# अष्टादशस्मृति

(हिन्दी टीका सहित)

टीकाकार कान्यकुक्त कुलभूषण पं. बाँकेलालात्मज पं. सुन्दरलालजी त्रिपाठी

खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई-४



# अष्टादशस्मृति

(हिन्दी टीका सहित)

१. अत्रिस्मृति २. विष्णुस्मृत्रि ३. हारीतस्मृति ४. औशनसीस्मृति ५. आङ्गिरसस्मृति ६. यम्समृति ७. आपस्तम्बस्मृति ८. संवर्त्तस्मृति ९. कात्यायनस्मृति १०. बृहस्पतिस्मृति ११. पाराशरस्मृति ०२. व्यासस्मृति १३. शङ्खस्मृति १४. लिखितस्मृति १५. वृक्षस्मृति १६. गौव्रमस्मृति १७. शातातपस्मृति १८. विसष्ठस्मृति

टीकाकार कान्यकुब्ज कुलभूषण पं. बाँकेलालात्मज पं. सुन्दरलालजी त्रिपाठी

खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई-४ संस्करण- सन्१९९६ सम्बत्२०५३

मूल्य २०० रुपये मात्र

सर्वाधिकार-प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

Printed by Shri Sanjay Bajaj for M/s Khemraj Shrikrishnadass proprietors Shri Venkateshwar press Mumbai 400 004. at their Shri Venkateshwar press, 66, Hadapsar Industrial Estate, Pune-411013.

# अष्टादशस्मृतियोंकी धूमिका।

श्रुतिः स्मृतिश्र विप्राणां नयने द्वे प्रकीर्तिते ।

काणः स्पादेकया हीती द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः ॥

वेद और धर्मशास्त्र बाह्मणोंकी दाहिनी बाई दो आँखें हैं, इनमें से किसी एक (श्रुति वास्मृति ) के न जाननेसे काना और दोनोंके न जाननेसे बाह्मण अन्धा होता है अर्थीत् बाहरकी आँख होने पर भी न होनेके तुल्य ही हैं।

कर्तन्य विषयको जब आँख सुझा देती है तभी मनुष्य उसके करनेमें प्रश्त होता है। धर्मशास्त्र हमको यही शिक्षा देते हैं कि अमुक कर्म कर्तन्य है, अमुक नहीं।

धर्मशास्त्रमात्रमें दिजाति अर्थात्बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका अधिकार है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि:-'' निषेकादिः रमशानान्तो मन्त्रैयेस्योदितो विधिः। तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्सम्यङ् नान्यस्य कस्यिचत्॥'' अर्थात् गर्भाधानसे लेकर् अन्त्येष्टि (मृत संस्कार) पर्यन्त जिनकी सभी क्रिया वैदिक मन्त्रोंसे होती हैं उन्हीं मात्रका धर्मशास्त्रके पढ़ने और तदनुसार कर्म करनेका अधिकार है, दूसरे किसीको नहीं।

पाइले भारतवर्षमें लोग अपन अपने कर्म करनेमें किसी प्रकार आलस्य नहीं करते थे बल्कि यों कहिये राजनियमके अनुसार ब्राह्मणोंसे प्रार्थना की जाती थीं कि आप अपना धर्म पालन कीजिये. उसमें जो बाधाएँ उपस्थित होती थीं राजा उनका निवारण करते थे। भोजनाच्छादनादिकी तो कोई भी चिंता नथीं।

अब समयने ऐसा पलटा खाया है कि दिजाति अपना कर्म धर्म अलीमाँति कर नहीं सकते। कितनी ही पराधीनता ऐसी आ पढ़ी है कि मनुष्य विवश हैं। ऐसी दशामें हम इतना अवश्य चाहते हैं कि प्रत्येक सनातन धर्मियोंको अपना अपना कर्तव्य तो मालूम हो जाय जिसके अनुसार वह यथाशकि वर्ते।

यह अष्टादश स्मृति धर्मका भण्डार है, इनमें सभी विषय मिलेंगे जिनका यथाशाक्ते आचरण करना ही दिनोंका कर्तव्य है। कोई भी विषय इसका क्किष्ट न रह जाय इसिलेय हमने मुरादाबादिनवासी पं०इयामसुन्दरलाल न्निपाठी जीसे सरल उत्तम भाषाटीका करवाई है। आशा है कि प्रत्येक गृहस्थ इस अत्यन्त उपयोगी धर्मप्रन्थको लेकर स्वकर्तव्य पालन करेंगे.

खेमराज श्रीकृष्णदास, भध्यक्ष "श्रीवेङ्करेश्वर" स्टीम् प्रेस-बम्बई.



# श्रीः।

# भाषाटीकासमेत अष्टादशस्मृतिकी-विषयानुक्रमणिका ।

| _ <b>~~</b> |
|-------------|
|-------------|

| विषय.                                                     | पृष्ठ-             | विषय.                                                                   | पृष्ठ.     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| अत्रिस्मृति                                               | 9.                 | मदिरासे खुर घडेमेंसे जलपानमें प्राय<br>श्चित्त,जृता, विष्ठा आदिसे दृषित | <u>-</u>   |
| लोगोंके हिसके लिये मुनिजन                                 | दिया अभि           | क्षका जल पीनेसे प्रायश्चित                                              | <b>ે</b> ૧ |
| कागावा हिसका लय मुनिजन<br>ऋषिषे प्रश्न, ऋषिका स्मृ        |                    | गोवधका प्रायश्चित्त                                                     | 32         |
| ऋष्यत मर्न, ऋष्यका रहा<br>धर्मशास्त्रको बनाना,इसके        |                    |                                                                         |            |
| पठनका फेल                                                 | <b>શ</b>           | दृषित जलके पानमें प्रायश्चित ••                                         | <b>३३</b>  |
| स्ववर्णके अनुसार कर्म करनेसे                              |                    | स्पर्शास्परीदोषका प्रायश्चित                                            | ३५         |
| यता होती है, चारों वर्णीक                                 |                    | राह्रके यहांका जल पानकरनेमें प्राय-                                     |            |
| और उसकी उपजीविकाक                                         | विचार २            | श्चित्त                                                                 | ३६         |
| ब्राह्मण आदिको पतित करने                                  | वाली               | पतितका अत्र खानेमें ब्राह्मणको प्राय-                                   |            |
| कियाका कथन                                                | ३                  | श्चित ••• •••                                                           | ३७         |
| ्क्षत्रियके कर्मका निरूपण, मह                             | _                  | पशु वेश्यागमन करनेमें प्रायश्चित्त                                      | ३८         |
| कथ्न, ब्राह्मणोका लक्षण                                   | ··· 8              | रजस्वला खीकी कुता आदिके स्पर्श-                                         |            |
| इष्ट, पूर्त, यम, नियमादिका वि                             |                    | से शुद्धि                                                               | ३९         |
| पुत्रकी प्रशंसा                                           |                    | मूर्ख बाह्मणके मारनेमें प्रायश्चित                                      | કર         |
| ममाद्से या आलस्यसे सध्योह                                 |                    | į l                                                                     | 0,         |
| प्रायश्चित<br>जूठा आदि भोजन करनेमें प्राय                 | ९<br>श्रित्त १०    | बिल्लीआदिसे उच्छिष्ट अन्नके खानेमें                                     |            |
| पूर्व वादि माजन करनम्प्राय<br>सुदी पडनेसे अपवित्र गृहकी र |                    | प्रायश्चित और ऊंट आदिकी गाडी                                            |            |
| सुतकनिणय                                                  | - '                | पर बैठनेमें प्रायश्चित                                                  | 73         |
| प्रतिकारणय<br>परिवेत्ता और परिवित्ति इनके व               | १२<br>जेक्स        | अभक्ष्य अञ्चके भक्षणमें प्रायश्चित्त                                    | ४२         |
| कथन                                                       | राप-<br>१५         | अमंगल पदार्थ सेवनका निषेध, मौन                                          |            |
| चौद्रायण कुच्छातिकृच्छका क                                |                    | करनेके स्थान और उसका फल                                                 | 88         |
| स्त्री और शुद्धांको पतित करने                             | यमः । १५<br>बाह्ये | बहुविध दानोंका फळ                                                       | ષ્ટ્રફ     |
| कर्मका कथन                                                | 1167<br>1167       | दान देनेमें योग्य ब्राह्मण                                              | 85         |
| भोजनमें निषिद्ध पात्र                                     | રર                 | श्राद्धकाळ, श्राद्धदानकी प्रशंसा और                                     | •-         |
| छः भिक्षुक होते हैं                                       | ૨૪                 |                                                                         |            |
| धोदी आदिके अन्रभक्षणमें प्राया                            |                    | उसका कल                                                                 | 40         |
| और चांडाल आदिके अन्न                                      | क्षिणमें           | दशविध ब्राह्मणोंका निरूपण                                               | ५२         |
| प्रायश्चित                                                | 37                 | दान देनेमें अयोग्य ब्राह्मणोंका कथन                                     | ५३         |
| ब्रियोंको प्रतिमास रज निकल                                | ને <b>લે</b>       | अन्निजीने बनायी हुई स्पृतिके श्रवण                                      |            |
| सदा शुचित्वका कथन .                                       | २८                 | पदनका फल                                                                | ५५         |

Ų

Ĭ

Ą

Ŕ

विषय. विषय. पृष्ठ . gg. विष्णुस्मृति २. अध्याय ६. चौथे आश्रम ( संन्यास ) के धर्मका अध्याय १. ९३ ऊथन कळापनगरमें वास करनहारे ऋषियोंका अध्याय ७. विष्णुजीसे धर्मोंके विषे प्रश्न करना. संक्षेपसे योगशास्त्रका सार कथन ... ९५ गर्भाधानसे द्विजसंस्कारोंके कालका औशनसीस्मृति ४. विचार, उपवीनके अनंतर ब्रह्मचारीके जाति और वृत्तिका विधान और अनु-सामान्य नियम लोम प्रतिलोम उत्पन्नहर्द जाति-अध्याय २. योंका विचार गृहस्थियोंके उत्तम धर्मीका कथन ... ६० आंगिरसस्मृति ५. अध्याय ३. चारों वर्णोंके गृहस्थ आदि आश्रम वानप्रस्थ ( वननिवासी ) के धर्मीका धर्मोमें प्रायश्चित्तविधिका निरूपण १०६ €3 निरूपण यमस्मृति ६. अध्याय ४. महापाप तथा उपपातकादि दोष-संन्यासीके संक्षेपसे नियमोंका कथन ६५ निवृत्तिके लिये सक्षेपसे प्रायित-अध्याय ५. विधिका निरूपण ... संक्षेपसे क्षत्रिय, वैश्य और शदके आपस्तंबस्मृति ७. દ્દ્ धर्मीका कथन अध्याय १. हारीतस्मृति ३. बालक गौ आदिके पालन करनेभें उनको अध्याय १. असावधानीसे आजाय तो इस विषयमें प्रायश्चित वर्णआश्रमींके धर्म जाननेके लिये मुनि-१३९ योंका हारीतनामक ऋषिसे प्रश्त वर्णन करना और उनसे ब्राह्मणके आचा-अध्याय २. ળરે जलशोधनका विचार ... 838 रका कथन… अध्याय २. अध्याय ३. क्षत्रिय,वैश्य और शुद्रोंके धर्मका कथन ७६ विना जानेहुए अंत्यजने घरमें निवास होजानेपर विदित होय तो उस अध्याय ३. यज्ञोपवीत होनेके उपरान्त ब्रह्मचारीके गृहपतिको करनेयोग्य प्रायश्चित्तका कथन तथा बाल वृद्ध आदिके पापके 96 तियम प्रायश्चित्तकी व्यवस्था १३६ अध्याय ४. अध्याय ४. ब्राह्मविवाहसे स्त्रीका स्वीकार करनेपर चंडालके कुए अथवा उसके बरतनमें आचरने योग्य धर्मका निरूपण... ८० अज्ञानसे जलपान करनेमें अध्याय ५. वर्णीको प्रायश्चित कथन वानप्रस्थधर्मीका निरूपण...

288

विषय. विषय পৃত্ত . पृष्ठ . खण्ड २. अध्याय ५. ब्राह्मण चांडालको स्पर्श कर जलपा-वृद्धि (नांदीमुख ) श्राद्धमें जो विशेष नादि कर उसका प्रायश्चित तथा हो उसका कथन उच्छिष्ट अन्न खानेमें प्रायश्चित ... १३९ खण्ड ३. अध्याय ६. वृद्धिश्राद्धका विधान 990 नीलवस्रके धारण आदिमें प्राविश्वत १४१ खण्ड ४. अध्याय ७. रजस्वलास्त्रीकी आदिकी विचारणा १४३ वृद्धिश्राद्धमें पिंडदानकी विधि अध्याय ८. खण्ड ५. काँसी आदि पात्रोंकी अद्धि और शुद्धा-वृद्धिश्राद्ध कियेविना गर्भाधानादि-न्नभक्षणका प्रायश्चित्त ... ... રુષ્ટવ संस्कारीकी सांगता नहीं होती ... १९३ अध्याय ९. खण्ड ६. भोजन करते २अधोवायु वा मलत्याग अग्निके आधानकालका निरूपण 🔐 १९५ हो उसकी शद्धि तथा भक्षणके, चाटनेके,पीनेके और चूसनेके अयोग्य ਕਾਵ ७. पदार्थके सेवनमें मायश्चित्त ... 888 १९७ दोनों अर्णिका विचार अध्याय १०. खण्ड ८. कोधरहित क्षमाशील पुरुषको ही मोक्ष दोनों अरणियोंको घिसनेसे अग्निकी लाभ होता है ... उत्पत्ति होती है उसकी विधि ... १९९ १५४ खण्ड ९. संवर्तस्मृति ८. होमकालका कथन तथा विना प्रदीप्त हुए अग्निमं हचन करनेसे दोष∴.. २०२ यज्ञीववीत होनेपर ब्रह्मचारीका अवश्य क्तंब्य खण्ड १०. ... १५७ विवाहके अनंतर गृहस्थके आचारका स्नानयोग्य जलोंका विचार फलके साथ नानाविधदानोंका वर्णन १६२ खण्ड ११. सन्ध्योपासनकी विधिका निरूपण .. ३०६ वानमस्थ और संत्यासाश्रमके धर्मीका निरूपण ... १६९ खण्ड १२. बह्महत्या आदि पातकोंका प्रायश्चित्त १७० ३८९ पितरोंका तपण कात्यायनस्मृति ९. खण्ड १३. प्रांच यज्ञोंका विचार खण्ड १. यज्ञोपवीत बनानेकी विधि और वृद्धि-खण्ड १४. श्राद्धमें पूजनेयोग्य सोलह मातृका-बिलदानका विचार और अग्निकी

85E

प्राधना

ओंके नामका कथन

| विषय. पृः                                                                    | ष्ठ. विषय. प्रष्ठ.                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| खण्ड १५.                                                                     | खण्ड २७.                                                  |
| ब्रह्माको दक्षिणा देनेका प्रमाण तथा                                          | अन्वाद्वायकी विधि २४३                                     |
| आज्यस्थाळी आदिके प्रमाणका                                                    | खण्ड २८.                                                  |
| कथन ३१                                                                       |                                                           |
| खण्ड १६.                                                                     | खण्ड २९.                                                  |
| अन्वाहार्य आग्रहायणादि पितृयज्ञोंका                                          | पशुके स्रोतोंका दर्भकूर्चादिसे धोना                       |
| कथन २१७                                                                      | विश्वक स्नाताका दमक्याप्त याना<br>इसकी विधि २४९           |
| खण्ड १७.                                                                     |                                                           |
| वित्यज्ञविधिका निरूपण २२०                                                    | बृहस्पतिस्मृति १०.                                        |
| खण्ड १८.                                                                     | भूमिदानकी प्रशसा २५२                                      |
| दर्शपौर्णमाखादिमें होमादिका विचार २२३                                        | गयाश्राद्ध और वृषोत्सर्गकी पुत्रको<br>अवश्य कर्तव्यता २५४ |
|                                                                              | अवश्य कर्तव्यता २५४<br>स्वद्त्त वा परदत्त भूमिका बाह्मणसे |
| खण्ड १९.                                                                     | अवहार करनेमें दोषोंका कथन २५५                             |
| पति प्रवासमें गया दो तो अग्निसेवामें<br>स्त्रीका अधिकार तथा स्त्रीकी प्रशंसा | ब्रह्मस्व हरणकरनेसे सर्वस्वका नाशरेप्                     |
| और अग्निहोत्रीकी प्रशंसा २२६                                                 | [] [[지장 [[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [                |
|                                                                              | पातकोंका नाश ३५८                                          |
| खण्ड २०.                                                                     |                                                           |
| षुनराधान अग्निसमारोपणका विचार २२९                                            | फल ३५९                                                    |
| खण्ड २१.                                                                     | वतमें फलम्लादिके भक्षणखे महापुण्य-                        |
| <u>रृहस्थके प्ररणकी विधि २३१</u>                                             | কা <b>भ <sup>২</sup></b> ६०                               |
| खण्ड २२.                                                                     | पाराशरस्मृति ११.                                          |
| शवस्परंश करनेवाले चिताको देखकर                                               | Section at the                                            |
| किस प्रकार पीछे लीटें २३३                                                    | 1                                                         |
| खण्ड २३.                                                                     | ष्ट्कष करनेसे ब्राह्मणीको सौख्यलाभ                        |
| विज्ञाने विदेशमें मरजाय तो उसकी                                              | अतिथिसःकारका कल और सामा-                                  |
| व्यवस्था ३३५                                                                 | न्यतासे वर्णचतुष्टयका कम २६३                              |
| खण्ड २४.                                                                     | अध्याय र.                                                 |
| स्तकमें स्याज्य कर्मीका कथन और                                               | कलियुगमें गृहस्थके आवश्यककर्माका                          |
| षोडशश्राद्धीका विधान २३७                                                     | साधारणतासे कथन २७३                                        |
| खण्ड २५.                                                                     | अध्याय ३.                                                 |
| ब्रह्मदंडादिखे युक्त जो उनके विषयमें                                         | जननमरणके अशौचकी शुद्धिका कथन २७६                          |
| कर्तव्य विधि २३९                                                             | अध्याय ४.                                                 |
| खण्ड २६.                                                                     | अतिमानसे वा अतिक्रोधादिसे मरेहुये                         |
| कृषोरस्रीआदिमें समशनीय चरुका                                                 | स्त्रीपुरुषोंकादाह आदि करनेमें                            |
| निर्वाप किस मकार करना उसका                                                   | प्रायिक्षेत्र तप्तकृच्छका लक्षण और                        |
| क्थन २४१                                                                     | परिवेदनादिदोषका विचार २८३                                 |

| विषय. पृष्ट.                                                                                                      | विषय. पृष्ठ                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्याय ५.                                                                                                         | ं अध्याय २.                                                                                                         |
| भेडिया कुत्ते आदिसे काटनेमें शुद्धि,<br>चांडालादिसे मारेहुए ब्राह्मणके देह                                        | गृहस्थाश्रमधर्मका निरूपण, स्त्रियोंके<br>धर्म और पतिवतास्त्रीका परिस्याग                                            |
| का स्परी करनेमें प्रायश्चित औरअग्नि-                                                                              | करनेमें प्रायश्चित्त ३४९                                                                                            |
| होत्रीका देशांतरमें भरण हो तो उसकी क्रियाका विचार २८७                                                             | अध्याय ३.<br>गृहस्यमात्रके नित्य नैमित्तिक काम्य-                                                                   |
| अध्याय ६.<br>प्राणियोकी हिंसाका प्रायक्षित्तकथन २९०                                                               | कर्मोका कथन ३५६<br>अध्याय ४.                                                                                        |
| अध्याय ७.                                                                                                         | और दानधर्म कथन अर्ध                                                                                                 |
| काठ आदिके बनाये पात्रोंकी शुद्धि और<br>रजस्वलास्त्री परस्पर स्पर्श करें तो<br>उसका प्रायश्चित्त ३००               | शंखस्मृति १३.<br>अध्याय १.<br>सामान्यरीतिसे चारों वर्णीके कर्मका                                                    |
| अध्याय ८.<br>अकामले बन्धन आदिमें गौ मर जाय                                                                        | कथन ३७६<br>अध्याय २.<br>निषेक आदि संस्कारोके कालका                                                                  |
| तो उसका प्रायश्चित्त ३०६<br>अध्याय ५.                                                                             | निरूपण ३७७<br>अध्याय ३.                                                                                             |
| भर्तीभांति गौकी रक्षा करनेकी इच्छासे<br>बांधने या रोकनेमें गोहत्या होय तो<br>उसका प्रायश्चिन ३१३                  | यज्ञोपवीत करनेपर ब्रह्मचारीको अवश्य<br>प्रतिपालनीय नियमोका निरूपण ३७९<br>अध्याय ४.                                  |
| अध्याय १०.<br>भगम्यस्त्रीगमनका चारों वर्णीको योग्य<br>प्रायभित्त ३२१                                              | ब्राह्मआदि आठप्रकारके विवाहोंका<br>निरूपण और विवाह करने योग्य<br>स्त्रीका कथन ३८१                                   |
| अध्याय ११.<br>गरुद्ध वीर्यभादि पदार्थके भक्षणमें<br>प्रायिश्वन और स्ट्रान्नभक्षणमें ब्राह्मण<br>को प्रायिश्वन ३२६ | अध्याय ५.<br>पांच हत्याके दोष निवृत्तिके लिये पंच<br>महायज्ञोंका कथनः अग्निकी सेवा<br>और अतिथिकी पूजाहीसे गृहधर्मकी |
| .अध्याय १२.<br>वेष्ठा मूत्र आदि भक्षणमें प्रायश्चित्त और                                                          | सकलता ३८३<br>अध्याय ६.                                                                                              |
| बहाहत्याका प्रायश्चिम ३३३                                                                                         | वानत्रस्थाश्रमके धर्मोका निरूपण ३८५<br>अध्याय ७.                                                                    |
| व्यासस्मृति १२.                                                                                                   | संन्यासाश्रमका निरूपण अष्टांगयोग<br>कथन और ध्यानयोगका निरूपण ३८६                                                    |
| अध्याय १.<br>किंद्र संस्कारीके नाम कथन और                                                                         | अध्याय ८.                                                                                                           |
| लिह संस्कारों नाम कथन और                                                                                          | नित्य नैमिनिकादिभेद्से षड्विध                                                                                       |

संक्षेपसे बहाचारीका धर्म ... ३४४

नित्य नैमिनिकादिभेद्से षड्विध

... 35 P

स्नानका कथन

विषय. विषय. पृष्ठ. कार न करनेसे दोष और आश्रम-अध्याय ळक्षणका निरूपण क्रियास्त्रानकी विधि ... ३९३ अध्याय १०. अध्याय २. बाह्मणके प्रतिदिन करने योग्य कर्मीका शुभकारक आचमनकी विधि ३९५ निरूपण अध्याय ११. अवमर्षण आदि सूक्तोंके जपका फल अध्याय ३९७ गृहस्थके अमृत ईषद्दान कर्म विकर्मा-अध्याय १२. दिका निरूपण ४४५ ३९८ गायत्रीमंत्रजपका फल अध्याय ४. अध्याय १३. वृशवर्तिनी स्त्रीसे ही गृहस्थके धर्मार्थकाम ४०४ त्रपंगविधिका कथन की स्यवस्था होती है ... अध्याय १४. अध्याय ५. पंक्ति वित्रकार्यमें ब्राह्मणकी परीक्षा, शौच अशौचका विचार ... पावन पंक्तिदूषकोंका कथन,श्राद्धके अध्याय ६. ... ४०३ योग्य देशकालोंका निरूपण जन्म मृत्युके निमित्त अशौचका विचार ४५४ अध्याय १५. अध्याय ७. ... ১০৫ ज्ञत्म मरण अशौचमें शुद्धि ... षडंगयोगका निह्रपण अध्याय १६. गौतमस्मृति १६. पात्रोंकी शुद्धि और मूत्र पुरीषसे शुद्धि ४१० अध्याय १. अध्याय १७. ब्रह्मण क्षत्रि वैश्योंके उपनयनका ब्राह्महत्या आदि पातकोंकी शुद्धिके काळ मौंजी दंडादिका विचार ... ४६४ 883 लिये प्रायश्चित्तविधि ... अध्याय २. अध्याय १८. यज्ञोपवीतके पहले शौचाचारका नियम अधमर्षणप्राजापत्य आदि व्रतोंकी नहीं उसके ऊपर पालनीय नियमीं ... ४२१ **ट्या**ख्या શ્રદ્ધ का वर्णन लिखितस्मृति १४. अध्याय ३. द्विजके कर्तव्य इष्टपूर्तका कथन, श्राद्धके नैष्ठिकब्रह्मचारीके धमका कथन देश कालका कथन सामान्यरीतिसे अध्याय ४. . द्विजाचारका कथन और प्रायिश्वत अनुलोमप्रतिलोमसे उत्पन्न हुए हों उनकी ઇર્ટ્સ की विधि 960 -जातिका निरूपण दक्षरमृति १५. अध्याय ५. विवाहके अनंतर गृहस्थको आचरने अध्याय १. उपनयनके पूर्व आठ वंषतक द्विजवाल-... ৪৩২ योग्य धर्मीका कथन ... कको भक्ष्याभक्ष्यका दाष नही, अध्याय ६ आश्रमस्वीकार करनेपर अविहित अभिवादनके विषयमें विचार ₩0 ₹

आचारसे दोष समयपर आश्रमस्वी-

| अध्याय ७.  आपरकालमें ब्राह्मणादिके धर्मोंका कथन ४७४ अध्याय ८. संस्कारपुक्त ब्राह्मणको अपराध होनेपर भी वधवंधनादि दंडका निषध और सब संस्कारोंसे युक्त द्विजका मोक्ष- अध्याय ९८. गृहस्थको पालनीयवर्तोका कथन ४७५ अध्याय १८. चारोंवणींके उपजीविकाका विचार ४७५ अध्याय ११. राजाके आचारका निरूपण ४८२ अध्याय १२. अध्याय २६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 2002 P.E. |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| अभिकास हमें ब्राह्मणादिके धर्मों का कथन ५०५ अध्याय २८. चंस्कार पुक्त ब्राह्मणको अपराध होनेपर भी वध्वध्याय दिव का निष्ध और सब चंस्कारों छे युक्त द्विज्ञ मोक्ष अध्याय १८. अध | विषय. पृ                                | 8.        | विष्य. पृष्ठ                           |
| अध्याय ८. अध्याय ८. अध्याय ८. अध्याय ८. अध्याय ८. अध्याय ३३. अध्याय २३. अध्याय २४. अध्याय २४. अध्याय २४. अध्याय २४. अध्याय २४. अध्याय २४. अध्याय २५. अध्याय २५. अध्याय २६. अध्याय १६. अध्याय १८.                                                                                                                                                                                             | अध्याय ७.                               |           | अध्याय २१.                             |
| अध्याय ८.  खंरकारयुक्त बाह्मणको अपराध होनेपर भी वधबंधनादि दंडका निषेध और सब सन्कारों खुक्त दिजका मोक्ष- अध्याय ९८ गुहस्थको पालनीयवर्तोका कथन ४०६ गुहको अपराधी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार ४०६ गुहको अपराधी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार ४०६ गुहको अपराधी होनेपर उसके विचार ४०५ गुहको अपराधी होनेपर उसके विचार ४०५ गुहको अपराधी होनेपर उसके विचार ४८५ गुहको                                             | आपरकालमें ब्राह्मणादिके धर्मीका         | τ         | पंक्तिबाह्य द्विजातिका निह्नपण 💎 ४९७   |
| संस्कारयुक्त ब्राह्मणको अपराध होनेपर भी वधवंधनादि दंडका निषेध और सव संस्कारीं युक्त द्विज्ञका मोक्षः अधिकार होना ४०५ अध्याय २५. गृहस्थको पालनीयवर्तीका कथन ४०५ अध्याय २५. वारोवर्णोक उपलीविकाका विचार ४०५ अध्याय १२. श्राम्माय १२. श्रामाय १२. श्रामाय १३. साक्षीक प्रामाय १३. साक्षीक प्रामाय १३. साक्षीक प्रामाय १३. साक्षीक प्रामाय १३. साक्षीक प्रसाम सर्वास्थका विचार ४८५ अध्याय १५. चारों वर्णोक आशोचका निरूपण ४८० अध्याय १५. इर्थासादि सर्वश्रमहोंका कथन ४८८ अध्याय १५. इर्थाकोभाक अधिकारियोंका विचरण ५०७ आध्याय १८. इर्थाकोभाक अधिकारियोंका विचरण ५०७ आध्याय १८. इर्लोकमें संपादित दुष्कमें वरक्या तना भोगके अतंतर भूमीपर उत्पन्न हुए प्राणियोंके देहचिहका कथन ५१० अध्याय १८. स्त्रीधमोंका वर्णन ४९३ अध्याय १८. इर्लोकमें संपादित दुष्कमें वरक्या तना भोगके अतंतर भूमीपर उत्पन्न हुए श्रामाय २८. स्त्रीधमोंका वर्णन ४९३ अध्याय १८. अध्याय १८. इर्लोकमें संपादित दुष्कमें नरक्या तना भोगके यहां कुष्टी होता है उसका प्रायश्रित और गोहत्यादिका प्राय- स्त्रित ५९३ अध्याय २०.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ****                                    | ક્ષ્ટ     | अध्याय २२.                             |
| भी वधवधनादि दंडका निषेध और सब संस्कारीं दुक द्विज्ञका मोक्ष अधिकार होना ४७५ अध्याय २४. मिदिरापानजादिका प्राथिका ५०१ अध्याय २४. मिदिरापानजादिका प्राथिका ५०१ अध्याय २४. सिदरापानजादिका प्राथिका ५०१ अध्याय २४. सिदरापानजादिका प्राथिका ५०१ अध्याय २६. जिसके व्रतका मंग हुआ हो ऐसे अव कींणको अवराधी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार अध्याय २४. जिसके व्रतका मंग हुआ हो ऐसे अव कींणको व्रतप्री होने योग्य कर्म ज्ञार्थाय १२. जिसके व्रतका मंग हुआ हो ऐसे अव कींणको व्रतप्री होने योग्य कर्म ज्ञार्थाय १४. जिसके व्रतका विचरण ५०४ अध्याय २७. ज्ञार्थाय २७. ज्ञार्थाय २५. चांद्रायणव्रतिविधका वर्णन ५०४ अध्याय २८. चांद्रायणव्रतिविधका वर्णन ५०४ अध्याय २८. चांद्रायणव्रतिविधका वर्णन ५०६ अध्याय २५. इहलोकमें संपादित दुष्कमें नरकया तना भोगके अनंतर पूर्णपर उत्पत्र हुए प्राणियोंके देहचिहका कथन ५१० अध्याय २. ऋष्याय २. ऋष्याय २. ऋष्ट्राया २. ऋष्ट्राया २. ऋष्ट्राया २. ऋष्ट्राया २. ऋष्ट्राया ३. अध्याय २. ऋष्ट्राया २. ऋष्ट्राया ३. अध्याय २. अध्याय २. अध्याय २. ऋष्ट्राया ३. अध्याय २.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |           | पतितोंकी गणना ४९८                      |
| अध्याय १८.  ग्रहस्थको पालनीयवर्तोका कथन ४०५ अध्याय १८. वारोवर्णोके उपजीविकाका विचार ४०५ अध्याय ११.  राजाके आचारका निरूपण ४८३ अध्याय १२. ग्रहको अपरार्था होनेपर उसके विषयमें दंढका विचार ४८५ अध्याय १३. साक्षीक प्रकास सरायारवका विचार ४८५ अध्याय १३. साक्षीक प्रकास सरायारवका विचार ४८५ अध्याय १६. चारों वर्णोके आशौचका निरूपण ४८३ अध्याय १८. चारों वर्णोके आशौचका निरूपण ४८३ अध्याय १८. चारों वर्णोके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १८. चारों वर्णोके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १८. इर्शावाद सर्वभादोंका विचार ४८५ अध्याय १८. इर्शावाद सर्वभादोंका विचार ४८० अध्याय १८. इर्शावाद सर्वभादोंका विचार ४९० अध्याय १८. इर्शावात्विधिका वर्णन ५०६ अध्याय १८. इर्शावात्विधिका वर्णन ५०६ आध्याय १८. इर्शावात्विधिका वर्णन ५०६ अध्याय १८. इर्शावात्विधिका वर्णन ५०६ अध्याय १८. इर्शावात्विधिका वर्णन ५०६ अध्याय १८. इर्शाकों कर्मे संपादित दुष्कमि नरक्या तना भोगके अनंतर भूमीपर उत्पन्न हुए प्राणियोंके देहचिक्का कथन ५१० अध्याय १८. विश्वाचार करकेचे दोल तिन्नृतिके छिये प्रायक्षित्वका कथन ५९५ अध्याय २०. पापके नरक्यातना भोगकर उत्पन्नहुए पापनेकांदि पातकोंका प्रायक्षित्त प्राय-१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |           | अध्याय २३.                             |
| अधिकार होना ४०५ अध्याय ५८. गृहस्थको पालनीयवर्तोका कथन ४०५ अध्याय १०. चारीवर्णोके उपजीविकाका विचार ४०५ अध्याय ११. राजाके आचारका निरूपण ४८३ अध्याय १२. गृहको अपराधी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार ४८३ अध्याय १३. साक्षीक प्रकास सरवासरयका विचार ४८५ अध्याय १४. चारी वर्णोके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १४. चारी वर्णोके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १५. दर्शआदि सवैश्राह्मोका कथन ४८० अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                     | 3         | वह्महत्याका प्रायश्चित्त ४९९           |
| अध्याय ५.  गृहस्थको पाळतीयवर्तीका कथन ४०० अध्याय १०. चारीवर्णीके उपजीविकाका विचार ४०० अध्याय ११. राजाके आचारका निरूपण ४८३ अध्याय १२. गृहको अपरार्थी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार ४८३ अध्याय १३. साक्षीक प्रसंगसे सत्यासत्यका विचार ४८० अध्याय १४. चारी वर्णीके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १४. चारी वर्णीके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १८. चारी वर्णीके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १८. उर्थासाद सर्वश्राहोंका कथन ४८० अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १८. इस्लोकमे संपादित दुष्कमेसे नरक्या तना भोगके अनंतर भूमीपर उत्पन्न हुए प्राणियोंके देहचिहका कथन ५१० अध्याय १८. स्त्रीभमीका वर्णन ४९३ अध्याय १८. स्त्रीभमीका वर्णन ५९३ अध्याय १८. स्त्रीभमीका वर्णन ५९३ अध्याय १८. स्त्रीभमीका वर्णन ५९३ अध्याय १८. स्त्रीममाको अविकारयोका विचरण ५०० अध्याय १८. स्त्रीमाको अधिकारियोका विचरण ५०० अध्याय १८. स्त्रीमाको स्त्रीमाको विचरण ५०० अध्याय १८. स्त्रीमाको स्तरीमाको स्त्रीमाको स्त्रीमाको स्त्रीमाको स्त्रीमाको स्त्रीमाको स्                                                                                                     |                                         | ae l      | अध्याय २४.                             |
| अध्याय १०.  चारीवणींके उपजीविकाका विचार ४७९ अध्याय ११. राजाके आचारका निरूपण ४८२ उस्याय १२. श्रूहको अपराधी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार ४८३ अध्याय १३. साक्षीक प्रस्ताक्ष सत्यासत्यका विचार ४८५ अध्याय १४. चारी वणोंके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १४. चारी वणोंके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १५. रर्शशादि सर्वेश्राखींका कथन ४८० अध्याय १६. अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                       | ٤   ر     | रिदरापानजादिका प्रायश्चित्त            |
| अध्याय १०.  चारोवणींक उपजीविकाका विचार ४७९ अध्याय ११.  राजाक आचारका निरूपण ४८२ अध्याय १२.  ग्रह्को अपराधी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार ४८३ अध्याय १३. साक्षीक प्रसंगसे सरयासरम्का विचार ४८५ अध्याय १४. चारों वणोंक आशोचका निरूपण ४८० अध्याय १५. दर्श आदि सर्वेशाखोंका कथन ४८२ अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १७. वाह्मणको शुद्धान्नभोजन और शुद्ध प्रतिग्रहका कथन ४९२ अध्याय १८. श्रीभमोंका वर्णन ४९३ अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | ופא       | अध्याय २५.                             |
| अध्याय १६. अध्याय १६. शानाक आचारका निरूपण ४८२ त्राह्माय १२. श्रद्धको अपराधी होनेपर उसके विषयमें देडका विचार ४८३ अध्याय १३. अध्याय १३. अध्याय १३. अध्याय १३. साक्षीक प्रसंगसे सत्यासत्यका विचार ४८५ अध्याय १४. चारों वर्णोंक आशौचका निरूपण ४८७ अध्याय १५. दर्शआदि सर्वेशास्त्रोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                     |           | हरयपातकांका प्रायश्चित्त ५०३           |
| अध्याय ११.  राजाक आचारका निरूपण ४८२ अध्याय १२. श्रद्धको अपरार्थी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार ४८३ अध्याय १३. साक्षीक प्रसास सत्यासत्यका विचार ४८५ अध्याय १४. चारों वर्णोंक आशोचका निरूपण ४८० अध्याय १५. दर्श आदि सर्वेश्वादोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १८. दह्णोंका कथन ४९२ अध्याय १८. इह्लोंका संवेद त दुष्कांसे नरक्यात्वा त्वा भोगके अनंतर पूर्वा र उत्पन्न हुए प्राणियोंके देहचिहका कथन ५१० अध्याय १८. स्त्रीप्रमोंका वर्णन ४९३ अध्याय ३. स्त्रापानआदि पातकोंका प्रायश्चिन ५२० पापसे नरकपातना भोगकर उत्पन्नहुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | وا        | अध्याय २६.                             |
| बाह्या अवाराका निर्मण ४८२ अध्याय १२. अध्याय १२. अध्याय १३. अध्याय १३. अध्याय १३. अध्याय १४. अध्याय १४. अध्याय १४. वारों वर्णोंके आशौचका निर्मण ४८० अध्याय १५. वारों वर्णोंके आशौचका निर्मण ४८० अध्याय १५. वर्शादि सर्वश्राह्योंका निर्मण ४८० अध्याय १५. वर्शादि सर्वश्राह्योंका निर्मण ४८० अध्याय १६. अध्याय १७. वाह्याय १७. वाह्याय १७. वाह्याय १८. अध्याय १. इहलोकमें खंपादित दुष्कमसे नरकया तना भोगके अनंतर भूमीपर उत्पन्न दुए प्राणियोंके देहचिहका कथन ५१० अध्याय १. विद्याय १८. वाह्याय १८. वाह्याय वाह्याय १८. वाह्याय वाह्याय १८. वाह्याय ३. अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |           |                                        |
| अध्याय १२.  ग्रह्को अपराधी होनेपर उसके विषयमें दंडका विचार ४८३ अध्याय १३. साक्षीक प्रसास सरामार प्रका विचार ४८५ अध्याय १४. चारों वर्णोंके आशोचका निरूपण ४८० अध्याय १५. दर्श आदि सर्वेश होंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १८. अध्याय १८. विश्व होंका कथन ४९३ अध्याय १८. विश्व होंका कथन ४९५ अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ∕राजाके आचारका निरूपण ४८                | ٦         |                                        |
| दंडका विचार ४८३ अध्याय १३. साक्षीक प्रसंगसे सत्यासत्यका विचार ४८५ अध्याय १४. चारों वर्णोंके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १५. दर्शशादि सर्वश्राद्धोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १७. बाह्मणको शुद्धान्रभोजन और शुद्ध प्रतिप्रदेका कथन ५१० अध्याय १८. स्त्रीभमौंका वर्णन ४९३ अध्याय १८. स्त्रीभमौंका वर्णन ५९३ अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अध्याय १२.                              | -         | कांकथन ••• ''                          |
| अध्याय १३.  साक्षीक प्रस्तास सर्वासत्यका विचार ४८५ अध्याय १४. चारों वर्णोंके आशौचका निरूपण ४८७ अध्याय १५. दर्शशादि सर्वश्राह्मोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |           |                                        |
| साक्षीकं प्रसंगक्षे सत्यासत्यका विचार ४८५ अध्याय १४. चारों वर्णोंके आशौचका निरूपण ४८७ अध्याय १५. दर्शशादि सर्वश्राद्धोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १७. आध्याय १७. आध्याय १७. आध्याय १७. आध्याय १८. अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ₹ ₹       | ष्ट्छनामक व्रतका विवरण ५०४             |
| अध्याय १४. चारों वर्णोंके आशौचका निरूचण ४८७ अध्याय १५. दर्शशादि सर्वश्राद्धोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १७. बाह्मणको शुद्धान्नभोजन और शुद्ध प्रतिग्रहका कथन ४९३ अध्याय १८. स्त्रीभमोंका वर्णन ४९३ अध्याय १८. सिषद्धआचार करनेसे दोष तन्निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्तका कथन ४९३ अध्याय २०. पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहरूष सर्थाप ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |           | अध्याय २८.                             |
| चारों वर्णोंके आशौचका निरूपण ४८० अध्याय १५. दर्शआदि सर्वश्राद्धोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १७. बाह्मणको शुद्धान्नभोजन और शुद्ध प्रतिग्रहका कथन ४९३ अध्याय १८. श्रीभमोंका वर्णन ४९५ अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ५∤च       | । इायणवृत्तविधिका वर्णन 💎 🕠 ५०६        |
| उध्याय १५. दर्शशादि सर्वश्राह्मोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १७. व्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. व्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. व्याय १८. अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • •                                   | -         | अध्याय २९.                             |
| उध्याय १५. दर्शशादि सर्वश्राह्मोंका कथन ४८८ अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १७. व्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. व्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १८. व्याय १८. अध्याय १८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चारीं वर्णोके आशौचका निरूपण ४८७         | ਫ਼        | च्यविभागके अधिकारियोंका विवरण ५०७      |
| अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १६. अध्याय १७. ब्राह्मणको शुद्धान्नभोजन और शुद्ध प्रतिप्रहका कथन ५१० ब्राह्मणको शुद्धान्नभोजन और शुद्ध प्रतिप्रहका कथन ५१० अध्याय १८. श्रीधमौंका वर्णन ४९३ अध्याय १८. ब्रिह्मणयों के देहचिहका कथन ५१० ब्रह्महत्या आदि करने नरकयातना भोगनेपर यहां कुष्टी होता है उसका प्रायश्चित और गोहत्यादिका प्रायश्चित आर परिश्व अध्याय ३. अध्याय २०. पापले नरकयातना भोगकर उत्पन्नहुंष अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अध्याय १५.                              |           |                                        |
| अध्याय १७.  ब्राह्मणको शुद्धान्नभोजन और शुद्ध विष्याय १८.  ब्राह्मणको शुद्धान्नभोजन और शुद्ध वृष्याय १८.  अध्याय १८.  श्रीभमोंका वर्णन ४९३ अध्याय १८.  श्रीभमोंका वर्णन ४९३ अध्याय १८.  विष्द्धशाचार करनेसे दोष तन्निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्तका कथन ४९५ अध्याय १८.  विष्द्धशाचार करनेसे दोष तन्निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्तका कथन ४९५ अध्याय ३. अध्याय ३. सुरापानआदि पातकोंका प्रायश्चित ५२० पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहेत् अर्थाय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दशयादि सर्वश्राद्धोंका कथन ४८८          | 1         | शातातपरनात ६०                          |
| अध्याय १७.  ब्राह्मणको शुद्धान्नभोजन और शुद्ध हुए प्राणियोंके देहचिह्नका कथन ५१० अध्याय २.  अध्याय १८.  श्रीभमोंका वर्णन ४९३ अध्याय १९.  निषद्धआचार करनेसे दोष तित्रेवृत्तिके लिये प्रायश्चित्तका कथन ४९५ अध्याय २०.  वापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहेल अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |           | अध्याय १.                              |
| हुए प्राणियोंके देहचिहका कथन ५१० अध्याय २. अध्याय १८. अध्याय १८. अध्याय १९. जिष्द्रभाचार करने दोष तित्रवृत्तिके लिये प्रायश्चितका कथन ५९३ अध्याय ३. अध्याय १९. जिष्द्रभाचार करने दोष तित्रवृत्तिके लिये प्रायश्चितका कथन ५९५ अध्याय ३. अध्याय २०. पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहुं अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अध्ययनमें अनध्यायोंका विचार ४९०         | इह        | लोकमें खंपादित दुष्कमंसे नरकया-        |
| प्रातंत्रहका कथन ४९३ अध्याय १८. अग्नेपमीका वर्णन ४९३ अग्नेपसीका और गोहत्यादिका प्राय- प्रायश्चित्र ५९३ अग्नेप्याय ३. अग्नेप्याय ३. अग्नेप्याय ३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |           |                                        |
| अध्याय १८. श्रीधमींका वर्णन ४९३ अध्याय १९. निषद्धआचार करनेसे दोष तित्रवृत्तिके लिये प्रायश्चित्तका कथन ४९५ अध्याय २०. पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहेस अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बाह्मणको शुद्धात्रभोजन और शुद्ध         |           | हुए प्राणियोंके देहचिह्नका कथन ५१०     |
| श्रीधमीका वर्णन ४९३ भोगनेपर यहां कुष्टी होता है उसका अध्याय १९. भायश्चित और गोहत्यादिका प्राय- श्रित ५९३ अध्याय ३. अध्याय ३. सुरापानआदि पातकोंका प्रायश्चित ५२० पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहंत् अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | - 1       |                                        |
| अध्याय १९.  निषद्धभाचार करनेसे दोष तित्रवृत्तिके श्रित ५१३  लिये प्रायश्चित्तका कथन ४९५  अध्याय २०.  पापसे नरकपातना भोगकर उत्पन्नहेस अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अध्याय १८.                              | ्र ब      | ह्यद्रस्या आदि करनेसे नरक्यातना        |
| निषद्धभाचार करनेसे दोष. तन्निवृत्तिके श्चित्त ५९५ अध्याय ३. अध्याय ३. अध्याय २०. सुरापानआदि पातकोंका प्रायश्चित्त ५२० पापसे नरकपातना भोगकर उत्पन्नहंत् अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 021                                 |           | भोगनेपर यहां कुष्टी होता है उसका       |
| लिये प्रायिश्वसका कथन ४९५ अध्याय ३.<br>अध्याय २०. सुरापानआदि पातकोंका प्रायिश्वस ५२०<br>पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहंत् अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |           |                                        |
| अध्याय २०. सुरापानआदि पातकोंका प्रायश्चिन ५२०<br>पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहुं अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ानाषद्वभाचार करनेसे दोषः तन्निवृत्तिके  |           |                                        |
| पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्नहुए अध्याय ४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |           |                                        |
| पापल नरकयातना भागकर उत्पन्नहुए अध्याय ४.<br>मनुष्यके शरीरचिन्होंका कथन ४९६ कुलघ्रआदिकी शुद्धिके लिये प्रायश्चित्र ५२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अध्याय २०.                              | ्र सु     |                                        |
| मनुष्यक शराराचन्हाका कथन ४९६। कुलघ्रआदिकी शुद्धिके लिये प्रायश्चित्र ५२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पापस नरकपातना भोगकर उत्पन्नहुए          |           | अध्याय ४.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मतुष्यक शराराचन्हीका कथन ४९६            | िकुर      | लघ्रआदिकी शुद्धिके लिये प्रायश्चित ५२३ |

पृष्ठ.

५६३

446

५७१

५७७

५७८

५८६

466

४९४

विषय. विषय. पृष्ठ . अध्याय ५. विवाहके अनंतर पाळनीय धर्मोका निरूपण मात्रगमन आदि करनेवालेको प्राय-अध्याय ९. श्चित्त ५२७ वानप्रस्थआश्रमका संक्षेपसे धर्मकथन ५६१ अध्याय ६. अध्याय १०. घोडा सुकर सींगवाले पशु आदिसे हत संन्यासीके धर्मीका निरूपण गतिहीनके उद्घारके लिये प्रायश्चित्त-432 अध्याय ११. का कथन षर् कमरत बाह्मणको ब्रह्मचारी, यति वसिष्ठस्मृति १८. और अतिथिसे अन्न देनेका विचार, अध्याय १. श्राद्धका विचार और वर्णत्रयको मतुष्योंको मुक्तिके छिये धर्मजिज्ञासा, योग्य दंड अजिन वस्त्र भिक्षा और धर्माचरणमें आयीवत देशका उपनयनकालका विचार ... महत्त्व कथन.और ब्राह्मणकी प्रशंखा ५३९ अध्याय १२. अध्याय २. स्तातकके व्रतीका कथन वर्णत्रयको द्विजरवक्यन, अध्ययनको अध्याय १३. स्वाध्याय और उपाकर्मका कथन ... आवश्यकताका निरूपण પુષ્ટશ अध्याय १४. अध्याय ३. भक्षणमें योग्य अयोग्य वस्तुओंका विचार५७३ वेदाध्ययन्त करनेवाला द्विज शुद्धसमान होता है, आतनाई ब्राह्मणका भी अध्याय १५. वध निदित हैं, धर्मकथनके अधि-पुत्रके दान प्रतिग्रहका विचार कारी, आचमनविधि और भूमि अध्याय १६. ५४५ आदिकी श्रद्धताका कथन राजन्यवहार साक्षिआदिका विचार अध्याय ४. अध्याय १७. संस्कारके विशेष्से चारवर्णीका विभाग, पुत्र होनेसे मतुष्य पिताके ऋणसे मुक्त होता है इससे बारह पुत्रोंका कथन ५८१ देवता अतिथि इनकी पूजामें पशु-वधका दोष नहीं और अशीचका अध्याय १८. 440 विचार प्रतिलोमतासे उत्पन्नहुण चां हालआदिका कथन और शृद्दको धर्मापदेश कर-अध्याय ५. स्त्रियोंको पराधीनत्वका कथन और नेमें अनधिकारका विचार रजस्वला स्त्रियोंके नियमका कथन ५५३ अध्याय १९. अध्याय संक्षेपसे राजधंमका कथन आचारकी प्रशंसा और सामान्यतासे अध्याय २०. त्राह्मणके आचारणका कथन ५५४ ब्रह्महत्याआदिपातकोंका प्रायश्चित्तविधि५९० अध्याय ७. अध्याय २१. संक्षेपसे ब्रह्मचारीके. कर्तव्यका कथन ५५५ क्षत्रिय वेश्य और शूद्र इनको ब्राह्मण-अध्याय स्त्रीगधनमें प्रायश्चित विवाहकरनेयोग्य स्त्रीका निरूपण और

इति भाषाटीकासमेत अष्टादशस्पृति -विषयानुकणिका समाप्ता।

# अष्टाद्शस्मृतयः।

भाषाटीकासमेताः।

श्रीयोगिजनवस्रभाय नमः।

\_*\_\_\_* 

अथ अत्रिस्मृतिः १.

हुतामिहोत्रमासीनमत्रि वेदविदां वरम् ॥ सर्वशास्त्रविधिज्ञं तमृषिभिश्च नमस्कृतम् ॥ १॥ नमस्कृत्य च ते सर्व इदं वचनमज्जवन् ॥ हितार्धं सर्वलोकानां भगवन्कथयस्य नः ॥ २॥

अग्रिहोत्र इत्यादिसे निश्चिन्तमनयुक्त बैठे हुए वेदकी विधिके जाननेवालों में प्रधान, शास्त्रके पारदर्शी, ऋषियों के पूज्य, महर्षि अत्रिजीको ॥१॥ प्रणाम करके ऋषि बोले कि, हे भग-वन्! जिसके करनेसे त्रिलोकोका कल्याण हो, आप उसी विषयको हमसे कहिये ॥ २ ॥

#### अत्रिस्वाच ॥

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञा यन्मे पृच्छथ संशयम्॥ तत्सर्वे संपवक्ष्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम्॥३॥

अत्रिजी बोले कि, हे वेदशासके अर्थका तत्त्व जाननेवाले ऋषियो ! तुमने जैसे सन्देहयुक्त अर्थात् अनिश्चित विषयको पूछा है सो उसे मैंने जैसा देखा और जैसा सुना है [ अर्थात् अपने विचारसे और गुरुके उपदेशके अनुसार ] वह सभी वर्णन करूंगा ॥ ३॥

सैर्वतीर्थान्युपरपृष्ठ्य सर्वान्देवान्त्रणम्य च ॥
जप्त्वा तु सर्वसूकानि सर्वशास्त्रानुसारतः॥ ४ ॥
सर्वपापहरं दिव्यं सर्वसंशयनाशनम्॥
चतुर्णामपि वर्णानामित्रः शास्त्रमकल्पयत्॥ ५ ॥

(इस प्रतिज्ञायुक्त वचन कहनेके उपरान्त) महर्षि अत्रिजीने सम्पूर्ण तीर्थोंके जलसे आचमन, समस्त देवताओंको प्रणाम और सम्पूर्ण स्क्तोंका जप करके सम्पूर्ण शास्त्रोंके अनु-

९ अथात्रिस्मृत्युपक्रमः ।

यहांपर "इत्युक्त्वा ततः" ऐसा अध्याहार होता है अर्थात् मूलमें यह पद न होनेपर भी अर्थके वश लाना पडता है।

सार ॥ ४ ॥ सम्पूर्ण पाप और सन्देहोंका नाश करनेवाला, चारों वर्णोंका हितकारी सना-तन धर्मशास्त्र निर्माण किया ॥ ५ ॥

> ये च पापकृतो लोके ये चान्ये धर्मदूषकाः ॥ सर्वपापैः प्रमुच्यंते शुत्वेदं शास्त्रमुत्तपम् ॥ ६ ॥ तस्मादिदं वेदवि।द्विरध्येतव्यं प्रयत्नतः ॥ शिष्येभ्यश्व प्रवक्तव्यं सद्वृत्तेभ्यश्च धर्मतः ॥ ७॥

इस संसारमें जो इच्छानुसार पाप करनेवाले हैं और जो धर्मकी निन्दा करते हैं वह भी हम उत्तम धर्मशाक्षके श्रवण करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होजायँगे ॥ ६ ॥ इस कारण वेदके जाननेवाले यत्नसहित इसका पाठ करें और धर्मके अनुसार उत्तम चरित्रोंवाले शिष्पोंको भी सुनावें ॥ ७ ॥

अकुर्लीने हासदेवृत्ते जडे शूद्रे भटे दिने ॥ एतेष्वेव न दातन्यामदं शास्त्रं दिनोत्तमेः ॥ ८ ॥

निहिदत कुलमें उत्पन्न हुए, दुराचरण करनेवाले, मूर्ख, शूद और दुष्टस्वमाववाले बाह्मण इन पांच प्रकारके मनुष्योंको श्रेष्ठ ब्राह्मण इसकी शिक्षा न दें ॥ ८॥

एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं निवेदयेत्॥ पृथिग्यां नास्ति तद्रग्यं यद्द्या हानृणी भवेत्॥ ९॥ एकाक्षरमदातारं यो गुरुं नाभिमन्यते॥ शुनां पोनिशतं गत्या चाण्डालेष्वमिजायत॥ १०॥

यदि गुरुने शिष्यको एक अक्षर भी पढाया है, तथापि पृथ्वीमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे अर्थण कर शिष्य ऋणसे मुक्त होसके ॥९॥एक अक्षरके शिक्षा देनेवाले गुरुका जो मनुष्य सम्मान नहीं करते वह सी जन्मतक कुत्तेके जन्मको मौगकर अन्तमें चांडाल हो जन्म छेते हैं॥१०॥

वेदं गृहीत्वा यः कश्चिच्छास्त्रं चैवावमन्यते ॥ स्र सद्यः पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ ११॥

जो मनुष्य वेदको पढकर उसके गर्वसे अन्यान्य शासके उपदेशको ग्रहण नहीं करता वह इक्रीस वार पशुकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ११ ॥

स्वानि कर्माणि कर्वाणा दूरे संतोऽपि मानवाः ॥ भिषा अवात खाकस्य स्व स्वे कर्मण्युपस्थिताः ॥ १२ ॥

अनुष्य अपने आचारके पालनमें तत्पर हैं अर्थात् कभी कुमार्गमें पैर नहीं धरते वे दूर होनेपर भी मनुष्योंकी प्रीतिके पात्र हैं ॥ १२ ॥ कर्म विमस्य यजनं दानमध्ययनं तपः ॥
प्रतिप्रहोऽध्यापनं च याजनं चेति वृत्तयः ॥ १३ ॥
क्षित्रयस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः ॥
शक्षोपजीवनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥ १४ ॥
दानमध्ययनं वार्ता यजनं चेति वै विशः ॥
श्रद्धस्य वार्ता शुश्रुषा द्विजानां कारुकर्म च ॥ १५ ॥
तदेतत्कर्मामिहितं संस्थिता यत्र वर्णिनः ॥
वहुमानीमह प्राप्य प्रयांति परमां गतिम् ॥ १६ ॥

ब्राह्मणों के छः कार्य हैं, उनमें यजन, दान और अध्ययन यह तीन तपस्या हैं और दान लेना, पढाना, यज्ञ कराना यह तीन जीविका हैं ॥ १३ ॥ क्षत्रियों के पांच कार्य हैं, उनमें यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या हैं और शक्षका व्यवहार और प्राणियों की रक्षा करना यह दो जीविका हैं ॥१४॥ वैश्यको भी यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या हैं और वार्ता अर्थात् खेती, वाणिज्य, गौओं की रक्षा और व्यवहार यह चार आजीविका हैं, श्रूदों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना यही तपस्या है और शिल्पकार्य उनकी जीविका है ॥१५॥ मैंने यह धर्म कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रूद्ध यह चारों वर्ण इस धर्म के अनुसार चलनेपर इस कालमें बहुतसा सन्मान प्राप्त कर परलोक में श्रेष्ठ गतिको पाते हैं ॥१६॥

ये व्यपेताः स्वधर्माञ्च परधर्मेष्ववस्थिताः ॥ तेषां शौक्तिकरो राजा स्वर्गलोके महीयते ॥ १७ ॥

जो पूर्वीक्त अपने २ धर्मका त्याग कर दूसरे धर्मका आश्रय करते हैं, राजा उनको दण्ड देकर स्वर्गका भागी होता है॥ १७॥

> आत्भीये संस्थितो धर्मे. शूदोऽपि स्वर्गमश्तुते ॥ परधर्मो भवेत्याज्यः सुरूषपरदारवत् ॥ १८ ॥

अपने धर्ममें स्थित होकर शुद्र भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं, दूसरेंका धर्म सुन्द्री पराई खी के समान तजनेके योग्य है ॥ १८॥

वध्यो राज्ञा स वे शूदो जपहोमपरश्च यः ॥ यतो राष्ट्रस्य हंतासी यथा बह्नेश्च वे जलम् ॥ १९ ॥

जप, होम इत्यादि ब्राह्मणोंके उचित कर्ममें रत होनेसे शृद्का राजा वध करें, कारण कि जलधारा जिस प्रकारसे अग्निको नष्ट करती है, उसी प्रकारसे यह जप होममें तरपर हुआ शृद्ध सम्पूर्ण राज्यका नाश करता है ॥ १९ ॥

प्रतिग्रहोऽध्यापनं च तथाऽविकेयविकयः॥ याज्यं चतुर्धिरप्येतैः क्षज्ञविद्वतनं स्मृतम्॥ २०॥

१ शास्तिः शासनम्।

दान छेना, पटना, निषिद्ध वस्तुका खरीदना, वेचना और यज्ञ कराना इन चारों कर्मोंके करनेसे क्षत्रिय और वैश्य पतित होते हैं॥ २०॥

सद्यः पतिति मसिन लाक्षया लवणेन च॥ इयहेण शुद्धो भवति ब्राह्मणः क्षीरविकयी ॥ २१॥

ब्राह्मण मांस, लाख और लवणके बेंचनेसे तत्काल पतित होता है और दूधके बेंचनेसे भी तीन दिनमें शूदके समान होजाता है ॥ २१॥

> अत्रताश्चानधीयाना यत्र मैक्ष्यचरा दिजाः॥ तं यामं दंडयंदाजा चौरभक्तददंडवत्॥ २२॥ विद्वद्वोज्यमविद्वांसो येषु राष्ट्रेषु भुंजते॥ तेष्वनावृष्टिमिच्छंति महद्वा जायते भयम्॥ २३॥

वत और अध्यवनसे शून्य ब्राह्मण जिस शाममें भिक्षा मांगकर जीवन धारण करते हैं राजा उस शामको अर्थात् उस शामके अवत और निरक्षर ब्राह्मणोंके पालनेवाले नगरवासियोंको चोरको भात देनेवालेके दंडके तुल्य (अर्थात् चौरको पोषण करनेवालेके दंडके तुल्य ) दंड देवे ॥ २२ ॥ जिस राज्यमें पंडितोंके भोगने गोग्य वस्तुको मूर्व भोगते हैं, वहाँ अनावृष्टि वा अन्य किसी प्रकारका महाभय उपस्थित होता है ॥ २३ ॥

बाह्मणान्वेदविदुषः सर्वशास्त्रविशारदान् ॥ तत्र वर्षति पर्जन्यो यत्रैतान्पूजयेन्तृषः ॥ २४ ॥ त्रयो लोकास्त्रयो वेदा आश्रमाश्च त्रयोऽप्रयः ॥ एतेषां रक्षणार्थाय संसृष्टा बाह्मणाः पुरा ॥ २५ ॥

जिस राज्यमें राजा वेदके जाननेवाल और सम्पूर्ण शास्त्रमें कुशल ऐसे ब्राह्मणोंका आदर करता है, उस स्थानपर सर्वदा सुवृष्टि होती है ॥ २४ ॥ स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल यह तीनों लोक, ऋक्, यजुः, साम यह तीनों वेद, ब्रह्मचर्य्य, गार्हस्थ्य, वानपस्थ और संन्यास यह चारों आश्रम; दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आहवनीय यह तीनों अग्नि इन सबकी रक्षाके निमित्ता विधाताने ब्राह्मणोंका सृष्टि की है ॥ २५ ॥

उभे संध्ये समाधाय मौनं कुर्विति ते द्विजाः ॥ दिव्यवर्षसहस्राणि स्वर्गलोकं महीयते ॥ २६ ॥ य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम् ॥ यक्षः स्वर्गे नृपत्वं च पुनः कोशं च सोऽर्ज्येत् ॥ २०॥

जिस राजाके राज्यमें बाह्मण मीनका अवलम्बन कर पातःकाल और सायङ्कालके समय सन्ध्यावन्दन करते हैं, वह राजा दिव्य सहस्र वर्षतक स्वर्गलोकमें पूजित होता है ॥ २६॥

१ तेषु राष्ट्रेषु । २ यस्य राज्ञो राष्ट्रेषु इति हे।षः । ३ स राजा इति हे।षः ।

जो राजा चारों वर्णोंके उक्त धर्मको विचारकर उनके गुण दोषका विचार करता है, उसके राज्यकी दढता और कोञ्च(खजाने )का सचय होता है और उसको स्वर्ग प्राप्त होता है॥२७॥

दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धिः॥

अपक्षपातोऽधिषु राष्ट्रसा पंचेष यज्ञाः कथिता नृपाणाम् ॥ २८ ॥ दुष्टोंका दमन और श्रेष्ठोंका पालन, न्यायके अनुसार धनका संग्रह करना, विचारके निमित्त आये हुए अर्थियोंपर पक्षपातका न करना और सब मकारसे राज्यकी रक्षा करना यह पांच राजाओंके यज्ञ ( अर्थात् तत्सदश आवश्यक ) कर्म हैं ॥ २८ ॥

यत्प्रजापास्त्रने पुण्यं प्राप्तुवंतीह पार्थिवाः ॥

नतु क्रतुसहस्रोण प्राप्तुवांति द्विजोत्तमाः॥ २९॥

राजा इस प्रकारसे प्रजापालन करके जैसे पुण्यको प्राप्त करता है, ब्राह्मण हजार २ यज्ञ करके भी वैसे पुण्यको नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २९॥

अलामें देवखातानां हृदेषु सरसीषु च॥

उद्घरय चंतुरः पिंडान्पौरक्षे स्नानमाचरेत्॥ ३०॥

देवताओं के तीर्थ वा जलाशयों के न मिलनेपर हद (हौद ) वा सरोवरमें स्नान करें, दूसरे जलाशय (तलावआदिक) होनेपर चार महीके पिंड बाहर निकालकर फिर उसमें स्नान करें ॥ २०॥

वसा शुकमसङ्मजा मूत्रं विट् कर्णविण्नखाः॥ श्रेष्मास्थि दूषिका स्वेदो दादशैते नृणां मलाः॥३१॥ षण्णां षण्णां क्रमेणैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः॥

मृद्रारिभिश्चपूर्वेषामुत्तरेषां हु वारिणा ॥ ३२ ॥

वसी ( मेद ) शुक्ते, रक्ते, मज्जी, मूर्चे, विष्ठी, कानकी मल, नर्ख, सेव्मी, अस्थि, नेत्रोंका मले, धेर्म ( पसीना ) यह बारह मनुष्योंके मल हैं ॥ ३१ ॥ उनमेंसे मही और जलसे तो प्रथमके छहों मलोंकी शुद्धि होती है और केवल जलसे शेष छहों मलोंकी शुद्धि पंडितों- ने कही है ॥ ३२ ॥

शौचमंगलानायासा अनस्याऽस्पृहा द्मः॥

लक्षणानि च विषस्य तया दानं द्यापि च ॥ ३३ ॥ शौच, मंगल, अनायास, अनस्या, अस्पृद्दा, दम, दान और दया यह ब्राह्मणोंके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥

> अभध्यपरिहारश्च संसर्गश्चाप्पनिदितैः ॥ आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्याभिधीयते ॥ ३४ ॥

प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्ताविवर्जनम् ॥ एतद्धि मंगलं प्रोक्तमृषिभिर्धर्मवादि। मिः ॥ ३५ ॥ शरीरं पीड्यते येन शुभेन हाशुभेन वा ॥ अत्यंतं तन्न कुर्वीत अनायासः स उच्यते ॥ ३६ ॥ न गुणान्युणिनो हंति स्तीति चान्यान्युणानपि॥ न हसेचान्यदोषांश्च साउनस्या प्रकीर्तिता॥ ३७॥ यथोत्पन्नेन कर्तव्यः संतोषः सर्ववस्तुषु ॥ न स्पृहेत्परदारेषु साऽस्पृहा च प्रकीर्तिता ॥ ३८ ॥ बाह्य आध्यात्मिके वापि दुःख उत्पादिते परैः ॥ न कुप्पति न चाहंति दम इत्यभिधीयते ॥ ३९ ॥ अहन्यहानि दातच्यमदीनेनांतरात्मना ॥ स्तोकादपि प्रयत्नेन दानीमस्यभिधीयते ॥ ४० ॥ परस्मिन्बंधुवर्गे वा मित्रे देष्ये रिपौ तथा ॥ आत्मवदार्तितव्यं हि द्यैषा परिकीर्तिता ॥ ४१ ॥ यर्थ्वेतर्रुक्षणैर्युक्तो गृहस्योऽपि भवेद्दिजः ॥ स गच्छाति परं स्थानं जायते नेह वै पुनः ॥ ४२ ॥

अभक्ष्य वस्तुका त्याग, श्रेष्ठका संसर्ग और शास्त्रमें कहेहुए अन्यान्य आचारों के पालन करनेका नाम शौच है ॥ ३४ ॥ उत्तम कर्मोंका आचरण और निन्दित कर्मोंका त्याग करना इसीको धर्मके जाननेवाले ऋषियोंने मंगल कहा है ॥ ३५ ॥ ग्रुभ कार्य हो अथवा अग्रुभ कार्य हो जिससे शरीरको ग्लानि होती हो उसे अत्यन्त न करे उसका नाम अनायास है ॥ ३६ ॥ ग्रुणवान् मनुष्योंके गुणोंको नष्ट न करना और दूसरेके नाम अनायास है ॥ ३६ ॥ ग्रुणवान् मनुष्योंके गुणोंको नष्ट न करना और दूसरेके नाम अनत्या है ॥ ३७ ॥ आवश्यकीय सम्पूर्ण वस्तुओं मेंसे जो कुछ भी मिलनाम अनत्या है ॥ ३७ ॥ आवश्यकीय सम्पूर्ण वस्तुओं मेंसे जो कुछ भी मिलनाम अनत्या है ॥ ३७ ॥ आवश्यकीय सम्पूर्ण वस्तुओं मेंसे जो कुछ भी मिलनाय उसीसे संतुष्ट रहना और पराई खोको अभिलाषा न करना इसीका नाम अस्पृहा है ॥ ३८ ॥ कोई मनुष्य यदि बार्ख वा मानसिक दुःख उत्पन्न करे तो उसके ऊपर कोध वा उसकी हिंसा न करनेका नाम दम है ॥ ३९ ॥ किञ्चित् प्राप्तिके होनेपर भी उसमेंसे थोडा २ प्रतिदिन प्रसन्न मनसे दूसरेको देना इसका नाम दान है ॥ ४० ॥ दूसरेके प्रति, माता पिता आदि अपने कुटुम्बियोंके प्रति, मित्रोंके प्रति, वैरकारीक प्रति और अपने श्रुके प्रति समान व्यवहार करना इसीका नाम दया है ॥ ४१ ॥ जो ब्राक्षण गृहस्य होकर भी इन सन लक्षणोंसे मूपित है वह उत्तम स्थानको प्राप्तकरता है. उसका फिर जन्म नहीं होता ॥ ४९ ॥

इष्टापूर्त च कर्तव्यं बाह्मणेनैव यत्रतः ॥

इष्टेन लक्षते स्वर्ग पूर्ते मोक्षो विधीयते ॥ ४३ ॥ इष्टकर्म और पूर्तकर्म ये उभयविध कर्म ब्राह्मणको ही यत्न से करने चाहिये इष्टकर्मसे स्वर्ण

प्राप्त होता है और पूर्तकर्मसे मोक्ष मिलता है ॥ ४३ ॥

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम् ॥ आतिथ्यं वैद्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ४४॥

वार्पीकपतडागादिदेवतायतनानि च ॥

अन्नपदानमारामः पूर्तिसित्यभिधीयते ॥ ४५ ॥

अग्निहोत्र, तपस्या, सत्यमें तत्परता, वेदकी आज्ञाका पालन, अतिथियोंका सत्कार और वैश्वदेव इनका नाम इष्ट है ॥ ४४॥ बावडी, कूप, तलाव, इत्यादि जलाशयोंका बनाना, देवताओंके मंदिरकी प्रतिष्ठा, अन्नदान और बगीचोंका लगाना इसका

पूर्त है ॥ ४५॥

इष्टापूर्ते दिजातीनां सामान्ये धर्मसाधने ॥ अधिकारी भवेच्छुदः पूर्ते धमें न वैदिके ॥ ४६ ॥

इस इष्ट और पूर्त कार्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको समान अधिकार है, यद्यपि शूद भी पूर्त कार्यमें अधिकारी है, परन्तु उसके अन्तर्गत जो वैदिक कर्म है उसका अधिकार उसे नहीं है ॥ ४६॥

> यमान्सेवेत सततं न नित्यं निषमान्तुधः !! यमान्पतस्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्मजत्॥ ४०॥

बुद्धिमान् मनुष्य सर्वदा यमोंका सेवन करें, नियमका अनुष्ठान यथासमयमें किया जाता है सर्वदा नहीं, और जो यमोंका त्याग कर केवल नियम ही करता है तो वह पितत होता है ॥ ४७॥

आनृशंस्यं क्षया सत्यमहिंसा दानमार्जवम् ॥ मीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा दश् ॥ ४८॥ शीचिमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रही॥ वतमौनोपवासं च सानं च नियमा दश ॥ ४९ ॥

अक्रूरता, क्षमा, सत्यवादिता, अहिंसा, दान, सरलता, प्रोति, प्रसन्नता, मधुरता मृदुता इन दशोंका नाम यम है ॥ ४८॥ शोच, यज्ञका अनुष्ठान, तपस्या,दान, स्वाध्याय अर्थात् वेदका पढना, विधिरहित रतिका त्याग, वत, मौन, उपवास और स्नान यह दश नियम हैं॥ ४९॥

प्रतिनिधिं कुशमयं तीर्थवारिषु मज्जित ॥ यमुद्दिश्य निमज्जेत अष्टभागं लभेत सैः॥ ५०॥ मातरं पितरं वापि श्रातरं सुहदं गुरुम्॥ यमुद्दिश्य निमज्जेत द्वादशांशफळं भवेत्॥ ५१॥

कुशाकी प्रतिमाको लेकर तीर्थके जलमें स्नान करे, उसने उस मूर्त्तिको जिसके आशयसे जलमें स्नान कराया है, वह आठवां हिस्सा पुण्यका प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ माता, पिता, भ्राता, मित्र और गुरुके पुण्यकी इच्छासे जो स्नान करते हैं, वह उस स्नानके बारहवें अंशके फलको प्राप्त करते हैं ॥ ५१ ॥

> अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रमतिनिधिः सदा ॥ पिंडोदककियाहेतोर्यस्मात्तस्मात्मयत्नतः ॥ ५२ ॥

जिस मनुष्यके पुत्र नहीं है वह पुत्रके मितिनिधिको ग्रहण करे, कारण कि श्राद्ध तर्पणा दिक कार्य विना पुत्रके नहीं होते ॥ ५२॥

पिता पुत्रस्य जातस्य पर्येये चे ज्जीवतो मुखम ॥
ऋणमस्मिनसंनयति अमृतस्यं च गच्छिति ॥ ५३ ॥
जातमावेण पुत्रेण पितृणामनृणी पिता ॥
तद्द्वि शुद्धिमामोति नर्कात्त्रायते हि सः ॥ ५४ ॥
एष्ट्रव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां क्रजेत् ॥
यजते चार्वमेधं च नीलं वा वृषमुत्सुजेत् ॥ ५५ ॥
कांक्षंति पितरः सर्वे नरकांतरमीरवः ॥
गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति॥६६॥

पिता यदि उत्पन्न हुए पुत्रका मुख जीवित अवस्थामें एकवार भी देखले तो वह पित रोंके ऋणसे मुक्त होकर स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ पुत्रके पृथ्वीपर उत्पन्न होते ही मनुष्य पितरोंके ऋणसे छूट जाता है और उसी दिन वह शुद्ध होता है कारण कि यह पुत्रै नरकसे उद्धार करता है ॥५४॥ बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करनी उचित है कारण कि यदि उनमेंसे कोई एक भी पुत्र गयाजीजाय, कोई अश्वमेध यज्ञको करे और कोई नील कृषका उत्सर्ग करे ॥ ५५ ॥ नरकसे भयभीत हुए पितृगण ''जो पुत्र गयाको जायगा वही हमारे उद्धारका करनेवाला होगा" यह विचारकर ऐसे पुत्रकी इच्छा करते हैं ॥ ५६ ॥

१ अनुपदं वक्ष्यमाणमात्राद्यतिरिक्तम् । २ निमजनं कारियता ।

३ "पुत्" नाम नरकका है उसते त्राण ( उद्धार ) करता है, अपने पिताको, इसीसे वह पुत्र कहाता है, ऐसा अक्षराधी पाया जाता है।

४ नील वृषका लक्षण-जिसकी पूंछका अग्रमाग, खुर और शींग ६५ेत हो और सब अंग लाल हो उनको नील वृष कहतेहैं।

स्मृतिः १]

फल्गुर्तार्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम् ॥ गयशीर्षं पदाकम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ५७ ॥

फरगु नदीमें स्नान करके गयासुरके मस्तकपर चरण घर गयाके गदाधर देवताका दर्शन करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे भी छूटजाता है॥ ५७॥

भहानदीमुपस्पृश्य तर्पयेग्पितृदेवताः ॥

अक्षयाँ छभते छोकान्कुळं चैव समुद्धरेत् ॥ ५८ ॥

जो मनुष्य महानदी (गंगाआदि ) में स्नान भाचमन कर, देवता और पितरोंका तर्पण करते हैं, वही अक्षय लोकको प्राप्त होकर वंशका उद्धार करते हैं॥५८॥

शंकास्याने समुत्पन्ने भक्ष्यभोज्यविवर्जिते ॥

आहारशुद्धिं वश्यामि तन्मे निगदतः शृषु ॥ ५९ ॥

पवित्र भोजन और भोज्य हीन देशमें, शंकाके स्थानमें, प्राणकी रक्षाके अर्थ जिसकी पित्रतामें संदेह है ऐसे द्रव्योंके भोजन करनेसे उसका जो प्रायश्चित्त है उसे मैं कहता जुम श्रवण करो ॥ ५९ ॥

अक्षारलवणं रौक्षं पिवेद्वाह्यां सुवर्चलाम् ॥ त्रिरात्रं शंखपुष्पीं वा ब्राह्मणः पयसा सह ॥ ६०॥

प्रथमतः ब्राह्मण (अपने शुद्धिके अर्थ) खारी नमकसेरहित अर्थात् रूखा अल और कांतिकी देनेवाली ब्राह्मी वी शंखपुष्पी औषधीको दूधके साथ मिलाकर तीन राततक पिये।। ६०॥

> मद्यभांडे दिजः कश्चिदज्ञानात्पिवते जलम् ॥ प्रायश्चित्तं कथं तस्य मुच्यते केन कर्मणां ॥ ६१॥ पालाश्वित्वपत्राणि कुशान्पद्मान्युदुंवरम् ॥ काथिपत्वा पिवेदापश्चिरात्रेणैव शुद्धचित ॥ ६२॥

( प्रश्न-) यदि कोई नाह्मण विना जाने हुए मदिराके पात्रमें जलपान करले तो उसका पायिश्चित्त किस प्रकार होता है ? और उस मनुष्यकी शुद्धि किस कर्मके अनुष्ठान करनेसे होती है ? ॥ ६१॥ ( उत्तर-) ढाकके पत्ते, बेलके पत्ते, कुश, कमलके पत्ते, गूलरके पत्ते इन-सबका काथ बनाय कर तीन दिनतक पान कर तब शुद्ध होता है ॥ ६२॥

सायं प्रातस्तु यः संध्यां प्रमादाद्विकॅमेत्सकृत्॥ गायव्यास्तु सहस्रं हि जवेस्स्नात्वा समाहितः॥६३॥

१ गंगाम्।

२ " ब्रह्ममुवर्चलाम् " इस पाठके होने छे उसका अर्थ पीले वर्णके सूर्यावर्त मुखके पत्ते, ऐस हुआ है।

३ इति विप्रतिपत्ती सत्यामिति अहोकांतरोषः । ४ अतिलंघयेत् ।

जो मनुष्य असावधानतासे एकवार प्रातःकाल वा संध्याकालकी संध्या न करे तो दूसरे दिन स्नान करनेके उपरान्त एकायचित्त हो एकसहस्रवार गायत्रीका जप करे ॥ ६३॥

रोगाक्रातोऽथवाऽयासात् स्थितः स्नानजपाद्धाः॥

बह्मकूर्च चरेद्धक्त्या दानं दत्त्वा विशुद्ध्याते ॥ ६४॥ जो मनुष्य रोगसे व्याकुल हो या अत्यन्त परिश्रमके करनेसे स्नान और जप न करसके वह भक्तिपूर्वक ''ब्रह्मेंकूर्च'' और या सिंचित् दान करके शुद्ध होता है ॥ ६४॥

गवां शृंगोदकं स्नात्वा महानयुपसंगमे ॥

समुददर्शने चापि न्यालदष्टः शुचिभवेत् ॥ ६५ ॥

सर्पसे काटा हुआ मनुष्य गौओंके सींगोंके जलमें वा गंगा यमुनाके संगमके स्थानमें स्नान करके फिर समुद्रका दर्शन करनेसे शुद्ध होता है ॥ ६५॥

> वृकशानशृगालैस्तु यदि दष्टस्तु बाह्मणः ॥ हिरण्योदकसंभिश्वं घृतं घार्य विशुद्धचाति ॥ ६६ ॥ ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जंबुकेन वृकेण वा ॥ उदितं ग्रहनक्षत्रं दृष्ट्वा सद्यः शुचिर्भवेत् ॥ ६७ ॥

जिस ब्राह्मणको दृक (भेडिया) कुता, या गीदडने काटा हो वह सुवर्णसे शुद्ध हुए जलके साय घृतका भोजन करै तब वह शुद्ध होता है ॥ ६६ ॥ ( परन्तु ) जिस ब्राह्मणीको कुत्ता, गीदड, भेडिया आदि हिंसक जन्तुओं ने काटा हो तो वह उदय हुए ग्रँह नक्षत्रोंके देखनेसे शीव्र ही गुद्ध हो जाती है ॥ ६७ ॥

सवतस्तु शुना दष्टश्चिशत्रमुपवासयेत् ॥

स्रवृतं यावकं प्राहय वृतशेषं समापयेत् ॥ ६८ ॥

यदि वती व्राह्मणको कुत्तेने काटा हो तो वह तीन दिनतक उपवास करे और वृतसहित थावक ( आधा पका हुआ जो वा कुलथी ) को भोजन कर वतकी समाप्ति करे॥ ६८॥

मोहारपमादारसलोभाद्रतभंगं तु काश्येत्।।

त्रिरात्रेणेव शुद्धचेत पुनरेव वती अवेत् ॥ ६९ ॥ मोह वा असावधानतासे या लोभके वशसे जिसने वतभंग कर दिया है वह तीन दिनतक

अपवास करनेसे शुद्ध होता है और फिर वतको धारण करे।। ६९॥

बाह्मणानां यद्दान्छिष्ट्रमञ्नात्यज्ञानतो दिनः ॥ दिनद्वयं तु गायऱ्या जपं कृत्वा विशुद्धचित ॥ ७० ॥

१ पंचगव्यप्राशनपूर्वकं जपविद्यातप्रस्यवायपीरहार्थि प्रायाश्चितम् ।

व पञ्चगव्यप्राधन ( भक्षण ) पूर्वक जपविधातप्रत्यवायपरिहाराचे प्रायश्चित ।

द रातमें काटे तो दिन निकलते ही सूर्यको देखले तो शुद्धि होती है। दिनमें काटे तो संध्याको तारा देखकर शुद्धि होती है।

क्षत्रियात्रं यदुन्छिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः ॥ त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धिर्यथा क्षत्रे तथा विशि ॥ ७१ ॥ अभोज्यात्रं तु भुक्तात्रं स्त्रीशूदोन्छिष्टमेव वा ॥ जम्बा मांसमभक्षं च सप्तरात्रं यवान्पिवेत् ॥ ७२ ॥

यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानसे दूसरे ब्राह्मणका जूंठा भोजन करले तो वह दो दिन गायत्रीके जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ७० ॥ यदि ब्राह्मण विना जाने हुए क्षत्री या वैश्यका जूंठा अन्न भोजन करले तो वह तीन दिनतक गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ७१॥ जूंठा अन्न भोजन करले तो वह तीन दिनतक गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ७१॥ भक्षण न करने योग्य अन्नको, पूर्वभुक्तले अवशिष्ट (बचेहुए ) अन्नको, स्त्री और शूद्धके जूंठे अन्नको या भक्षण न करनेयोग्य मांसको जो मनुष्य भोजन करता है, वह सात दिनतक जौकी लपसी (दिलया) को पिये तो शुद्ध होता है ॥ ७२॥

असंस्पृर्वेन संस्पृष्टः स्नानं तस्य विधीयते ॥ तस्य चोन्छिष्टमदनीयात्षण्मासान्कृच्छ्माचरेत्॥७३॥

जो जाति स्पर्श करनेके योग्य नहीं है उसके स्पर्श करनेवाले द्विजको स्नान करना योग्य है, जिसने उसका जूठा खाया है वह छै: महीनेतक कृच्छ्र व्रत करें ॥ ७३॥

अज्ञानात्प्रास्य वि॰मूचं सुरासंस्पृष्टमेव वा ॥

पुनः संस्कारमहीति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ ७४ ॥

जिस ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्यने विष्ठा, मूत्र वा सुरा जिसमें मिली हो ऐसी कोई वस्तु अज्ञान (मूल) से खाई है, तो वह फिर संस्कारके (यज्ञोपवीत इत्यादिके) योग्य है॥७४॥

वपनं मेखला दंडं भैक्ष्यचर्यं वतानि च ॥ निवर्तते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्माण ॥ ७५ ।

उन द्विजातियोंको पुनःसंस्कारके समय मस्तक मुडाना मेखल का धारण करना, दंडका श्रहण करना, मिक्षाका माँगना और ब्रह्मचर्यका धारण करना यह कार्य करने नहीं होंगे॥७५॥

गृहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि अंतःस्थशवदृषिताम् ॥
प्रत्याउँयं मृत्मयं भांडं सिद्धमत्रं तथेव च ॥ ७६ ॥
गृहान्निष्कम्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत् ॥
गोमयेनोपलिष्याथ छागेनाघापयेत्पुनः ॥ ५७ ॥
बाह्ममंत्रेश्च पूतं तु हिरण्यकुशवास्भिः ॥
तेनैवाभ्युक्ष्य तद्देश्म शुध्यने नात्र संशयः ॥ ७८ ॥

१ पूर्वभुकावीश्रष्टमन्नम् ।

२ ''प्रयोज्यं'' ऐसा पाठ हो तो ' महीके पात्रोंको वर्ते और सिद्ध (अन्यके) पकाये, अन्नको मक्षण करें' ऐसा अर्थ जानना !

३ छागसंबांधना पुरोषेण ।

जिस घरमें मुर्दा पड़ा है उसकी शुद्धि किस प्रकार होती है सो में कहता हूं. उस घरके महीके पात्र और सिद्ध हुए अन्नको त्याग दे ॥ ७६ ॥ उन सब वस्तुओं को घरसे निकालकर किर गोबरसे घरको लिपावै; और पीछे वकरी के गोबरसे घूपित करें ॥ ७७ ॥ ब्राह्म मंत्रीं को पटकर सुवर्ण और कुशाओं से जलको घरमें छिडके तब उस गृहकी शुद्धि होने में कोई संदेह नहीं है ॥ ७८ ॥

राजन्यैः श्वपचैवांपि वलाहिचलितो हिनः ॥ पुनः हुवीत संस्कारं पश्चास्कृच्छ्त्रयं चरेत् ॥ ७९ ॥

राजा अथवा अंत्यज चांडाल जिस किसी ब्राह्मणको बलपूर्वक विचलित ( श्रेष्ठ मार्गसे अलग करके अभक्ष्य वस्तुका भोजन कराय असत् मार्गमें ) करे तो यह ब्राह्मण तीन प्राजा-प्रत्य करके फिर संस्कार करे ॥ ७९॥

> शुना चैव तु संस्पृष्टस्तस्य स्नानं विधीयते ॥ तदुःच्छिष्टं तु संप्राइय यत्नेन कृच्छ्माचरेत् ॥ ८० ॥

जिसको कुत्तेने स्पर्श किया हो वह स्नान करैं; और जिसने जूंठा भोजन किया हो तो वह यलपूर्वक क्रच्छ्रवत करें ( तब शुद्ध होता है )॥ ८०॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि स्तकस्य विनिर्णयम् ॥ प्रायश्चित्तं पुनश्चेव कथयिष्याम्यतः परम् ॥ ८१ ॥

इसके पीछे सूतक अर्थात् आशौचके विषयका वर्णन करता हूं और उसके पीछे प्रायश्चि-त्तोंका वर्णन करूंगा ॥ ८१ ॥

एकाहाच्छुद्वते विष्ठो योऽपिवेदसमान्वतः ॥ इयहारकेवलवेदस्तु निर्गुणो दशभिदिनैः ॥ ८२ ॥

जो अग्नि और वेदकरके समन्वित ( युक्त )है वह एक ही दिनमें, जो केवल वेदपाठी ही है वह तीन दिनमें और जो अग्निहोत्री और वेदपाठी नहीं है ऐसे निर्मुण ब्राह्मण दश्च दिनमें ग्रुद्ध होता है ॥ ८२ ॥

वितनः शास्त्रपृतस्य आहितामेस्त्येव च ॥ राज्ञां तु सूतकं नास्ति यस्य चेन्छांति ब्राह्मणाः ॥ ८३ ॥

शास्त्रके अनुसार वृत धारण करनेवाला, अग्निहोत्रका करनेवाला और राजा, एवं ब्राह्मण जिसको अशोच होनेकी इच्छा नहीं करते, इन सब मनुष्योंके यहां अपने २ कर्मके अनुसार अशोच नहीं होता ॥ ८२॥

ब्राह्मणो दशरात्रेण द्वादशाहेन भूमिपः॥ वैदयः पंचदशाहेन शुद्रो मासेन शुद्धचति॥ ८४॥

१ जिस संत्रके ब्रह्मा देवता हो सस वैदिक संत्रकी ब्राह्म संत्र कहते हैं।

ब्राह्मण दश दिनके पीछे, क्षत्रिय बारह दिनके उपरान्त, वैश्य पंद्रह दिनके पीछे और शूद्र एक महीनेके पीछे शुद्ध होता है ॥ ८४ ॥

सिपंडानां तु सर्वेषां गोत्रजः सप्तपौरुषः ॥ पिंडांश्चोदकदानं च शावशौचं तथातुगम् ॥ ८५ ॥ चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षडहः पंचमे तथा ॥ षष्ठे चैव त्रिरात्रं स्यात्सप्तमे ज्यहमेव वा ॥ ८६ ॥

एक वंशमें उत्पन्न होकर अपनेसे सात पीढियोंतक सिषंड संज्ञा होती है और इनको ही पिंड प्रदान और तर्पण किया जाता है; पूर्वोक्त मरणाशीच भी उसका अनुगामी है; अर्थात् सार्पडोंके निमित्त आशीच करना योग्य है ॥ ८५ ॥परन्तु स्तिकाके अशीचमें चार पीढीतक दश रात्रि और पांचवी पीढोमें छै: दिनतक और छठी पीढीमें तीन रातंतक और सातवीं में तीन दिनतक ही अशीच रहता है ॥ ८६ ॥

### मृतस्तके तु दासीनां पत्नीनां चातुलेगिनाम् ॥ स्वामितुरुयं भवेच्छोचं मृते अर्तीर यौनिकम् ॥ ८७॥

मरणके अशौचमें (हीनवर्णकी) दासी और अनुलोमी (पितसे नीच वर्णकी) स्त्रियोंको पितके समान अशौच होता है, स्वामीके मरनेके उपरान्त जिस वंदामें उसका जन्म हुआ था, उस वंदाके अनुसार ही सूतक माना जायगा॥ ८७॥

## शवस्पृष्टं तृतीये तु सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ चतुर्थे सप्तभिक्षं स्पादेष शावविषिः स्मृतः ॥ ८८ ॥

जिस मनुष्यने मृतक मनुष्यका स्पर्श किया हो ( उस मृतक शरीरके छूनेवाले मनुष्यका जो स्पर्श करता है और उसको जो छूता है वह उस समय पहने हुए वस्त्रको विना उतरे ही सबस्त्र स्नान करे और शबस्पृष्ट चौथा अर्थात् तीसरे स्पर्शीको छूनेवाला सात घरोंकी भिक्षा करके खाय, यही शबस्पर्शमें विधि कही गई है ॥ ८८॥

### एकत्र संस्कृतानां तु भातॄणामेकभोजिनाम् ॥ स्वामितुल्यं भवेच्छोचं विभक्तानां पृथक्पृथक् ॥ ८९॥

सौंतके पुत्रका जन्म अथवा उसकी मृत्यु होनेपर एक समयमें व्याही हुई, एक घरमें अन्नको खानेवाली असवर्णा माताओंको पतिके समान (स्वामीके अनुसार) सूतक होगा, परन्तु यह सब पृथक् रहती हों या अलग २ व्याही गई हों तो अपनी २ जातिके अनुसार अशौच होगा ॥८९॥

## उष्ट्रीक्षीरमवीक्षीरं पक्षात्रं मृतसूतके ॥ पाचकात्रं नवश्राद्धं सुकरवा चांद्रायणं चरेत् ॥ ९०॥

१ यहाँ "यस्याहस्तस्य शर्वरी" इस न्यायसे तीन दिन तीन रात समझना।

ऊँटनी या मेडकाद्ध, अशौचान और रसोइये ब्राह्मणका अन और जो ( मरेका एकादशाह) श्राद्धका अन भोजन करता है उसको चांद्रायण नत करना योग्य है॥ ९०॥

> मूतकान्नमधर्माय यस्तु प्राइनाति मानवः ॥ त्रिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जले वसेत् ॥ ९१॥

जो मनुष्य अधर्मके निमित्त ( अर्थात् आज संध्या इत्यादि कर्म नहीं करना होगा ऐसा विचार कर ) अशोचालको खाता है वह तीन दिनतक उपवास करके एक दिन जलमें निवास करें ॥ ९१॥

> महायज्ञीवधानं तु न कुर्यानमृतजनमित ॥ होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कात्रेन फलेन वा ॥ ९२ ॥ बालस्त्वंतर्दशाहे तु पंचरवं यदि गच्छिति ॥ सद्य एव विशुद्धिः स्यात्र प्रतं नेव स्तकम् ॥ ९३ ॥

अग्निहोत्री मनुष्य दोनों ही अशौचों महायज्ञ (काम्ययज्ञ ) को न करे, परन्तु शुष्क अन्न वा फलसे नित्यका होम करे ॥ ९२ ॥ जन्म होनेके उपरान्त दशदिनके बीचमें ही जिस बालककी मृत्यु होजाय उसकी शुद्धि तत्काल ही हो जाती है, उसको जन्मका सुतक नहीं होता ॥ ९३ ॥

कृतचूडे प्रकुर्वीत उदकं पिंडमेव च ॥ स्वधाकारं प्रकुर्वीत नामोञ्चारणमेव च ॥ ९४ ॥

जो मूडन ( चौल ) होनेके पीछे बालक मरजाय तो नाम और स्वधाका उच्चारण करके तर्पण और पिंड उसका करना होगा ॥ ९४ ॥

ब्रह्मचारी यतिश्वेव मंत्रे पूर्वकृते तथा ॥ यज्ञे विवाहकाले च सद्यः शौचं विधीयते ॥ ९५ ॥ विवाहोत्सवयज्ञेषु अंतरा मृतस्त्रके ॥ पूर्वसंकल्पितार्थस्य न दोषश्चात्रिरव्रवीत् ॥ ९६ ॥

ब्रह्मचारी और संन्यासीको अशौचसे पहले संकरण किये हुए मंत्रके जपमें और यशमें तथा जिस विवाहमें वृद्धिश्राद्धतक हो गया है, उस विवाहमें (विवाहपद संस्कारमात्रका उपलक्षक है) तत्काल ही अशौचिनवृत्ति होजातो है ॥ ९५ ॥ जो विवाह, उत्सव और यशके बीचमें अशौच होजाय तो उस पूर्वसंकल्पित कार्यके करनेमें कोई दोष नहीं होगा, यह अतिऋषिका वचन है॥ ९६ ॥

मृतसञ्जननोर्द्धं तु सुतकादौ विधीयते ॥ स्पर्शनाचमनाच्छुद्धिः सुतिकां चेत्र संस्पृशेत् ॥ ९७ ॥ मरेहुए बालकके जन्म होनेके पीछे जो अशौच होता है उसमें आचमनके द्वारा बाह्मणोंके अंगका स्पर्श होते ही अशौच नहीं रहता; जो स्तिकाकी स्पर्श न किया हो तो ॥ ९७॥

पंचमेऽहिन विज्ञेयं संस्पर्श क्षित्रयस्य तु ॥ सप्तमेऽहिन वैश्यस्य विज्ञेयं स्पर्शनं चुधैः॥ ९८॥ दशमेऽहिन शूद्धस्य कर्तव्यं स्पर्शनं चुधैः॥ मासेनैवात्मशुद्धिः स्यात्स्तके मृतके तथा॥ ९९॥

क्षत्रियका पांच दिनमें, वैश्यका सात दिनमें और श्रूदका दशदिनमें स्पर्श होता है, यह बुद्धिमानोंको जानना योग्य है ॥ ९८॥ और श्रूदके जन्म मरणमें एक मासतक अशीच होता है, बुद्धिमानोंको ऐसा जानना योग्य है ॥ ९९॥

व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा ॥ कियादीनस्य मूर्वस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ १००॥ व्यसनासकाचितस्य पराधीनस्य नित्यशः ॥ श्राद्धत्यागविद्दीनस्य अस्मातं स्तृतकं भवेत् ॥ १०४॥

चिरकालतक रोगी, कंजूस, जो सर्वदा ऋणी रहै, धर्मकार्यसे रहित, मूर्ख और जो स्त्रीमें अत्यन्त आसक्त हो ॥१००॥ और जिसका चित्त जुयेमें अत्यन्त लगा हो, सर्वदा पराधीनतामें रहनेवाला और श्राद्धदान रहित मनुष्यके दग्धहोक्कर भस्म होवै तबतक ही अशीच है॥१०१॥

दे कृच्छे परिवित्तेस्तु कम्यायाः कृच्छमेव ख ॥
कृच्छातिकृच्छं भातुः स्यात्पितुः स्रांतपनंकृतम्॥१०२॥
कुञ्जवामनषंदेषु गद्गदेषु जडेषु च ॥
जात्यंथे बधिरे मुके न दोषः परिवेदने ॥ १०३॥
क्षीबे देशांतरस्थे च पतिते ब्रांजितेऽपि वा ॥
योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०४॥
पिता पितामहो यस्य अप्रजो वापि कस्यचित् ॥
अग्निहोत्राधिकार्यास्त न दोषः परिवेदने ॥ १०५॥

परिवित्ति (१) मनुष्य दो प्राजापत्यको करे तो वह शुद्ध होता है और परिवेत्तासे विवाहिता कन्याको एक प्राजापत्य करना होता है; और कन्याकी माताको कृच्छ्र अतिकृच्छ्र करना योग्यहै और कन्याके पिताको सान्तपन करना चाहिये ॥ १०२ ॥ बडा भाई यदि (जो) कुबडा, बाना, बावला, जन्मसे अंधा, जन्मसे बहरा, गूंगा, जनसमाजमें निंदित, तौतला और वेदके पढनेमें असमर्थ हो तो छोटे भाईका प्रथम विवाह होजानेपर उसे दोष

१ वडे आईका विवाह होजानेके पहले ही जो छोटेका विवाह होजाय तो उस छोटे भाईकी ''परिवेत्ति'' कहेत हैं।

नहीं लगेगा ॥ १०३ ॥ बडा भाई यदि नपुंसक, विदेशी, संन्यासी, पतित और योगशास्त्रमें रत हो ( योगाभ्यास करनेके कारण उसकी विवाहमें इच्छा नहीं हो ) तो उसे भी परिवेदनमें दोष नहीं होगा ॥ १०४ ॥ जिस मनुष्यका पिता, पितामह, बडा भाई यह अग्निहोन्त्रके अधिकारी हुए हैं. पीछे यह मनुष्य ( प्रायश्चित्त करके ) अग्निको ग्रहण करे तो बडे भाईसे प्रथम विवाह करनेमें दोषी नहीं होगा ॥ १०५ ॥

आर्यामरणपक्षे वा देशांतरगतेऽपि वा ॥ अधिकारी अवेत्युत्रस्तथा पातकसंयुगे ॥ १०६॥

स्त्रीके मरनेपर अथवा दूरदेशमें जानेपर अथवा पातक लगनेपर पुत्र अग्निहोत्रादि कर्मोंका अधिकारी होता है ॥ १०६॥

> ज्येष्ठो भ्राता यदा नष्टो निस्यं रोगसमन्वितः॥ अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा॥ १०७॥

यदि उयेष्ठ भाईकी मृत्यु होगई हो या वह सर्वदा रोगी रहताहो तो उसकी आज्ञा लेकर छोटा भाई शंख ऋषिके वचनके अनुसार अपना विवाह करले॥ १०७॥

नाग्रयः परिविंदंति न वेदा न तपांसिन्व ॥ न च श्राद्धं कनिष्ठो वै विना चैवाभ्यनुज्ञया ॥१०८ ॥

ज्येष्ठ भाईकी विना आज्ञाके छोटा भाई अग्निहोत्र नहीं कर सकता, वेद नहीं पढ सकता, तप नहीं कर सकता और न श्राद्ध ही कर सकता है ॥ १०८ ॥

तस्माद्धमं सदा कुर्याच्छुतिस्मृत्युदितं च यत् ॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच स्वर्गस्य साधनम् ॥ १०९ ॥

जो श्रुति स्मृतिमें कहे हुए नित्य (संध्या आदि ) वा नैमित्तिक (जातकर्मआदि ) और जो स्वर्गके देनेवाले काम्य कर्म हैं, उनका अनुष्ठान कर धर्मका संचय करे ॥ १०९॥

एकैकं वर्द्धयोत्रत्यं शुक्के कृष्णे च ह्वासयेत् ॥ अमावास्यां न भुंजीत एष चांदायणो विधिः ॥११०॥

ग्रुक्चपक्षकी प्रतिपदाको केवल एक ही ग्रास खाय, इस दिनसे प्रारंभ कर पूर्णिमातक एक र ग्रासको बढाता जाय, अर्थात् पूर्णिमातक तिथिकी संख्याके अनुसार ग्रासोंकी संख्या होगी और कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे प्रतिदिन एक २ ग्रासको कम करे, और अमावस्याको उप-बास करे, ऐसा करनेसे चान्द्रायण त्रत होता है; यह चान्द्रायण त्रतकी विधि है ॥ ११० ॥

एकैकं प्रासमभीयाइयहााणि त्रीणि पूर्ववत् ॥ इयहं परं च नाभीयादातिकृच्छ्ं तदुच्यते ॥ इत्येतत्कथितं पूर्विभंहापातकनाज्ञनम् ॥ १११ ॥ पहले तीन दिनतक एक २ ग्रासका भोजन करे और अगले तीन दिनमें सर्वथा मोजन न करे इसे अतिकृच्छ कहते हैं। पहले आचार्योने इस व्रतको ही महापातकोंका नाशकरने-वाला कहा है ॥ १११॥

> वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञिक्षयापरम् ॥ न स्पृशंतीह पापानि महापातकज्ञान्यपि ॥ ११२ ॥ वायुभक्षो दिवा तिष्ठेद्रात्रिं नीत्वाप्सु सूर्यटक् ॥ जप्त्या सहस्रं गायज्याः शुद्धिर्वह्मवधादते ॥ ११३ ॥

वेदके अभ्यासमें रत, क्षमाशील और महायज्ञके करनेवाले मनुष्यको ब्रह्महत्यादिकोंका पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता ॥ ११२॥ वायुका पान कर दिनमें सूर्यकी ओर देखता रहै और रात्रिमें जलमें निवास कर सहस्रवार गायत्रीका जप करनेसे ब्रह्महत्याके अतिरिक्त संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ११३॥

पन्नोदुंबर्राविल्वाश्च कुशाश्वरथपलाशकाः ॥ एतेषामुद्रकं पीरवा पणकुच्छ्रं तदुच्यते ॥ ११४ ॥

कमलपत्र, गूलरके पत्ते, बेलपत्र, कुश, पीपलके पत्ते और ढाकके पत्ते इन सबका काथ बनायकर इस जलको पान करे इसका ''पणकुच्छु'' नाम कहा है ॥ ११४॥

> पंचगव्यं च गोक्षीरं द्धि सूत्रं शकृद्वृतम् ॥ जग्ध्वा परेऽह्वचुपवसन्कृच्छ्रं सांतपनं स्मृतम् ॥ ११५ ॥

गायको दूध, गोमूत्रे, गायकाँ दही, गायका गोवर और घी, इस पंचगन्यका पान करे और दूसरे दिन निर्जल उपवास करे, इसको ''सान्तपनक्रच्छत्रत'' कहते हैं॥ ११५॥

> पृथवसांतपनैर्द्वव्येः षडहः सोपवासकः ॥ सप्ताहेन तु कृच्छोऽयं महासांतपनं स्मृतम् ॥ ११६॥

जपर कहे हुए पंचगव्यमेंसे एक २ पदार्थको एक २ दिन ( किसी दिन दूध किसी दिन दही आदि ) इस प्रकारसे पाँच दिन मोजन करे, छठे दिनके उपरान्त सातर्थे दिन उपनास करे, इस व्रतको "महासान्तपनक्रच्छू" कहते हैं॥ ११६॥

ज्यहं सायं ज्यहं प्रातस्त्यहं भुंक्ते त्वयाचितम् ॥
ज्यहं परं च नाश्रीयात्प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ११७ ॥
सायं तु द्वादश प्रासाः प्रातः पंचदश स्मृताः ॥
अयाचितेश्रतुर्विशं परेस्त्वनशनं स्मृतम् ॥ ११८ ॥
कुक्कुटांडप्रमाणं स्याद्यावद्वास्य विशेन्मुखे ॥
एतद्वासं विनानीयाच्छुद्वचर्थं कायशोधनम् ॥ ११९ ॥

तीन दिन सायंकालको और तीन दिन प्रातःकालको और तीन दिन विना मांगे हुए जो मिलजाय ऐसे मोजनको करे इसके पीछे तीन दिनतक उपवास करें (इन बारह दिनमें होनेवाले त्रवको ) "प्राजापत्य " कहते हैं ॥ ११७ ॥ इस त्रतमें सायंकालके समय बारह आ स और प्रातःकालके समयमें पंद्रह प्रास और विना मांगे हुए चौबीस प्रास खाय, इसके पीछे तीन दिनतक उपवास करे ॥ ११८ ॥ यह सभीको जानना उचित है कि इस प्रायिष्टिन को अंगसे उत्पन्न हुए शरीरकी शुद्धि करनेवाले भोजनका प्रास मुरगेके अंडेके समान हो या जितना ग्रास उसके मुखमें स्वच्छन्दतासे जा सके उसके निमित्त वही ग्रास श्रेष्ठ है ॥११९॥

इयहमुष्णं विवेदापस्त्र्यहमुष्णं पिवेत्वयः ॥ इयहमुष्णं छृतं पीग्वा वायुभक्षो दिनत्रये ॥ १२०॥ षद्वलानि पिवेदापश्चिपलं तु पयः पिवत् ॥ पलमेकं तु वै सर्पिस्तप्तकृष्लं विधीयते ॥ १२१॥

तीन छैं: पल परिमित तनक गरम जल पिये और तीन दिन तीन पल परिमित गरम दूध पिये और तीन दिनतक एक पल परिमित गरम घृतका पान करे और तीन दिनतक वायु अक्षण करे, ऐसा अनुष्ठान करनेसे ''तप्तकृच्छू'' वत होता है॥१२०॥१२१॥

ज्यहं तु दिधना भुंको ज्यहं भुंको च सर्पिषा ॥ क्षीरेण तु ज्यहं भुंको वायुभक्षो दिनवयम् ॥ १२२ ॥ विपलं दिध क्षीरेण पलमेकं तु सर्पिषा ॥ एतदेव व्रतं पुण्यं वैदिकं कृच्छूमुच्यते ॥ १२३ ॥

तीन दिनतक तीन पल परिमित दहीका और तीन दिनतक एक पल परिमित घृतका और तीन दिनतक तीन पल परिमित दूधका पान करे और तीन दिनतक वायुको भक्षण करे इसीको " वैदिककृच्छु" व्रत कहते हैं ॥ १२२ ॥ १२३॥

एक्सुक्तेन नक्तेन तथैवायांचितेन च ॥ उपवासेन चैकेन पादकृच्छ्रं प्रकीर्तितम् ॥ १२४॥

एक दिनमें केवल एक ही बार भोजन करे, एक दिन रात्रिको, एक दिन विना मांगे हुए मोजन करे और एक दिन उपवास करे, इस प्रकारसे "पादकुच्छू" वत होता है ॥ १२४॥

कृच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकविंशतिम् ॥ द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः॥ १२५॥

और इकीस दिनतक केवल दूध ही को पीकर रहे, इस प्रकारसे "कुच्छ्रातिकृच्छ्" त्रत होता है और बारह दिनतक उपवास करें इसको "पराक" त्रत कहते हैं ॥ १२५॥

पिण्याकश्रामतकांबुसक्तूनां प्रतिवासरम् ॥ चैककमुपवासः स्यात्सौम्यकुच्छः प्रकीर्तितः ॥ १२६ ॥ स्मृतिः १]

चार दिनतक बराबर प्रतिदिन खल, कचा महा, जल, सत्तू इनका एक २ प्राप्त भोजन करे और एक दिन उपवास करे इस व्रतका नाम 'सौम्यकुच्छू'' कहा है ॥ १२६ ॥

एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाकमम्॥ तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पंचदशाहिकः॥ १२७॥

इन पाचों मेंसे क्रमानुसार एक २ का तीन २ दिनतक आवृत्ति करनेसे पंद्रह दिनमें जो वत होता है उसीका नाम "तुलापुरुष" है ॥ १२७॥

कपिलायास्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः विवेत् ॥ एष व्यासकृतः कृष्कुः स्वपाकमपि शोधयेत् ॥ १२८ ॥

दुहें हुए कपिला गऊके स्वामाविक गरम दूधकों जो मनुष्य पीता है वह व्यासजीका बन या (किया ) हुआ "कृष्णु" है, यह चाण्डालकों भी शुद्ध कर देता है ॥ १२८ ॥

निशायां भोजनं चैव तज्ज्ञेयं नक्तमेव तु ॥ अनादिष्टेषु पापेषु चांदायणमथोदितम् ॥ १२९ ॥ अग्निष्टोमादिभियंज्ञैरिष्टेद्विगुणदक्षिणैः ॥

यत्फर्छं समवाप्रोति तथा कृच्छ्रैस्तपोधनाः ॥ १३०॥

(दिनमें अनाहार रहकर) रात्रिमें भौजन करनेका नाम '' नक्तवत '' है जिस पापका प्रायिश्चित्त नहीं कहा है उसका यह प्रायिश्चित्त चान्द्रायण वत कहा है ॥ १२९ ॥ हे तपस्वी मनुष्यो ! दुगुनी दक्षिणा देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करनेसे जिस प्रकारका फल प्राप्त होता है, प्रथम कहे हुए कृच्छूके करनेसे भी उसी प्रकारका फल प्राप्त होता है ॥ १३०॥

वेदाभ्यासरतः क्षांतो नित्त्यं शास्त्राण्यवेक्षयेत् ॥ शौचमृद्वार्यभिरतो गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ १३१ ॥

जो मनुष्य वेदके पढनेमें तत्पर, क्षमाशील और धर्मशास्त्रको विचारकर उसके उपदेशके अनुसार शौच और आचारका पालन करते हैं, वह गृहस्थी होनेपर भी मुक्तिको प्राप्त करते हैं॥ १३१॥

> उक्तमेतद्विजातीनां महर्षे श्रृयतामिति ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि स्त्रीशूद्रपतनानि च ॥ १३२ ॥

इस प्रकारसे यह द्विजातियोंका धर्म कहा, इसके आगे स्त्री शृद्ध जिन कारणोंसे पति होते हैं उसका वर्णन करता हूं, हे महर्षिगण! तुम श्रवण करो॥ १३२॥

जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रव्रज्या मन्नसाधनम् ॥ देवताराधनं चैव स्त्रीशृद्धपतनानि षट् ॥ १३३ ॥

जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यास, मन्त्रसाधन, देवताओं की आराधना यह छै। कर्म स्त्री शृद्धोंको पतित करनेवाले हैं ॥ १३३ ॥ जीवद्धर्तिरे या नारी उपोष्य वतचारिणी ॥ आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं वजेत् ॥ १३४ ॥

जो स्त्री स्वामीके जीवित रहतेहुए उपवास करके वत धारण करती है, वह स्त्री अपने स्वामीकी आयुको हरण करती है; और अन्तमें वह नरकको जाती है।। १३४॥

तीर्थस्त्रानार्थिनी नारी पतिपादोदकं पिवेत् ॥ शंकरस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम् ॥ १३५ ॥

यदि स्नीको तीर्थके स्नान करनेकी इच्छा है तो वह अपने पतिके चरणोदकका पान करें, तब वह स्नी शिव या विष्णुभगवान्के परम पद (कैलास वा वैक्ण्ठ ) को प्राप्त कर सकेंगी ॥ १३५॥

जीवद्धर्तिर वामांगी मृते वापि सुदक्षिणे ॥ श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा॥ १३६॥

स्वामीकी जीवित अवस्थामें वा मृत्युकी अवस्थामें स्त्री वामांगी है और पुरुष दाहिनी ओरका भागी है। परन्तु श्राद्ध, यज्ञ और विवाहके समयमें स्त्री दाहिनी ओरको ही बैठती है॥ १३६॥

सोमः शौचं ददौ तासां गंधविश्व तथांगिराः ॥ पावकः सर्वमध्यत्वं मेध्यत्वं योवितां सदा ॥ १३७॥

चन्द्रमा गंघर्व और अङ्गिरा (बृहस्पित) ने इन स्त्रियोंको ग्रद्धता दान की है और अग्निने भी सम्पूर्ण ग्रुद्धता दी है; इस कारण स्त्री सर्वदा ही पिवत्र है ॥ १३७ ॥

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे। ईज उच्यते ॥ विद्यया याति वित्रत्वं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च ॥ १३८ ॥ वेद्शास्त्राण्यधीते यः शास्त्रार्थं च निवोधयेत् ॥ तदासौ वेद्विरशोक्तो वचनं तस्य पावनम् ॥ १३९ ॥ एकोऽपि वेद्विद्धर्भं यं व्यवस्येद्विजोत्तमः ॥ स ज्ञेयः प्रमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतैः ॥ १४० ॥

ब्राह्मणके वंशमें जन्म लेनेसे ब्राह्मण होता है, और जब उसका संस्कार होता है (उपनयन होता है) तब उसको द्विज कहते हैं, विद्यासे विप्रत्व प्राप्त होता है और उक्त जन्म, संस्कार और विद्या इन तीनोंसे ''श्रोत्रिय'' पदका वाच्य होता है ॥ १३८॥ जो ब्राह्मण वेद शास्रको पढते और उसकी आज्ञाके अनुसार कार्य करते हैं उनको वेदिवत् (वेदका जाननेवाला) कहा जाता है; उनके वचन पित्रताके देनेवाले हैं ॥ १३९॥ वेदका जाननेवाला एक भी ब्राह्मण जिस धर्मका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ धर्म है और स्वांके सहस्रों यहन करनेपर भी वह धर्म नहीं होता॥ १४०॥

पावका इवदीप्यंते जपहोंभैद्विजोत्तमाः ॥
प्रतिग्रहेण नश्यंति वारिणा इव पावकः ॥ १४१ ॥
तान्प्रतिग्रहजान्दोषान्प्राणायामैद्विजोत्तमाः ॥
नाश्यंति हि विद्वांसो वायुर्मेघानिवांबरे ॥ १४२ ॥

श्रेष्ठ ब्राह्मण जप होमादिके द्वारा अग्निके समान दी सिमान् हो जाते हैं और जलसे जिस प्रकार अग्निके तेजका नाश होता है उसी प्रकारसे जो ब्राह्मण प्रतिग्रह (अर्थात् दान ) को लेते हैं उनका तेज भी नष्ट हो जाता है ॥ १४१ ॥ जिस प्रकारसे तीक्ष्ण पवन आकाशमें स्थित सम्पूर्ण मेघोंको छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकारसे विद्वान् श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस प्रतिग्रहसे उत्पन्न हुए दोषोंको प्राणायामसे दूर कर देते हैं ॥ १४२ ॥

भुक्तमात्रो यदा वित्र आर्द्रपाणिस्तु तिष्ठति ॥ लक्ष्मीर्बलं यशस्तेज आयुश्चेव प्रहीयते ॥ १४३ ॥ यस्तु भोजनशालायामासनस्थ उपस्पृशेत् ॥ तचात्रं नैव भोक्तव्यं सुक्त्वा चांद्रायणं चरेत् ॥ १४४ ॥ पात्रोपरि स्थिते पात्रे यस्तु स्थाप्य उपस्पृशेत् ॥ तस्यात्रं नैव भोक्तव्यं सुक्त्वा चांद्रायणं चरेत् ॥ १४५ ॥

जो ब्राह्मण भोजन करनेके उपरान्त आचमन कर गीले हाथ रहता है अर्थात् अंगोछे आदिसे हाथ नहीं पोंछलेता; उसके यहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती और बल,तेज,यश,
आयु इन सभीकी हानि होती है ॥ १४३ ॥ जो मनुष्य भोजनके गृहमें ( भोजनके )
आसन पर स्थित होकर कुला करता है; उसका अन्न भोजनकरनेके योग्य नहीं है और जो
यदि भोजन भी करिलया है तो वह चांद्रायण त्रत करें ॥ १४४ ॥ और जो मनुष्य आसन पर स्थित पात्रके ऊपर पात्र रखकर उस पात्रके जलसे आचमन करता है उसके अन्नको
भी भोजन न करें और जो भोजन करेंगा तो उसे चांद्रायण त्रत करना होगा ॥ १४५ ॥

अश्रद्धया च यहत्तं विप्रेज़ी दैविके कती ॥ न देवास्तृप्तिमायांति दातुर्भवति निष्फलम् ॥ १४६ ॥

देवताके उद्देशकरके जो यज्ञ किया जाता है उसमें श्रद्धारहित जो कुछ ब्राह्मण वा अग्निमें अर्पण किया जाता है; उसके देनेसे देंवता तृप्त नहीं होते किन्तु वह अन्नादिक प्रदान किये हुए भी निष्फल हो जाते हैं॥ १४६॥

हस्तं प्रक्षालियत्वा यः पिबेद्धक्तवा द्विजोत्तमः ॥ तदन्नमसुरिर्भुक्तं निराक्षाः पितरो गताः ॥ १४७ ॥

जो द्विजोंमें उत्तम, भोजन करनेके अनन्तर हाथोंको धुलाकर उसी शेष जलको पीते हैं उस श्राद्धकर्मके अन्नको पितरलोक स्वीकार नहीं करते, वह मानों राक्षसोंने खाया, पितर निराश होकर चलेगये॥ १८७॥ नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति मातुः परो ग्रुरः ॥ नास्ति दानात्परं मित्रमिह छोके परत्र च ॥ १४८ ॥

वेदसे श्रेष्ठ और कोई शास्त्र नहीं है, माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है, इस लोक और परलोकमें दानकी अपेक्षा उत्तम मित्र नहीं है ॥ १४८ ॥

अपात्रेष्वपि यद्दतं दहत्यासप्तमं कुलम् ॥ हन्यं देवा न गृह्णांति कन्यं च पितरस्तथा ॥ १४९ ॥

परन्तु जो दान कुपात्रको दिया जाता है वह सात पीढीतक दम्ध करता है, अपात्रमें (कुपान्त्रमें ) दिया हुआ हव्य (देवताओं के योग्य) कब्य (पितरों के योग्य) जो अन्न उसे देवता वा पितर प्रहण नहीं करते ॥ १४९ ॥

आयसेन तु पात्रेण यदत्रमुपद्यिते॥ श्वानविष्ठासमं भुंक्ते दाता च नरकं व्रजेत्॥ १५०॥

लोहे के पात्रमें जो अन्न दिया जाता है वह अन्न सब मकारसे भोजन करनेवालेको कुलाकी विष्ठाके समान वरजने योग्य है और उसका दाता नरकको जाता है ॥ १५०॥

पैत्तलेन तु पात्रेण दीयमानं विचक्षणः॥

न द्याद्वामहस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५१॥

बुद्धिमान् मनुष्य पीतल अथवा लोहेके पात्रमें रखकर अन्नको बाँये हाथसे कदापि न परोसे ॥ १५१ ॥

मृन्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्धे भोजयेत्पितृन् ॥ अन्नदाता च भोका च व्रजेतां नरकं च तौ ॥ १५२ ॥ अभावे मृन्मये दद्यादनुज्ञातस्तु तैर्द्विजैः॥ तेषां वचः प्रमाणं स्याददं चातिरिक्तकम् ॥ १५३॥

जो मनुष्य श्राद्धमें अपने पितरोंकी तृप्तिके अभिप्रायसे महीके पात्रमें बाह्यणोंको भोजन कराता है, उस अन्नको देनेवाला और खानेवाला दोनों ही नरकको जाते हैं ॥१५२॥ और जो अन्यान्य पात्र न मिले तो श्राद्धीय ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर महीके पात्रमें परोस दे; कारण कि, पवित्र बाह्मणोंके सत्य असत्य सभी वचन प्रामाणिक हैं ॥ १५३॥

ह सत्य असत्य सभी वचन प्रामणिक है ॥ १५३ ॥
सौवर्णायसताम्रेषु कांस्यरीप्यमयेषु च ॥
भिक्षादातुर्न धर्मोऽस्ति भिक्षुर्भुक्ते तु किल्बिषम्:॥ १५४ ॥
न च कांस्येषु भुंजीयादापद्यपि कदाचन ॥
मलाशाः सर्व एवेते यतयः कांस्यभोजनाः ॥ १५५ ॥
कांस्यकस्य च यत्पात्रं गृहस्थस्य तथैव च ॥
कांस्यभोजी यतिश्चैव प्राप्नुयात्किल्बिषं तयोः॥ १५६ ॥

यदि संन्यासीको सुवर्णके पात्र, लोहेके पात्र, ताम्रके पात्र, चांदी अथवा कांसीके पात्रमें जो भिक्षा दी जाती है उसका धर्म नहीं होता और उससे प्राप्तद्वई भिक्षाको खानेवाला भिक्षु ( संन्यासी ) पापका भोक्ता होता है॥ १५४ ॥ भिक्षुक कभी अधिक विपत्तिके आजानेपर भी कांसीके पात्रमें भोजन न करें; कारण कि, जो संन्यासी कांसीके पात्रमें भोजन करते हैं, उन्हें मल भक्षणका दोष कहा है ॥ १५५ ॥ कांसीके पात्रकी जो अपवित्रता है और गृहस्थ में जो पाप है कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाला भिक्षुक इन दोनोंके पापोंका अधिकारी होता है॥ १५६ ॥

## अत्राप्युदाहरंति ।

सौवर्णायसताम्रेषु कांस्यरौप्यमयेषु च ॥ भुंजिन्मिक्षुर्न दुष्येत दुष्येचैव परिग्रहे ॥ १५७॥

इस विषयमें (किसीने) कहा है कि, सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसी, चांदी इनके पात्रमें मिक्षुक मोजन करनेसे दोषी नहीं होता, परन्तु इन सब पात्रोंके ब्रह्ण करनेसे दोषी होता है ॥ १५७॥

यतिहस्ते जलं दद्याद्भिक्षां दद्यात्युनर्जलम् ॥ तद्भैक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् ॥ १५८ ॥ चरेन्माधुकरीं वृत्तिमपि म्लेच्छकुलादपि॥ एकान्नं नैव भोक्तव्यं बृहस्पतिसमो यदि॥ १५९॥

प्रथम संन्यासीके हाथमें जल दे, फिर भिक्षा दे और इसके पीछे जल दे,तो वह भिक्षा मेरुपर्वतके समान हो जाती है और वह जल समुद्रके समान हो जाता है ॥ १५८॥ यती म्लेच्छके गृहसे भी भ्रमर ( भोरं ) की वृत्तिका अवलम्बन करें ( अर्थात् अनेक स्थानोंसे अनका संग्रह करें ) परन्तु एकके स्थानका अन्न मक्षण न करें, चोहें उसका देनेवाला बृह-स्पतिके भी समान क्यों न हो ॥ १५९॥

अनापदि चरेधस्तु सिद्धं भैक्षं गृहे वसन् ॥ दशरात्रं पिवेदजमापस्तु त्र्यहमेव च ॥ १६० ॥ गोमूत्रेण तु सामिश्रं योवकं घृतपाचितम् ॥ एतद्दजमिति प्रोक्तं भगवानित्रस्रवीत् ॥ १६१ ॥

और जो यति गृहमें रहकर विपत्तिके विना ही आये (इच्छानुसार) सिद्ध हुए अन्नकी भिक्षा करता है वह दश दिनतक वज्र और तीन दिनतक शुद्ध जलका पान करें॥ १६०॥ गोमूत्रसे मिले हुए और घृतसे पकाये हुए जौका नाम "वज्र" है यह भगवान् अत्रिजीने कहा है॥ १६१॥

बह्मचारी यतिश्वेव विद्यार्थी गुरुपोषकः ॥ अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षकाः स्मृताः ॥ १६२ ॥

ब्रह्मचारी, यती, विद्यार्थी, गुरुकी प्रतिपालना करनेवाला, पथिक और दरिद्र इन छै: बर्नोको भिक्षुक कहते हैं॥ १६२॥

> षण्मासाम्कामयेन्मत्यों गुविणीमेव वे स्त्रियम् ॥ आर्दतजननादृर्ध्वमेवं धर्मो न हीयते ॥ १६३ ॥

गर्भवती स्त्रीके संग छै: महीनेतक विषय करें और फिर बालक होनेके उपरान्त जब तक बालकके दांत न उपज आवें तबतक विषय न करें इस प्रकारसे धर्म नष्ट नहीं होता है।। १६३॥

ब्रह्महा प्रथमं चैव द्वितीयं गुरुतत्त्वगः॥
तृतीयं तु सुरापेयं चतुर्थं स्तेयमेव च ॥ १६४॥
पापानां चैव संसर्गं पंचमं पातकं महत् ॥ १६५॥
एषामेव विशुद्धचर्थं चरेत्कृच्छ्राण्यनुकमात्॥
त्रीणि वर्षाण्यकामश्रेद्वसहत्या पृथकपृथक्॥ १६६॥

बाठकके: जन्म होनेके पीछे पहले महीनेमें बहाहत्याका, दूसरेमें गुरुपत्नीमें गमनका, तीस-रेमें सुरापान और चौथेमें चौरी करनेका ॥ १६४॥ पांचवेंमें गाढ संसर्ग करनेका पाप लगता है॥ १६५॥ इन पापोंसे शुद्ध होनेके निमित्त कमानुसार तीन वर्षतक क्रच्छ्रवत करें तब ब्रह्महत्याके पापसे भी मक्त होसकता है और चतुर्विध अन्य पातकोंसे भी प्रथक् पृथक् क्रच्छ्रकरनेसे मुक्त होता है॥ १६६॥

अर्द्ध तु ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियेषु विधीयते ॥ षड्भागो द्वाद्वशश्चेव विद्शुद्रयोस्तया भवेत्॥१६७॥

क्षत्रीको ब्रह्महत्याका ब्राह्मणसे आधा पाप और वैश्यको छठा भाग और शूदको बारह भाग ब्रह्महत्याका पाप रुगता है ॥ १६७॥

त्रीन्मासात्रकमञ्जीयाद्भूमौ शयनमेव च ॥

स्त्रीघाती शुद्धचतेऽध्येवं चरेत्कृच्छ्रान्दमेव वा॥ १६८॥

स्त्रीका मारनेवाला मनुष्य तीन महीनेतक नक्तवत करै, पृथ्वीमें शयन और एक वर्षतक कृच्छ्वत करै तब शुद्ध होता है ॥ १६८ ॥

रजकः दालुषश्चेव वेणुकमीपजीवनः ॥

एतेषां यस्तु भुंक्ते वे द्विजश्चांदायणं चरेत् ॥ १६९ ॥

धोबी, नट, (नाटिका इत्यादिमें सजकर जो जीविका निर्वाह करते हैं ) वेणुकर्मोपजीवी (डोम) इनके यहांके अन्नको जो बाह्मण भोजन करता है वह चान्द्रायण वत करके शुद्ध होता है ॥ १६९॥

#### भाषाटीकासमिताः ।

सर्वोत्त्यजानां गमने भोजने संप्रवेशने ॥ पराकेण विद्याद्धिः स्याद्धगवानत्रिरववीत् ॥ १७० ॥

सम्पूर्ण अंत्यजोंके साथ जाने और उनके द्रव्यके भोजन करने एवम् उनके साथ बैठनेसे पराकत्रतके करनेसे शुद्ध होता है, यह अगवान् अत्रिजीने कहा है ॥ १७० ॥

चांडालभांडे यत्तोयं पीत्वा चैव द्विजोत्तमः ॥ गोमृत्रयावकाहारः सप्तवट्त्रिद्वचहान्यपि ॥ १७१ ॥ संस्पृष्टं यस्तु पकात्रमस्यजैर्वाप्युद्वयया ॥ अज्ञानाद्वाह्मणोऽश्रीयात्माजापस्यार्धमाचरेत् ॥ १७२ ॥

जो ब्राह्मण चांडालके पात्रका जल पीता है वह सत्ताईस दिनतक गोमूत्रमें मिले हुए जो भोजन करें तब शुद्ध होता है ॥१७१॥यदि जिस ब्राह्मणने चांडाल वा त्ररतुमती स्त्रीके स्पर्श किये हुए पकान्नको अज्ञानतासे भोजन किया है तो वह आधा प्राजापत्य करें ॥१७२॥

चांडालात्रं यदा भुक्ते चातुर्वर्ण्यस्य निष्कृतिः ॥ चांद्रायणं चरेद्विपः क्षत्रः सांतपनं चरेत् ॥ १७३ ॥ षड्रात्रमाचरेद्वैरयः पंचगव्यं तथेव च ॥ त्रिरात्रमाचरेद्वृद्वो दानं दत्त्वा विशुद्धचित ॥ १७४॥

यदि चांडालके यहांके अन्नको चारों वर्णीने भोजन किया है, तो उनकी शुद्धि इस प्रका-रसे होती है, ब्राह्मण चांद्रायण बत करें, क्षत्री सांतपनको करें, ॥ १७३ ॥ और वैश्य छैः दिनतक बत और पंचगव्यका पान करें, और शूद्ध तीन राबितक बत करके यत्किंचित् दान करें, तब उनकी शुद्धि होती है ॥ १७४ ॥

> बाह्मणो वृक्षमारूढश्वांडालो मूलसंस्पृताः ॥ फलान्यत्ति स्पितस्तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १७५ ॥ बाह्मणान्समनुप्राप्य सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ नक्तमोजी भवेदिषो घृतं प्राश्य विशुद्धचित ॥ १७६॥

(प्रश्न - ) जिस ब्राह्मणने वृक्षपर चढकर फल खाया है और उस समय उस वृक्षकी जडको चांडालने छूलिया हो तो उस ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होगा ? ॥१७५॥ (उत्तर -) ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर यह ब्राह्मण बस्त्रोंसहित स्नान करें और एक दिन नक्तः भोजन करें पश्चात् घृतका पान करें तब वह शुद्ध होता है ॥ १७६॥

एकं वृक्षं समारूढंश्रंडालो बाह्मणस्तथा ॥ फलान्यत्ति स्थितस्तत्र मायश्चितं कथं भवेत् ॥ १७७ ॥ बाह्मणान्समनुज्ञाप्य सवासाः स्तानमाचरेत् ॥ अहोरात्रोषितो भूरवा पंचगव्येन शुद्धचित ॥ १७८ ॥ (प्रश्न-) जो ब्राह्मण और चांडाल एकही बृक्षपर चढकर वहां स्थित फलोंको भक्षण करते हैं तो उस ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किस प्रकार होगा ? ॥१७७॥ (उत्तर-) ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर वस्त्रोंसहित स्नान करके अहोरात्र (एक दिन एक रात ) उपवास कर, पश्चात् पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥१७८॥

एकशाखासमारूढश्रंडालो बाह्मणो यदा ॥ फलान्यांत स्थितस्तत्र ब्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १७९॥ त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ स्त्रियोम्लेच्छस्य संपर्काच्छुद्धिः सांतपने तथा॥ १८०॥ तप्तकुच्छुं पुनः कृत्वा शुद्धिरेषाऽभिधीयते॥ १८१॥

(परन-) जो बाह्मण और चांडाल एकही वृक्षकी शाखापर चढकर भक्षण करते हैं तो उस बाह्मणका प्रायश्चित किस प्रकार होगा ? ॥ १७९ ॥ (उत्तर-) वह बाह्मण तीन रात्रितक उपवास कर पंचगव्यका पान कर तब शुद्ध होता है ॥ १८० ॥ खियोंको म्लेच्छके साथ संसर्ग होनेपर सांतपन कृच्छ करनेसे शुद्धि होती है और पीछेसे तप्तकृच्छके करनेसे शाखंकारोंने उनकी शुद्धि कही है ॥ १८१ ॥

स वर्तेत यथा भार्या गरवा म्लेच्छस्य संगताम् ॥ सचैलस्नानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ॥ १८२ ॥ संगृहीतामपरवार्थमन्यैरापि तथा पुनः ॥ १८३ ॥

म्लेच्छने जिसका संग किया है ऐसी भार्याके साथ संभोग करनेवाला वस्त्रसहित स्नान करैं और केवल घृतका ही भोजन कर तप्तकृच्छ करैं तब शुद्ध होता है, और जिसने संतानके निमित्त ऐसी स्त्रीका संग किया हो वह भी उपरोक्त व्रतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८२ ॥१८३॥

> चंडालम्लेन्छश्वपचकपालघतधारिणः ॥ अकामतः स्त्रियो गत्वा पराकेण विग्रद्धचते ॥ १८४ ॥

चांडाल, म्लेच्छ, श्वपच, कपालवतधारी (अघोरी) जिस मनुष्यने अज्ञानतासे इनकी खियोंके साथ गमन किया है तो वह पराकवतका अनुष्ठान करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८४॥

कामतस्तु प्रस्तां वा तत्समो नात्र संशयः॥ स एव पुरुषस्तत्र गर्भो भूत्वा प्रजायते ॥ १८५॥

यदि जानकर इन स्त्रियों में जिस मनुष्यने गमन किया है अथवा संतान उत्पन्न होनेपर प्रसूता स्त्रीके संग भोग करनेवाला पुरुष स्त्रीके समान जातिमें हो जाता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं,कारण कि वह पुरुष ही उस स्त्रीका संतान होकर जन्म लेता है।। १८५॥

तैलाभ्यको घृताभ्यको विष्मूत्रं कुरुते दिनः ॥ तैलाभ्यको घृताभ्यकश्चंडालं स्पृशते दिनः ॥ अहोरात्रोषितो श्रुत्वा पंचगव्येन शुद्धचति॥ १८६॥ स्मृतिः १]

## केशकीटनखस्नाय अस्थिकण्टकमेव च ॥ स्पृष्ट्वा नयुद्के स्नाखा घृतं प्राश्य विशुद्धचति ॥ १८७ ॥

जो ब्राह्मण तेल वा घृतसे उबटन करके ( विना स्नान किये ) शौचको जाता है; अथवा लघुशंका करता है अथवा जो ब्राह्मण तेल वा घृतसे उबटन करके चाण्डालको स्पर्श करता है वह पंचगव्यका पान कर एक दिन रात्रि तक उपवास करके शुद्ध होता है ॥ १८६ ॥ केश, कीट, नख, स्नायु, अस्थि और कांटोंको जो स्पर्श करता है वह नदीके जलमें स्नान कर घृतका मोजन करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८७ ॥

मरस्यास्थि जंबुकास्थीनि नखशुक्तिकपर्हिकाः ॥ हेमतप्तं घृतं पीखा तस्क्षणादेव शुद्धचित्॥ १८८॥

मच्छीकी अस्थि, शृगालकी अस्थि, नख, शुक्ति ( शीपी ) और कोंडी इनके स्पर्श कर-नेसे स्नान कर सुवर्णसे शोधित गरम बीका भोजन करै तब शुद्ध होता है ॥ १८८ ॥

> गोकुले कंदुशालायां तैलचकेक्षुयत्रयोः॥ अमीमांस्पानि शोचानि स्त्रीणांच व्याधितस्य च ॥ १८९ ॥

गोकुल ( गोशाला ) कंदुशाला( मट्टी )तेल निकालनेका कोल्ह् और ईख पेलनेका कोल्ह्, स्त्री और रोगीका शीचाशीच विचारके योग्य नहीं है, अर्थात् यह सब ही पवित्र हैं॥१८९॥

> न स्त्री दुष्यति जारेण ब्राह्मणो वेदकर्मणा ॥ नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नामिर्दहाति कर्मणा ॥ १९० ॥ पूर्व स्त्रियः सुरैर्भुकाः सोमगंधर्ववह्निभिः ॥ भुंजते मानवाः पश्चात्र वा दुष्यंति कर्हिचित् ॥ १९१॥

स्त्रिये देवताओं के जारत्वसे \* भी दूषित नहीं होतीं, ब्राह्मण वेदोक्त कर्म ( यज्ञिय हिंसा इत्यादिक ) करनेसे दूषित नहीं होते, (तालाव आदिमें स्थित) जल विष्ठा मूत्रके स्पर्श होनेसें भी अशुद्ध नहीं होता, अग्नि अपवित्र वस्तुओं को दग्ध करके भी अपवित्र नहीं होती।।१९०॥ प्रथम क्षियों को चंद्रमा, गंधर्व, अग्नि इत्यादि देवता भोग करते हैं, पीछें मनुष्य भोगते हैं। वह किसी प्रकारसे भी ( मानसादि सामान्य पापसे ) दुष्ट नहीं होतीं ॥ १९१॥

अर्थात् पहले सोम, फिर गंघर्ब, तिसके पछि अप्नि स्नीपर अधिकार करते हैं पछि मनुष्य पति होता है सोमने पिनत्रता, गंधर्वने सुन्दर वाणी और अप्निने धर्वमक्षीपना दिया है, इस कारण स्नी अद है, इन तीनों देवताओं का छः वर्षतक अधिकार रहता है, इसीसे इनको जारपना कहते है, मनुष्योंका जारत्व यहां नहीं कहा है.

<sup>\*</sup> यहां जार शब्दसे देवता भुक्त जानना मनुष्योंका जारत्व न लेना जैसा कि ऋग्वेद्में लिखा है "सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । तृतीयो आग्नेष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ '' अष्टक ८ अध्याय ३ वर्ग २७ मंत्र ४०

असवर्णस्तु यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषेच्यते ॥
अगुद्धा सा भवेत्रारी यावद्गर्भं न मुंचित ॥ १९२ ॥
विमुक्ते तु ततः शल्ये रजश्रापि प्रदश्यते ॥
तदा सा गुद्ध्यते नारी विमलं काश्चनं यथा ॥ १९३ ॥
स्वयं विप्रतिपन्ना या यदि वा विप्रतारिता ॥
वलान्नारी प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथापि वा ॥ १९४ ॥
न त्याज्या दूषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते ॥
ऋतुकाल उपासीत पुष्पकालेन गुद्ध्यति ॥ १९५ ॥

असवर्ण (इतरवर्ण) पुरुषका जो स्त्री गर्भ धारण करती है वह गर्भिणी स्त्री जबतक संतान उत्पन्न न करें तबतक अशुद्ध रहती है ॥१९२॥ संतान जन्मके पीछे वह स्त्री जब ऋतुमती होती है तब वह कांचन ( अग्निक ) समान शुद्ध हो जाती है ॥ १९३ ॥ स्त्रीके सब नकारसे अस्वीकार अवस्थामें ( विना राजीके ) यदि कोई छलसे या बलसे या चौरीसे उससे मिले ॥ १९४ ॥ तो इस प्रकार दुष्टा हुई स्त्रीको त्याग करना उचित नहीं, कारण, कि इस कार्यमें स्त्रीकी इच्छा नहीं थी, पीछे ऋतुकालके उपस्थित होनेपर इस स्त्रीके साथ संसर्ग करना योग्य है ( इससे प्रथम संसर्ग न करे ) कारण कि ऋतुकालके आनेपर स्त्रिये शुद्ध होती हैं ॥ १९५ ॥

रजकश्रमंकारश्च नटो चुरुड एव च॥
कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तेते अंत्यजाः रमृताः ॥ १९६॥
एतान्गत्वा स्त्रियो मोहाद्भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च॥
कृच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानोदेव तद्द्रयम्॥ १९७॥
सकृद्भुका तु या नारी मलेच्छिश्च पापकमाभिः॥
प्राजापत्येन गुद्धचेत ऋतुप्रस्रवणेन च॥ १९८॥
बलोद्धृता स्वयं वापि परमेरितया यदि॥
सकृद्भुक्ता तु या नारी प्राजापत्येन गुद्धचिति॥ १९९॥
प्रारब्धदीर्घतपसां नारीणां यद्दजो भवेत्॥
न तेन तद्वतं तासां विनश्यति कदाचन॥ २००॥

रजक, चर्मकार, नट, ( नाटक इत्यादिको करके जीविका निर्वाह करनेवाले ) बुरुड (जो बांसकी डालियाँ बनाते हैं ) धीमर, कलाल, भील इन सात जातियों को अंत्यज कहते हैं।।१९६॥ जानकर जो स्त्री इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी स्त्रीमें गमन करता है और जो इनके यहाँ का अन्न भोजन करता है, वा दान लेता है उसका प्रायिधित कृच्लाब्द (एक वर्षतक एक रकरके कमानुसार प्राजापत्य त्रत ३० प्राजापत्य ) करना योग्य है और जिसने विना जाने किया है

स्मृतिः १]

वह चान्द्रायण कर तब गुद्ध होता है ॥ १९७॥ जो स्त्री केवल एक ही बार मलेच्छ वा (उसके समान ) पापी (चांडाल वा अत्यन्त पापी इत्यादि ) से भोगी गई है, वह प्राजा-पत्य वतका अनुष्ठान कर और रजस्वला होनेपर उसकी गुद्धि होती है ॥ १९८॥ जो स्त्री बलपूर्वक हिर गई हो, या किसीके कहनेसे गई हो और एक वार ही भोगी गई हो तो वह प्राजा-पत्य वतको करके गुद्ध होती है॥ १९९॥ जिन स्त्रियोंने बहुत दिनोंके तपका प्रारंभ किया हो तो उनके मासिक धर्म होनेपर उनका वत कभी भंग नहीं होता ॥ २००॥

मद्यसंस्पृष्टकुंभेषु यत्तोयं पिनति दिनः ॥ कृन्छुपादेन शुद्धचेत पुनः संस्कारमईति ॥ २०१ ॥

जिस बाबाणने मदिरासे छुए घडेका जल पिया हो तो वह कृच्ळूपाद प्रायश्चित करके छुद्ध होता है और फिर वह संस्कारके योग्य है॥ २०१॥

> अंत्यजस्थास्तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ॥ उपभोग्यास्तु ते सर्वे पुष्पेषु च फलेषु च ॥ २०२ ॥

जो वृक्ष अंत्यजोंके हों और उनपर बहुत सारे फल पुष्प आते हों तो उन वृक्षोंके फूल फल सभीके भोगने योग्य हैं॥ २०२॥

> चंडालेन तु संस्पृष्टं यत्तोयं पिवति दिजः ॥ कृच्छ्रपादेन शुद्धचेत आपस्तंबोऽब्रवीन्मुनिः ॥ २०३ ॥

जो बाह्मण चांडालसे स्पर्श किये हुए जलको पीता है वह "कृच्छपाद"का अनुष्ठान करनेसे गुद्ध होता है यह आपस्तंब ऋषिका वचन है ॥ २०३ ॥

> शेष्मोपानहिवण्मूत्रस्त्रीरजोमद्यमेव च ॥ एभिः संदूषिते कूपे तोयं पीत्वा कथं विधिः ॥ २०४॥ एकं द्रचहं त्र्यहं चैव दिजातीनां विशोधनम् ॥ प्रायश्चितं पुनश्चैव नक्तं शुद्धस्य दापयेत् ॥ ॥ २०५॥

( प्रश्न-) क्षेष्मा, जूता, विष्टा, मृत्र,स्त्रीरज ( मासिक धर्मका रुधिर) वा मदिरासे दूषित कूपका जल पान करनेसे उसका प्रायश्चित किस प्रकारसे होगा १॥२०४॥ ( उत्तर- ) त्राह्मण तीन दिन तक, क्षत्री दो दिन तक और वैश्य एक दिनतक उपवास करें और शुद्ध नक्तवतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ २०५॥

> सद्यो वांते सदीलं तु विषस्तु ह्नानमाचरेत्॥ पर्युषिते त्वहोरात्रमतिरिक्ते दिनत्रयम् ॥ २०६ ॥ शिरःकंठोहपादे च पुरया यस्तु लिप्यते ॥ दशषट्त्रितयैकाहं चरदेवमनुकमात्॥ २०७॥

## अत्राप्युदाहरांति । प्रमादान्मद्यपसुरां सकृत्पीत्वा द्विजे।त्तमः ॥ गोमृत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धचिति ॥ २०८ ॥

सद्यः वमनके (तत्काल हुई केके ) स्पर्शसे वल्लोंसहित स्नान करे और पहले दिनके वमनके स्पर्शसे एक दिन और अधिक दिनकी वमनके स्पर्शसे तीन दिनतक उपवास करना ब्राह्मणोंको कर्तव्य है॥२०६॥मस्तकमें सुराका लेप होनेसे दश दिन और कंठमें सुराका लेप होनेसे छैः दिन जांघमें सुराका लेप होनेसे तीन दिन और पैरमें सुराका लेप होनेसे एक दिनतक उपवास करे॥ २०७॥ इस स्थानपर ऋषिने कहा है कि, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमादके वशसे मद्यपाई पुरुषसे मद्य लेकर (अर्थात् अविधि मद्य)पान करता है वह गोम्त्रसे सिद्ध हए जीको दश दिन तक स्नाय तब शुद्ध होता है॥ २०८॥

मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भुंक्ते द्विजोत्तमः ॥ न देवा भुंजते तस्य न पिबंति हविर्जलम् ॥ २०९ ॥

जो ब्राह्मण मद्यप (अविधि मद्यका पान करनेवाले ) के वा निषाद (भील ) के अन्नको भोजन करता है देवता उसके दिये हुए हव्यका भोजन वा उसके दिये हुए जलका पान तक भी नहीं करते ॥ २०९॥

> चितिश्रष्टा तु या नारी ऋतुश्रष्टा च व्याधिता ॥ प्राजापत्येन शुद्धचेत ब्राह्मणानां तु ओजनात् ॥२१०॥

जो स्वी स्वामीके साथ मरनेको चितापर चढकर पश्चात् उठकर चितासे निकल पडे, वा रोगद्वारा रजोहीन हो जाय वह प्राजापत्य वत करने तथा दश ब्राक्षणोंको भौजन करानेसे गुद्ध होगी ॥ २१० ॥

ये च प्रविज्ञता विष्ठाः प्रवज्याप्रिजलावहाः ॥ अनाशकान्निवर्तते चिकीषिति गृहस्थितिम् ॥ २११ ॥ धारयेत्रीणि कृच्छाणि चांद्रायणमथापि वा ॥ जातिकमीदिकं प्रोक्तं पुनः संस्कारमहीति ॥ २१२ ॥

जो निंदित ब्राह्मण संन्यासी हो जाते हैं, वा जिन्होंने अपनी मृत्युका संकल्प करके अग्निमें प्रवेश या जलमें प्रवेश किया है और फिर भी उनका जीवन नष्ट नहीं हुआ है और वह फिर गृहस्थ होनेकी इच्छा करते हैं तो वह तीन कृच्छ, चांद्रायण और जातकर्म इत्यादि सब संस्कारोंके भागी होते हैं॥ २११॥ २१२॥

न शौचं नोदकं नाश्र नापवादातुकंपने ॥ ब्रह्मदंडहतानां तु न कार्यं कटधारणम् ॥ २१३ ॥ स्रोहं कृत्वा भयादिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरेत् ॥ गोमूत्रयावकाहारः कृच्छ्रमेकं विशोधनम् ॥ २१४ ॥ ब्रह्मदंड, (ब्रह्मज्ञापादि) से जो नष्ट हो गया हैं, उसका अज्ञीच नहीं होता उसके निमित्त जल आदिका दान वा अश्रुत्याग करना उचित नहीं है, उसका गुण वर्णन करना, या उसके प्रति दया प्रकाश करके दुःख करना वा उसके निमित्त "कट धारण" ( शय्यान्तरको छोडकर केवल काठपर शयन ) करना ठीक नहीं है ॥ २१३ ॥ यदि कोई मनुष्य इस (ब्रह्मदंडहत ) मनुष्यके प्रति अंतःकरणके खेहसे वा उसके क्षमावान् पुत्रादिके भयसे अथवा विनयसे इन सब निषद्ध कमींका अनुष्ठान करे तो वह गोम्त्रसे सिद्ध हुए जौका आहार करें यही एक उसका प्रायश्चित्त है ॥ २१४ ॥

वृद्धः शौचस्मृतेर्नुप्तः प्रत्याख्यात्राभिषक् क्रियः ॥ आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वग्न्यनशनां बुभिः ॥ २१५ ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौच द्वितीये त्वस्थिसंचयः ॥ तृतीये तृद्कं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ॥ २१६ ॥

जो मनुष्य बृद्ध होकर शौच स्मृतिसे वार्जत होगया हो, अर्थात् जिसको शौचाशौचके विषयका ज्ञान नहीं है, वैद्योंने भी जिसकी चिकित्सा करनी छोड दी हो, पश्चात् उसने ऊँच से गिरकर या अग्निमें प्रवेश करके निर्जल रहकर वा जलमें डूबकर आत्मघात किया हो ।। २१५ ॥ तो उसके पुत्रोंको तीन दिनतक अशौच होगा, दूसरे ही दिन अस्थिसंचय ( गंगाजीमें डालनेके निमित्त चितासे अस्थियोंका संग्रह करना ) और तीसरे दिन जलदान करके चौथे दिन श्राद्ध करें ॥ २१६ ॥

यस्यैकापि गृहे नास्ति धेनुर्वस्मानुचारिणी ॥ मंगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः ॥ २१७ ॥

जिसके घरमें एक भी गौ बछडेवाली अर्थात् दूध देनेवाली न हो उसका मंगल किस प्रकारसे हो सकता है, और पाप दु:ख वा अमंगलका नाश किस प्रकारसे हो सकता है ? २१७

> अतिदोहातिषाहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा ॥ नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत् ॥ २१८ ॥

अधिक दूधके दुहनेसे या अधिक चढनेसे, रस्सी डालनेके अर्थ नाक छेदनेसे, या नदी वा पर्वतमें रोकनेसे गौकी मृत्यु होनेपर साक्षात् गोवधप्रायश्चित्तका पादौन ( एक पाद कम) प्रायश्चित्त करें ॥ २१८ ॥

> अष्टागवं धर्महळं पद्भवं व्यावहारिकम् ॥ चतुर्गवं नृशंसानां दिगवं गववध्यकृत् ॥ २१९ ॥ दिगवं वाहयेत्पादं मध्याद्वे तु चतुर्गवम् ॥ षद्भवं तु त्रिपादोक्तं पूर्णाहरूतवद्यभिः रुमृतम् ॥२२० ॥

धर्ममें निष्ठा करनेवाले आठ बैलोंके हलको चलाते हैं; छै: बैलोंका हल चलाना भी व्यावहारिक है, अर्थात् उसके करनेसे समाजमें निन्दनीय नहीं है. निर्देशी मनुष्य चार बैलोंका हल चलाते हैं और जो दो बैलोंका हल चलाते हैं वे गौकी हत्या करनेवाले हैं २१९ \* दो बैलोंका हल एक पहर तक और चार बैलोंका हल मध्याह काल तक, छै: बैलोंका हल तीन पहर तक और आठ बैलोंका हल सारे दिनतक चलाना योग्य है ॥ २२०॥

काष्ठलोष्टशिलागोघः कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ प्राजापत्यं चरेनमृत्सो अतिकृच्छ्रं तु आयसः ॥ २२१॥ प्रायश्चितेन तन्चीणें कुर्याद्बाह्मणभोजनम् ॥ अनडुत्सहितां गां च दद्याद्विपाय दक्षिणाम् ॥ २२२॥

जो मनुष्य काष्ठ, ठोष्ट (ढेला आदि ) से गौको मारता है वह "क्रच्छू" व्रतको करें और जिसने महीके द्वारा गौहत्या की है वह "प्राजापत्य" को करें, और जिसने लोहदंड से गौहत्या की है वह "अतिकृच्छू" व्रतको करें ॥ २२१ ॥ प्रायश्चित्त हो जानेपर बान्नण-भोजन करावे, और बछडे सहित एक गाय बाह्मणको दक्षिणामें दे ॥ २२२ ॥

श्वरभोष्ट्रहयात्रागान्सिहशार्द्रलगर्दभान् ॥ हत्वा च शूदहरयायाः प्रायश्चित्तं विधीयते॥ २२३॥

श्चरभ, ( आठ पैरवाला मृग ) ऊंट, अध, हाथी, सिंह, व्याघ्र वा गर्दभ इनकी हत्या इसनेवाला शृद्रकी हत्याका जो प्रायिधत्त कहा है उसे करें ॥ २२३॥

मार्जारगोधानकुलमंडूकांश्च पतित्रणः ॥ हत्वा त्र्यहं पिवेत्क्षीरं कृच्छं वा पादिकं चरेत्॥२२४॥ चंडालस्य च संस्पृष्टं विष्मूत्रोच्छिष्टमेव वा ॥ त्रिरात्रेण विशुद्धं हि भुक्षोच्छिष्टं समाचरेत्॥२२५॥

बिली, गोह, नौला, मेंढक वा पक्षीका मारनेवाला तीन दिन तक दुग्ध पान कर फिर "पादकृच्छ्" को करें ॥ २२४ ॥ चांडालका स्पर्श किया हुआ और विष्ठा मूत्रसे स्पर्श किया हुआ और विष्ठा मूत्रसे स्पर्श किया हुआ वा अपनी उच्छिष्टको जो मनुष्य भोजन करता है वह तीन दिनतक उच्छिष्ट भोजन करनेके प्रायश्चित्तको करे ॥ २२५ ॥

वापीकूपतडागानां टूषितानां च शोधनम् ॥ टद्धरेत्षद्शतं पूर्ण पंचगव्येन शुद्धचति ॥ २२६ ॥

जो जलाशय, बावडी, कुआ, तलाव मुरदे इत्यादिके स्पर्शसे दूषित हो जाते हैं इनकी शुद्धि छै:सो घडे जल भरकर बाहर निकालनेके तथा उसमें पंचगव्य डालनेसे होती है २२६

<sup>\*</sup> पहले बलोकम चार और दो बेलोंके हल चलानेको निषिद्ध कहा है और इस स्थानमें उनका एक प्रकारने विधान किया है, इस कारण यहां यह जानगा होगा कि इस प्रकार कुछ समयके लिये चार वा दो वैलोंका हल चलाना निषिद्ध नहीं है परन्तु संपूर्ण दिन हल चलाना निषिद्ध है ।

स्पृतिः १ ]

#### अभ्यिचर्मावसिकेषु खरश्वानादिदृषिते ॥ उद्घरेद्धदकं सर्वं शोधनं परिमार्जनम् ॥ २२७॥

जिन जलाशयों में अस्थि और चर्म पड़े हैं अथवा गर्दम कुत्ते पड़के मरगए हैं उन जला॰ शयोंका संपूर्ण उदक निकाल हालें और पंचगव्य आदिकोंसे शुद्ध करें ॥ २२७ ॥

गोदोहने चर्मपुटे च तोयं यंत्राकरे कारुकशिहिपहस्ते॥

स्त्रीवालवृद्धाचरितानि यान्यमत्यक्षदृष्टानि शुचीनि तानि ॥ २२८ ॥

दोहिनी और मशकका जल, यन्त्र (जलादिके निकालनेकी कल) आकर (खान) कारीगर और शिल्पीका हाथ, ब्ली, बालक और बुड्दोंके आचरण और जिनका अपवित्र-पन प्रत्यक्षमें नहीं देखागया है वह सब पवित्र हैं।। २२८॥

प्राकाररोधे विषमप्रदेशे सेवानिवेशे भवनस्य दाहे ॥

अवास्पर्यज्ञेषु महोत्सवेषु तेष्वेव दोषा न विकल्पनीयाः ॥ २२९ ॥

नगरीकी रोक शत्रुओं से परकोटाके चिरजानेके समयमें, संकटके देशमें, सेवाके स्थानमें अधिके घरमें लगजानेके समय, यशकी समाप्ति हुए विना और बहे २ उत्सर्वों के समयमें दोषादोषका विचार करना कर्तव्य नहीं है ॥ २२९॥

प्रपास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्रोण्यां जलं कोशविनिर्गतं च ॥ थपाकचंडालपरिग्रहे तु पीरवा जलं पंचमव्येन शुद्धिः ॥ २३०॥

प्याऊ, वन, घडियों, ( घरैंटों ) का कुआ और दोणी ( खेतकी क्यारी ) में जो स्रोतसे निकला हुआ जल हो उसके पीनेमें कुछ दोष नहीं है । कंजर, और चांडालके बनाये हुए कुएआदिका जल पीकर मनुष्यकी पंचगव्यके पीनेसे शुद्धि होती है ॥ २३०॥

रेतोविण्मूत्रसंस्पृष्टं कींप यदि जलं पिवेत्॥ त्रिरात्रेणेव शुद्धिः स्यात्कुंभे सांतपनं तथा॥ २३१॥

बीर्य, विष्टा, मूत्र इनका जिसमें स्पर्श हो ऐसे कूपके जलको जो पान करता है वह तीन रात्रितक उपवास करें और जिसने ऐसे दूषित घडेके जलका पान किया हो वह 'सा-न्तपन'' करके शुद्ध होता है ॥ २३१ ॥

क्किन्नभिन्नशवं यत्स्पादज्ञानाच तथोदकम् ॥ प्रायश्चित्तं चरेत्पीत्वा तप्तक्रुच्छ्रं द्विजोत्तमः ॥ २३२ ॥

जी किसी ब्राह्मणने मुख्देके स्पर्शसे दूषित हुए जलको पान किया हो तो उसका प्राय-श्चित्त ''तप्तकृच्छ'' करना योग्य है ॥ २३२ ॥

उष्ट्रीक्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च ॥ प्रायश्चित्तं चरेरपीत्वा तप्तकृष्कुं द्विजीतमः॥ २३३॥

जिस ब्राह्मणने ऊंटनी, गधी वा किसी अन्य मनुष्यकी स्त्रीके दूधको पिया हो तो बह ''ततकुच्छ्''वतका प्रायश्चित करै ॥ २३३॥ दर्णवाह्येन संस्पृष्ट उच्छिष्टस्तु दिजोत्तमः ॥ पंचरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचति ॥ २३४ ॥

यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थामें यवन इत्यादि स्पर्श करले, तो वह पंचगव्यका पान कर पांच रात्रितक उपवास करै तब शुद्ध होता है ॥ २३४ ॥

> शुचि गोतृप्तिकृतोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् ॥ चर्मभांडस्थधाराभिस्तथा यंत्रोद्धृतं जलम् ॥ २३५ ॥

जिस जलसे गौकी तृप्ति हो सकै वह पृथ्वीपर रक्सा हुआ निर्मल जल, चर्मपात्रसे लगाई हुई धाराका जल और यंत्रसे निकला हुआ जल यह सब पवित्र हैं॥ २३५॥

चंडालेन तु संस्पृष्टे स्नानमेव विधीयते ॥ उच्छिष्टस्तु च संस्पृष्टश्चिरात्रेणैव शुद्ध्यति ॥ २३६ ॥

चांडाछने जिसे स्पर्श किया हो वह केवल स्नान ही करे और जो उच्छिष्ट अवस्थामें स्पर्श किया हो तो तीन रात्रिमें शुद्ध होता है॥ २२६॥

आकराद्गतवस्तूनि नाशुचीनि कदाचन ॥

आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुरालयम् ॥ २३७ ॥

खानसे निकली हुई वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती, मदिराके स्थानको छोडकर सभी आकर शुद्ध हैं ॥ २३७॥

भृष्टाभृष्टा यवाश्वेव तथैव चणकाः स्मृताः ॥ खर्जूरं चैव कर्पूरमन्यद्भृष्टतरं शुचि ॥ २३८ ॥ अमीमस्पानि शौचानि स्वीभिराचारेतानि च ॥ गोकुले कंदुशालायां तेलयंत्रेसुयंत्रयोः ॥ २३९ ॥

जी, चना, खजूर और कपूर यह भुने हों अथवा विना भुने हो सभी अवस्थामें शुद्ध हैं और अन्यान्य द्रव्योंकी देखिं जो परस्पर मिली हुई घरी हैं उनमें जो अशुद्ध होजाय वहीं अशुद्ध गिनी जायँगी दूसरी नहीं ॥ २३८ ॥ स्त्रियोंके आचारण किये हुए कार्यमें गीओंके कुलमें कंदुशालामें (अर्थात् हलवाईके दूकान में ) तेलनिकालनेके यंत्रमें और ईसके कोन्ह्रमें बीचाशीचका विचार करना योग्य नहीं है ॥ २३९॥

अदुष्टाः स्रततं धारा वातोद्धताश्च रेणवः ॥ २४० ॥

पितृत्र आकाशसे गिरनेवाली जलधारा और वायुसे उडी हुई धूरि यह सर्वदा ही पितृत्र हैं॥ २४०॥

बहुनायेकलमानायेकश्चेदशुचिर्घवेत् ॥ अशीसमेकमात्रस्य नेतरेवां क्यंचन ॥ २४१ ॥

एक साथ बैठे हुए अनेक मनुष्यों में यदि एक मनुष्य अपवित्र हुआ बैठा होय तो आशीच उसी एकको ही लगता है, अन्य मनुष्योंको किसी तरहसे आशीच लगता नहीं ११ २५१॥ स्मृतिः १]

एकपंक्तयुपविष्टानां भोजनेषु पृथकपृथक् ॥

यद्येको लभते नीलीं सर्वे तेऽशुचयः स्मृताः॥ २४२॥

एक पंक्तिमें पृथक् २ बैठे हुए भोजन करनेवालों मेंसे यदि एक मनुष्यकी देहमें नीलका स्पर्श होजाय तो उस पंक्तिके सभी मनुष्योंको अशुद्ध कहा जायगा ॥ २४२ ॥

यस्य पट्टे पट्टसूत्रे नीलीरको हि दृश्यते ॥

त्रिरात्रं तस्य दातन्यं शेषाश्चेवोपवासिनः ॥ २४३ ॥

जिस मनुष्यके शरीरपर नीले रंगका वस्न देखा जायगा (अर्थात् जो नीले रंगका वस्त्र पहर रहा है) वह मनुष्य तीन रात्रि और अन्य एक दिनतक उपवास करे ॥ २४३॥

> आदित्येऽस्तमिते रात्रावस्पृत्यं स्पृशते यदि ॥ भगवन्केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्ल्हि तपोधन ॥ २४४ ॥ आदित्येऽस्तमिते रात्रौ स्पर्शहीनं दिवा जलम् ॥ तेनैव स्वशुद्धिः स्याच्छवस्पृष्टं तु वर्जयेत् ॥ २४५ ॥

(ऋषियोंने प्रश्न किया कि) है भगवन् ! हे तपोधन ! सूर्यके अस्त होनेके उपरान्त रात्रिके समय यदि स्पर्श न करने योग्य वस्तुका जो स्पर्श करले तो उसकी शुद्धि किस प्रकारसे होती है सो आप किहये ॥ २४४ ॥ (अत्रिजी बोले कि) रात्रिके समय विना छुआ जो दिनका निर्मल जल रक्खा हुआ है उसके जलसे मुरदेके स्पर्श अतिरिक्त और सबकी शुद्धि होती है ॥ २४५ ॥

देशं कालं च यः शक्तिं पापं चावेक्षयेत्ततः ॥ मायाधित्तं मकरूपं स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कृतिः ॥२४६ ॥

और जिन पार्पोका प्रायश्चित्त शास्त्रमें नहीं कहा है, देश, समय, शक्ति और पापका विचार करके उसके प्रायश्चित्तकी कल्पना करले ॥ २४६ ॥

> देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च ॥ उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टं न विद्यते ॥ २४७॥

देवयात्रामें (देवताओंके दर्शनके निमित्त जानेमें ) विवाहमें, यज्ञ आदि प्रकरणमें और सम्पूर्ण उत्सर्वोमें स्पर्श करनेके योग्य और अयोग्य विचार नहीं होता है ।। २४७ ॥

आरनालं तथा क्षीरं कंदुकं दिध सक्तवः॥ स्नेहपकं च तकं च शूद्रस्यापि न दुष्यति॥ २४८॥ आर्द्रमांसं घृतं तेलं स्नेहाश्च फलसंभवाः॥ अंत्यभांद्वस्थितास्त्वेते निष्कांताः शुद्धिमाप्नुयुः॥ २४९॥

आरनाल (चनेआदिकी खटाई) दूध, कंदुक,दही, सत्तू, स्नेहपक,(धी तेलसे पका हुआ) पदार्थ और महा यह यदि शूदके यहांका भी होतो ( उसको भक्षण करनेसे ब्राह्मणोंको) दोष नहीं है ॥ २४८ ॥ आईमांस ( विना पका हुआ मांस ) घृत, तेल और फलसे उत्पन्न हुए नेह ( इंगुदीवृक्षका तेल आदि ) यह चांडालके पात्रसे निकलते ही शुद्ध होजाते हैं ॥२४९॥

## अज्ञानात्विवते तोयं ब्राह्मणः शूदजातिषु ॥

अहोरात्राषितः स्नात्वा पंचगव्येन शुद्धचति ॥ २५० ॥

यदि ब्राह्मणने विना जाने हुए शूदके यहाँका जलपान कर लिया है तो वह स्नान करनेके उपरान्त पंचगव्यका पान कर एक दिनतक उपवास करे तब शुद्ध होता है ॥ २५० ॥

## आहितामिस्तु यो विष्ठो महापातकवान्भवेत् ॥ अप्सु प्रक्षिप्य पात्राणि पश्चादिमें विनिर्दिशेत् ॥ २५१ ॥

जो ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं वह यदि महापातकी होजाय तौ वह जलमें होमके पात्रोंको फेंककर फिर अग्निको ब्रहण करे।। २५१॥

> यो गृहीत्वा विवाहाप्तिं गृहस्थ इति मन्यते ॥ अत्रं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मृतः॥ २५२ ॥ वृथापाकस्य भुंजानः प्रायश्चितं चरेद्द्विजः ॥ प्राणानाशु त्रिरायम्य घृतं प्राव्य विशुद्धचित ॥ २५३ ॥

जो मनुष्य विवाहकी अग्निको ग्रहण करके अपनेको गृहस्य मानते हैं (और अग्निकी रक्षा नहीं करते ) उनका अन भोजन करनेके योग्य नहीं है, कारण कि उनका भोजन वृष्टापाक (निष्फल) कहा गया है (देवता उसके अन्नको भोजन नहीं करते इसीसे उसका पाक निष्फल है ) ॥ २५२ ॥ इस वृथापाकके अन्नको जो ब्राह्मण भोजन करले वह इस प्रायश्चित्तको करें कि जलके बीचमें तीनवार प्राणायाम करके पृतका भोजन करे तब शुद्ध होता है ॥ २५३ ॥

## वैदिक लोकिके वापि हुतोन्छिष्टे जले क्षितौ ॥ वैश्वदंवं प्रकुर्वीत पंचस्नापनुत्तये ॥ २५४॥

पाँच हत्याके पापको दूर करनेके निमित्त वैदिक अग्निमें ( वेदके मंत्रोंसे अभिमंत्रित की हुई अग्निमें ) वा लोकिक अग्निमें ( पदार्थ पकानेके निमित्त प्रज्वलित अग्निमें ) वा हतोच्छि- ध्रमें ( नित्य जिसमें होम दिया हो ऐसी अग्निमें ) अथवा जलमें वा पृथ्वीमें वैश्वदेव करें ।।२५४॥

कनीयान्युणविश्वेच श्रेष्ठश्चेत्रियुंणो भवेत् ॥ पूर्वं पाणि गृहीस्वा च मृह्यामि धारयेद्बुधः ॥ २५५ ॥ ज्येष्ठश्चेद्यदि निद्देशि गृह्यारपप्ति यवीयकः ॥ निद्दं निद्दं अदेतस्य श्रहाहत्या न स्रायः ॥ २५६ ॥

यदि बडा भाई निर्मुण हो और छोटा सम्पूर्ण गुणोंसे विम् पित हो तो ज्ञानी छोटा आई बडे भाईसे प्रथम विवाह करके गृह्य अग्निको धारण करें ॥ २५५ ॥ परन्तु जब बडे आईमें

कोई दोष नहीं है तब छोटा भाई जो (गृह्य ) अग्निको ग्रहण करले तो उसको प्रतिदिन निःसंदेह महाहत्याका पाप लगता है ॥ २५६ ॥

> महापातिकसंस्पृष्टः स्नानमेव विधीयते ॥ संस्पृष्टस्य यदा भुक्ते स्नानमेव विधीयते ॥ २५७ ॥

जिस मनुष्यको महापातकीने स्पर्श किया हो वह और जिसने महापातकीके स्पर्श किये हिएके अन्नको भोजन किया हो वह दोनों ही स्नान करनेसे शुद्ध होजाते हैं ॥ २५७॥

पिततैः सह संसर्ग यासाई मासमेव च ॥ गोमूत्रयावकाहारो मासाईन विशुद्धचित ॥ २५८ ॥ कृच्छाई पिततस्यैव सकृद्भुक्ता द्विजोत्तमः ॥ अविज्ञानाञ्च तद्भुक्ता कृच्छ्रं सांतपनं चरेत्॥ २५९ ॥

पतितानां यदा भुक्तं भुक्तं चंडाळवेश्मिन ॥ मासार्द्धं तु पिवद्वारि इति शातातपोऽव्ववीत् ॥ २६०॥

पतित मनुष्यका साथ जिसने एक पक्ष वा एक महीने तक किया हो वह मनुष्य पंद्रह दिन तक गोम्त्रसे सिद्ध हुए जौका भोजन करें तब शुद्ध होता है ॥ २५८॥ जो ब्राह्मण पतित मनुष्यके यहां अन्नको जानकर भोजन करले तो वह आधाकुच्छ्र करें और विना जाने हुए भोजन करले तो कुच्छ्र सांतपन वतको करे ॥ २५९॥ शातातप मुनिने कहा है कि यदि जिस मनुष्यने पतितके यहांका भोजन किया हो, वा चांडालके घरमें भोजन किया हो तो वह पंद्रह दिन तक केवल जलहींको पीता रहै ॥ २६०॥

गोबाह्मणहतानां च पतितानां तथैव च ॥

अभिना न च संस्कारः शंखस्य वचनं यथा॥ २६१॥

गौ और ब्राह्मणके द्वारा निहत हुए और पतित मनुष्योंका अग्निसे संस्कार नहीं होता है यही शंखऋषिका वचन है ॥ २६१॥

यश्रंडार्स्टा दिनो गच्छेत्कथंचित्काममोहितः ॥ त्रिभिः कृच्छैर्विशुद्धचेत प्राजापत्यानुपूर्वशः॥ २६२॥

यदि ब्राह्मण कामदेवसे मोहित हो किसी चांडालकी स्त्रीके साथ भोग करले तो बह प्राजापत्य वतको कर तीन कुच्छूवतको करे तब शुद्ध होता है ॥ २६२॥

पतिताचात्रमादाय भुक्तवा वा ब्राह्मणो यदि ॥

कृत्वा तस्य समुत्सर्गमतिकृच्छं विनिर्दिशेत्॥ २६३॥

जो नाह्मणने पतितके यहांका अन्न ग्रहण किया हो तो उस अन्नको त्याग दे और यदि न्नाह्मणने पतितके अन्नको भोजन किया हो तो उसको वमनद्वारा त्याग दे और फिर अति -कृच्छ्नतको करे ( तब शुद्ध होता है )॥ २६३॥ अत्यहस्तातु विक्षिप्तं काष्ठलोष्टतृणानि च ॥ न स्पृशेतु तथोच्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत् ॥ २६४ ॥

अंत्यज ( चांडालादि ) के हाथसे फेके हुए काष्ठ, लोष्ट, तृण और उच्छिष्टका स्पर्श न करैं ( और यदि करें ) तो अहोरात्रका वत करनेसे शुद्ध होता है ॥ २६४॥

चंडालं पतितं म्लेच्छं मद्यभांडं रजस्वलाम् ॥

द्विजः स्पृष्ट्वा न भुजीत भुजानो यदि संस्पृशेत्॥ २६५॥

अतः परं न भुंजीत त्यक्तात्रं स्नानमाचरेत ॥

ब्राह्मणैः समनुज्ञातिस्त्रिरात्रमुपवासयेत् ॥

सघृतं यावकं प्राश्य व्रतशेषं समापयेत् ॥ २६६ ॥ भ्रंजानः संस्पृशेद्यस्त् वायसं क्रुक्कृटं तथा ॥

त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्पादयोच्छिष्टस्यहेण तु ॥ २६७॥

चांडाल, पतित, म्लेच्छ, मदिराका पात्र और रजस्वला स्त्री इनका स्पर्श करके बाह्यण मोजन न करें और जो भोजन करते समय इनका स्पर्श होजाय तो ॥ २६५ ॥ फिर भोजन न करें और उस अन्नको त्यागकर स्नान करें, फिर बाह्यणोंकी आज्ञा लेकर तीन रात्रि उपवास करें और घृतके सहित जौका भोजन कर बतको समाप्त करें ॥ २६६ ॥ भोजन करते समय कौआ या मुरगा छूजाय तो तीन रात्रितक उपवास करें तब शुद्ध होता है और जो भोजनके अंतमें उच्लिष्ट अवस्थाके समयमें कौए या मुरगेका स्पर्श होजाय वो भी तीन दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥ २६७ ॥

आरूढो नैष्ठिके धर्मे यस्तु प्रचयवते पुनः ॥ चांद्रायणं चरेन्मासमिति शातातपोऽनवीत् ॥ २६८ ॥

जो नैष्ठिक धर्ममें स्थित होकर फिर उसको त्याग देना है वह एक महीनेतक चांदा । यण वतको करें, यह शातातप ऋषिने कहा है ॥ २६८॥

पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते ॥
गवां गमने मनुप्रोक्तं व्रतं चांद्रायणं चरेत् ॥ २६९ ॥
अपानुषीषु गोर्वर्जमुद्दयायामयोनिषु ॥
रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छं मांतपनं चरेत् ॥ २७० ॥

जो मनुष्य पशु और वेश्यामें गमन करते हैं वे प्राजापत्य बतको करें और जो गीके साथ गमन करते हैं वे मनुजीके कहे हुए चाद्रायण बतको करें ॥ २६९ ॥ गीके अतिरिक्त पशुकी योनि, अयोनि अर्थात् भूमि आदिमें वा जलमें वीर्य डालनेवाले मनुष्य कृच्छ्र सांतपन बतको करें ॥ २७०॥

उदक्णं सूतिकां चापि अंत्यजां स्पृशते यदि ॥ त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्पाद्धिधिरेष पुरातनः ॥ २७१ ॥ रजस्वला, स्तिका, वा अन्त्यजाका स्पर्श करनेवाला मनुष्य तीन रात्रितक उपवास करनेसे शुद्ध होता है, यह पुरातन विधि है ॥ २७१ ॥

> संसर्गे यदि गच्छेचेदुद्वयया तथांत्यजैः ॥ प्रायिश्वती स विज्ञेयः पूर्व स्नानं समाचरेत् ॥ २७२ ॥ एकराञं चरेन्स्रेत्रं पुरीषं तु दिनत्रयम् ॥ दिनत्रयं तथा पाने मैथुने पंच सप्त वा ॥ २७३ ॥

जिस मनुष्यका रजस्वलाके साथ वा अन्त्यजोंके साथ स्पर्श होजाय तो वह मनुष्य पाय-श्चित करनेके योग्य है और प्रायिश्चलके प्रथम स्नान करें ॥ २७२ ॥ और एक दिन गोम्ब्र पिये और तीन दिन गोका गोबर भक्षण करें, यदि विज्ञातीय चांडाली आदि स्त्रीके साथ जल पिया हो तो तीन दिन गोम्ब्र और तीन दिन गोबर भक्षण करें, यदि पूर्वोक्त स्त्रोके साथ मैथुन किया हो तो पांच तथा सात दिन गोम्ब्र और गोबरका सेवन करनेसे दोष दूर होता है ॥ २७३ ॥

#### रमृत्यंतरम् ।

अंगीकारेण ज्ञातीनां ब्राह्मणानुग्रहेण च ॥ प्रयंते तत्र पापिष्ठा महापातिकनोऽपि ये ॥ २७४ ॥

अन्य रमृतियोंमें भी कहा है कि अपनी जातिके स्वीकार करनेसे या ब्राह्मणोंके अनुप्र-हसे महापातकी पापी भी शुद्ध हो जाते हैं ॥ २७४ ॥

> भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते॥ दंतकाष्ठे त्वहोरात्रमेष शौचिषिधः स्मृतः॥ २७५॥

प्वोंक विना शुद्ध हुए पातिकयों के साथ भोजन करनेवाला पुरुष प्राजापत्य नामक वर्त करनेस शुद्ध होता है और उनके साथ दंतधावन करनेसे एक दिन रावमें शुद्ध होता है, यही पिवत्र होनेकी विधि है।। २७५॥

रजस्वला यदा १९ ष्टा थानचंडालवायसैः ॥
निराहारा भवेतावत्सात्वा कालेन शुद्ध्यति॥ २७६ ॥
रजस्वला यदा १९ ष्टा उष्ट्रनंबुकशंबरैः ॥
पंचरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्ध्याति॥ २७०॥
रपृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं बाह्मण्या बाह्मणी च या ॥
एकरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्ध्यति॥ २७८ ॥
रपृष्टा रजस्वलान्योन्यं बाह्मण्या क्षत्रियी च या॥
निरात्रेण विशुद्धिः स्याद्ध्यासस्य वचनं यथा॥ २७९॥
रपृष्टा रजस्वलान्योन्यं बाह्मण्या वैश्यसंभवा॥
चतुरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्ध्यति॥ २८०॥

स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं बाह्मण्या शूद्धसंभवा ॥ षड्रात्रेण विशुद्धिः स्याद्वाह्मणी कामकारतः ॥ २८१ ॥ अकामतश्चरेद्धर्वं बाह्मणी सर्वतः स्पृशेत् ॥ चतुर्णामापे वर्णानां शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ॥ २८२ ॥

जिस रजस्वला स्नोको कुता, कौआ, अथवा चांडाल छूले तो वह रजकी शुद्धितक निराहार रहे पीछे चौथे दिन शुद्ध स्नानको करके शुद्ध होजाती है ॥ २७६ ॥ जिस रजस्वला
स्नीको ऊँट, गीदंड, वा शंबर स्पर्श करले तो वह पांच राततक निराहार वत कर पंचगव्यके
पीनेसे शुद्ध होती है ॥ २७७ ॥ यदि ब्राह्मणी रजस्वलाने ब्राह्मणी रजस्वलाको स्पर्श कर
लिया हो तो वह एक रात्रितक निराहार रहकर पंचगव्यका पान करे तब शुद्ध होती है
॥ २७८ ॥ ब्राह्मणी रजस्वलाने क्षत्रीको स्नी रजस्वलाका स्पर्श कर लिया हो तो वह ब्राह्मणी
तीन रात्रितक उपवास कर (पंचगव्यका पान करे) तब शुद्ध होती है यह व्यासजीका
वचन है ॥ २७९ ॥ यदि वैश्यकी कन्या रजस्वलाको ब्राह्मणकी स्नीने स्पर्श किया हो तो
वह ब्राह्मणी चार रात्रितक निराहार रह कर पंचगव्यका पान करनेस शुद्ध होजाती है ॥२८०॥
यदि ब्राह्मणी रजस्वला शुद्धा रजस्वलाका स्पर्श कर ले तो छैः रात्रिमें शुद्ध होती है
॥ २८१ ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त प्रायक्षित्त करके ब्राह्मणी सबको स्पर्श कर सकती है, इस
रीतिसे चारों वर्णोंकी शुद्धि कही है ॥ २८२ ॥

डिच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो बाह्मणो बाह्मणेन यः ॥
भोजने मूत्रचारे च शंखस्य वचनं यथा ॥ २८३ ॥
स्नानं बाह्मणसंस्पर्शे जपहोमौ तु क्षत्रिये ॥
वैश्ये नक्तं च कुर्वीत शूद्रे चैव उपोषणम् ॥ २८४ ॥
चर्भके रजके वैश्ये धीवरे नटके तथा ॥
एतान्स्पृष्ट्वा द्विजो मोहादाचामेत्मयतोऽपि सन् ॥ २८५ ॥
एतैः स्पृष्ट्वा द्विजो नित्यमकरात्रं पयः पिवेत् ॥
डिच्छिष्टेस्तैस्विरात्रं स्याद्षृतं प्रात्त्य विशुद्धचिते ॥ २८६ ॥

यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ने उच्छिष्ट ब्राह्मणका स्पर्श कर लिया हो तो वह ब्राह्मण कान करें और भोजन वा मूत्र त्यागनेके समय स्पर्श किया हो तो क्षान करें, यदि इस प्रकार से क्षत्रीने स्पर्श किया हो तो जप, होम करें और इसी प्रकारसे वैश्यने स्पर्श किया हो तो नक्तव्रत करें और जो शूदने स्पर्श किया हो तो उपवास करें यह शंख ऋषिका वचन है।। २८३॥२८४॥ चमार, धीमर, धोबी, वैश्य और नट जिस ब्राह्मणने इनका स्पर्श अज्ञा नतासे किया हो तो वह सावधान होकर आचमन करें।। २८५॥ यदि वे ब्राह्मणका स्पर्श करलें तो एक रात्र दूध पिये और पूर्वीक चमार आदि उच्छिष्ट ब्राह्मणका स्पर्श कर कें तो - श्रुतको खाकर ब्राह्मण शुद्ध होता है।। २८६॥

यस्तु च्छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वधिगच्छिति॥ तत्र स्नानं प्रकुर्वीत छृतं प्रात्त्य विशुद्धचित ॥ २८७ ॥

जो ब्राह्मण श्वपाककी छायामें चले तो स्नान कर घृतका भोजन करनेसे शुद्ध होता है ॥ २८७ ॥

> अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये बहाहत्यावतं चरेत् ॥ मासोप्रवासं कुर्वीत चांद्रायणमथापि वा ॥ २८८ ॥ वृथा पिथ्यापयोगेन श्रूणहत्यावतं चरेत् ॥ अन्भक्षो द्वादशाहेन पराकेणैव शुद्धचित ॥ २८९ ॥

जो ब्राह्मण अभिशस्त (कलंकित) हो वह वनमें जाकर ब्रह्महत्याका प्रायश्चित करे और एक महीनेतक उपवास करें या चांद्रायण ब्रतको करें ॥ २८८ ॥ यदि झूंठा ही दोष लग हो तो भूणहत्याका ब्रत करें बारह दिनतक केवल जलहीं को पीकर पराकबतका अनुष्ठान करें (तब) शुद्ध होता है ॥ २८९ ॥

शंट च ब्राह्मणं हत्वा शुद्धहत्यावतं चरेत् ॥ निर्गुणं च गुणी हत्वा पराकं वतमाचरेत् ॥ २९० ॥

मूख ब्राह्मणको मार कर शूद की हत्याका प्रायश्चित्त करे और गुणी निर्मुणको मार कर पराकव्रतका अनुष्ठान करे ॥ २९० ॥

उपपातकसंयुक्तो मानवो म्रियते यदि ॥ तस्य संस्कारकर्ता च प्राजापत्यद्वयं चरेत् ॥ २९१ ॥

जिसको उपपातक लगा हो यदि वह मनुष्य मर जाय तो उसका संस्कार करनेवाला दो प्राजापत्यको करे॥ २९१॥

> प्रभुंजानोऽतिसस्त्रहं कदाचित्सपृश्यते द्विजः ॥ त्रिरात्रमाचरेत्रकार्नःस्त्रेहपथवा चरेत् ॥ २९२ ॥

स्नेह सहित पदार्थको भोजन करते समय ब्राह्मणको कदाचित् कोई छूठे तो तीन रात्रि-तक नक्तवत करे अथवा रूखा भोजन करे ॥ २९२ ॥

> विडालकाकायुच्छिष्टं जम्ध्वा १वनकुलस्य च ॥ केशकीटावपन्नं च पिवद्वाह्मीं सुवर्चलाम् ॥ २९३ ॥

बिली, कीआ, कुत्ता और नौलेकी उच्छिष्टको, केश और कीटयुक्त द्रव्यको भोजन कर-नैसे तेजकी बढानेवाली ब्राह्मी औषधीका काथ बनाकर पान करें 11 २९३ !!

उष्ट्रयानं समारुद्य खरयानं च कामतः॥

स्नात्वा विप्रो जित्रपाणः प्राणायामेन शुद्धवि ॥ २९४ ॥

ऊंट गाडीपर वा गधेकी सवारीपर बैठकर ब्राह्मण स्नानकर प्राणायाम करे तब शुद्ध होता है ॥ २९४॥

#### सन्याहाति सपणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ त्रिः पठेद्वा यतवाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ २९५ ॥

कमानुसार प्राणोंको रोककर व्याहृति ( भूः इत्यादि ) ॐकार और शिरोमंत्रयुक्त गाय-त्रीका तीनवार पाठ करे उसको प्राणायाम कहते हैं 11 २९५ 11

> शकृद्दिगुणगोसूत्रं सर्पिर्दद्याचतुर्गुणम् ॥ क्षीरमष्टगुणं देयं पंचगव्यं तथा दवि॥ २९६॥

गोवरसे दूना गोमूत्र, चौगुना धी, अठगुना दूध और अठगुनी दही डाले इसे पंचगव्य कहते हैं ॥ २९६ ॥

पंचगव्यं पिवेच्छूदो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवेत् ॥ उभौ तो तुल्यदोषी च वसतो नरके चिरम् ॥ २९७॥

पंचगव्यका पान करनेवाला शूद्र, मिदराका पान करनेवाला ब्राह्मण यह दोनों समान पापके अधिकारी हैं, यह दोनों ही मनुष्य चिरकालतक नरकमें वास करते हैं। २९७॥

> अजा गावो महिष्यश्च अमेध्यं अक्षयंति याः ॥ दुग्धं हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत् ॥ २९८ ॥

जो बकरी गौ और भैंस यह अपवित्र (विष्ठा) इत्यादिका भोजन करती हों तो उनके दूधको हव्यमें (जो देवताओंको द्रव्य दिया जाता है) और कव्यमें (जो पितरोंके निमित्त दिया जाता है) न लगावे और इनके गोबरसे भी न लीपे।। २९८॥

ऊनस्तनी चाधिका वा या च स्वस्तनपायिनी॥ तासां दुग्धं न होतव्यं हुतं चैवाहुतं अवेत्॥२९९॥

और जिनके थन छोटे वा बड़े हों अथवा चारसे अधिक हो अथवा जो अपना स्तन अपने ही पीती हो तो उनके दूचको इवनमें ग्रहण न करे जो करेगा तो किया न किया बराबर होगा॥ २९९॥

त्राह्मौदने च सोघे च सामंतोत्रयने तथा ॥ जातभाद्धे नवश्राद्धे भुकत्वा चांदायणं चरेत् ॥ ३००॥

ब्राह्मोदैनमें, सोम यज्ञमें, सीमन्तोन्नयनमें और जातकर्नके श्राद्ध और नवकश्राद्धमें जो स्रोजन करता है वह चांद्रायणव्रतको करे।। ३००।।

> राजात्रं हरते तेजः शृदात्रं बह्मवर्चसम् ॥ स्वसुतोत्नं च यो भुंको स्व भुंको पृथिवीमलम्॥ ३०१ ॥

राजाका अन तेजको और शृद्धका अन बहातेजको नष्ट करता है (इस कारण वह भोजन करनेके योग्य नहीं है ) और जो मनुष्य अपनी कन्याके अन्नको भोजन करता

१ जो यशोपमीतके समय चावल बनते हैं।

है वह मानों पृथ्वीके मलको भोजन करता है (कन्याका अन और मल दोनों ही समान हैं) ।। ३०१॥

> स्वसुता अप्रजाता चेत्राश्रीयात्तदृगृहे पिता॥ संके खस्या याययात्रं पूर्य स नर्रकं त्रजेत् ॥ ३०२ ॥

कन्याके संतानआदि उत्पन्न न हुई हो तो पिता उसके गृहमें भी भोजन न करें और जो ऐसा करता है वह पूयनामक नरकमें प्राप्त होता है (इन दोनों वचनोंसे तो यह सिद्ध हुआ कि दौहित्र और दौहित्री के जन्म होनेपर जमाईके घरमें और दौहित्र इत्यादिके जन्म होनेके प्रथम अपने गृहमें कन्याके हाथसे खानेमें कोई बाधा नहीं है )॥ ३०२॥

अधीरय चतुरो वेदान्सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित् ॥ नरेन्द्रभवने भुक्त्वा विष्ठायां जायते कृमिः॥ ३०३॥

चारों वेदोंका पढनेवाला, सर्वशास्त्रोंके मर्मको जाननेवाला (ब्राह्मण) जो राजाके घरमें जाकर भोजन करता है (तो वह राजाके यहांका अन्न खानेवाला) विष्ठाके कीडे होकर जन्म लेता है।। ३०३॥

नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽव्दिके ॥
पतंति पितरस्तस्य यो भुंकेऽनापदि द्विजः॥ ३०४ ॥
चांद्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा ॥
त्रिपक्षे चैव कृच्छुं स्यात्षण्मासे कृच्छुमेव च ॥ ३०५ ॥
आब्दिके पादकृच्छुं स्यादेकाहः पुनराब्दिके ॥
बह्मचर्यमनाधाय मासश्राद्धेषु पर्वसु ॥ ३०६ ॥
दादशाहे त्रिपक्षेऽब्दे यस्तु भुंके द्विजोत्तमः ॥
पतंति पितरस्तस्य ब्रह्मलोके गता अपि ॥ ३०७ ॥

जो ब्राह्मण विना ही आपत्तिके आये हुए नवकश्राद्ध + तीन पक्षका श्राद्ध, षाण्मासिक श्राद्ध, मासिक और वार्षिक श्राद्धमें जो भोजन करता है उसके पितर गिरकर नरकको जाते हैं ॥ ३०४ ॥ जिसने नवकश्राद्धमें भोजन किया है वह चांद्रायण ब्रतको करे और जिसने त्रिपक्षके श्राद्धमें और छित मासिक श्राद्धमें भोजन किया है वह पराक्रवतको करे और जिसने त्रिपक्षके श्राद्धमें और छित मासिक श्राद्धमें भोजन किया है वह कुच्छ्वतको करे ॥ ३०५ ॥ और जिसने वार्षिक श्राद्धमें भोजन किया है वह पादक्रच्छ्को करे और दूसरे वार्षिक श्राद्धमें भोजन करनेवाला एक दिनतक उपवास करें, जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यको न करके महीनेके श्राद्धमें पर्व (पूर्णमासीआदि) में ॥ ३०६ ॥ द्वादशाह श्राद्धमें कुलाचारके अनुसार वा युक्त गणना-

<sup>×</sup> मरतेके दिनसे चौथे, पाँचवें, नौमें भौर ग्यारवें दिन जी श्राद होता है उनकी नवकश्राद

के द्वारा आयुका भाव निर्णय होनेपर बारह दिनमें अर्थात् श्राद्धके दूसरे दिनमें जो कर्तव्य सिपेंडीकरणान्त कार्य किया जाता है उसका नाम द्वादशाह श्राद्ध है ] त्रिपक्ष श्राद्धमें और बार्षिक श्राद्धमें जो श्रेष्ठ श्राह्मण भोजन करता है उसके पितर ब्रह्मलोकमें जाकर भी पितत होते हैं ( बहांसे गिरकर नरकको जाते हैं )॥ ३०७॥

पक्षे वा यदि वा आसे यस्य नाश्रांते वै द्विजाः ॥ भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्रांदायणं चरेत् ॥ ३०८ ॥

जिसके घरमें पक्षमें अथवा महीनेमें जो बाहाण भोजन न करते हों तो उस दुष्टचित्तके अन्नको खाकर ब्राह्मण चांद्रायण ब्रतको करे ॥ ३०८ ॥

एकादशाहेऽहोरात्रं भुक्त्वा संचयते ज्यहम् ॥ उपोष्य विधिवदिष्ठः कूष्मांडी जुहुयाद्षृतम् ॥ ३०९ ॥

मृतकके ग्यारहवें दिन भोजन करके अहोरात्र (एकरात एकदिन) और अस्थिमंचयके दिन भोजन करके तीन दिन चिधिपूर्वक उपवास करके ब्राह्मण बैठे और धृतसे हवन करें।। ३०९॥

यत्र वेदध्वनिश्रांतं न च गोभिरलंकृतम् ॥ यत्र बाळेः परिवृतं रमशानमिव तद्गृहम् ॥ ३१० ॥

जो घर वेदकी ध्वनिसे पवित्र नहीं, जो घर गौसे शोभायमान नहीं है और जो घर बालकोंसे परिपृश्ति नहीं है वह घर स्मशानके समान है ॥ ३१०॥

> हास्येऽपि चहवो यत्र विना धर्म वदंति हि ॥ विनापि धर्मशास्त्रेण स धीमः पावनः स्मृतः ॥ ३११॥

हास्थके समयमें भी बहुतसे मनुष्य धर्मके विरुद्ध कहते हैं तो धर्मशास्त्रके विना ही यह धर्म पवित्र माना गया है ॥ ३११॥

> हीनवर्णे च यः कुर्यादज्ञानादाभिवादनम् ॥ तत्र स्नानं प्रकुवीत घृतं घाश्य विशुद्धचाते ॥ ३१२ ॥

जो मनुष्य अज्ञानतासे हीन वर्णको ( अपनेसे अधम जातिको ) अभिवादन करता है तो वह मनुष्य स्नानकर घृतका भोजन करनेसे गुद्ध हो जाता है ॥ ३१२॥

समुत्पंत्रे यदा स्नाने भुंक्ते वापि पिबेदादि ॥ गायञ्यष्टसहस्रं तु जपेत्तात्वा समाहितः ॥ ३१३ ॥

जो (मनुष्य) स्नानके योग्य हो और वह विना ही स्नान किये यदि भोजन करले वा जलपान करले तो वह स्नान करके एकाग्र चित्तसे आठ हजार गायत्रीका जप करे। । ३१३॥

> अंगुल्पा दंतकाष्ठं च प्रत्यक्षं लवणं तथा ॥ मृतिकामक्षणं चैव नुल्यं गोवांसमक्षणम् ॥ ३१४ ॥

## दिवा कपित्यच्छायायां रात्री दिध शमीषु च ॥ कार्पासं दंतकांष्ठ च विष्णोरिप श्रियं हरेत् ॥ ३१५॥

जो मनुष्य उंगलीसे दतीन करता है और जो केवल लवणका भोजन करता है, जो मिट्टीका भोजन करता है, यह गोमांसभक्षणके समान है (अर्थात् उपरोक्त तीनों कार्योंकों जो मनुष्य करता है उसको गोमांस भक्षण करनेका पाप होता है )॥ ३१४॥ दिनमें कैथकी छायाका निवास, रात्रिमें दहीका भोजन, शमी और कपासकी लकडोकी दतीन करनेसे विष्णुकी भी लक्ष्मी हर जाती है ॥ ३१५॥

शूर्पवातो नखात्रांबु स्नानवस्त्रं घटोदकम् ॥ मार्जनीग्जः केशांबु देवतायतनोद्धवम् ॥ ३१६ ॥ तेनावगुंाठतं तेषु गंगांभःप्लुत एव सः ॥ माजनरिणुकेशांबु हांति पुण्यं दिवाकृतम् ॥ ३१७ ॥

सूपकी पवन, नखों के अग्रभागका जल, स्नानका वस्न, घटका जल, बुहारीकी धूरि, केशों का जल यदि यह देवस्थानके हों ॥ ३१६ ॥ और जो मनुष्य इनमें लोटता है वह मानो गंगाजलमें लोटता है (देवस्थानको छोडकर अन्यस्थानको ) उड़ी हुई बुहारीकी धूरि और केशोंका जल इन दोनोंका संसर्ग मनुष्योंके दिनमें किये हुए पुण्योंका नाश करता है ॥ ३१७॥

मृतिकाः सप्त न याह्या वर्त्मीके ऊषरस्थले ॥ अंतर्जले इमशानान्ते वृक्षमूले सुरालये ॥ ३१८ ॥ वृषभैश्च तथोत्खाते श्रयस्कामैः सदा हुयैः ॥ शुचा देशे तु संग्राह्या शर्कराइमाविवर्जिता ॥ ३१९ ॥

बँमईकी मही, चुहोंके भट्टेकी मट्टी, जलमेंकी मट्टी, रमशानकी मट्टी वृक्षके जडमेंकी मट्टी देवताओंके मंदिरकी मट्टी ॥ ३१८॥ और जिसे बैलोंने खोदा हो ऐसी मट्टी इन सात स्थानोंकी मट्टीको कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य ग्रहण न करे और पवित्र स्थानसे कंकर और पत्थर जिसमें न हों ऐसी शुद्ध मृत्तिकाको ग्रहण करे ॥ ३१९॥

पुरीषे मैथुने होमे प्रस्नावे दंतधावने ॥ स्नानभोजनजाप्येषु सदा मौनं समाचरेत् ॥ ३२०॥ यस्तु संवत्सरं पूर्ण भुंके मौनेन सर्वदा ॥ युगकोटिसहस्रेषु स्वर्गलोके महीयते ॥ ३२१॥

विष्ठा त्यागनेके समयमें, मैथुनमें, म्त्रत्याग, होम और दतीनके समयमें, स्नान, भोजन, और जप करनेके समयमें सदा मीन धारण करें ॥ ३२०॥ जो मनुष्य वर्षपर्यन्त प्रतिदिन मीनको धारणकर भोजन करता है वह हजार करोड युगतक स्वर्गमें वास करता है ॥ ३२१॥

स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनम्॥ प्रीढपादो न कुर्वीत रवाध्यायं पिरतपंणम्॥ ३२२॥

ब्रीढपाद (पाँव पसारकर) स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवताओंकी पूजा, स्वाध्याय, और पितरोंका तर्पण न करे ॥ ३२२ ॥

> सर्वस्वमपि यो दद्यात्पातयित्वा द्विजोत्तमम् ॥ नाशियत्वा तु तत्सर्व भूणहत्याफ्लं स्रभेत्॥ ३२३॥

जो मनष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणको पातक लगाकर सर्वस्व भी दान करता है उसका सब ( दानसे उत्पन्न हुआ फल ) नष्ट होकर भूणहत्याके फलको प्राप्त होता है ॥ ३२३ ॥

यहणोद्राहसंकांती स्त्रीणां च प्रसवे तथा ॥ दानं नौमितिकं ज्ञेयं रात्राविप प्रशस्पते ॥ ३२४॥

म्रहण, विवाह, संकान्ति और स्त्रियोंके प्रसवकालमें (संतान होनेके समयमें ) जो दान होता है वह नैमित्तिक दान कहा है इस कारण वह दान रात्रिमें भी श्रेष्ट है।। ३२४॥

क्षौमजं वाथ कार्पासं पट्टसूत्रमधापि वा ॥

यज्ञोपवीतं यो दद्याईस्रदानफलं लभेत्॥ ३२५॥

जो मनुष्य रेशम, कपास, वा पष्टसूत्रके बने हुए यज्ञोपवीतको दान करता है वह वस्त्र-दानके फलको प्राप्त होता है ॥ ३२५॥

कांस्यस्य भाजनं दद्याद्वृत्तपूर्णं सुशोभनम् ॥

तथा भक्त्या विधानेन अभिष्टोमफलं लभेत्॥ ३२६॥

घृतसे भरे हुए उत्तम काँसीके पात्रको भक्तिपूर्वक यथाविधिसे जो दान करता है तो उसको अग्निष्टोम यज्ञका फल पाप्त होता है ॥ ३२६ ॥

श्राद्धकाले तु यो दद्याच्छोभने च उपानही ॥

स गच्छन्नन्यमार्गेऽपि अधदानफलं लभेत्॥ ३२७॥

जो मनुष्य श्राद्धके समयमें उत्तम उपानहको दान करता है वह कुमार्गगामी होकर भी अश्वदानके फलको प्राप्त होता है ॥ ३२७॥

तैलपात्रं तु यो दद्यात्संपूर्णं तु समाहितः॥ स गच्छति धुवं स्वगं नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ३२८ ॥

जो मनुष्य भक्तिसहित तेलसे भरे हुए पात्रको दान करता है वह निश्चयही स्वर्गमें जाता है इसमें किंचित् भी संदेह नहीं ॥ ३२८ ॥

दुर्भिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिर्ण्यदः ॥ पानप्रदस्त्वरण्ये तु स्वर्गे लोके महीयते ॥ ३२९ ॥

दुर्भिक्षके समयमें अन्नका देनेवाला, सुकालके समयमें सुवर्णका दान करनेवाला और वनमें ( दुर्गम वन, जिसमें जल नहों ) जलका देनेवाका मनुष्य स्वर्गको जाता है ॥ ३२९॥

यावदर्धप्रसूता गौस्तावरसा पृथिवी स्मृता॥ पृथिवी तेन दत्ता स्यादीह शीं गां ददाति यः॥ ३३० ॥ गौ जबतक अधव्याई हो (अर्थात् संतान सम्पूर्ण रूपसे पृथ्वीपर न आई हो ) तो वह तबतक पृथ्वीके समान है, जो मनुष्य इस प्रकारकी गौका दान करता है उसको पृथ्वीके दान करनेके समान फल प्राप्त होता है ॥ ३३०॥

> तेनामयो हुताः सम्यक्पितरस्तेन तर्पिताः ॥ देवाश्च पुजिताः सर्वे यो ददाति गवाह्निकम् ॥३३१॥

जो मनुष्य प्रतिदिन गौको प्रास ( खानेको ) देता है वह [ इस ग्रासके दानसे ही ] अग्नि-होत्र, पिनृतर्पण और देवताओंकी पूजा इन सभीके फलको प्राप्त करता है ॥ ३३१॥

जन्मप्रभृति यत्पाएं मातृकं पैतृकं तथा॥

तत्सर्व नश्यित क्षिपं वस्त्रदानान्न संशयः ॥ ३३२ ॥ जन्मसे लेकर जितने पाप किये हैं वह और मातापिताका जो अपराध किया है वे शीवही वस्त्रदान करनेसे निःसंदेह नष्ट होजाते हैं ॥ ३३२ ॥

कृष्णाजिनं तु यो दद्यात्सर्वोपस्कसंयुतम् ॥

उद्धरेन्नरकस्थानात्कुलान्येकीत्तरं शतम् ॥ ३३३ ॥ जो मनुष्य शृंग आदिके सहित काली मृगछालाका दान करता है वह नरकमें पडेहुए पूर्वपु-रुषोंके एकसी एक कुलोंका उद्धार करता है ॥ ३३३॥

आदित्यो वरुणो विष्णुर्बह्मा सोमा हुताशनः ॥ शूळपाणिस्तु भगवानभिनंदति भूमिदम्॥ ३३४॥

स्यं, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अग्नि और भगवान् महादेव ये पृथ्वीके दानकरने-वालेकी प्रशंसा करते है ॥ ३३४॥

> वालुकानां कृता राशियांवत्सप्तर्षिमंडलम् ॥ गते वर्षशते चैष पलमेकं विशीर्यति ॥ ३३५ ॥ क्षयं च दृश्यते तस्य कन्यादाने न चवै हि ॥ ३३६ ॥

सप्तिषिमंडलपर्यन्तकी जो वालु (रेते) की राशि है वह सौ वर्ष पीछे एक २पल कमहोने से नष्ट होजाती है ॥ ३३५ ॥ परन्तु कन्याके दान करनेसे जो फल होता है वह नष्ट नहीं होता॥ ३३६ ॥

> आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफर्रानि च ॥ सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं तत्रोऽधिकम् ॥ ३३७ ॥ पुत्रादिस्वजने दद्यादिपाय च न केतवे ॥ सकामः स्वर्गमाप्रोति निष्कामो मोक्षमाप्तुयात् ॥ ३३८ ॥

दुःसकी अवस्थामें जो प्राणकी रक्षा करता है उसको दानके तीन [ धर्म, अर्थ और काम ] फल प्राप्त होते है, समस्त दानके बीचमें विद्याका दान सब दानोंसे श्रेष्ठ है ॥३३७॥ पुत्रादि आत्मीय मनुष्यको और ब्राह्मणको विद्याका दान दे और कपटी मनुष्यको विद्याका दान न दे, किसी मनोरथसे विद्या का दान करनेवाला स्वर्गको और निष्काम विद्याका दाता मोसको प्राप्त होता है ॥ ३३८॥

बाह्मणे वेद्विदुषि श्चवंशास्त्रविशास्त्रे ॥ मातृपितृपरे चेव ऋतुकालाभिगामिनि ॥ ३३९ ॥ शीलचारित्रसंपूर्णे श्रातःस्नानपरायणे ॥ तस्यव दीयते दानं यदीच्छेच्छेय आत्मनः ॥ ३४० ॥

अपने कल्याणकी इच्छा करनेदाला मनुष्य जो ब्राह्मण वेदका ज्ञाता, सबशासका पारदर्शी, मातापिताका भक्त, ऋतुके समयमें अपनी ही स्त्रीमें गमनकरनेदाला, शीलवाल उतम आचरणोंसे युक्त और प्रातःकालके समय [ब्राह्म मुहूर्तमें ] स्नान करनेदाला हो उसी को दान करके दे ॥ ३३९॥ ३४०॥

सप्जयं विदुषो विप्रानन्येभ्योजिप प्रदीयते ॥ तत्काय नैव कर्तव्यं न दृष्टं न ख्रुतं मया ॥ ३४१ ॥

प्रथम विद्वान् ब्राह्मण का पूजन करके अन्य ब्राह्मणको दान दे और ऐसे कार्यको न करै कि जिसे न कभी सुना और कभी देखा हो ॥ ३४१ ॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि ये द्विजाः ॥ पितृणामक्षयं दानं दत्तं येषां तु निष्फलम् ॥ ३४२ ॥

इसके उपरान्त कहता हूं कि श्राद्धकर्ममें जिन ब्राह्मणोंको पितरोंके निमित्त दान देनेसे अक्षय होता है और जिन ब्राह्मणोंको दान देनेसे निष्फल होता है ।। ३४२॥

न हीनांगों न रोगी च श्रुतिस्मृतिविविजितः॥
तित्यं चातृतवादी च तांस्तु श्राद्धे न भोजपेत् ३४३॥
हिंसारतं च कपटसुपगुद्ध श्रुतं चयः॥
किंकरं किंगिलं काणं श्रित्रिणं रोगिणं तथा॥ ३४४॥
दश्रमीणं शोणिकेंश पांडुरोग जटाधरम्॥
भारवाहिनं रौदं च दिभायं वृष्ठीपतिम्॥ ३४५॥
भेदकारी मवेंचैव बहुपीडाकरोपि वा॥
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा॥ ३४६॥
बहुमोक्ता दीनमुखो मत्सरी कूरबुद्धिमान्॥
एतेषां नेव दातव्यः कदाचित्तु प्रतिप्रहः॥ ३४७॥

जो अंगहीन है, रोगी, वेद और धर्मशास्त्रोंको नहीं जानते, सर्वदा मिथ्या भाषण कर-ते हैं उनको श्राद्धमें भोजन करना योग्य नहीं ॥ ३४३॥ हिंसक, कपटी, वेदको छिपाने वाला, नौफर, कपिल, काना, कुष्ठरोगी ।। ३४४ ॥दुश्चर्मा (जिसके शरीरका चाम बिगड गया हो ) शीर्णकेश, (जिसके शिरके बाल गिरगये हों, ) पांडुरोगी, जटाधारी, बोझेका उठानेवाला, भयानक, दो खियोंवाला और वृष्ठिपितिको श्राद्धमें भोजन न करावे ॥ ३४५ ॥ जो मनुष्य परस्परमें भेद डालवानेंवाला हो, अनेकोंको पीडादायक, अंगहीन वा जिसका कोई अंग अधिक हो उसको भी श्राद्धमें भोजन न करावे ॥ ३४६ ॥ बहुत भोजन करनेवाला, जिसके मुखमें दोनता हो, दूसरोंके गुणोंमें दोषोंको देखनेंवाला और कूरबुद्धि वाले पुरुषको कदापि धनादि वा पात्रका अन्न दान करके न दे ॥ ३४७ ॥

अथ चेन्मंत्रविद्यक्तः शारीरैः पंक्तिदूषणैः ॥ अदृष्यं तं यमः प्राह पंकिपावन एव सः ॥ ३४८ ॥

यदि कोई मनुष्य किसी शारीरिक अंगके विकारके वशसे पंक्तिको दूषित करनेवाला हो अर्थात् अंगहीन हो परन्तु वह वेद इत्यादि शास्त्रोंका जाननेवाला हो तौ यमराजने उसको निर्दोषी मानकर पंक्तिको पवित्र करनेवाला कहा है ॥ ३४८ ॥

> श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने द्वे प्रकीर्तितेः ॥ काणः स्यादेकहीनोऽपि दाभ्यामधः प्रकीर्तितः॥३४९॥

श्रुति और स्मृति ही ब्राह्मणोंके दो नेत्र हैं जो एकका जाननेवाळा है; (श्रुति और स्मृति इन दोनोंमें जो एकका जाननेवाला है ) वह एकनेत्रसे हीन है और जो दोनों विषयोंको नहीं जानता है उसको अंधा कहा है ॥३४९॥

न श्रुतिर्न स्मृतिर्यस्य न शीलं न कुलं यतः ॥ तस्य श्राद्धं न दातव्यं खेधकस्यात्रिग्नवीत् ॥ ३५० ॥

जिसमें श्रुति, स्मृति शास्त्र न हों, न शील हों, न कुल हो उस अंधे और अधमको श्राद्धमें अन्नदान न करें यह अत्रिऋषिने कहा है ॥ ३५० ॥

> तस्माद्देवेन शास्त्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु ॥ न चैकेनैव वेदेन भगवानत्रिरव्रवीत्॥ ३५१ ॥

इस कारण वेद और धर्मशास्त्रोंसे ब्राह्मणोंमें ब्राह्मणत्व है, केवल वेदसे ही ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं होता, यह अत्रिका वचन है ॥ ३५१॥

> योगस्थेलॉचनैर्युक्तः पादाग्रं च प्रपश्यति ॥ ल्रोकिकज्ञेश्र शास्त्रोक्तं पश्यचैषोऽधरोत्तरम् ॥ ३५२ ॥ वेदेश्य ऋषिभिर्गीतं दृष्टिमाञ्छास्रवेदवित् ॥ वितनं च कुलीनं च श्रुतिस्मृतिरतं सदा ॥ तादृशं भोजयेच्छाद्धे पितृणामक्षयं भवेत ॥ ३५३ ॥

र ग्रद्रा, वन्ध्या, मृतवत्था आरे कन्यावस्थामे ऋतुमवाका नाम वृषली है ।

यावतो ग्रसते ग्रासान्पितृणां दीप्ततेजसाम् ॥ पिता पितामहश्चेव तथेष प्रपितामहः ॥ ३५४ ॥ नरकस्था विमुच्यंते ध्रुवं याति त्रिविष्टपम् ॥ तस्माद्विजं परीक्षेत श्राद्धकाळे प्रयत्नतः ॥ ३५५ ॥

योगशास्त्रके कथित जिसके नंत्र हों और अपने चरणोंके जो अग्रभागको देखता हो, अर्थात् कहीं भी कुदृष्टिसे जो न देखता हो, लैकिक व्यवहारका जाननेवाला हो, शास्त्रमें कहे- हुए ऊंच नीचको जो देखनेवाला हो, ॥ ३५२ ॥ ज्ञानवान् हो शास्त्र और वेदका जाननेवाला हो और जो व्रतकरनेवाला तथा कुलीन हो, वेद और स्पृतियोंमें सदा प्रीति रखनेवाला हो, ऐसे ब्राह्मणोंको ब्राह्ममें जिमावे तो पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है ॥ ३५३ ॥ जितने प्राप्त उपरोक्त लक्षणयुक्त ब्राह्मण भोजन करता है उत्तने ही प्रकाशमान तेजस्वी पितर, पिता, पितामह और प्रपितामह नरकमें पड़े हुए भी मुक्त होकर शीध्र ही स्वर्गमें प्राप्त होते हैं, इस कारण ब्राह्मके समय यत्नपूर्वक ब्राह्मणकी परीक्षा करें ॥ ३५४ ॥ ३५५॥

न निर्वपित यः श्राद्धं प्रमीतिपितृको द्विजः ॥ इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवेत्तु सः ॥ ३५६ ॥

जिस ब्राह्मणका पिता मरगया हो वह यदि प्रत्येक महीनेकी अमावसके दिन श्राद्ध न करें तो प्रायश्चित्तके योग्य होता है ॥ ३५६ ॥

सूर्ये कन्यागते कुर्याच्छ्राद्धं यो न गृहाश्रमी ॥ धनं पुत्राः कुलं तस्य पितृनिःदवासपीडया ॥ ३५७॥

जो गृहस्थ कन्याके सूर्य अर्थात् कन्यागतों में श्राद्ध नहीं करता उसका धन, पुत्र और वंश पितरोंके श्रासकी पीडासे नष्ट होजाता है ।। ३५७ ।।

कत्यागते स्रवितरि पितरो यांति तत्सुतान्॥ शून्या प्रेतपुरी सर्वा यावद्वश्चिकदर्शनम् ॥ ३५८ ॥ ततो वृश्चिकसंप्राप्तौ निराशाः पितरो गताः ॥ पुनः स्वभवनं यांति शापं दस्वा सुदारुणम् ॥ ३५९ ॥ पुत्रं वा भ्रातरं वापि दौहित्रं पौत्रकं तथा ॥ पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यांति परमां गतिम् ॥३६० ॥

कन्याराशिपर सूर्यके होनेसे सब पितर अपने उत्तम पुत्रोंके पास आजाते हैं, और जब-तक वृश्चिककी संक्रान्तिका दर्शन न हो तबतक प्रेतपुरी सूनी रहती है ।।३५८।। और जब सूर्य वृश्चिक राशिमें आते हैं तब पितृगण [ श्राद्धके विना पाये हुए ] उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थानको चले जाते हैं ।। ३५९ ।। पितरोंके कार्यको पुत्र, माई धेवता और पोता यदि यह भक्तिसहित करते हैं तो यह श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होते हैं ।। ३६० ॥ यथा निर्मथनादिमः सर्वकाष्ठेषु तिष्ठति ॥
तथा संदर्यते धर्मः श्राद्धदानात्र संशयः ॥ ३६१ ॥
यः प्राप्नोति तदा सर्वं कन्यागते च गंगया ॥
सर्वशास्त्रार्थगमनं सर्वतीर्थावगाहनम् ॥ ३६२ ॥
सर्वयज्ञफलं विद्याच्ल्राद्धदानात्र संशयः ॥ ३६३ ॥
महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्चोपपातकः ॥
धनैप्रक्तो यथा भानू राहुमुक्तश्च चद्रमाः ॥ ३६४ ॥
धनैप्रक्तो यथा भानू राहुमुक्तश्च चद्रमाः ॥ ३६४ ॥
सर्वपापदिनिर्मुक्तः संतापं च विलंघयेत् ॥
सर्वषामव दानानां श्राद्धदानात्र संशयः ॥ ३६५ ॥
सर्वषामव दानानां श्राद्धदानं विशिष्यते ॥
भरुतुल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विशिष्यते ॥
शस्त्रं कृत्वा तु मत्यों वै स्वर्गलोके महीयते ॥
अमृतं ब्राह्मणस्यात्रं क्षत्रियात्रं पयः स्मृतम् ॥ ३६७ ॥
वैश्यस्य चात्रमेवाज्यं श्रद्धात्रं रुधिरं भवेत ॥
एतत्सर्वं मयाऽल्यातं श्राद्धकाले समुत्थिते ॥ ३६८ ॥

जिस प्रकारसे सम्पूर्ण काष्ठों में अग्निमथन करनेसे जानी जातो है उसी प्रकारसे श्राद्ध करनेसे विना धर्मका स्वरूप ज्ञात नहीं होता इसमें संदेह नहीं ।। ३६१ ।। जो गंगाजीपर कन्याके सूर्यमें श्राद्ध करता है उसको सम्पूर्ण शास्त्रोंके पढ़नेका, सम्पूर्ण तीर्थों में स्नानका फल, सब यज्ञोंका फल और विद्यादानका फल निःसंदेह प्राप्त होता है ।। ३६२।।३६३।। जिस प्रकार सूर्य भगवान मेघोंके प्राप्तसे मुक्त होते हैं और चंद्रमा जिस प्रकारसे राहुके प्राप्तसे मुक्त होता है उसी प्रकारसे श्राद्धके दानके प्रभावसे महापातकी मनुष्य भी सर्व पापोंसे तथा उपपातकों से छूटकर सर्व प्रकारके सुखोंको प्राप्त करते है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं।।३६४॥। ३६५॥ सब दानों के बीच में श्राद्धदान ही श्रेष्ठ है कारण कि सुमेरपर्वतके समान किये हुए पापोंको भी श्राद्धका दान शुद्ध करदेता है।।३६६॥ मनुष्य श्राद्ध करनेसे स्वर्ग लोक में सन्मान पाता है, श्राद्धके समय ब्राह्मणका अन्न अमृतके समान है, क्षत्रीका अन्न दूधके समान है, वैश्यका अन्न घृतरूप है और शृद्धका अन्न रुधिरके समान है इन सबका वर्णन मैंने तुमसे किया।। ३६७॥ ३६८॥

वैश्वदेवे च होमे च देवताभ्यचने जपेत्॥ अमृतं तेन विपान्नमृग्यज्ञःसामसंस्मृतम् ॥ ३६९॥

बिल, वैश्वदेव, होम और देवताओं के पूजनमें वेदोक्त मंत्रों को जपै, ऋक, यजु और सामवेदके मंत्रोंसे अभिमंत्रित होनेके कारण बाह्मणका अन्न निर्मल अमृतरूप है ।। ३६९ ॥

5hE11

न्यवहारानुपूर्वेण धर्मेण बलिभिर्जितम् ॥ क्षत्रियात्रं पयस्तेन घृतौत्रं यज्ञपालने ॥ ३७० ॥

व्यवहारकी रीतिसे धर्मपूर्वक बलवानोंने जीतकर संचित किया है इस कारण क्षत्रीका अन दूधके समान है और यज्ञकी रक्षा करनेके कारण वैश्यका अन्न घृतरूप है ॥ ३७०॥

देवो मुनिर्द्धिजो राजा वैश्यः शुद्धो निषादकः ॥ पशुम्लेंच्छोऽपि चंडालो विप्रा दश्गविधाः स्मृताः॥ ३७१ ॥

देव, मुनि, द्विज, राजा, वैश्य, शूद्ध, निषाद, पशु, म्लेच्छ, चांडाल यह दश प्रकारके बाह्मण कहे हैं ॥ ३७१॥

सन्ध्या स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम् ॥ अतिथिं वैश्वदेवं च देवब्राह्मण उच्यते ॥ ३७२ ॥ शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः॥ निरतोऽहरहः श्राद्धे स विप्रो मुनिरु<sup>च्</sup>यते ॥ ३७३ ॥ विदांतं पठते नित्यं सर्वसंगं परित्यजेत् ॥ सांख्ययोगविचारस्थः स विश्रो द्विज उच्यते ॥ ३७४ ॥ अस्त्राहताथ धन्वानः संग्रामे सर्वसंमुखे ॥ आरंभे निर्जिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥ ३७५ ॥ कृषिकर्मरतो यश्च गवां च प्रतिपालकः ॥ वाणिज्यव्यवसायश्च स विप्रो वेश्य उच्यते ॥ ३७६॥ लाक्षालवणसंमिश्रं कुसुंभं क्षीरसर्पिषः ॥ विकेता मधुमांसानां स विषः श्रूद उच्यते ॥ ३७७ ॥ चोरश्च तस्करश्चैव सूचको दंशकस्तथा ॥ मत्स्यमांसे सदा लुब्धो वित्रो निषाद उच्यते ॥ ३७८ ॥ ब्रह्मतस्वं न जानाित ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः ॥ तेनैव स च पापेन विषः पशुरुदाहृतः ॥ ३७९ ॥ वापीकूपतडागानामारामस्य सरःसु च ॥ निर्शंकं रोधकश्रेव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ क्रियाद्दीनश्च मूर्खश्च सर्वधर्मविवर्जितः ॥ निर्दयः सर्वभूतेषु विपश्चंडाल उच्यते ॥ ३८१ **॥** 

जो प्रतिदिन संध्या, स्नान, जप, होम, देवपूजा अतिथिकी सेवा और जो वश्वदेव करते हैं उनको 'देव'' ब्राह्मण कहते हैं (इन सब कर्मों के करनेवाले ब्राह्मणोंकी देवसंज्ञा है )॥३७२॥ शाक, पत्ते, फल, मूलको मक्षण करनेवाला और जो वनमें निवासकर नित्य श्राद्धमें रत

रहता है ऐसे ब्राह्मणको "मुनि" कहा है ॥३७३ ॥ जो प्रतिदिन वेदान्तको पढता है और जिसने सबका संग त्यागिदया है, सांख्य और योगके ज्ञानमें जो तत्पर है उस ब्राह्मणको "द्विज" कहा है ॥३७४ ॥ जिसने रणभूमिमें सबके सन्मुख धन्वीयोंको युद्धके आरंभमें जीताहो और अखोंसे परास्त किया हो उस ब्राह्मणको "क्षत्री" कहते हैं ॥३७५ ॥ खितीके कार्यमें रत और गौकी पालनामें लीन, और वाणिज्यके व्यवहारमें जो ब्राह्मण तत्पर हो उसको वैद्या कहते हैं ॥३७६ ॥ लाख, लवण, कुसुंभ, घी, मिटाई दूव और मांसको जो ब्राह्मण बेचता है उसको 'शृद्ध' कहते हैं ॥३७७ ॥ चोर, तस्कर, [ बलपूर्वक दूसरेके धनको हरण करनेवाला ] सूचक [ निक्कष्ट सलाहका देनेवाला, ] दंशक [ कडवा बोलनेवाला ] और सर्वदा मत्स्य मांसके लोभी ब्राह्मणको "निषाद" कहते हैं ॥३७८ ॥ जो ब्रह्म बेद और परमात्माके तत्त्वको कुछ नहीं जानता और केवल यज्ञोपवीतके बलसे ही अत्यन्त गर्व प्रकाश करता है, इस पापसे उस ब्राह्मणको "पद्य' कहते हैं ॥३७८॥ जो निःशंकभावसे (पापका भय न करके ) बावडी, कूप, तालाब, बाग, छोटा तालाव इनको बन्द करता है उस ब्राह्मणको 'म्लेच्छ' कहा है॥३८०॥ कियानित कमोंसे हीन, मूर्ख, सर्व धर्म (सत्यवादिता इत्यादि ) से रहित और सर्व प्राणियोंके प्रति जो निर्दयता प्रकाश करता है उस ब्राह्मणको 'चांडाल' कहते हैं ॥३८१ ॥

वेदैर्विहीनाश्च पठंति शास्त्रं शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः ॥ पुराणहीना कृषिणो भवंति भ्रष्टास्ततो भागवता भवंति ॥ ३८२॥

जिनको वेद नहीं आता वह शास्त्रको पढते हैं, जिन्हें शास्त्र नहीं आता वह पुराणोंको पढते हैं और जिन्हें पुराण नहीं आता वह खेती करते हैं और जिनसे खेती नहीं होती वह वैरागी होजाते हैं ॥ ३८२ ॥

ज्योतिर्विदो ह्ययर्वाणः कीराः पौराणपाठकाः॥ श्राद्धयज्ञे महादाने वरणीयाः कदाचन॥ ३८३॥

ज्योतिषी, अथर्ववेदका ज्ञाता, कीर (जो तोतेक समान केवल पढाई हुई बोली बोलता हो ) और पुराणके पाठ करनेवालेको श्राद्ध, यज्ञ और महादानमें कदापि वरण न करें ॥ ३८३ ॥

श्राद्धे च पितरो घोरं दानं चैव तु निष्फलम् ॥ यज्ञे च फलहानिः स्वातस्मात्तान्परिवर्जयेत् ॥ ३८४ ॥

उपरोक्त ब्राह्मणको श्राद्धमें भोजन करानेसे पितर घोर नरकमें जाते हैं, दान देनेसे दान निष्फल होता है यज़में वरण करनेसे फलकी हानि होती है, इस कारण इन कामों में ऐसे ब्राह्म-णोंको वर्ज दे॥ ३८४॥

> आविकश्चित्रकारश्च वैद्यो नक्षत्रपाठकः ॥ चतुर्विपा न पूज्यंते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८५ ॥

मेडोंका पालनेवाला, चित्रकार, वैद्य और नक्षत्रपाठक, ( जो घर २ नक्षत्र तिथि बताता हुआ फिरता है ) यह चार प्रकारके ब्राह्मण बृहस्पतिके समान पंडित होनेपर मी पूजनीय नहीं हैं॥ ३८५॥

मागधो माथुरश्चेव कापटः कीकटानजौ ॥ पंच विमा न पूज्यंते बहस्पतिसमा यदि ॥ ३८६ ॥

मग्घ देशके निवासी, माथुर, कपट देशका रहनेवाला, कीकट और आन देशमें जो उत्पन्न हुआ हो, यह पांच ब्राह्मण बृहस्पतिके समान पंडित होनेपर भी फूजनीय नहीं हैं ॥३८६ ॥

कपकीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते॥ तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितृपिंडं न विद्यते ॥ ३८७ ॥

मोल ली हुई कन्या मार्या नहीं हो सकती इस कारण उससे उत्पन्न हुए पुत्र पितरोंको पिंड देनेके अधिकारी नहीं हैं॥ ३८७॥

अष्टशल्यागतो नीरं पाणिना पिबते द्विजः॥

सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्यं गोमांसभक्षणम् ॥ ३८८ ॥ जो ब्राह्मण अष्टशङ्कीके जलको अंजुलिसे पीता है वह जल मदिरा और गोमांसभक्षणके समान है ॥ ३८८ ॥

ऊर्ध्वजंघेषु विप्रेषु प्रक्षाल्य चरणद्रथम् ॥

तावच्चंडालरूपेण यावद्गंगां न मज्जति ॥ ३८९ ॥

जो ऊर्ध्वजंघ (जंघा ऊपरको करकै ) ब्राह्मणके दोनों चरणोंको धोते हैं वह जबतक गंगा स्नान नहीं करते तबतक चांडाल ( अशुद्धि ) अवस्थामें रहते है ॥ ३८९ ॥

दीपशय्यासनच्छायां कार्पासं दंतधावनम् ॥

अजाखुररजःस्पर्शः शकस्यापि श्रियं हरेत् ॥ ३९० ॥

दीपक, शय्या, और आसनकी छाया (जो ऊपर पडे तो ) कपासके वृक्षकी दतीन और वकरीके खुरोंसे उड़ीहुई धूरि इसका स्पर्श इन्द्रकी भी लक्ष्मी हरता है ॥ ३९०॥

गृहाह्शगुणं कूपं कूपाह्शगुणं तटम्॥ तटाइशयुणं नद्यां गङ्गा संख्या न विद्यते ॥ ३९१ ॥

घरके स्नानकी अपेक्षा कुएका स्नान करनेंसे दशगुणा फल होता है; कुएसे दशगुणा तट पर और तटसे दशगुणा नदीमें खान करनेंसे फल मिलता है और गंगाके स्नानसे असस्य पुण्य प्राप्त होता है उसकी गणना नहीं हो सकती ॥ ३९१ ॥

स्रवद्यद्वाह्मणं तोयं रहस्यं क्षत्रियं तथा॥

वापी कूपे तु वैश्यस्य शौद्धं भांडोदकं तथा ॥ ३९२ ॥ ब्राह्मणोंको स्रोतोंका जल, क्षत्रियोंको सरोवरका जल, वैश्यको वापी कूपका जल और शुद्धको बरतनका जल साधारण स्नानके उपयोगी है वा इस वचनसे वर्णानुसार इन सब जलोंके पार्थक्यके निर्णय करनेसे जाना जाता है, स्रोतेका जल सबसे श्रेष्ठ है, सरोवरका जल उससे कम है, वापी और कुएका जल उससे अपकृष्ट है और बरतनका जल सबसे निषद्ध है।। ३९२॥

> तिथिस्नानं महादानं यच्चान्यत्तिलतर्पणम् ॥ अब्दमेकं न कुर्वीत महाग्रुरुनिपाततः ॥ ३९३ ॥ गंगा गया त्वमावास्या वृद्धिश्राद्धे क्षयेऽहनि ॥ मघा पिंडप्रदानं स्थादन्यत्र परिवर्जयेत् ॥ ३९४ ॥

यदि किसीका भृगुपर्वन हो तो तीर्थका स्नान, महादान और तिलसे तर्पण, एक वर्ष पर्यन्त न करै ॥३९३॥ गंगापर, गयामें तथा अमावास्याके दिन अथवा क्षय तिथिमें और वृद्धिश्राद्ध अर्थात् नान्दीमुख श्राद्धके करनेमें पिंडदानका मधानक्षत्रके होनेपर कुछ दोष नहीं है इनके अतिरिक्त अन्य स्थलमें मधानक्षत्रमें श्राद्ध वर्जित है ॥ ३९४॥

वृतं वा यदि वा तैलं पयो वा यदि वा दिध ॥ चत्वारो ह्याज्यसंस्थाना हृतं नैव तु वर्जयेत् ॥ ३९५ ॥

घृत, तेल, दूध और दिध यह चार वस्तु चाहें नीचसे भी प्राप्त हों तो भी इनके द्वारा हवन करनेमें किसी प्रकारका दोष नहीं है॥ ३९५॥

> श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्भाषितानित्रणा स्वयम् ॥ इदमूचुर्महात्मानं सर्वे ते धर्मनिष्ठिताः ॥ ३९६ ॥ य इदं धारियष्याते धर्मशास्त्रमतंद्रिताः ॥ इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यिति त्रिविष्टपम् ॥ ३९७ ॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनकामो धनानि च ॥ आयुष्कामस्तथैवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम् ॥ ३९८ ॥ इति श्रीमदित्रमहर्षिसमृतिः समाप्ता ॥ १ ॥

अत्रिजीने कहे हुए इन धर्मोंको सुनकर उन धर्मपरायण ऋषियोंने महात्मा अत्रिजीसे यह कहा ॥ ३९६ ॥ कि, जो मनुष्य आलस्यको छोडकर इस धर्मशास्त्रको धारण करेंगे ( अर्थात इसके ममको प्रहण करेंगे ) वे इस लोकमें यश प्राप्त कर अंतमें स्वर्गधामको प्राप्त होंगे ॥ ३९७ ॥ इसके पाठ करनेसे विद्यार्थी विद्याको और धनकी इच्छा करनेवाला धनको और आयुकी इच्छा करनेवाला आयुको सौन्दर्यश्रीकी इच्छा करनेवाला सौन्दर्यश्रीको प्राप्त करेगा ॥ ३९८ ॥

## इति श्रीमद्त्रिस्मृतिभाषाटीका समाप्ता ॥ १ ॥

१ जो पहाडके अपर मुक्तिके निमित्त गिरकर मरते हैं उसकी महागुर्शनपातन अर्थात् भूगुप-तन कहते हैं ।

# विष्णुस्मृतिः २.

## भाषाटीकासमेता ।

-*((()*\*((())-

#### प्रथमोऽध्यायः १.

श्रीगणेशाय नमः॥ अथ विष्णुमोक्तधर्मशास्त्रप्रारंभः॥
विष्णुमेकाग्रमासीनं श्रुतिस्मृतिविशारदम्॥
पत्रच्छुर्मुनयः सर्वे कलाप्रामवासिनः॥ १॥
कृते युगे ह्यपक्षणि लुसो धर्मःसनातनः॥
तत्र वे शीर्यमाणे च धर्मो न प्रतिमागितः॥ २॥
तेतायुगेऽथ सप्राप्ते कर्तव्यश्चास्य संग्रहः॥
यथा संप्राप्यतेऽस्माभिस्तत्त्वत्रो वक्तुमहीसि॥ ३॥
वर्णाश्रमाणां यो धर्मो विशेषश्चैव यः कृतः॥
भेदस्तयैव चैषां यस्तन्नो बूहि द्विजोत्तम॥ ४॥
ऋषीणां समवेतानां त्वमेव परमा मतः॥
धर्मस्येह समस्तस्य नान्यो वक्तास्ति सुवत ॥ ५॥
श्रुत्वा धर्म चरिष्यामो यथावत्परिभाषितम्॥
तस्माद्श्विहि द्विजशेष्ठ धर्मकामा इमे द्विजाः॥ ६॥

एकाम निचसे बैठे हुए श्रुति और स्मृतियों के जाननेवाले विष्णुजोसे कलापग्रामके निवासी सम्पूर्ण मुनियोंने यह पूंछा ॥ १ ॥ कि सतयुगके बीतजानेपर सनातनधर्म लोप होगया और ट्रसके बीतनेपर किसीने धर्मका शोधन नहीं किया ॥ २ ॥ इस समय धर्मका संग्रह अवश्य करना उचित है, कारण कि अब न्नेतायुग वर्तमान है, जिस रीतिसे वह धर्म हमको प्राप्त होजाय वह रीति आप हमसे किहये ॥ ३ ॥ हे द्विजों में श्रेष्ठ ! वर्ण और आश्रमोंका धर्म तथा इनके धर्मोंकी विशेषता ऋषियोंने की है अधवा परस्परके धर्मका भेद, यह आप सब हमसे कहो ॥ ४ ॥ यहांपर जितने ऋषि एकन्नित हुए हैं, उन सबमें तुम्हीं श्रेष्ठ माने गये हो, हे सुन्नत ! इस कारण तुम्हारे अतिरिक्त सम्पूर्ण धर्मका वक्ता दूसरा नहीं है ॥ ५ ॥ आपके कहे हुए धर्मको सुनकर उसीके अनुसार हम सब आचरण करेंगे. यह सभी ब्राह्मण धर्मके श्रवण करनेकी अभिलाघा कर रहे हैं, इसकारण हे द्विजों उत्तम ! आप धर्मका वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥

इत्युक्तो मुनिभिस्तैस्तु विष्णुः प्रोवाच तांस्तदा ॥ अनघाः श्रूपतां धर्मो वश्यमाणा मया कमात् ॥ ७ ॥ बाह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शृद्धीव तथा परे ॥ एतेषां धर्मसारं यद्वध्यमाणं निवोधत ॥ ८ ॥

मुनियोंके इस प्रकार कहनेपर उस समय विष्णुजी बोले कि, हे पापरहितो ! मैं जिस धर्मको कमानुसार कहंगा उसको तुम सब श्रवण करो ॥ ७ ॥ ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र तथा इतर ( प्रतिलोम संकर अन्त्यजादिक ) इतने वर्ण लोकमें वर्तमान हैं, मेरे कहे हुए इन्हींके धर्मके अनुसार धर्मको तुम सुनो ॥ ८ ॥

ऋतावृतौ तु संयोगाद्वाह्मणो जायते स्वयम् ॥ तस्माद्वाह्मणसंस्कारं गर्भादौ तु प्रयोजयेत् ॥ ९ ॥

ऋतु ( रजोदर्शनसे सोलह दिनके भीतर ) में स्त्री और पुरुषके संयोगसे ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, इसी निमित्त ब्राह्मणका संस्कार गर्भसे लेकर केरे ( यहांपर गर्भाधान नामक संस्कार भी अन्यत्र लिखा हुआ वेदोक्त जान लेना ) वह प्रथम संस्कार गर्भका है ॥ ९॥

सीमंतोन्नयनं कर्मं न स्त्रीसंस्कार इव्यते ॥ गर्भस्यैव तु संस्कारो गर्भे गर्भे प्रयोजयेत् ॥ १० ॥

सीमंत ( अठमासा ) कर्म खोका संस्कार नहीं है, परन्तु गर्भका ही है, इसकारण प्रति-गर्भमें सीमंत संस्कार करें ॥ १०॥

> जातकर्म तथा कुर्यात्पुत्रे जाते यथोदितम् ॥ बहिर्निष्क्रमणं चैव तस्य कुर्याच्छिशोः ग्रुभम् ॥ ११ ॥

पुत्रके उत्पन्न होनेपर वेद शास्त्रके अनुसार जातकर्म (दस्टन) करैं इसके पीछे उस बालकका मंगल सहित बहिनिष्क्रमण करैं (घरसे बाहर ले जावै) ॥ ११॥

षष्ठे मासे च संप्राप्ते अन्नप्राशनमाचरेत् ॥ तृतीयेऽव्दे च संप्राप्ते केशकर्म समाचरेत् ॥ १२ ॥

जब छै: महीनेका बालक होजाय तो उसका अन्नप्राशन करें और जब तीन वर्षका हो जाय तब केशकेर्म (मुण्डन ) करें ॥ १२ ॥

> गर्भाष्टमे तथा कर्म ब्राह्मणस्योपनायनम् ॥ दिजत्वे त्वथ संप्राप्ते साविष्यामधिकारभाक् ॥ १३ ॥ गर्भादेकादशे सके कुर्यात्क्षत्रियवैश्ययोः ॥ कारयेद्विजकर्माणि ब्राह्मणेन यथाकमम् ॥ १४ ॥

१ यहांपर पुंसवन संस्कारका कथन इस कारण नहीं किया कि वह पुत्र ही होगा ऐसा किसी कारण सो विदित हो जाय तभी करना लिखा है ।

२ इसीको "चुडाकरण चौल संस्कार" भी कहते हैं।

ब्राह्मणका गर्भसे लगाकर ओठवें वर्षमें यज्ञोपवीत करें, कारण कि ब्राह्मण होनेपर ही गायत्रीका अधिकारी होता है ॥ १३ ॥ क्षत्रियका यज्ञोपवीत गर्भसे लगाकर ग्यारहवें वर्षमें करें, और वैश्यका यज्ञोपवीत बारहवें वर्षमें करना उचित है ॥ १४ ॥

शूद्रश्चतुर्थो वर्णस्तु सर्वसंस्कारवर्जितः॥ उक्तस्तस्य तु संस्कारो दिजे स्वात्मनिवेदनम्॥ १५॥

और चौथा शूद्रवर्ण सम्पूर्ण संस्कारोंसे हीन है; उसका संस्कार केवल यहीकहा है कि वह तीनों वर्णोंको आत्मसमर्पण करे अर्थात् उनकी सेवा भली भांतिसे करता रहे ॥ १५ ॥

यो यस्य विहितो दंडो भखलाजिनधारणम् ॥ सूत्रं वस्त्रं च गृह्णीयाद्रह्मचेर्यण यंत्रितः ॥ १६॥

ब्रह्मचर्य (यज्ञोपवीत होनेस लेकर प्रथम आश्रम ) में जिस वर्णका जो जो दंड, मेखला, (मंजकी कौंघनी) मृगछाला, सूत्र, यज्ञोपवीत जनेऊ, वस्न, अन्यत्र (मन्वादि धर्मशा-स्नोंमें) कहे हैं, उस २ का नियमसहित धारण करें ॥ १६ ॥

बाह्म सुहूर्त उत्थाय चोपस्पृश्य पयस्तया ॥ त्रिरायम्य ततः प्राणांस्तिष्ठेन्मौनी समाहितः ॥ १७ ॥ अब्देवतः पवित्रस्तु कृत्वात्मपरिमार्जनम् ॥ सावित्री च जपंस्तिष्ठदा सूर्योदयनात्पुरा ॥ १८ ॥

बाह्ममुंहूर्तमें उठकर शुद्ध जलसे तीनवार आचमन और प्राणायाम करके सावधान होकर मीन घारण कर वैठे॥ १७॥ अपू (जल) है देवता जिनकी ऐसे मैंत्रोंसे देहका मार्जन (देहसे शिरपर्यन्त छींटा मार) कर (पूर्वमुख हो) सूर्योदयतक गायत्रीका जप करता हुआ बैठारहै ॥ १८॥

१ यह कालियम अष्टम वर्षका भी उपलक्षक (सूचक) है कारण कि "गर्भाष्ट्रमेऽष्टमे वाब्दें ब्राह्मणस्योपनायनम्" ऐसा मनुका वचन है। ब्रह्मवर्चिषकाम हो अर्थात् बालक प्रवुद्ध हो तौ उपकी श्रीम ब्रह्मवर्चस्वी (ब्रह्मतेज:सम्पन्न) होने के अर्थ पाँचवें वर्षमें भी उपनयन करदे क्योंकि "ब्रह्मवर्चस्वी (ब्रह्मतेज:सम्पन्न) होने के अर्थ पाँचवें वर्षमें भी उपनयन करदे क्योंकि "ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यो विप्रत्य पंचमे" ऐसा मनुका वचन है; यह मुख्यकाल यहांपर कहा है,गीण काल गर्भसे षोड्या वर्षतक भी अन्यत्र कहा, ततःपर ब्रात्य(अर्थात् संस्कारसे हीन) होजाता है, ऐसा होनेपर ब्रात्यस्तोम यज्ञ करके उसका संस्कार होसकता है, एवं क्षत्रियादिक विषयमें भी मुख्य काले हि द्युणा काल समझ लेना।

२ तीन वा चार घडी रात्रि शेष रहनेपर।

३ यहां दो वार विना मंत्रके तीसरे वार "ऋतञ्च एत्यञ्च" इस अघमर्षण स्क्रिसे आचमन करना बाद श्रीत्र वंदन आदिक करके प्राणायाम सप्तव्याहृतिक स्विश्रस्क सावित्रीमंत्रसे करें, देशा मन्दादि में स्पष्ट लिखा है सो वहांसे जानलेना (यहांसे ब्रह्मचर्य धर्मको अध्याय समाप्त होनेनक कहेंगे) ४ "आपो हि छा" इत्यादिक इसका मंत्र है।

५ यह अशक्तिपक्षमें बैठकर जप करना छिला है, शक्ति हो तो खडा होकर जप क्योंकि 'गाम-ज्याभिम्सी प्रोक्ता तहमादुत्थाय तां जपेत्' ऐसा बचन है। अग्निकार्यं ततः कुर्यात्मातरेव वतं चरेत् ॥ गुरवे तु ततः कुर्यात्पादयोरभिवादनम् ॥ १९ ॥ समित्कुकांश्चोदकुंभमाहत्य गुरवे वती ॥ भांजलिः सम्यगासीन उपस्थाय यतः सदा ॥ २० ॥

इसके पीछे अग्निहोत्र करें और प्रातःकालके समय ही वृत ( महानाम्न्यादि ) करें; इसके उपरान्त गुरुके चरणोंमें प्रणामें करें ॥१९॥ समिष ( हवनआदिकके अर्थ लकडों ), कुशा, और जलका घडा गुरुके लिये लाकर हाथ जोड भलीभाँति जितेन्द्रिय हो गुरुके सन्मुख बैठ-कर गुरुकी स्तुति करके सावधानीसे रहा करें, इस प्रकारसे सर्वदा नियम पालन करें॥२०॥

यंयं ग्रंथमधीयीत तस्य तस्य व्रतं चरेत् ॥ सावित्र्युपक्रमात्सर्वमावेदग्रहणोत्तरम् ॥ २१ ॥ द्विजातिषु चरेद्वैश्यं भिक्षाकाले समागते ॥ निवेद्य गुरवेऽदनीयात्संमतो गुरुणा व्रती ॥ २२ ॥ सायसम्ध्यामुपासीनो गायन्यष्टशतं जपेत् ॥ दिकालभोजनाथे च तथैन प्रनगहोत् ॥ २३ ॥

दिकालभोजनार्थ च तथैव पुनराहरेत् ॥ २३ ॥
जिस २ बन्थको पढ उसी २ बन्थका व्रत कर और गायत्रीके उपदेशसे सम्पूर्ण वेदके
पठनपर्यन्त ॥ २१ ॥ तीनों द्विजातियों में भिक्षाके समय भिक्षाटन कर, उस भिक्षाको गुरुदेवको निवेदन करके गुरुकी सम्मितिसे ब्रह्मचारी भोजन कर ॥ २२ ॥ सायंकालकी संध्या
करने समय अष्टोत्तरशत गायत्रीका जप कर और सायंकालको भोजनके लिये उसी भाँति
भिक्षाके निमित्त जाय ॥ २३ ॥

वेदस्वीकरणे हृष्टो गुर्वधीनो गुरोहित: ॥ निष्ठां तन्त्रेव यो गच्छेन्नेष्ठिक: स उदाहृत: ॥ २४ ॥

जो ब्रह्मचारी वेद पढनेमें प्रसन्न और गुरुके आधीन तथा गुरुका हितकारी होता है और जो मृत्युकालतक गुरुके यहां ही निवास करता है उसीको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं ॥ २४॥

अनेन विधिना सम्यक्कृत्वा वेदमधीत्य च ॥ गृहस्थधर्ममाकांक्षःगुरुगेहादुपागतः ॥ २५ ॥ अनेनैव विधानेन कुर्यादारपारिग्रहम् ॥ कुले महति सम्भूतां सवर्णा लक्षणान्विताम ॥ २६ ॥

इस प्रकारसे ब्रह्मचर्य धर्मको करके वेदको पढकर गुरुदेवके घरसे आकर गहस्य धर्मकी आफांक्षा करें ॥ २५ ॥ शास्त्रकी विधिके अनुसार इसी प्रकार स्त्रीका पाणिब्रहण (विवाह) करें, बढे कुलमें उत्पन्न हुई सजातीय सुलक्षणा स्त्रीका ॥ २६ ॥

१ दिहने हाथते गुरुके दिहने चरणको और बांये हाथते गुरुके नाम चरणको छुए और हिरर शुकानै।

( Eo ) अष्टादशस्मत्यः -

### परिणीय त षण्मास्नान्वत्सरं वा न संविशेत ॥ औंदुंबरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहे गृहे ॥ २७॥

विवाह करके जो छः महीने अथवा एक वर्षतक स्त्रीका संग नहीं करता है, उस ब्रह्मचा-रीको घर २ में औदंबरायण नामसे पुकारते हैं ॥ २७ ॥

> ऋतकाले त संपाप्ते प्रतार्थी संविशेत्तदा ॥ जाते प्रत्ने तथा कुर्यादम्योधयं गृहे वसन् ॥ २८ ॥

जिस समय स्त्री ऋतुमती हो तौ पुत्रकी इच्छासे स्त्रीका संसर्ग करै, पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर घरमें रहता हुआ भी अग्निहोत्र ग्रहण करै।। २८॥

> पुत्रे जातेऽनती गच्छन्संप्रदुष्येत्सदा गृही॥ चतुर्थे ब्रह्मचारी च गृहे तिष्ठत्र विस्मृतः ॥ २९ ॥

इति वैष्णक्धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

पत्र उत्पन्न होनेके पीछे स्त्रीको विना ऋतु हुए स्त्रीसंग करनेसे गृहस्थी दोषी होता है और चौथे पुत्र होनेपर गृहस्थी होके भी जान बूझकर ब्रह्मचर्य ही रक्खे ॥ २९ ॥

इति वैष्णवधर्मशास्त्रे भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः २.

अतः परं प्रवक्ष्यामि गृहिणां धर्ममुत्तमम् ॥ व्राजापत्यपदस्थानं सम्यक्कृत्यं निबोधत्॥ १ ॥

अब में इसके आगे गृहस्थियों के उत्तम धर्मको कहता हूं, ब्रह्मलोकके स्थानके दाता उस धर्मको भलीभाँति सुनैं॥ १॥

सर्वः कर्षे समुत्थाय कृतशौचः समाहितः ॥ स्नात्वा संध्यामुपासीत सर्वकालमतंदितः॥ २ ॥

प्रातः काल ही सबजने उठकर शीचादि कार्यसे निश्चिन्त हो सदा आलस्यरहित स्नानकर संध्योपासन करें ॥ २ ॥

अज्ञानाद्यदि वा मोहाद्राची यर्दुरितं कृतम् ॥ प्रातःस्त्रानेन तस्तर्वं शोधयंति द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥

मोहसे अथवा अज्ञानसे जो पाप रात्रिमें किया है उसको प्रातःकालके खान करनेसे ब्राह्म-णों में उत्तम मनुष्य दूर करते हैं ॥ ३ ॥

प्रविश्याथापिहोत्रं तु दुत्वाप्तिं विधिवत्ततः॥ शुचौ देशे समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोऽभ्यसेत्॥ ४॥

## स्वाध्यायान्ते समुत्थाय स्नानं कृत्वा तु मंत्रवत् ॥ देवानृषीन्पितृंश्वापि तर्पयेत्तिळवारिणा ॥ ५ ॥

फिर अग्निशालामें जाकर विधिसहित अग्निहोत्र कर शुद्धदेशमें बैठकर शक्तिके अनुसार बेदको पढ़ै॥ ४॥ वेदके पाठ करचुकनेके पीछ वेदका पढनेवाला ब्राह्मण स्नान करके तिल और जलसे देवता ऋषि पितर इनका तर्पण करै॥ ५॥

> मध्याह्ने स्वथ संप्राप्ते शिष्टं भुंजीत वाग्यतः ॥ भुक्तोपविष्टो विश्रांतो ब्रह्म किंचिद्विचारयेत् ॥ ६ ॥

फिर मध्याह समयके आनेपर शिष्ट ( बलिवैधदेवते बचा हुआ )अन्नको मौन धारण कर भोजन करे, भोजन करनेके उपरान्त कुछ विश्राम करके बहाका विचार करें ॥ ६॥

> इतिहासं प्रयंजीत त्रिकालसमये गृही ॥ काल चतुर्थं संप्राप्त गृहे वा यदि वा बहिः ॥ ७ ॥ आसीनः पश्चिमां संध्यां गापत्री शक्तितो जपेत् ॥ इत्वा चाथांत्रहोत्रं तु कृत्वा चात्रिपरिक्रियाम् ॥ ८ ॥ बल्ले च विधिवहत्त्वा संजीत विधिप्रवैकम् ॥

विनके तीसरे भागमें इतिहास ( महाभारत आदि ) का भी विचार करें और संध्या होने पर घरमें अथवा बाहर ॥ ७ ॥ पश्चिम दिशाके सन्मुंख बैठकर संध्योपासन करें और यथा शक्ति गायत्रीका लप करें, इसके पीछे अग्निहोंत्र और अग्निकी प्रदक्षिणा ॥ ८ ॥ और विधि-सहित बल्विधदेव करके विधिपूर्वक भोजन करें ।

दिवा वा यदि वा रात्रावितिथिस्खाव्रजेद्यदि ॥ ९ ॥ तृणभूवारिवाग्मिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि ॥ कथाभिः प्रीतिमाहृत्य विद्यादीनि विचारयेत् ॥ १० ॥ संनिवेदयाथ विप्रं तु संविद्येत्तदनुज्ञया ॥

जो दिनके समय या रात्रिके समय कोई अभ्यागत आजाय तौ ॥ ९ ॥ तृण ( आसन ) मृमि, जल, वाणीसे उसका मली भाँतिसे आदर सत्कार करें, आने जानेकी कथा ( आपने वडी कृपा की आपका आना कहाँसे हुआ इत्यादि ) से उसको सन्तुष्ट करके विद्या आदिका निचार करें ॥ १० ॥ पहली पहल उसे शयन कराकर उसकी आज्ञा लेकर पीछे आप शयन करें.

र यहां गर उस स्थानसे पहलेके अधसे जेकर सद कृत्य पश्चिममुख होकर करे और उसके पहलेका कुल कृत्य पूर्वमुख ही डोकर करें।

र दशवार या शहाईस वार, वा अशित्तर, इसले अधिक नहीं, कारण कि नित्यक्रमंका निर्वाह इतनेमें ही होता है अधिक (१०००) करनेसे रात्रि आजायगी उससे सूर्यके अभाव होनेसे गायत्री-जप निविद्य है।

यदि योगी तु संप्राप्तो भिक्षार्थी समुपास्थतः ॥ ११ ॥ योगिनं पूज्येत्रित्यमन्यथा किल्बिषी भवेत् ॥ पुरे वा यदि षा ग्रामे योगी सित्रहितो भवेत् ॥ १२ ॥ पूज्या नित्यं भवंत्येव सर्वे चैव निवासिनः ॥ तस्मात्संपूज्येत्रित्यं योगिनं गृहमागतम् ॥ १३ ॥ तस्मिन्त्रगुक्ता पूजा या साक्षयापोपकल्पते ॥

जो भिक्षाके लिये योगी आवै तौ उसके सन्मुख बैठकर ॥ ११ ॥ योगीका नित्य पूजन करें, ऐसा न करनेसे पापका भागी होताहै, पुरमें अथवा ग्राममें यदि योगी आजाय ॥१२ ॥ तौ उस योगीके आनेसे वहांके निवासी सब पूजने योग्य होते हैं, इस कारण जो योगी घरमें आबै तौ उसका नित्य पूजन करें ॥ १३ ॥ उसकी की हुई पूजा अक्षय (अविनाशी ) सुख देनेवाली होती है,

गृहमेधिनां यत्मोक्तं स्वर्गसाधनमुत्तमम् ॥ १४ ॥ बाह्मे मुहूर्त उत्थाय तत्सर्व सम्यगाचरेत् ॥

गृहस्थियोंका उत्तम स्वर्गका साधन जो कर्म है वह कर्म मैं तुमसे कहता हूं कि ॥ १४ ॥ ब्राह्म मुहूत्तमें उठकर उस (पूर्वोक्त ) सम्पूर्ण कर्मका मली प्रकार आचरण करें,

चतुःप्रकारं भिद्यंते गृहिणो धर्मसाधकाः वृत्तिभेदन सततं ज्यायांस्तेषां परः परः ॥ १५ ॥ कुस्तुलधान्यको वा स्यात्कुंभीधान्यक एव वा ॥ १६ ॥ ज्यहैहिको वापि भवेत्सद्यःप्रक्षालकोऽपि वा ॥ श्रोतं स्मातं च यत्किचिद्धिधानं धर्मसाधनम् ॥ १७ ॥ गृहे तद्वसता कार्यमन्यथा दोषमाग्भवेत् ॥ एवं विप्रो गृहस्थस्तु शांतः शुक्कांबरः शुचिः ॥ १८ ॥ प्रजापतेः परं स्थानं सम्प्राप्तांति न संशयः ॥ १९ ॥ इति वैद्यावे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

धर्मके सिद्ध करनेवाल गृहस्थी चार प्रकारके भिन्न २ होते हैं ॥ १५ ॥ अपनी २ वृत्ति (जीविका ) के भेदसे उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है १ कुशूलधान्यक (कोठमें तीन वर्षतक विर्वाह होजाय इतने अन्नको जो रक्खे, ) २ कुंभीधान्यक ( एकवर्षतक निर्वाह होनेके लिये कुंडोमें जो अन्नको रक्खे ) ॥ १६ ॥ ३ इयहैहिक (तीन दिनका जो अन्न रक्खे ) ४ सद्य:प्रक्षालक (उस दिनका उसीदिन उठानेवाला ) वेद अथवा स्मृतियों में कहाहुआ जो धर्मका साधन कर्म है ॥ १७ ॥ घरमें रहनेवाले मनुष्यको वह समस्त करना चाहिये, कारण कि, न करनेवाला दोषका भागी होता है, इस प्रकारसे शांत स्वभाव धेत वस्नोंवाला शुद्ध गृहस्थी ब्राह्मण ॥ १८ ॥ ब्रह्माके उत्तम स्थानको प्राप्त होता है; इसमें संदेह नहीं ॥ १९ ॥ इति वैष्णवधर्मशास्त्रे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः ३.

गृहस्थो बहाचारी वा वनवासं यदा चरेत् ॥ चीरवल्कलघारी स्पादकृष्टात्राशनो सुनिः॥ १॥ गरवा च विजनं स्थानं पंचयज्ञात्र हापयेत्॥ अभिहोत्रं च जुहुयादत्रनीवारकादिभिः॥ २॥

गृहस्थी अथवा ब्रह्मचारी जिस समय वनमें निवास करै तब चीर ( चीथडे ) अथवा बकल इनको धारण करै और अकृष्टाल ( जो विना जोते और बोथे पैदा हो उस अलको) भक्षण करै और मीन होकर रहै ॥१॥ अथवा निर्जन स्थानमें जाकर भी पंच यज्ञोंका परि-त्याग न करै; अल अथवा नीवार ( पहाईके चावल ) आदिसे अग्निहोत्र भी करै ॥ २ ॥

> श्रवणेनाग्निमाधाय ब्रह्मचारी वने स्थितः॥ पंचयज्ञीवधानेन यज्ञं कुर्यादतंदितः॥ ३॥

और श्रावणके महीनेमें अग्निका आधान कर बेह्मचारी ( ब्रह्मचर्यधर्ममें स्थित ) वनमें रहता हुआ पंचयज्ञकी विधिसे आलस्यरहित हो यज्ञ करें ॥ ३ ॥

> संचितं तु यदारण्यं भक्तार्थं विधिषद्दने ॥ त्यजेदाश्वयुजे मासि वन्यमन्यत्समाहरेत् ॥ ४ ॥

जो अपने भोजनके लिये वनका अन्न इकट्टा किया है उसको कारके महीनेमें दान करदे, और नये वनके अन्नको संग्रह करें ॥ ४ ॥

> आकाशशायी वर्षासु हेमंते च जलाशयः॥ श्रीष्मे पंचारिनमध्यस्थो भवेत्रित्यं वने वसन् ॥ ५॥ कृच्छ्रं चांदायणं चैव तुलापुरुषमव च ॥ अपिकृच्छ्रं प्रकुर्वीत त्यक्तवा कामाञ्छुचिस्ततः॥ ६॥

वर्षा ऋतुमें आकाश ( खुले केंचे ) स्थान में; जाडों में जलमें शयन करें, ग्रीष्मऋतु(गर-भी ) में पंचाप्तिके मध्यमें बैठकर वनमें वास करता हुआ मनुष्य सर्वदा रहे ॥५॥ और इसके पीछे कृच्छू, चांद्रायण, तुलापुरुष, अतिकृच्छू, इन वतोंको निष्काम होकर शुद्ध-तासे करें ॥ ६ ॥

> त्रिसंध्यं स्नानमातिष्ठेत्सहिष्णुर्भूतजान्युणान् ॥ प्रजयेदतिथींश्चेव ब्रह्मचारी वनं गतः ॥ ७ ॥ प्रतिग्रदं न गृह्णीपात्परेषां किंचिदात्मवान् ॥ दाता चैव भवेद्गित्यं श्रद्धांनः प्रियंवदः ॥ ८ ॥

१ अर्थात् स्त्रोसगआदिक ऋतुकाल अन्य समय यही पुरुष वानप्रस्थी हुआ न करे, जितीन्द्रय होकर रहे ।

रात्रों स्थिण्डिलशायी स्यात्वपदेशतु दिनं क्षिपेत्॥ वीरासनेन तिष्ठेदा क्केशमारमन्यचितयन्॥९॥ केशरोमनखश्मश्रुत्र छिंद्यात्रापि कर्त्तयेत्॥ त्यजञ्छरीरसोहार्दं धनवासरतः शुचिः॥१०॥ चतुःप्रकारं भिद्यंते मुनयः शंसितवताः॥ अनुष्ठानाविशेषेण श्रेयांस्तेषां परः परः॥११॥

और पांचों भूतों के गुणों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) को सहता हुआ त्रिकाल स्नान करें, वनमें प्राप्त हुआ ब्रह्मचारी (ब्रह्मचर्य धर्म में स्थित) पुरुष अतिथियोंका पूजन करें ॥७॥ और दान किसीसे न ले, केवल आत्माको ही जानता रहें, श्रद्धावान् और प्रियमाषी होकर प्रतिदिन यथाशक्ति दान दे॥ ८॥ रात्रिमें स्वयं बनाये स्थण्डिल (चौतरे) पर शयन करें और पेरोसे फिरते रसारा दिन व्यतीत करें अथवा अपने मनमें किंचित् भी क्रेशित न हो और वीरासनसे बैठा रहें ॥ ९॥और केश, रोम, नख, डाढी इनको न कतरें और नइनको छेदन करें और वनवासमें तत्पर शुद्ध अपने शरीरकी प्रीतिको छोड दे; अर्थात् अपने शरीरसे किचित भी प्रेम न करें और अपने पूर्वोक्त कर्मोंको करता रहें ॥ १०॥ इस जतके करने-वाले मुनि चार प्रकारके होते हैं, यह ब्रत बडा कठिन हें अनुष्ठान (अपने २ कर्तव्य) की विशेषतासे उनमें उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होता है ॥ ११॥

वार्षिकं वन्यमाहारमाहृत्य विधिपूर्वकम् ॥
वनस्थधममातिष्ठत्रयेत्कालं जितेद्वियः॥ १२ ॥
भूरिसंवार्षिकश्चायं वनस्थः सर्वकर्मकृत् ॥
आदेहपतनं तिष्ठेनमृन्युं चैव न कांक्षति ॥ १३ ॥
षणमासांस्तु ततश्चान्यः पंचयज्ञकियापरः ॥
काले चतुर्थे भुंजानो देहं त्यजति धर्मतः ॥ १४ ॥
विश्वित्यर्थमाहृत्य वन्यात्रानि शुचिवतः ॥
निर्वर्त्य सर्वकार्याणि स्याच षष्ठेप्त्रभोजनः ॥ १५ ॥
दिनार्थमत्रमादाय पंचयज्ञकियारतः ॥
सद्यःप्रक्षालको नाम चतुर्थः परिकीर्तितः ॥ १६ ॥
एवमेते हि वै मान्या मुनयः शंसितवताः ॥ १७ ॥
इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

मधम साल भरके लिये विधिपूर्वक वनके आहारको संग्रह कर वानप्रस्थोंके धर्ममें स्थित आलस्यको छोड और इन्द्रियोंको जीतकर जो समय को बिताता हो ॥१२ ॥ इन सब कर्मके करनेवाले वानप्रस्थको मुरिसंवार्षिक कहते हैं । २ दूसरा मरण कालतक बनमें रहै और मृत्युकी इच्छा भी न करैं ॥१३॥ और छे: महोनेतकके अन्नका संग्रह करै और पंचयज्ञ कर्ममें तत्पर रहे, चौथे काल ( संध्या ) में भोजन करता हुआ धर्मसे शरीरको त्यागता है ॥१४ ॥ तीसरा एक महीने अर्थात् तीस दिनके लिये शुद्धवत हो बनके अन्नका संग्रह कर, सम्पूर्ण कर्मोंको करके दिनके छठे भागमें भोजन करै ॥१५ ॥ चौथा एक दिनके लिये अन्नका संग्रह करके पंचयज्ञ कर्ममें तत्पर रहे, यह सद्यः प्रक्षालक नामक चौथा कहा है ॥१६॥ इस प्रकार से चारों मुनि कठिन त्रत करनेवाले प्रजनीय होते हैं ॥१७ ॥

इति वैष्णवधर्मशास्त्र भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः ४.

यथोतमनि स्थानानि प्राप्तुवंति दृढव्रताः ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ १ ॥

जिस प्रकारसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और यति यह चारों दृढ व्रत करनेवाले उत्तम स्थान (ब्रह्मलोक) को प्राप्त होते हैं, वह यह है कि ॥ १॥

> विरक्तः सर्वकामेषु पारित्राज्यं समाश्रयेत् ॥ आत्मन्यप्रीन्समारोप्य दस्वा चाभयदक्षिणाम् ॥ ३ ॥ चतुर्थमाश्रमं गन्छेद्राह्मणः प्रत्रजनगृहात् ॥ आचार्येण समादिष्टं लिंगं यस्तात्समाश्रयेत् ॥ ३ ॥ शौचमाश्रयसम्बन्धं यतिधर्माश्च शिक्षयेत् ॥

सब कामनाओंसे विरक्त होकर संन्यासको ग्रहण कर अपनी आत्मामें ही अग्नियोंको मान-कर स्त्रीआदिकोंको अभयदक्षिणा (त्याग) देकर ॥ २ ॥ ब्राह्मण घरसे चलकर चौथे आश्रममें गमन करै, आचार्यके बताये हुए चिन्होंको सावधान होकर धारण करै ॥ ३ ॥ संन्यास आश्रमके धर्मोंको सीस्त्रै, शीच और संन्यासियोंके धर्मोंको सीखता रहै.

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमफल्गुता ॥ ४ ॥
दयां च सर्वभूतेषु नित्यमेतद्यतिश्चरेत् ॥
प्रामांते वृक्षमूले च नित्यकालनिकेतनः ॥ ५ ॥
पर्यटेःकीटवद्भूमिं वर्षास्वेकत्र संविशेत् ॥
वृद्धानामातुराणां च भीरूणां संगवर्जितः ॥ ६ ॥
प्रामे वापि पुरे वापि वासो नैकत्र दुष्पति ॥
कोपीनाच्छादनं वासः कथां शीतापहारिणीम् ॥ ७ ॥
पादुके चापि गृह्णीयात्कुर्यात्रान्यस्य संप्रहम् ॥
संभाषणं सह स्वीभिरालंभमेक्षणे तथा ॥ ८ ॥

नृत्यं गानं सभां सेवां पारिवादांश्च वर्जयेत् ॥ वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां प्रीति यत्नेन वर्जयेत् ॥ ९ ॥ एकाकी विचरेत्रित्यं त्यवत्वा सर्वपरिष्रहम् ॥ याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया करुपयेतिस्थातिम् ॥ १० ॥ साधुकारं याचितं स्यात्प्रावप्रणीतमयाचितम् ॥

अहिंसा, सत्य, चोरीको छोडदेना, ब्रह्मचर्य, अफरगुता (निरर्थकपन का स्याग) ॥१॥ समस्त प्राणियोंपर दया करना, यित इतने कर्मोंको नित्यप्रित अवश्य करें, प्रामके निकट किसी वृक्षके नीचे सदा अपना स्थान बनाकर रातभर रहें ॥ ५ ॥ वर्षाऋतुमें एक स्थानपर बैठ. रहे और कीडेके समान पृथ्वीपर अमण करें, वृद्ध, रोगी, भयानक इनकी संगति न करें ॥ ६ ॥ वर्षाकालके समय ग्राममें अथवा नगरमें जो यित एक स्थान में रहता है वह दृषित नहीं होता, कोपीन, (लंगोटी) ओढने का वस्त्र जिसमें कि शरदी न लगे, ऐसी कंथ (गुददी) ॥ ७ ॥ और खडाऊं इनको ग्रहण करें और इनसे इतरका संग्रह न करें, ख्रियीं-का स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप तथा देखना॥८॥ नाच, गान, समा, सेवा, (नौकरी,) निन्दा इनको छोड दे, वानपस्थ और गृहस्थी इनका संग भी यरनसहित त्याग दे ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण परिग्रह त्यागकर केवल अकेला अमण करें, मांगे या विना मांगेसे ही जो मिल-जाय उसी भिक्षासे अपना निर्वाह करें ॥ १० ॥ अच्छा कहकर लेनेवालेको याचित, विना मांगे जो मिले उसे अयाचित कहते हैं.

चतुर्विधा भिक्षुकाः स्युः क्रुटीचकबहूदकी ॥ ११ ॥ हंसः परमहंसश्च पश्चाद्या यः स उत्तमः ॥

यह संन्यासी चार प्रकारके होते हैं १ कुटीचक, २ बहुदक ॥ ११ ॥ ३ हंस, ४ परम हंस इनमें जो २ पिछला है वही वही उत्तम है,

एकदंडी भवेदापि विदंडी चापि वा भवेत ॥ १२ ॥
त्यक्वा सर्वसुखास्वादं पुत्रैश्वर्यसुखं त्यजेत ॥
अपत्येषु वसित्रित्यं समत्वं यत्नतस्त्यजेत ॥ १३ ॥
नाम्यस्य गेहे सुंजीत सुंजानो दोषभाग्भवेत ॥
कामं कोधं च लोमं च तथेच्यां सत्यमेव च ॥ १४ ॥
कुटीचकस्त्यजेत्सर्वं पुत्रार्थं चेव सर्वतः ॥
अक्षाटनादिकेश्वको यातेः पुत्रेषु संन्यसेत् ॥ १५ ॥
कुटीचक इति ज्ञेयः परिवाद स्यक्तबांधवः ॥

एक दंडको घारण करै या तीन दंडको ॥ १२ ॥ सम्पूर्ण सुर्खोके स्वादको छोडकर पुत्रके ऐसर्य ( मताप ) के सुलको त्याग दे, अपने लडको मेंही नित्य निवास करै, और यत्नसहित ममताको स्वाग दे ॥१२॥ दूसरेके घरमें भोजन न करै, जो पराये घरमें भोजन करता है वह

स्मृतिः २ ]

दोषका भागी होता है और काम, कोध, लोभ, ईर्षा, झूंठ इन सबको ॥ १४॥ कुटीचक त्याग दे और समस्त वस्तु (जो कि संचित की है) पुत्रके अर्थ छोड़ दे, आप भिक्षाटन आदिमें असमर्थ होकर संन्यासी अपने पुत्रोंको ही देहको सोंप दे ॥१५॥ इस संन्यासीको कुटीचक कहते हैं.

> त्रिदंडं कुंडिकां चैव भिक्षाधारं तथैव च ॥ १६ ॥ सूत्रं तथैव गृह्णीयात्रित्यमेव बहूदकः ॥ प्राणायामेऽप्यभिरतो गायत्रीं सततं जपेत् ॥ १७ ॥ विश्वरूपं हृदि ध्यायत्रयेत्कालं जितेंद्रियः ॥ ईवत्कृतकषायस्य लिंगमाश्रित्य तिष्ठतः ॥ १८ ॥ अत्रार्थं लिंगमुद्दिष्टं न मोक्षार्थामाति स्थितिः ॥

२ दूसरा बंधु जिसने अपने त्याग दिये हैं ऐसा संन्यासी त्रिदंड कुंडी और भिक्षाका पात्र ॥ १६ ॥ यज्ञोपवीत इनको बहदक नित्य ग्रहण करै, प्राणायाममें तत्पर रहे और निरन्तर गायत्रीका जप करता रहे ॥ १७ ॥ हदय में भगवान का ध्यान कर इंद्रियों को जीतकर समय बिताता रहे, कुछेक गेरुवा वस्त्रोंको रंगकर एक चिह्न (संन्यासकी पहचान) बनाकर स्थित हुए संन्यासीका ॥ १८ ॥ चिह्न अन्नके निमित्त कहा है, मोक्षके लिये नहीं कहा, ऐसी मर्यादा है ॥

त्यवत्वा पुत्रादिकं सर्वं योगमार्गं व्यवस्थितः ॥ १९ ॥ इंद्रियाणि मनश्चैव कर्षःहंसोऽभिधीयते ॥ कृच्छेश्चान्द्रायणेश्चैव तुलापुरुषसंज्ञकैः ॥ २० ॥ अन्येश्च शोषयेदेहमाकांक्षःब्रह्मणः पदम् ॥ यज्ञोपवीतं दंडं च वस्त्रं जंतुनिवारणम् ॥ २१ ॥ अयं परित्रहो नान्यो हंसस्य श्रुतिवेदिनः ॥

३ तीसरे इसमें सम्पूर्ण पुत्रादिकोंको स्याग और योगमार्गमें स्थित रहकर ॥ १९ ॥ जो इन्द्रिय और मनको वशमें करता है उस संन्यासीको इंस कहते हैं । क्रच्छू चांद्रायण, तुला-पुरुष ॥ २० ॥ और इतर व्रतोंसे ब्रह्मपदकी इच्छा करता हुआ संन्यासी अपने शरीरको सुला दे; यज्ञोपवीत, दंड और जिससे मक्खी आदिक जीव शरीरपर न गिरै ऐसा वस्र ॥ २१ ॥ वेदके ज्ञाता हंसको यही परिव्रह है इतर नहीं ॥

आध्यात्मिकं ब्रह्म जपन्प्राणायामांस्तथाचरत्॥ २२ ॥ वियुक्तः सर्वसंगेन्यो योगी नित्यं चरेन्महीत् ॥ आत्मनिष्ठः स्वयं युक्तस्त्यक्तसर्वपरिग्रहः॥ २३ ॥ चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानीभक्षुरुदाहृतः॥ तिदंडं कुंडिकां चैव स्त्रं चाथ कपालिकाम् ॥ २४ ॥ जंतूनां वारणं वस्नं सर्व भिक्षुरिदं त्यजेत् ॥ कौपीनाच्छादनार्थं च वासोऽघश्च परिग्रहेत् ॥ २५ ॥ कुर्यात्परमहंसस्तु दंडमेकं च धारयेत् ॥ अत्मन्येवात्मना बुद्धचा परित्यक्तशुभाशुभः ॥ २६ ॥ अव्यक्तलिंगोऽव्यक्तश्च चरेद्रिक्षुः समाहितः ॥ अग्रप्तच्चो न संतुष्येदलाभे त्यक्तमत्सरः ॥ २७ ॥ रयक्ततृष्णः सदा विद्वान्सूकवत्पृथिवीं चरेत् ॥ देहसंरक्षणार्थं तु भिक्षामीहेहिजातिषु ॥ २८ ॥ पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानटेत् ॥

४ चौथा अपने आत्मा (देह) में व्यापक ब्रह्मको जपता और प्राणायामोंको करता हुआ, ॥ २२ ॥ सब संगोंसे रहित और आत्मामें स्थित और जिसने युक्त होकर गृहआदिकोंको त्याग दिया है, वह नित्य पृथ्वीपर विचरण करें ॥ २३ ॥ यह चौथा इन चारों में बडा और ध्यानिभक्षु (परमहंस) को कहा है; त्रिदंड, कुंडी, यज्ञोपवीत, कपालिका (भिक्षाका पात्र) ॥ २४ ॥ जंतुओं की निवारण करने योग्य वस्त्र इन सबको भिक्षक त्याग दे. कौपीन ओढ़नेका वस्त्र, इनका ही केवल घारण ॥ २५ ॥ परमहंस करें और एक दंडका धारण करें और अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण ग्रुभाग्रुभ कर्मोंको त्यागकर रहें ॥ २६ ॥ अपने चिहोंको छिपाकर और अपकट होकर सावधान हुआ विचरण करें; पूजा (बडाई) की प्राप्तिसे प्रमन्न न हो और जो पूजा न हो तो कोध भी न करें ॥ २७ ॥ तृष्णाको त्यागकर गूंगके समान मौन धारण कर पृथ्वीमें अपण करें और देहकीही रक्षाके निमित्त भिक्षाको द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इन तीन जातियों के घर) में मांगे ॥ २८ ॥ भिक्षकका पात्र हाथ ही है उसीसे नित्य गृहों में विचरण करें, अर्थात् भिक्षा मांगे ॥

अतैजसानि पात्राणि मिक्षार्थं क्लप्तवान्मतुः॥ २९॥

सर्वेषांभेव भिक्षणां दार्वलाबुमयानि च॥ और मनुजीने भिक्षाके लिये विना धातु तुंबा आदिके पात्र रचे हैं ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण भिक्षकोंको, काष्ठ तोंबी अदिकोंके पात्र कहे हैं ॥

> कांस्यपात्रे न भुंजीत आपद्यपि कथंचन ॥ ३० ॥ मलाशाः सर्व उच्वंते यतयः कांस्यभोजिनः ॥ कांसिकस्य तु यस्पापं मृहस्यस्य तथैव च ॥ ३१॥ कांस्यभोजी यतिः सर्व तयोः प्राप्नोति किल्बिवम् ॥

और विपत्तिक आजानेपर भी कांसीके पात्रमें भोजन न करें ॥ ३० ॥ जो यति कांसीके पात्रमें भोजन करते हैं, उन्हें विष्ठाका खानेवाला कहा है; कांसीका पात्र बनानेवालेको

और उसमें भोजन करनेवाले गृहस्थको जो पाप होता है ॥ ३१ ॥ उन दोनोंका वह पाप कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाले संन्यासीको मिलता है ॥

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिरतथा ॥ ३२ ॥ उत्तमां वृत्तिमाश्चित्य पुनरावर्त्तपेद्यदि ॥ आरूढपीतता ज्ञयः सर्वधमबहिष्कृतः ॥ ३३ ॥ निद्यश्च सर्वदेवानां पितृणां च तथाच्यते ॥

जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी ॥ ३२ ॥ उत्तम आचरणको स्वीकार कर फिर उसका त्याग करता है, उसे आरूडपतित जानना और वह सब धर्मोंसे बहिष्कृत (बाह्य) है ॥ ३३ ॥ और वह सब देवता और पितरोंमें निंदित कहाता है ॥

> त्रिदंडं लिंगमाश्रित्य जीवित बहवो दिजाः ॥ ३४ ॥ न तेषामपवगींऽस्ति लिंगमात्रोपजीविनाम् ॥

त्रिदंड (संन्यास ) के आश्रयसे बहुतसे द्विज जीवन करते हैं ॥ ३४ ॥ लिगमात्रसे ही जीवन करनेवालेको मोक्ष नहीं मिलती,॥

रपक्तवा लोकांश्च वेदांश्च विषयानिन्द्रियाणि च ॥ ३५ ॥ आत्मन्येव स्थितो यस्तु प्राप्तोति परमं पदम् ॥ ३६ ॥

इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे चतुर्धोऽध्यायः॥ ४ ॥

और जो लोक वेद, विषय, इन्द्रिय, इनको त्यागकर ।। ३५॥ आत्माके विषयमें ही स्थित रहता है, वह परमपदको प्राप्त होता है ॥ ३६॥

इति वैष्णवधर्मशास्त्रं भाषाठीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

### पंचमोऽध्यायः ५.

राज्ञां तु पुण्यवृत्तानां त्रिवर्गपारिकांक्षिणाम् ॥ वक्ष्यमाणस्तु यो धर्मस्तत्त्वतस्तत्रिबोधतः॥ १॥

पवित्र आचरणवाले धर्म, अर्थ, कामके अभिलाधी राजाओंका जो धर्म है उसको मैं कहता हूं, तुम श्रवण करो॥ १॥

> तेजः सत्यं धृतिदीक्ष्यं संग्रामेष्विनवर्तिता ॥ दानमीश्वरभावश्व क्षत्रधर्मः प्रकीतितः ॥ २ ॥ क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानां परिपालनम् ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रक्षयन्नृपतिः प्रजाः ॥ ३ ॥

तेज, सत्य, घेर्य, दक्षता, ( चतुरता ) संशाममें न भागना, दान, ईश्वरता, ( यथार्थ न्याय

करना ) यह क्षत्रियोंका धर्म कहा है ॥ २ ॥ प्रजाओंका पालन करना क्षत्रियोंका परम धर्म है, इस कारण यत्नसहित राजा प्रजाओंकी रक्षा करे ॥ ३ ॥

> त्रीणि कर्माणि कुर्वीत राजन्यस्तु प्रयत्नतः॥ दानमध्ययनं यज्ञं ततो योगनिषवणम्॥ ४॥

और क्षत्री यत्नसहित तीन कमोंको करै; दान, पढना, यज्ञ और फिर योगमार्गका सेवन ॥ ४॥

ब्राह्मणानां च संतुष्टिमाचरेत्सततं तथा॥ तेषु तुष्टेषु निपतं राज्यं के।शश्च वर्धते॥ ५॥

सर्वदा ब्राह्मणोंको संतोष देनेवाला आचरण करता रहे, उनके प्रसन्न होनेपर राजाओंके राज्य और उनके खजानेकी वृद्धि होती है ॥ ५ ॥

> वाणिज्यं कर्षणे चैव गवां च परिपालनम् ॥ ब्राह्मणक्षत्रसेवा च वैश्यकर्म प्रकीर्तितम् ॥ ६ ॥ खलयज्ञं कृषीणां च गोयज्ञं चैव यत्नतः ॥ कुर्याद्वेश्यश्च स्रततं गवां च शर्णं तथा ॥ ७ ॥

टयबहार ( लेनदेन ), कृषि, गौओंकी पालना, ब्राह्मण और क्षत्रीकी सेवा यह तीन कमं वैश्यके लिये कहे हैं ॥ ६ ॥ और कृषि ( खेती ) के खलियानके यज्ञ और गौओंके यज्ञकों गौओंके शरण ( घर ) इनको वैश्य सर्वदा करें ॥ ७ ॥

> ब्राह्मणक्षत्रवैश्यांश्च चरेन्नित्यममत्सरः॥ कुर्वस्तु शूद्रः शुश्रूषां लोकाञ्चयति धर्मतः॥८॥ पंचयज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते॥ तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुर्वन्नित्यं न हायते॥ ९॥

शूद ईषांको त्याग कर ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इनकी सर्वदा सेवा करै. कारण कि इनकी श्रूष्ट्राको धर्मसहित करनेवाला शूद स्वर्गलोकको जीतलेता है ॥ ८ ॥ और शूद्रको भी पंच-यज्ञ करना कहा है; उसको भी परस्परमें नमस्कार करना कहा है; इससे अन्योन्यमें सर्वदा नमस्कार शब्दसे व्यवहार करता हुआ शूद पतित नहीं होतो ॥ ९ ॥

> श्रुद्दोऽपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चैवेतरस्तथा ॥ श्राद्धी भोज्यस्तयोहको ह्यभोज्यस्त्वितरो मतः ॥ १०॥ प्राणानर्थास्तथा दारान्त्राह्मणार्थं निवेदयेत् ॥ स श्रुद्दजातिभोज्यः स्यादभोज्यः शेष उच्यते ॥ ११ ॥

१ यदा-बाद्याणादि त्रैर्वीणकका प्रतिदिन नमस्कार करना उसको कहा है उसे करता हुआ सूद् हानिको नहीं प्राप्त हो सकता है, इस कारण अवस्य प्रतिदिन उन्हें प्रणाम कराकरे ऐसा भी अथ किन्हीं २ का अभिमत है।

शृद्ध दो प्रकारके हैं एक आद्धका अधिकारी और दूसरा अनिधकारी, उन दोनोंमेंस आद्धके अधिकारीका अन्न भोजन करना उचित है और अनिधकारीका उचित नहीं ॥ १०॥ जो शृद्ध अपनी स्त्री, धन, प्राण इनको ब्राह्मणकी सेवामें समर्पण कर दे, उस शृद्धका अन्न भोजन करने योग्य है और शेष शृद्धका अन्न भोजन करने योग्य नहीं ॥ ११॥

कुर्याच्छूदस्तु ग्रुश्रृषां ब्रह्मक्षत्रविशां कमात्॥ कुर्यादुत्तरयोवेंश्यः क्षत्रियो बाह्मणस्य तु॥ १२॥

और शृद्ध कमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवाको करै, वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय इनकी सेवा करै, और क्षत्री केवल ब्राह्मणकी ही सेवा करै।। १२।।

आश्रमास्तु त्रयः प्रोक्ता वैश्यराजन्ययोस्तथा ॥ परिवाज्याश्रमप्राप्तिर्वाह्मण्स्यैव चोदिता ॥ १३ ॥

वैश्य और क्षत्रिय इनको तीन आश्रम कहे हैं, अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्य और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमकी प्राप्ति तौ केवल ब्राह्मणको ही कही है ॥ १३॥

आश्रमाणाययं प्रोक्तो यया धर्मः स्रवातनः ॥ यदत्राविदितं किंचित्तद्व्येभ्यो गमिष्यथ ॥ १४ ॥ इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

यह चारों आश्रमोंका सनातन धर्म मैंने तुमसे कहा; इसमें जो कुछ जानना तुमकों श्रेष रहा है उसको तुम इतर ग्रंथोंसे जान जाओगे ॥ १४ ॥

इति वैष्णवधर्मशास्त्रं भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

विब्लुस्मृतिः समाप्ता ॥ २ ॥



# हारीतस्मृतिः ३.

# भाषाटीकासमेता।

# प्रथमोऽध्यायः १.

( यहांसे हारीतस्मृतिका आरम्भ हे इसमें हारीतशिष्य और अन्यान्य ऋषियों का संवाद है।) ( ऋषियोंका प्रश्न. )

> ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति॥ इति पूर्व त्वया प्रोक्तं भूर्भुवःस्वर्द्विजोत्तम॥१॥ वर्णानामाश्रमाणां च धर्मात्रो ब्रुहि सत्तम॥ येन संतुष्यते देवो नारसिंहः सनातनः॥२॥

भू: भुवः और स्वर्गलोकमें स्थित जिन सम्पूर्ण द्विजश्रेष्ठोंने वर्णाश्रमधर्मको अवलम्बन किया, वे केशव भगवान्के भक्त हैं यह आपने प्रथम कहा था ॥ १ ॥ इस समय वर्ण और आश्रमका धर्म आप हमसे कहिये, जिससे सनातन नारसिंह देव सन्तुष्ट हो ॥ २ ॥

अत्राहं कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम् ॥ ऋषिभिः सह संवादं हारीतस्य महारमनः॥ ३॥

(यह सुनकर हारीतशिष्यने उत्तर दिया कि) में इस समय पूर्वकालमें ऋषियों के साथ महात्मा हारीतका जो अति उत्तम संवाद हुआ था वह आपसे कहूंगा ॥३॥

हारीतं सर्वधर्मज्ञमासीनमिव पावकम् ॥ प्राणिपत्याऽब्रुवन्सवें मुनयो धर्मकांक्षिणः ॥ ४ ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्मप्रवर्त्तक ॥ वर्णानामाश्रमाणां च धर्मात्रो ब्रुहि भागव ॥ ५ ॥ समासाद्योगशास्त्रं च विष्णुभक्तिकरं परम् ॥ एतव्चान्यच्च भगवन्त्र्रहि नः परमो गुरुः ॥ ६ ॥

पूर्वकालमें धर्मके ज्ञाता सम्पूर्ण मुनि सब धर्मों के जाननेवाले अग्निके समान दिशिमान् वे हुए हारीत ऋषिको नमस्कार करके पूछते हुए ॥ ४ ॥ कि हे आर्गव! हे सर्वधर्मज्ञ! हे सर्वधर्मज्ञ! हे सर्वधर्मज्ञ! हे सर्वधर्मज्ञ में सर्वधर्मप्रवर्त्तक भगवन्! हमसे वर्ण और आश्रमों के धर्मको कहिये ॥ ५ ॥ और संक्षेपसे विश्णुभक्तिकारक योगशास्त्र और जो अन्यान्य विष्णुभक्ति है उसे भी आप कहिये, कारण कि आप हम सबके परमगुरु हो ॥ ६ ॥

स्मृतिः ३]

हारीतस्तानुवाचाथ तैरेवं चोदितो मुनिः ॥ शृज्वन्तु मुनयः सर्वे धम्मान्वक्ष्यामि शाश्चतात् ॥ ७ ॥ वर्णानामाश्रमाणां च योगशास्त्रं च सत्तमाः ॥ सन्धार्य मुच्यते मत्यों जन्मसंसारबंधनात् ॥ ८ ॥

मुनियोंके इस प्रकार पूछनेपर भगवान् हारीत मुनिने उत्तर दिया कि हे सज्जनश्रेष्ठ मुनि-गण! मैं वर्ण और आश्रमसमूहका नित्य धर्म योगशास्त्र कहता हूँ ।। ७ ।। इस धर्म और योगशास्त्रको भजीभांतिसे जानकर मनुष्य जन्म संसारके बंधनसे छूट जाता है ॥ ८ ।।

पुरा देवो जगत्सृष्टा परमात्मा जलोपरि ॥
सुखाप भोगिपर्यके शयने तु श्रिया सह ॥ ९ ॥
तस्य सुप्तस्य नाभौ तु महत्पद्ममभूत्किल ॥
पद्ममध्ये अवद्भवा वदेवेदांगभूषणः ॥ १० ॥
स चोक्तो देवदेवेन जगत्सृज पुनः पुनः ॥
सोऽपि सृष्ट्वा जगत्सृजं सदेवासुरमानुषम् ॥ ११ ॥
यज्ञसिद्ध्यर्थमनघान्त्राह्मणान्मुखतोऽसृजत् ॥
असृजत्क्षत्रियान्वाह्नोवैर्यानप्यू रुदेशतः ॥ १२ ॥
श्रृद्धांश्च पादयोः सृष्ट्वा तेषां चैवानुपूर्वशः ॥
यथा प्रोवाच भगवान्यज्ञयोनिः पितामहः ॥ १३ ॥
तद्भवः सप्तवक्ष्यामि शृणुत द्विजसक्तमाः ॥
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं मोक्षफळप्रदम् ॥ १४ ॥

पूर्व कालमें सृष्टिके रचनेवाले जलके ऊपर लक्ष्मीके सिहत शेषकी शब्यापर परमात्मा देव भगवान् विष्णु योगनिद्रामें मम थे॥ ९॥ उन सोते हुए भगवान्की नामिसे एक वडा कमल उत्पन्न हुआ, उस कमलके बीचमेंसे वेद वेदांगों के भूषण ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ १०॥ देवा-दिदेव भगवान् विष्णुजीने उनसे वारंवार जगत्की सृष्टि रचनेके लिये कहा; तब ब्रह्माजीने भी देवता, असुर, मनुष्य इनके सिहत सम्पूर्ण जगत्को रचकर ॥ ११॥ यज्ञकी सिद्धिके लिये पापरहित ब्राह्मणोंको मुखसे उत्पन्न किया, इसके पीछे क्षत्रियोंको भुजाओंसे और वैद्योंको जंबाओंसे रचा॥ १२॥ और श्रद्धोंको चरणोंसे रचकर भगवान पद्मयोनिने उनसे जो वचन कहे, हे द्विजोत्तमो ! उन बचनोंको में तुमसे कहता हूं तुम श्रवण करो और वह वचन धन, यश, अवस्था, स्वर्ग, मोक्ष फल इनके देनेवाले हैं ॥ १३॥ १४॥ ब्राह्मण्यां ब्राह्मणां समृतः ॥

बाह्मण्यां ब्राह्मणेनैवमुत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ तस्य धर्म प्रवश्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥ १५॥

ब्राह्मणीके गर्भमें ब्राह्मणके औरससे उत्पन्न हुआ मनुष्य ही त्राह्मण कहाता है; उसके धर्म और उसके रहने योग्य देशको कहता हूं ॥ १५॥ कृष्णसारो मृगो यत्र स्वभावेन प्रवर्तते ॥ तस्मिन्देशे वसेद्धर्माः सिद्धर्चाति द्विजसत्तमाः ॥ १६ ॥ हे द्विजसत्तमगण ! जिस देशमें कालापृग स्वभावसे ही विचरण करै उस देशमें ब्राह्मण निवास करै, कारण कि किये हुये धर्म उसी देशमें सिद्ध होते हैं ॥ १६ ॥

> षद्कर्माणि निजानपाहुर्बाह्मणस्य महात्मनः ॥ तैरेव सततं यस्तु वर्तयेत्सुखमेधते ॥ १७ ॥ अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजनं तथा ॥ दानं प्रतिग्रहश्चेति षट्कर्माणीति प्रोच्यते ॥ १८ ॥

महात्मा ब्राह्मणोंके निजके छै: कर्म कहे हैं; जो उन छै: प्रकारके कर्मोंसे निरन्तर जीवन व्यतीत करता है, वही छुखी होता है, अर्थात् धनवान् पुत्रवान् होता है ।। १७ ।। पढाना पढना, यज्ञ कराना और यज्ञ करना, दान और प्रतिग्रह ये छैं: प्रकारके कर्मकहे हैं ॥ १८ ॥

अध्यापनं च त्रिविधं धम्मार्थमृतथकारणात् ॥
शुश्रुषाकरणं चेति त्रिविधं परिकीर्तितम् ॥ १९ ॥
एषामन्यतमाभावे वृथाचारो भवेद्विजः ॥
तत्र विद्या न दालध्या पुरुषेण हितेषिणा ॥ २० ॥
योग्यानध्यापयेच्छिज्यानयोग्यानपि वर्जयेत् ॥
विदितात्मतिगृह्णीयाद्गृहे धर्ममसिद्धये ॥ २१ ॥
वेदश्रेवाभ्यसित्रितं शुचौ देशे समाहितः ॥
धम्मशास्त्रं तथा पाठचं बाह्यणेः शुद्धमानसैः ॥ २२ ॥
वेदवत्पित्रत्यं च श्रोत्यं च दिवाविशि ॥

इनमें पढाना तीन प्रकारका है पहला धर्मके निमित्त, दूसरा धनके निमित्त और तीसरा सेवा ग्रुश्र्षा के लिये ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण इन तीनोंमें से एकको भी नहीं करता वह वृथा-चारी कहाता है, ऐसे कर्महीन ब्राह्मणको हितका अभिलाधी मनुष्य कभी विद्यादान न करें ॥ २० ॥ योग्य शिष्यको विद्या पढावे और अयोग्य शिष्यको त्याग दे. विदित ( अर्थात् निष्पाप मनुष्यको जानकर ) मनुष्यके निकटसे गृहस्थधर्मकी सिद्धिके लिये प्रतिग्रह ले ॥२१॥ प्रतिदिन शुद्ध देशमें सावधान होकर वेदका अभ्यास करें और शुद्ध मनवाले ब्राह्मणोंसे सर्वदा धर्मशास्त्र पढना डचित है ॥ २२ ॥ धर्मशास्त्र भी वेदके समान पढना उचित है, रातदिन धर्मशास्त्रको सुनना चाहिये;

स्मृतिहीनाय विषाय श्रुतिहीने तथैव च ॥ २३ ॥ दानं भोजनमन्यच दत्तं कुलविनाशनम् ॥ तस्मारसर्वप्रयत्नेन धर्म्भशास्त्रं पठोद्दिनः ॥ २४ ॥ श्रुति स्मृति इन दोनोंसे हीन ब्राह्मणको ॥ २३ ॥ जो दान देता है, या जो भोजन कराता है, उस दान और भोजनादिकर्मसे दाताका कुल नष्ट हो जाता है; इस कारण ब्राह्मण सब प्रकारसे यलसहित धर्मशास्त्रको पढे ॥ २४ ॥

श्रुतिस्मृती च विप्राणां चसुषी देवनिर्धिमते ॥ काणस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥ २५ ॥

श्रुति और स्मृति ब्राह्मणोंके दोनों नेत्र परमेश्वरके बनाये हुए हैं; इन श्रुति या स्मृतिरूप एक नेत्रके बिना हुए वह काना है और श्रुति स्मृति रूप दोनोंसे जो हीन है उसे अंधा कहा है ॥ २५ ॥

गुरुशुश्रवणं चैव यथान्यायमतंदितः॥
सायंपातरुपासीत विवाहात्रिं द्विजात्तमः॥ २६॥
सुस्नातस्तु प्रकुर्वति वैश्वदेवं दिने दिने॥
अतिथीनागताञ्छक्त्या पूजयेदिवचारतः॥ २०॥
अन्यानभ्यागतान्विपानपूजयेच्छाकितो गृही॥
स्वदारिनरतो नित्यं परदारिववर्जितः॥ २८॥
कृतहोमस्तु भुंजीत सायंपातरुदारधीः॥
सत्यवादी जितकोधो नाधम्मे वर्त्तयेन्मितिम्॥ २९॥
स्वरुर्मणि च संप्राप्ते प्रमादात्र निवर्त्तते॥
सत्यां हितां वदेदाचं परलोकहितेषिणीम्॥ ३०॥
एव धम्मः समुद्दिष्टो ब्राह्मणस्य समासतः॥
धम्ममेव हि यः कुर्यात्स याति ब्रह्मणः पदम्॥ ३१॥

आलस्यरित होकर गुरूकी सेवा करैं; प्रातःकाल और संध्याकालमें विवाहामिको उपा-सना करें ॥ २६ ॥ और भली भांतिसे स्नानकर प्रतिदिन ही बलि वैश्वदेव करें और अपनी शक्तिके अनुसार घरपर आयेहए अतिथियोंके विना विचार किये हुए ( अर्थात् यह गुणवान्

१ तात्पर्य यह है कि, केवल प्रत्यक्षमें दो नेत्र होनेसे ब्राह्मण नेत्रवाद नहीं हो सकते परन्तु वेद और शास्त्रके जाननेसे ही ब्राह्मण नेत्रवान कहाते हैं, वाहिशी कामों में, अशीत् मार्गादिक के चलने में हमारे यह वाहिशी नेत्र काम आते हैं, परन्तु किस मार्गमें जानेसे हमारा कल्याण होता है और किस मार्गमें जानेसे हमारा अमगेल होगा, इस बातके निर्णय करने में इनकी सामर्थ्य नहीं है, इसके निर्णय करने में श्रुति स्पृति रूपी दोनों नेत्र ही मार्ग दिखलाने वाले हैं, बरन् ब्राह्मणों को सर्वदा बाह्म मार्ग त्यागकरके अन्तर (ज्ञान) के मार्गमें विचरण करना होता है इस कारण श्रुति और स्मृतिक्रपी नेत्रों के बिना हुए ब्राह्मणों को पग २ पर अंधे के समान ठोक रें खानी पडती हैं।

२ जिसमें विवाहका होम हो और जीनेतक बतीरहै उसीको विवाहान्नि कहते हैं उसीमें होम करे

३ अर्थात् अतिथियोंने भोजनादि सत्कार करनेते प्रथम गोत्र वासा आदिक नहीं पृंछे ।

है या निर्गुण है इस बातका विचार न कर ) पूजा करें ॥ २०॥ और अन्य अभ्यागतों की भी गृहस्थी ब्राह्मण शक्ति अनुसार पूजा करें और सर्वदा अपनी स्त्रीमें रत रहें; पराई स्त्रीको त्याग दे ॥ २८॥ उदार बुद्धिवाला मनुष्य सायंकालमें और प्रातःकालमें होम करके भोजन करें; सत्य बोले कोधको जीत ले अधर्ममें बुद्धिको न लगावे ॥ २९॥ अपने कर्मके समयमें प्रमादसे कर्मको न छोडे और सत्यहितकारी और परलोकमें सुखकारी ऐसी वाणीको कहे ॥ २०॥ यह संक्षेपसे ब्राह्मणोंका धर्म कहा; जो ब्राह्मण सर्वदा धर्माचरण करते हैं वे ब्रह्मपद अर्थात् मुक्तिको प्राप्त करते हैं ॥ ३१॥

इत्येष धर्मः कथितो मयायं पृष्टो भवद्भिस्त्वीखलावहारी ॥ वदामि राज्ञामपि चैव धर्म्मान्प्रयक्पृथम्बोधत वित्रवर्ग्याः॥ ३२ ॥

इति हारीते धर्मशास्त्र प्रथमोऽध्याय: ॥ १ ॥

हे द्विजोत्तमो ! जो धर्म तुमने मुझसे पूछा था वह सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला धर्म मैंने तुमसे कहा; अब राजाओंके भी पृथक् २ धर्मोंको कहता हं, तुम श्रवण करो॥ ३२॥

इति हारीते धर्मशास्त्र भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः २.

क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुएवंशः॥ येषु प्रवृत्ता विधिना सर्वे यान्ति परां गतिम्॥१॥

कमानुसार क्षत्री, वेश्य और शूद इन तीनोंके धर्मोंको कहता हूं, जिन धर्मोंके आचरण करनेसे क्षत्री आदि तीन वर्ण उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १॥

राज्यस्थः क्षत्रियश्चापि त्रजा धम्मेण पालयन् ॥ कुर्याद्ध्ययनं सम्यग्यजेद्यज्ञान्यथाविधि ॥ २ ॥ द्यादानं द्विजातिभ्यो धम्मंबुद्धिसमन्वितः ॥ स्वभार्यानिरतो नित्यं षड्भागार्हः सदा नृपः ॥ ३ ॥

क्षत्री राजसिंहासनपर स्थित होकर भी धर्मके अनुसार प्रजापालनकर भली भांतिसे वेद पढ़े और विधिसहित यज्ञकों करें ॥ २॥ जो राजा सर्वदा धर्ममें बुद्धि करके ब्राह्मणोंकों दान देता है और जो नित्य अपनी स्त्रीमें ही रत रहता है, वह राजा सदैव छंटे भागके लेनेका अधिकारी होता है ॥ ३॥

नीतिशास्त्रार्थकुश्वलः सन्धिविग्रहतस्ववित् ॥ देवब्राह्मणभक्तश्च पितृकार्यपरस्तथा ॥ ४ ॥ धम्मेण यजनं कार्यमधम्भेषीरवर्जनम् ॥ डत्तमां गतिमाष्नोति क्षत्रियोऽप्येवमाचरन् ॥ ५ ॥ नीतिशास्त्रमें कुशल और संधि ( मेल ) विग्रह (लडाई ) इनके तत्त्वको भी राजा जाने,—देवता और ब्राह्मणोंमें भक्ति रक्से और पितरोंके कार्यमें भी तत्पर रहे ॥ ४ ॥ धर्मसे यज्ञ करना और अधर्मको त्यागना उचित है इन प्वोंक्त कमोंके करनेसे क्षत्रियको उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ५ ॥

गोरक्षां कृषिवाणिज्यं कुर्याद्वैश्यो यथाविधि ॥ दानं देयं यथाकृकि ब्राह्मणानां च भोजनम् ॥ ६ ॥ दंभमोहिविनिर्मुक्तः सत्यवागनसूयकः ॥ स्वदारिनर्तो दान्तः परदारिवर्विजतः ॥ ७ ॥ धनैविमान्भोजियस्वा यज्ञकाले तु याजकान् ॥ अप्रभुत्वं च वर्तेत धमें चादेहपातनात् ॥ ८ ॥ यज्ञाध्ययनदानानि कुर्यात्रित्यमतन्द्रितः ॥ पितृकार्यपरश्चेव नर्रासंहार्ज्ञनाप्रः ॥ ९ ॥ एतदाचरते यो हि स स्वर्गी नात्र संश्वाः ॥ १० ॥

वैश्यका यह धर्म है; कि गौओंको रक्षा करें, खेती और वाणिज्य करें, यथाशक्ति दान और बाह्यणोंको भोजन करावे ।। ६ ।। वैश्य दंभ और मोहरहित वाक्यके द्वारा दूसरेकी ईवा न करें, अपनी स्त्रीमें रत रहें और पराई स्त्रीको त्याग दे ।। ७ ॥ धनसे बाह्यणोंको और यज्ञके समय ऋत्विजोंको जिमा ( तृप्त ) कर मृत्युकाल तक धर्ममें अपनी प्रभुताई न चलाकर समय वितावे ॥ ८ ॥ और प्रतिदिन आलस्यको छोडकर यज्ञ, अध्ययन और दान करें और पितरोंके कार्य ( श्राद्धआदि ) और भगवान नरसिंहजीके पूजनमें तत्पर रहे ॥ ९ ॥ यह वैश्यका धर्म है; धर्मानुष्ठानमें रत हुआ जो वैश्य इसके अनुसार धर्माचरण करता है, वह स्वर्गमें जाता है इसमें संदेह नहीं ॥ १० ॥

वर्णत्रयस्य गुश्रुषां कुर्यां च्छूदः प्रयत्नतः ॥
दासवद्वाद्वाणानाश्च विशेषेण समाचरेत् ॥ ११ ॥
अयाचितप्रदाता च कष्ट वृत्त्यर्थमाचरेत् ॥
पाक्यज्ञाविधानेन पजेदेवमतिद्वतः ॥ १२ ॥
शृद्राणामधिकं कुर्यादर्ज्ञनं न्यायवर्तिनाम् ॥
धारणं जीर्णवस्त्रस्य विष्रस्योच्छिष्टभोजनम् ॥ १३ ॥
स्वदारेषु रतिश्चेव परदाराविवर्जनम् ॥
इत्थं कुर्यात्सदा शृद्रो मनोवाकायकम्मीभेः ॥ १४ ॥
स्थानमैदंमवामोति नष्टपापः सुपुण्यकृत् ॥ १५ ॥

श्रूका यही धर्म है कि वह यहपूर्वक ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इनकी सेवा करें और विशेष करके ब्राह्मणोंकी तो दासके समान सेवा करें ॥ ११ ॥ विना माँगे दे और अपनी जीविका निर्वाहके लिये कप्ट सहन करें और पाकयज्ञकी विधिसे आलस्यको छोडकर देवताओंकी पूजा करें ॥ १२ ॥ और न्यायमें तत्पर हुए श्रूदका भी पूजन अधिकतास करें, मन, वचन, और शरीरकी कियासे सर्वदा जीर्ण वस्त्रोंका धारण करें और ब्राह्मणके उच्छिष्टका भोजन करें ॥ १३ ॥ अपनी क्षियों में रमण करें और पराई स्त्रीको त्याग दे; मन, वचन, कर्म और देहसे श्रुद्ध इसी प्रकार करता रहें ॥ १४॥ इन सब कर्मोंके करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यके प्रभावसे शृद्ध इंद्रके स्थानको प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥

वर्णेषु धम्मां विविधा मयोक्ता यथा तथा ब्रह्ममुखेरिताः पुरा ॥ १७ एध्वमत्राश्रमधम्ममाद्यं मयोज्यमानं क्रमशो सुनीदाः॥ १६॥

इति हारीते धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

पूर्वकालमें जिस प्रकार बहाजीने कहा था, वही मैंने तुमसे सब वर्णोंके यथार्थ धर्म कहे हैं मुनीन्द्रो!इस समय में सनातन आश्रमधर्मको कहता हूं, आप क्रमानुसार श्रवण करो।।१६।। इति हारीते धर्मशास्त्र भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्याय:॥ २॥

## तृतीयोऽध्यायः ३.

उपनीते। माणवको बसेद्धरुकुलेषु च ॥
गुराः कुले प्रियं कुर्यात्कर्मणा मनसा गिरा ॥ १ ॥
बहावर्यमधः शय्याः तथा वहेरुपासना ॥
उदकुंभाग्गरोर्द्याद्रोग्रासं चेधनानि च ॥ २ ॥
कुर्याद्ध्ययनं चैव बहाचारी यथाविधि ॥
विधिं त्यक्तवा प्रकुर्वाणो न स्वाध्यायफलं लभेत् ॥ ३ ॥
यः कश्चिःकुरुते धर्म विधिं हित्वा दुरात्मनान् ॥
न तस्फलमवाप्नोति कुर्वाणोऽपि विधिच्युतः ॥ ४ ॥
तस्माद्धेद्वतानीह चरेत्स्वाध्यायसिद्धये ॥
शौचाचारमशेषं तु शिक्षयेद्दगुरुसिविधी ॥ ५ ॥

यज्ञोपनीत होनेके उपरान्त बालक गुरुकुलमें निवास कर और कर्म, मन, वाणीसे गुरुके कुलमें मीति रक्षे ॥ १ ॥ गुरुके घरमें बास करनेके समय ब्रह्मचर्य, पृथ्वीपर शयन, अग्निहोत्र करता रहे और गुरुके लिये जलका घडा और इंधन (लकडी) और गायोंके निमित्त घास दे॥ २ ॥ ब्रह्मचारी विधिपूर्वक वेदको पढे और जो विना विधिसे अध्ययन करता है उसे अध्ययन (पढने) का फल मास नहीं होता॥ ३ ॥ जो कोई दुरात्मा विधिकों छोडके धर्मको आचरण करता है, वह विधिश्रष्ट पुरुष धर्मको आचरण करके भी उसके

फलको प्राप्त होता नहीं ॥४ ॥ इस कारण स्वाध्यायकी (पढनेकी ) सिद्धिके निमित्त गुरुकुलमें वेदके त्रतोंकों करें और गुरुके समीपसे सम्पूर्ण शौचादिके आचरण सीखे ॥ ५॥

अजिने दंडकाष्ठं च मेखलाश्चापवीतकम् ॥ धारपेदप्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः॥ ६॥ सायप्रातश्चरद्भेशं ओज्यार्थं संयतेन्द्रियः॥ आचम्य प्रयतो नित्यं न कुर्यादंतधावनम् ॥ ७॥ छत्रं चोपानहं चैव गंधमाल्यादि वर्जयेत्॥ ८॥ नृत्यं गीतमधालापं मैथुनं च विवर्जयेत्॥ ८॥ हस्त्यश्वारोहणं चैव संत्यजेत्संयतेन्द्रियः॥ संध्योपास्ति प्रकुर्वीत ब्रह्मचारी व्रतिध्यतः॥ ९॥ अभिवाद्य गुराः पादौ संध्याकर्मावसानतः॥ तथा योगं प्रकुर्वीत मातािष्त्रोश्च भक्तितः॥ १०॥

मृगछाला, दंड, मेलला, (मंजकी कौंधनी) यज्ञोपवीत, इनको सावधान और अपमत्त हो कर धारण करें ॥ ६ ॥ जितेन्द्रिय होकर मोजनकी प्राप्तिके निमित्त प्रातःकल और संध्याके समय श्रिक्षाके निमित्त अमण करें और नित्य सावधानीसे आचमन करने पीछे दन्तधावन करें ॥ ७ ॥ छत्री, जूता, गंध, माला, नृत्य, गाना, निरर्थक बोलना और मेथुन इनको त्याग दे ॥ ८ ॥ जितेन्द्रिय हो, ब्रह्मचारी हाथी और घोडेपर न चढे और व्रतमें स्थित रहकर संध्योपासना करें ॥ ९ ॥ संध्या करनेके उपरान्त गुरुके दोनों चरणों में नमस्कार कर पीछे मित्तसहित पिता और माताकी सेवा करें ॥ १० ॥

एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ एतेषां शासने तिष्ठद्वस्रचारी विमत्सरः ॥ ११ ॥

जो ब्रह्मचारी तीन कर्मोंसे ( अर्थात् गुरु, माता, पिता, इनकी सेवासे ) नष्ट होजाय ती उसपर सब देवता अप्रसन्न होते हैं इससे ईषीरहित होकर ब्रह्मचारी इनकी शिक्षामें स्थित रहै ॥ ११ ॥

अधीरय च गुरोर्वेदान्वेदौ वा वेदमेव वा ॥ गुरवे दक्षिणां द्यारसंयमी ग्राममावसेत् ॥ १२ ॥

गुरुसे सम्पूर्ण चारों वेद अथवा दो वेद या एक वेदको पढकर उन्हें दक्षिणा दे, जिते-न्द्रिय ब्रह्मचारी प्राममें निवास करै ॥ १२ ॥

> यस्यैतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोद्रं करः॥ संन्याससमयं कृत्वा ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यया॥ १३॥ तस्मित्रेव नयेरकालमाचाथ्यं यावदायुषम्॥ तदभावे च तरपुत्रे तच्छिष्येऽययथवा कुले॥ १४॥

जिसकी जिह्ना, लिंग इन्द्रिय, उदर (पेट) और हाथ भलीभांतिसे वशमें हैं वह त्राह्मण संन्यासकी प्रतिज्ञाको करके ब्रह्मचारीके आचरणसे ॥ १३ ॥ उस आचार्य (गुरु) के यहां ही जितनी अवस्था है उतने समयको व्यतीत करें; यदि आचार्य न हो तो उसके पुत्रके समीप और पुत्रके न होनेपर उसके शिष्यके निकट और शिष्य भी न हो तो गुरुके कुलमें रहकर जन्म विताव ॥ १४ ॥

न विवाहो न संन्यासो नैष्ठिकस्य विधीयते॥ इमं यो विधिमास्थाय त्यजेद्देहमतंद्रितः॥ १५॥ नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी दृढव्रतः॥ १६॥

इस नैष्ठिक ब्रह्मचारीको विवाह और संन्यास नहीं कहा, जो आलस्य रहित होकर उस विधिसे शरीर छोडता है ॥ १५ ॥ उस ब्रह्मचारीका पृथ्वीपर फिर जन्म नहीं होता, (अर्थात् उसको मोक्ष प्राप्त होता है ) ॥ १६ ॥

यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चरेतपृथिव्यां गुरुसेवने रतः ॥ संप्राप्य विद्यामातिदुर्लभां शिवां फल्रख्च तस्याः सुलभंस विंदति ॥ १७॥

इति हारीते धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

जो ब्रह्मचारी सावधान होकर विधिपूर्वक गुरुकी सेवा करता हुआ पृथ्वीमें श्रमण करता है वह अत्यन्त दुर्लभ और कल्याण रूप विद्याको प्राप्त होकर उस विद्याके सुलभ कलको प्राप्त होता है ॥ १७॥

इति हारीते धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ४,

गृहीतंवेदाध्ययनः श्रुतशास्त्रार्थतत्त्ववित् ॥ असमानर्षिगोत्रां हि कन्यां सभ्रातृकां शुभाम् ॥ १ ॥ सर्वावयवसंपूर्णां सुवृत्तासुद्धहेत्ररः ॥ ब्राह्मेण विधिना कुर्यात्प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ॥ २ ॥

वेदको ब्रह्मचर्यसे पढा हुआ और गुरुके मुखसे पढा हुआ शास्त्रके ताल्पर्यका ज्ञाता ब्राह्मण अपना ( विवाह करनेवाला पुरुषका ) गोत्र और प्रवरके तुल्य गोत्र और प्रवर जिसके नहीं है ऐसी और जिसके भाई हो ऐसी अच्छी ॥ १ ॥ सुन्दर आचरणवाली और देहके सम्पूर्ण अंगोंसे युक्त ऐसी कन्यासे विवाह करें और ब्राह्मण आठ विवाहोंके मध्यमें जो उत्तम ब्राह्मविवाह है, उससे विवाह करें ॥ २ ॥

तथान्ये बहवः प्रोक्ता विवाहा वर्णधर्मतः॥ इसी प्रकारसे और भी वर्णोके विवाह धर्मानुसार बहुत कहे हैं, औपासनं च विधिवदाहृत्य द्विजवुंगवाः ॥ ३ ॥ सायं प्रातश्च जुहुयात्सवैकालमतंदितः ॥ स्नानं कार्यं ततो नित्यं दन्तधावनपूर्वकम् ॥ ४ ॥

ब्राह्मण विधिपूर्वक औपासनाग्निको ग्रहण करके ॥ ३ ॥ आलस्यरहित हो सायंकाल और प्रातःकालमें प्रतिदिन होम करे । और नित्य दंतधावन करके स्नान करे ॥ ४ ॥

उषःकाले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि ॥
मुखे पर्ध्युषिते नित्यं मवत्यप्रयतो नरः ॥ ५ ॥
तस्माच्छुष्कमथाई वा भक्षयेद्दन्तकाष्ठकम् ॥
करंजं खादिरं वापि कदंवं कुरवं तथा ॥ ६ ॥
सप्तपणं पृश्चिपणीं जंबूं निवं तथैव च ॥
अपामांग च विल्वं चार्कं चोदुंबरभेव च ॥ ७ ॥
एते प्रशस्ताः किता दंतधावनकम्मंणि ॥
दंतकाष्ठस्य भक्ष्यस्य समासेन प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥
सर्वे कंटिकनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः ॥
अष्टांगुलेन मानेन दंतकाष्ठामिहोच्यते ॥
प्रादेशमात्रमथवा तेन दन्तान्विशोधयेत् ॥ ९ ॥
प्रतिपत्पर्वषष्ठीषु नवम्यां चैव सत्तमाः ॥
दंतानां काष्ठसंयोगाद्दरयासप्तमं कुलम् ॥ १० ॥
अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च ॥
अपां द्वादशगंद्दैषर्मुखशुद्धिं समाचरेत् ॥ ११ ॥

उषःकाल में उठकर यथाविधि शौचादिकों करें कारण कि मुखके पर्युषित रहनेसे मनुष्य नित्य अपवित्र रहता है ॥५॥ इस कारण सूखी अथवा गीली दंत काष्ठका भैक्षण (दतौंन) करें और वह काठ कंरज वा खेर, कदंब, मौलिसरीका होना श्रष्ठ है ॥६॥सप्तपर्ण,पृश्चिनपर्णा, जामन, नीम, ऑगा, बेल, आक, गूलर ॥ ७ ॥ इतने वृक्ष दतौंनके लिये उत्तम कहें हैं,

१ दांतोंकी शुद्धि पर्वादिक निविद्धकालमें अन्य कालमें "कण्डकक्षिरवृक्षात्यं द्वाद्शांगुलमांमतम्। किनिष्ठकामवस्थूलं दन्तधावनमाचरेत्॥"इस याज्ञवस्थोक्तवन्तके अनुसार जिसके काँदे हों व
दूध हो उस वृक्षकी किनिष्ठा उंगलीकी बराबर मोटी बारहअंगुलको लम्बी लकडीको लेकर उसके पूर्वा
देमें कूंजी बनाकर कियाकरै। उसका मंत्र यह है "ॐ आयुर्वलं यशो वर्षः प्रजाः पश्चवसूनि वाज्ञवप्रजाः
च मेधाञ्च त्वं नो देहि वनस्पते॥ १॥" इसको पढकर दत्तान करके उसको चीरकर जिल्हाकी
शुद्धि करके उसे धोवे फिर अपने सन्मुखसे बचाकर होसकै तौ नैर्ऋतकोणमें पहले दांये हाथकी।
फिर बांये हाथकीको फेंकदेवै।

र भक्षण इववास्ते कहा है कि नतादिकमें दन्तधावन काष्ट्रसे न कर !

और दतौनके काठका अक्षण इस मांति संक्षेपसे कहा है ॥ ८॥ कांट्रेवाले वृक्ष और दूधवाले वृक्षोंकी लकड़ीकी दतौंन करनेसे पुण्य और यशकी वृद्धि होती है, औठ अंगुल या दश अंगुलकी लग्बी लकड़ी दतौंनके लिये कही है अथवा प्रादेशमात्र लग्बी [अंगूटेसे तर्जनीतक] दतौनको लकड़ीका प्रमाण है इससे दांतोंकी शुद्धि करें ॥ ९ ॥ हे सन्तों में उत्तमो ! पडवा, अमावास्या, छठ और नवमीतिथिमें जो दतौंन करता है उसके सात कुल दग्ध हो जाते हैं ॥ १ ॥ इन दिनों में दतौंन न करके दतौंनके अमावमें केवल जलसे बारह कुल्ले करके युख शुद्ध करें ॥ ११ ॥

स्नात्वा मंत्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्॥
मंत्रवत्प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकांजिलम् ॥ १२ ॥
म्रादित्येन सह प्रातमेन्देहा नाम राक्षसाः ॥
युद्धचन्ति वरदानेन ब्रह्मणेऽञ्यक्तजन्मनः ॥ १३ ॥
उदकांजिलिनःक्षेपाद्रायञ्या चाभिमंत्रिताः ॥
निन्नाते राक्षसान्सवान्मन्देहाल्यान्द्विजिरिताः ॥ १४ ॥
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणेरभिरक्षितः ॥
मरीच्याद्यमेदाभागैः सनकाद्यश्च योगिभिः ॥ १५ ॥
तस्मात्र लंबयेरसंध्यांसायं प्रातः समाहितः ॥
उल्लंबयति यो मोहारस याति नरकं ध्रुवम् ॥ १६ ॥

पहले मंत्रोंसे आचमन करके पीछे स्नान कर आचमन करें और मंत्रोंसे आत्मा (देह) को शुद्ध कर जलकी अंजुली सूर्य भगवानको दे ॥ १२॥ कारण कि अव्यक्तजनमा भगवान् ब्रह्माजीके वरदानसे दार्पत हो मंदेह नामके राक्षसगण प्रातः कालके सूर्यके साथ युद्ध करते हैं ॥ १३॥ उस समय गायत्रीके मंत्रोंसे अभिमंत्रित हुई ब्राह्मणोंकी दी हुई जलाइलि उन मंदे-हनामक सम्पूर्ण राक्षसोंको नष्ट करती है ॥ १४॥ तिस जलांजिलेसे ब्राह्मणोंके द्वारा तथा मरी-िव आदि महाभागों और सनकादिक योगियोंसे सुरक्षित होकर सूर्यभगवान् (आकाश में ) गमन करते हैं ॥ १५॥ इस कारण (दिजातिगण ) सावधान होकर पाल:काल और सायंकाल की संध्याका उल्लंबन न करें जो मनुष्य मोहके वशसे संध्याका उल्लंबन करते हैं वह निश्वय ही नरक में जाते हैं ॥ १६॥

सायं मंत्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूर्व्यस्य चाञ्जलिम् ॥ दत्त्वा प्रदक्षिणं कुर्व्याजलं स्पृष्ट्वा विग्रद्धचाति ॥ १७ ॥

सायंकालमें आवन करनेके पीछे मंत्रोंसे अभिमंत्रित हुए जलको शरीरपर छिडककर

९ यह प्रमाण क्षत्रियके अर्थ कहा है अथवा द्वादशांगुल (बारहअंगुल) नहीं मिलनपरका है। २ यह प्रमाण वैश्यके अर्थ कहा है।

सूर्यभगवान् को जलांजलि देकर (चार वार ) उनकी प्रदक्षिणा करै, इसके पीछे जलको स्पर्श कर शुद्धि प्राप्त करै।। १७॥

पूर्वी संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि॥ गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदादित्यदर्शनम्॥ १८॥ उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादित्यां च यथाविधि॥ गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्ताराणि पश्यति॥ १९॥

भलीभंतिसे नक्षत्र दीखते हो उस समय प्रातःकालकी संध्या करें और जबतक सूर्यभग-वान्का दर्शन भलीभांतिसे न होजाय तबतक गायत्रीका जप करता रहे ॥ १८ ॥ और सूर्य-के अस्त होनेके पूर्व अर्थात् अर्धास्तमित समयमें विधिसे संध्या प्रारंभ करके जबतक कुछ र तारोंका दर्शन न हो तबतक गायत्रीका जप करता रहे ॥ १९ ॥

ततश्चावसर्थं प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुधः ॥

संचित्त्य पोष्यवर्गस्य भरणार्थं विचक्षणः ॥ २० ॥ सन्दर्भ सरवेते उपपन्न सन्दियन सम्बद्धाः एवं सम्बद्धाः विभिन्ने

इस मकार सन्ध्यावन्दन करनेके उपरान्त बुद्धिमान् ब्राह्मण घरमें जाकर शास्त्रकी विधिके अनुसार स्वयं होम करें, इसके पीछे पोष्यवर्ग ( पुत्र भृत्य आदि ) के भरणके निमित्त चिन्ता करें ।। २०॥

ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किंचिदाचरेत्॥ ईश्वरं चैव कार्य्यार्थमिभगच्छेद्विजोत्तमः॥ २१॥

इसके उपरान्त निश्चिन्त होकर ज्ञानी ब्राह्मण अपने शिष्यके करुयाणकेलिये कुछ एक स्वाध्याय (पढाना) करें और हे द्विजोत्तमों ! इसके पीछे कार्यके लिये राजाके यहांकों जाय ॥२१॥

कुशपुर्षोधनादीनि गत्वा दूरं समाहरेत् ॥ ततो मध्याद्विकं कुर्याच्छुचौ देशे मनेरिमे ॥ २२ ॥ विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्वापनाशनम् ॥

स्नात्वा येन विधानेन मुच्यते सर्वकिल्विषात् ॥ २३ ॥

दूरदेशमें जाकर कुशा, फूल, ईघन (लकडी) आदिको लावै; इसके पीछे मनोरम गुद्धदेशमें जाकर मध्याहिक (जो दुपहरको किया जाता है) कर्मको कैर ॥ २२ ॥ संक्षेपसे पापनाशक उसको विधि कहता हूं उस विधिके अनुसार स्नान करनेसे सब पापेंसि छूट जाता है ॥ २३॥

> स्नानार्य मृद्मानीय ग्रुद्धाक्षतितिहैः सह ॥ सुमनाश्च तता गगच्छेनदीं ग्रुद्धजलाधिकाम् ॥ २४ ॥ नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादन्यवाराणि ॥ न स्नायादन्यतीयेषु विद्यमाने बहुदके ॥ २५ ॥

सरिद्धरं नदीस्नानं प्रतिस्रोतः स्थितश्चरेत् ॥ तडागादिषु तोयेषु स्नायाच्च तदभावतः ॥ २६ ॥

गुद्ध अक्षत ( चावल ) और तिलों के साथ स्नानके लिये महीको लाकर उदारमन होकर गुद्ध और अधिक जलवाली नदीपर जा खान करें ॥ २४ ॥ नदीके होते हुए इतर जलमें स्नान न करें और अधिक जलवाले तीर्थके होते हुए अल्पजलवाले ( कूपादि ) में स्नान न करें ॥ २५ ॥ नदियों में श्रेष्ठ गंगादि समुद्रवाहिनी में सोत ( प्रवाह ) के सन्मुख स्थित होकर स्नान करें नदीके न होनेपर तालावादिके जलमें स्नान करें ॥ २६ ॥

शुनिदेशे समम्पुक्ष्य स्थापयेत्सकलांवरम् ॥
मृत्तोयेने स्वकं देहं लिपेत्प्रशाल्य यत्नतः ॥ २७ ॥
स्नानादिकं, समाप्येव कुर्यादाचमनं सुधः ॥
स्रोजन्तर्जलं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि ॥ २८ ॥
हर्रि संस्मृत्य मनसा मज्जयेच्चोरुमजले ॥

प्रथम गुद्धदेशमें जलको छिडककर सम्पूर्ण वस्नोंको रखदे, पीछे यलपूर्वक मट्टी और जलसे अपनी देहको लीपकर प्रक्षालन करें ॥ २७॥ स्नानादिको करके बुद्धिमान् मनुष्य आचमन करें; फिर वह पुरुष जलके भीतर प्रवेश करके मीन होकर नियम सिंहत ॥ २८॥ इरिका स्मरण करके जंधातक जलमें गोता लगावे ॥

ततस्तीरं समासाद्य आचम्यापः समंत्रतः ॥ २९ ॥ प्रोक्षयद्वारुणमेत्रीः पावमानीभिरेष च ॥ कुशात्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः ॥ ३० ॥ स्योना पृथ्वीति मृद्वात्रे इदंविष्णुरिति द्विजाः ॥ ततो नारायणं देवं संस्मरेत्प्रतिमज्जनम् ॥ ३१ ॥ निमज्ज्यांतर्जले सम्यक्तियते चाधमर्षणम् ॥

इसके पीछे किनारेपर आकर मंत्रोंसहित जलसे आचमन करके ॥ २९ ॥ वरुणदेवताके मन्त्र अथवा पावमानी स्क्तसे शरीरका प्रोक्षण करें; कुशाके अग्रके जलसे यत्तसहित देहका प्रोक्षण करके ॥ ३० ॥ 'स्योना पृथ्वी' इत्यादि मंत्रोंसे अथवा 'इदं विष्णु'-इत्यादि मंत्रोंको पढकर देहमें मट्टी लगावै; इसके पीछे प्रत्येक गोतेमें नारायणका स्मरण करें ॥ ३१ ॥ इसके पीछे जलके बीचमें निमग्न हुए अध्मर्षण मंत्र (ऋतं च सत्यमित्यादि ) को जपै ॥

स्नात्वाक्षतितिष्ठैस्तद्वदेविषिपितृभिः सहः ॥ ३२ ॥ तर्पेयित्वा जलं तस्मात्रिष्पीडय च समाहितः ॥ जलतीरं समासाय तत्र शुक्के च वाससी ॥ ३३ ॥ परिधायोत्तरीयं च कुर्य्यात्केशात्र धूनपेत् ॥ इसके पीछे स्नान करके अक्षत और तिलींसे देव ऋषि और पितरोंका ॥ ३२ ॥ नर्पण करके किनारेपर आकर वस्नको निचोडकर सावधानीसे सफेद वस्नोंको ॥ ३३ ॥ पहनकर दुपट्टापहने और बालोंको न झाडे; अर्थात् शिखाको नहीं फटकारे कारण कि, उसके जलका अंगपर गिरना अच्छा नहीं है ॥

न रक्तमुल्बणं वासो न नीलं च प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ मलाकं गंधहीनं च वर्जयेदंबरं बुधः ॥ ततः प्रक्षालयेत्पादी मृत्तोयेन विचक्षणः ॥ ३५ ॥

अत्यन्त लाल और नीला वस्न श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३४ ॥ मैले कुचैले और गन्धहीन वस्नको त्यागदे; इसके पीछे बुद्धिमान् मनुष्य महीके जलसे पैरोंको धोवै ॥ ३५ ॥

दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकणांकृतिवत्युनः

तिः पिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विः परिमार्जयेत् ॥ ३६ ॥

पादौ शिरस्ततोऽभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपस्पृशेत् ॥

अंग्रष्टानामिकाभ्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत् ॥ ३७ ॥

तथैव पंचिभिर्मूर्धि स्पृशेदेवं समाहितः ॥

अनेन विधिनाऽचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः ॥ ३८ ॥

कुर्वीत दर्भपाणिस्तूदङ्मुखः प्राङ्मुखोऽपि वा ॥

प्राणायामवयं धीमान्यथान्यायमतंदितः ॥ ३९ ॥

इसके पीछे दहने हाथका गौके कानके समान आकार बनाय देखेंकर तीन बार जल पिये ( आचमन करें ) फिर दो वार अंगूठेंसे मुखमार्जन करें अर्थात् दोनों होठोंको पोंछै॥ ३६॥ फिर पेर और किरपर जल छिडककर बीचकी तीन अंगुलियोंसे मुखको स्पर्श करें, अंगूठे और अनौमिकासे दोनों नेत्रोंको स्पर्श करें ॥३७॥ इस प्रकार विधिसहित बुद्धिमान् मनुष्य सावधान होकर पांची उंगलियोंसे मस्तकको स्पर्श करें, शुद्ध मनवाला बाह्मण इस विधिसे आचमन करके ॥ ३८॥ कुशा हाथमें लेकर पूर्वमुख हो आलसको छोडकर न्याससहित तीन प्राणायाम करें ॥ ३९॥

जपयज्ञं ततः कुर्वाद्वायत्रीं वेदमातरम् ॥ त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य तत्त्वं निवोधत ॥ ४० ॥

१ यहांपर देव ऋषियोंके अक्षतसे और पितरोंके तिलसे ऐसा क्रमिक जानलेना ॥

२ अर्थात् उसमें फेन बुलबुले आदिक दुष्ट धस्तु न होवें ऐसा देखले ।

३ यहां यह बात जानना चाहिये कि अंगुष्ट तर्जनीचे दोनों नासापुट, अंगुष्ट मध्यमासे चक्षु-युगल, अंगुष्टअनामिकासे कर्णद्वय, अंगुष्टकिनिष्टिकाचे नामिस्पर्ध करके हाथ घो हृदयको सम्पूर्ण हस्तने स्पर्श करे, फिर हाथ घो मूलोक्त अनुसारसे शिरको स्पर्श करके दोनों अनाओंको भी उसी-प्रकार स्पर्श करे इसको ओवनन्दनकर्म कहते हैं।

वाचिकश्चाप्युपांशुश्च मानसश्च त्रिया कृतिः ॥
त्रयाणामपि यज्ञानां श्रष्टः स्यादुत्तरोत्तरः ॥ ४१ ॥
यदुच्चनीचोच्चरितैः शब्दैः स्पष्टपदासरैः ॥
मंत्रमुच्चारयन्वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥ ४२ ॥
शनैरुच्चारयन्मंत्रं किंचिदोष्ठो प्रचालयेत् ॥
किंचिच्छ्वणयोग्यः स्यात्स उपांशुर्जपः स्मृतः ॥ ४३ ॥
धिया पटाक्षरश्रेष्या अवर्णमपदाक्षरम् ॥
शब्दार्थचिंतनाभ्यां तु तदुक्तं मानसं समृतम् ॥ ४४ ॥

इसके पीछे वेदोंकी माता गायत्रीको जपे और जपयज्ञ करे यह जपयज्ञ तीन प्रकारका है, आपसे उसका स्वरूप कहता हूं ॥ ४० ॥ वाचिक, उपांछ ( घीमी वाणीसे ) और मान- सिक यह तीन प्रकारके जपके भेद हैं ।इन तीनों जपयज्ञोंके बीचमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है॥४१॥ जिसका ऊंचा और नीचा उच्चारण स्पष्ट पदाक्षरोंके शब्दोंसे मन्त्रपाठ किया जाता है उसी- जपको वाचिक कहते हैं ॥ ४२ ॥ और जिसमें कुछ २ होठ कंपित हों और घीरे२ मन्त्रका उच्चारण हो कुछ २ शब्द सुनाई आता हो, उसे उपांछ जप कहते हैं ॥ ४३ ॥ बुद्धिसें ही पद और अक्षरकी पंक्तिका स्मरण हो वर्ण और पदाक्षर सुनाई न आवें; केवल शब्द और अर्थका विचार ही जिसमें हो, उसका नाम मानसिक जपयज्ञ है ॥ ४४ ॥

जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीद्ति॥
प्रसन्ने विपुलानगोत्रान्प्राप्तुवांति मनीषिणः ४५॥
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासपांश्च भीषणाः॥
जपितान्नोपसपीति दूरादेव प्रयांति ते॥ ४६॥
छद्ऋष्पादि विज्ञाय जपेनमंत्रमतंदितः॥
जपेदहरहज्ञांवा गायत्री मनसा द्विजः॥ ४७॥

जपसे स्तुति कियेजाकर देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं के प्रसन्न होनेपर मनुष्यों को बहु-तसी वंशकी वृद्धि प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥ जपकरने से भयंकर राक्षसगण, पिशाच और सर्प यह निकट नहीं आसकते बरन् वह दूरसे ही भाग जाते हैं ॥ ४६ ॥ छंद और ऋषिको जानकर आस्त्रस्यरहित होकर मन्त्र जपे, प्रतिदिन मनसे छन्द ऋषि आदिको जानकर न्नाह्मण गायत्रीको जपे ॥ ४७ ॥

> सहस्वपरमां देवीं शतमध्यो दशावराम् ॥ गायत्रीं यो जपेत्रित्यं स न पापेन लिप्यते ॥ ४८॥

सहस्र गायत्रीका जप श्रेष्ठ है, और शत (१००) गायत्रीका जप मध्यम, और दश-का जप निकृष्ट (अधम ) है, जो प्रतिदिन गायत्रीका जप करता है वह पापसे छिप्त नहीं होता ॥ ४८॥ स्यृतिः ३ ]

अथ पुष्पांजिलं कृत्वा भानवे चोध्वेबाहुकः ॥ उदुत्यं च जपेत्सूक्तं तचक्षुरिति चापरम् ॥ ४९ ॥ प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्कुरयोदिवाकरम् ॥

इसके उपरान्त श्रीसूर्यनारायणको पुष्पसहित जलको अंजुलो (अर्घ) देकर कर्ध्यबाह हो (ऊपरको दौनों हाथ उठा) कर ''उदुन्यं जातवेदसम्'' और ''तच्च क्षुर्देवहितम्'' इन सूक्तों- [ सूर्यकी स्तुतिके मंत्रों ] को जप ॥ ४९॥ इसके पीछे (सातवार वा तीनवार ) प्रदक्षिणा करके सूर्यको नमस्कार करे।।

तत्तत्तीर्थेन देवादीनद्भिः संतर्पयेद्विजः ॥ ५० ॥ स्नानवस्त्रं तु निष्पीडच पुनराचमनं चरेत् ॥ तद्वद्रक्तजनस्येह स्नानं दानं प्रकोतितम् ॥ ५१ ॥

फिर दिज; जलसे देवें आदिक तीर्थसे सूर्यदेवता आदिका तर्पण करैं ॥ ५० ॥ फिर स्नानके वस्नको निचांडकर पुनर्वार आचमन करैं; कारण कि इसी स्थानपर भक्तोंका स्नान और दान कहा है ॥ ५१ ॥

दर्भासीनो दर्भपाणिर्वह्मयज्ञाविधानतः ॥ प्राङ्मुखो ब्रह्मयज्ञं तु कुटर्यांच्छ्रद्वासमन्वितः ॥ ५२ ॥

श्रद्धायुक्त हो कुशाके आसनपर बैठकर कुशा हाथमें ले पूर्वमुख होकर विधिके अनुसार ब्रह्मयज्ञ करे ॥ ५२ ॥

ततोऽध्यं भानवे दद्यात्तिलपुष्पाक्षनान्वितम् ॥ उत्थाय मूद्धपर्यतं हंसः शुचिषदित्यृचा ॥ ५३ ॥ ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छेत्ततः पुनः ॥ विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समर्चयेत् ॥ ५४ ॥

इसके उपरान्त उठकर फिर तिल, पुष्प और अक्षतों से अर्घको मस्तक पर्यन्त उठाकर 'हंसः श्रुचिषत्' इत्यादि ऋचासे अभिमंत्रित करके सूर्यको दे ॥ ५३॥ फिर सूर्यभगवानको नमस्कार करके घरको जाय, वहां विधिसे पुरुषसूक्त ( सहस्रशीषी इत्यादि १६ मंत्र ) से विष्णुका पूजन करे ॥ ५४॥

१ यहां जपके उपरान्त अर्घ देकर उपस्थान कहा है परन्तु सो अन्यत्मृतिसे विरुद्ध होता है, अतः प्राणायामके अनन्तर 'आपो हि छा' इत्यादिक मंत्रसे मार्जन करनेपर अधमर्षणस्त जैप इसके उपरान्त आचमन करके इस अर्घको दे वो उपस्थान करे, तस्वश्चात् जम करे, उपस्थानमें उर्द्धवाहु होना मध्याहुमें ही कहा है, सायं प्रातः अंजली बांधकर ही करे ।

२ "कीनष्ठावर्जन्यंगुष्ठमूलान्यग्रं करस्य तु। प्रजापितिपितृत्रहादेवतीर्थान्यनुक्तमात्" ऐसा मनुका वचन हैं, अंगुलियोंके अग्रभागको देवतीर्थ कहते हैं, उससे देवताओंको तर्पण करे अंगुष्ठवर्षनीको मध्यके पितृतिर्थि कहते हैं उससे पितरोंका तर्पण करे। अंगुष्ठमूलको त्रह्यतीर्थ कहते हैं, उससे ऋषियोंका तर्पण करे।

वैश्वदेवं ततः कुर्याद्दलिकर्म विधानतः ॥ गोदोहमात्रमाकांक्षेदतियिं प्रति वै गृही ॥ ५५ ॥

इसके उपरान्त वैश्वदेवकी विधिके अनुसार वैश्वदेवको बलि देवै; जितने समयमें गोदुहन हो सकता हैं उतने समयतक गृहस्थी अतिथिकी बाट देखता रहे ॥ ५५॥

अदृष्टपूर्वमज्ञातमातिथिं प्राप्तमर्चयेत् ॥
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चांबुना ॥ ५६ ॥
स्वागतेनाप्रयस्तुष्टा भवंति गृहमेथिनः ॥
आस्रोनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराट् ॥ ५७ ॥
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायांति दुर्लभाम् ॥
अन्नदानेन युक्तेन तृष्यते हि प्रजापतिः ॥ ५८ ॥
तस्मादतिथये कार्यं पूजनं गृहमेथिना ॥

जिसको पहले कभी न देला हो ऐसे आये अतिथिका भी स्वागतवचन (आप अच्छे हैं बडी कृपा करी जो दर्शन दिया इत्यादि ) कहना, आसन देना, देलकर उठना, जल आदिसे अतिथिकी पूजा (सरकार ) करें ॥ ५६ ॥ स्वागत पूछनेसे गृहस्थीकी अग्नि संतुष्ट होती है, आसनके देनेसे इन्द्र पसन्न होते हैं ॥ ५७ ॥ चरणोंके धोनेसे पितृगण दुर्लभ प्रीतिको प्राप्त होते हैं, उत्तम अन्नके देनेसे प्रजापित ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं ॥ ५८ ॥ इस कारण गृहस्थि-थोंको अतिथिका पूजन करना अवश्य कर्तव्य है,

> भक्त्या च शक्तितो नित्यं पूजयोद्धेष्णुमन्वहम् ॥ ५९ ॥ भिक्षां च भिक्षवे दद्यात्वरित्राइ ब्रह्मचारिणे ॥ अकल्पितान्नादुद्धृत्य सव्यंजनसमन्विताम् ॥ ६० ॥ अकृते वैश्वदेवेऽपि भिक्षो च गृहमागते ॥ उद्धृत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षां दत्त्वा विसर्जयेत् ॥ ॥ ६१ ॥ वैश्वदेवात्कृतान्दोषाञ्छक्तो भिक्षुव्यंपोहितुम् ॥ न हि भिक्षुकृतान्दोषात्वैश्वदेवो व्यपोहित ॥ ६२ ॥ तस्मात्माताय यतये भिक्षां दद्यात्समाहितः ॥ विष्णुरेव यतिश्चायामिति निश्चित्य भावयेत् ॥ ६३ ॥

तथा गृहस्थी भक्ति और शक्तिसे सर्वदा विष्णुका पूजन करै ॥५९ ॥ अनंतरं अन्नके विभाग्यसे पूर्व ही व्यंजन ( भाजी ) सहित भिक्षा देवे ॥ ६०॥ संन्यासी और ब्रह्मचारी भिक्षुकको बिल वैद्वदेवके लिये अन्नको निकालकर भिक्षा देकर बिदा करैं॥ ६१ ॥ कारण कि, वैद्वदेक्के न करनेसे जो पाप होता है उसके दूर करनेको भिक्षुक समर्थ है और जो पाप भिक्षुकके निरादर करनेसे होता है, उस पापको वैश्वदेव दूर नहीं कर सकता ॥ ६२॥ इस कारण

नो अतिथि आवै उसे सावधान होकर भिक्षा दे और निःसन्देह संन्यासीको विष्णुका रूप विचारै ॥ ६३ ॥

सुवासिनी कुमारी च भोजयित्वा नरानपि ॥ बालवृद्धांस्ततः शेषं स्वयं संजीत वा गृही ॥ ६४ ॥

गृहस्थी मनुष्य प्रथम सहागिनी और कुमारी, बालक और वृद्ध इन मनुष्योंको भोजन कराकर पीछे शेष बचे अन्नको आप भोजन करै ॥ ६४॥

प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि भौनी च मितभाषणः ॥ अत्रमादी नमस्कृत्य ष्रहृष्टेनांतरात्मना ॥ ६५ ॥ पञ्च प्राणाहुतीः कुर्यान्मेत्रण च पृथकपृथक् ॥ ततः स्वादुकरान्नं च भुंजीत सुसमाहितः॥ ६६ ॥

(भोजनको इस भांतिस करै कि) पूर्वमुख अथवा उत्तरमुख होकर बैठे और मीन धा-रणकर अथवा परिमित बोलकर पसन्न चित्त हो प्रथम अन्नदेवको नमस्कार कर ॥ ६ ६ ॥ पीछे प्रथम् प्रथक् मन्त्रोंसे पाणाहुति ('प्राणाय स्वाहा' इत्यादि ) को करै, पीछे स्वादिष्ट अन्नको भलीभांतिसे सावधान होकर भोजन करै ॥ ६६॥

आचम्य देवतामिष्टां संस्मरन्तुद्रं स्पृश्चेत् ॥ इतिहासपुराणाभ्यां कीचत्कालं नयेद्रबुधः ॥ ६७ ॥

भोजनके उपरान्त आचमन करके इष्टदेवताका स्मरण करता हुआ उदरका स्पर्श करे, इसके उपरान्त विद्वान् मनुष्य कुछेक समयको इतिहास और पुराणोंके सुननेमें विताब ॥ ६७॥

ततः संध्यामुपासीत बहिगत्वा विधानतः ॥ कृतहोमस्तु भुजीत रात्री चातिथिभोजनम् ॥ ६८॥

फिर विविविधानसहित प्रामसे बाहर जाकर सन्ध्यावंदन करें; फिर होम करके और अभ्यागतको भोजन कराकर आप रात्रिको भोजन करें॥ ६८॥

सायं पातर्दिजातीनामशनं श्रुतिचोदितम् ॥ नांतरा भोजनं कुर्यादिषहोत्रसमो विधिः॥ ६९॥

सायंकाल और पातःकालमें भोजन करनेकी आज्ञा ब्राह्मणों को वेदने दी है, इस बीच-(दिनमें दुबारा) भोजन नहीं करे, कारण कि यह भोजनकी विधि भी अग्निहोत्रके तुल्य है ॥६९॥

शिष्यानध्यापयेश्वापि अनध्याये विसर्जयेत् ॥ स्मृत्युक्तानिख्छांश्वापि पुराणोक्तानिप द्विजः ॥ ७० ॥ महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यामिष पर्व्वस्रु ॥ तथाक्षयतृतीयायां शिष्यात्राध्यापयेद्विजः ॥ ७१ ॥ माधमासे तु सप्तम्यां रथाह्यायांतु वर्जयेत् ॥ अध्यापनं समभ्यस्यन्त्रानकाले च वर्जयेत् ॥ ७२ ॥

## नीयमानं शवं दृष्ट्वा महीस्थं वा दिजोत्तमाः ॥ न पठेद्रुदितं श्रुत्वा संध्यायां तु दिजोत्तमाः ॥ ७३ ॥

शिष्योंको पढावै और अनध्यायके दिन न पढावे, ब्राह्मण जो यह सम्पूर्ण अनध्याय अष्टमी चतुर्दशी आदिक धर्मशास्त्र और पुराणोंमें कहे हैं उनको पढाना वर्जित करदे॥ ७०॥ तथा महानवमी, द्वादशी, भरणी नक्षत्र, पर्व, अक्षयतृतीया इनमें भी द्विज शिष्योंको न पढावे॥ ७१॥ मावमहीनेकी रथसप्तमीको भी पढाना उचित नहीं खानके समय पढानेको वर्जदे॥ ७२॥ हे द्विजोत्तमो ! मुरदेको लेजाते अथवा पृथ्वीपर पडे हुए देखकर या रोनेके शब्दको सुनकर और सन्ध्याके समयमें न पढे॥ ७३॥

दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन दिजोत्तमाः॥ हिरण्यदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च ॥ ७४ ॥

और हे ब्राह्मणो ! यह दान भी गृहस्थियोंको देने योग्य है सुवर्णदान, गौदान और पृथ्वीदान ॥ ७४ ॥

एवं धर्मी गृहस्थस्य सारभृत उदाहतः ॥ य एवं श्रद्धया कुर्यात्म याति ब्रह्मणः पदम् ॥ ७५ ॥ ज्ञानोत्कर्षश्च तस्य स्यात्रासिंहप्रसादतः ॥ तस्मान्मुक्तिमवामोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः ॥ ७६ ॥

इस प्रकार गृहस्थीके सारम्त धर्मको मैंने तुमसे कहा; जो श्रद्धासहित इस धर्माचर-णको करता है वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥ और नरसिंह भगवानकी कृपासे उसे अधिक ज्ञानकी प्राप्ति होती है, हे द्विजोचमो!उस ज्ञानसे ब्राह्मण मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥७६॥

एवं हि विप्राः कथितो मया वः समासतः शाश्वतधर्मराशिः ॥ गृही गृहस्थस्य सतो हि धर्म्म कुवन्प्रयत्नाद्धरिमेति युक्तम् ॥ ७७ ॥ इति हारीते धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

हे विप्रगण ! संक्षेपसे मैने तुमसे सनातनधर्मका सम्ह कहा; गृहस्थी यत्नसहित गृह-स्थके पालने योग्य इस धर्मके करनेसे सर्वोत्तम विष्णु भगवान्को प्राप्त होता है; अर्थात् उसकी मुक्ति होजाती है ॥ ७७ ॥

इति हारीते धर्मशास्त्र भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ५.

अतः परं प्रवस्थामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः॥ धर्माश्रमं महाभागाः कथ्यमानं निबोधत॥ १॥

हे महाभाग सत्तमगण ! अब मैं वान १ स्थ धर्मको कहता हूं, तुम सावधान होकर मेरे कहें हुए उस आश्रमके धर्मको श्रवण करो ॥ १॥

गृहस्थः पुत्रपौत्रादीन्दृष्टा पिलतमात्मनः ॥ भायी पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेदनम् ॥ २ ॥

गृहस्थी पुत्रपौत्रादिको और अपनी वृद्ध अवस्थाको देखकर पुत्रोंके ऊपर अपनी खीको सौंप या उसे अपने संग लेकर वनको चलाजाय ॥ २ ॥

> नखरोमाणि च तथा सितगात्रखगादि च ॥ धारयञ्जुहुपाद्यिं वनस्थो विधिमाश्रितः ॥ ३ ॥

नस, केश और सफेद गात्रकी स्वचाको धारण करता हुआ वनमें स्थित हो शास्त्रकी विधिके अनुसार अग्निहोत्र करें ॥ ३॥

धान्येश्व वनसंभूतैर्नीवाराद्येरानिदितैः ॥
शाकमूळफलेवापि कुर्यान्नित्यं प्रयत्नतः ॥ ४ ॥
त्रिकालसानयुक्तस्तु कुर्यात्तीवं तपस्तदा ॥
पक्षांते वा समद्गीयान्मासान्ते वा स्वपक्षभुक् ॥ ६ ॥
तथा चतुर्थकाले तु भुंजीयादष्टमेश्यवा ॥
षष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोत्यवा भवेत् ॥ ६ ॥
धमें पंचात्रिमध्यस्यस्तया वर्षे निराश्रयः ॥
हेमंते च जले स्थित्वा नयेत्कालं तपश्चरन् ॥ ७॥

वनमें उत्पन्न हुए अथवा अनिदित नीवारादि अन्नसे शाक मूल फलोंसे यत्नसहित अपना निर्वाह और होमको करें ॥ ४ ॥ त्रिकाल स्नान कर तीक्षण (किंठन) तपस्या करें, पक्षके अन्तमें वा महीनेके अन्तमें भोजन करें और अपने आप भोजन बनाकर भक्षण करें ॥ ५ ॥ चीये पहरमें अथवा आठवें पहरमें या छठें पहरमें भोजन करें या वायु ही भक्षण करके रहे॥६॥ धर्म (उष्णकाल) में पंचामिके मध्यमें और वर्षाऋतुमें निराश्रयमें और शीतकालमें जलके मध्यमें बैठकर तप करता हुआ समय बितावे ॥ ७ ॥

एवं च कुर्वता येन कृतबुद्धियथाक्रमम् ॥ अपि स्वारमानि कृत्वा तु प्रवजेदुत्तरां दिशम् ॥ ८ ॥ आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः ॥ स्मरन्नतीदियं ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥ ९ ॥

जो कमानुसार इस प्रकार कर्मीके करनेमें समर्थ होता है वह धर्मात्मा अग्निको अपने

१ यहांपर चतुर्यकाल शब्दका अर्थ यह है कि, जिस प्रकार बाह्मणों की प्रातः काल और सायंकालों दो वार भोजन करनेकी विधि कही है, प्रातः काल मोजनका पहला काल कहा है, उसी प्रकारसे सायंक कालको दूसरा काल कहा है यदि कोई एकदिन ब्रत रहकर दूसरे दिन मध्याहके समयमें भोजन करे, तौ उसने चौथे समयमें भोजन किया; कारण कि उसके उस भोजनके पहले उसके भोजनका तीन वारका समय बीत चुका है, इस प्रकारते आठवां और छठा काल भी समझना योग्य है।

आत्मामें रखकर उत्तर दिशामें जाय ।। ८ ।। पीछे वनमें जाकर शरीर छूटनेतक मौन धारण कर जो तपस्वी अतींद्रिय (जिसको नेत्रआदि न जाने ) ब्रह्मका स्मरण करता है, वह ब्रह्म-लोकमें पूजित होता है ॥ ९ ॥

तपो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतांतरात्मा ॥ विमुक्तपापो विमलः प्रशांतः स याति दिन्यं पुरुषं पुराणम्॥१०॥ इति हारीते धर्मशाक्षे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

जो वानप्रस्थ वनमें जाकर मनको वशमें कर समाधि लगाये तप करता है, वह पापोंसे रहित निर्मल और शांतरूप वानप्रस्थ सनातन दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है ॥ १०॥ इति हारीते धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां पंचमोऽध्याय: ॥ ५॥

# वष्ठोऽध्यायः ६.

अतः परं प्रवस्यामि चतुर्थाश्रममुत्तमम्॥ श्रद्धया तमनुष्ठाय तिष्ठनमुच्येत बंधनात्॥१॥

इसके पीछे उत्तम चौथे आश्रम ( संन्यास ) का धर्म कहता हूं,श्रद्धासहित उस धर्मके अनु-ष्ठान करनेवाळा मनुष्य संसारके बंधनसे छट जाता है ॥ १॥

एवं वनाश्रमे तिष्ठन्पातयंश्चेव किल्विषम् ॥
चतुर्थमाश्रमं गच्छेरसंन्यास्विधिना द्विजः ॥ २ ॥
दस्वा पितृभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यद्वतः ॥
दस्वा श्राद्धं पितृभ्यश्च मानुषेभ्यस्तथारमनः ॥ ३ ॥
इष्टिं वेश्वानरीं कृ स्वा माङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा ॥
आग्निं स्वारमिन संरोप्य मंत्रवत्मव्रजेरपुनः ॥ ४ ॥

इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रममें स्थिति कर और पापोंको दूर करता हुआ ब्राह्मण संन्यासकी विधिसे चौथे आश्रममें जाय (संन्यास को ले ) ॥ २ ॥ पितर देवता और मनुष्य इनके निमित्त दानकरके और पितर मनुष्य अपनी आत्माके लिये ब्राह्म करके ॥ ३ ॥ पूर्व अथवा उत्तरको मुख करके वैश्वानरी येज्ञ करै, फिर अपनेमें अग्निको मानकर मंत्रका ज्ञाता पुरुष संन्यासको ब्रह्म करै ॥ ३ ॥ १॥

ततःप्रभृति पुत्रादौ स्नेहालापादि वर्जयेत् ॥ वंधूनामभयं द्यात्सर्वभूताभयं तथा ॥ ५ ॥ त्रिदंडं वैष्णवं सम्यक् संततं समप्वकम् ॥ वेष्टितं कृष्णगोवालरज्जुमच्चतुरंगुलम् ॥ ६ ॥

१ वैश्वानरी यह सन्यास छेत समय होता है।

शौचार्थमासनार्थं च सुनिमिः ससुदाहृतम् ॥ कौपीनाच्छादनं वासः कंथां शीतिनवारिणीम् ॥ ७ ॥ पादुके चापि मृद्वीयाकुर्यान्नान्यस्य संग्रहम् ॥ एतानि तस्य छिंगानि यतेः प्रोक्तानि सर्वदा ॥ ८ ॥

उसी समयसे पुत्रादिकोंका रनेह और संभाषणादिको त्याग दे और अपने बंधु तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दान करें ॥ ५ ॥ चार अंगुलका कपडा और काली गौके बालोंकी रस्सी लिपटी हो और जिसकी ग्रंथि सम हों, ऐसा वांसका त्रिदण्ड ग्रहण करें ॥ ६ ॥ शौच और आसनके विचारके लिये मुनियोंकी कही हुई कौपीन और शीतको दूर करनेवाली गुदडी ॥ ७ ॥ और खडाऊं इनको ग्रहण करें, अन्य वस्तुका संग्रह न करें यह संन्यासीके सदैव कालके चिद्र कहें हैं ॥ ८ ॥

संग्रह्म कृतसंन्यासी गत्वा तीर्धमनुत्तमम् ॥
स्नात्वाऽऽचम्य च विधिवद्रस्त्रपूतेन वारिणा ॥ ९ ॥
तर्पयित्वा तु देवांध मंत्रवद्भास्करं नमेत् ॥
आत्मानं प्राङ्मुखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत् ॥ १० ॥
गायत्रीं च यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्यरं पदम् ॥

प्वींक्त सम्पूर्ण वस्तुओंका संग्रह कर संन्यास छेनेवाळा उत्तम तीर्थमें जाकर वस्नपूत (छने) जलसे विधिसहित आचमन करै; और स्नान करै॥ ९॥ इसके उपरान्त देवताओंको तर्पण कर सूर्यभगवान्को तथा आत्माको नमस्कार करै, पूर्वको मुलकर मौन धारण कर तीन प्राणायाम करै॥ १०॥ पीछे यथाशक्ति गायत्रीका जप करनेके उपरान्त परन्तस्का ध्यान करै,

स्थित्यर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथान्यत् ॥ ११ ॥
सायंकाले तु विप्राणां गृहाण्यभ्यवपद्य तु ॥
सम्यग्यानेन कवलं दक्षिणेन करेण वे ॥ १२ ॥
पात्रं वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोषयेत् ॥
यावतान्नेन तिक्षः स्यातान्द्रेक्षं समाचरेत् ॥ १३ ॥
ततो निश्त्य तत्पात्रं संस्थाप्यान्यत्र संयमी ॥
चतुर्भिरंगुलैश्छाच ब्रासमान्रं समाहितः ॥ १४ ॥
सर्वद्यंजनसंयुक्तं पृथक्पात्रे नियोजयेत् ॥
स्यादिभृत देवभ्यो दत्त्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ॥ १५ ॥
संजीत पात्रपृष्टके पात्रे वा वाग्यतो यतिः ॥
चटकाइवत्थपणेषु द्वंभितेन्द्वकपात्रके ॥ १६ ॥

कोविदारकदंबेषु न भुजीयात्कदाचन ॥
मलाकाः सर्व उच्यंते यतयः कांस्यभोजिनः ॥ १७ ॥
कांस्यभांडेषु यत्पाको गृहस्थस्य तथैव च ॥
कांस्य भोजयतः सर्व्वं किल्विषं शाप्तुयात्तयोः ॥ १८ ॥
भुक्ता पात्रे यतिर्नित्यं क्षालयेन्मंत्रपूर्वकम् ॥
ज दुष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥ १९ ॥

अतिदिन अपनी जीविकाके निमित्त भिक्षाके लिये अमण करें ॥ ११॥ सन्ध्याके समय जाह्मण के घरपर जाकर दिहने हाथसे मलीभांति कवल ( प्रास ) मांगे ॥ १२॥ बांये हाथमें पात्रको रखकर उसे दिहने हाथसे खाली करें अर्थात् पात्रमेंसे अन्नको निकाले; जितने अन्नसे अपनी तृप्ति होसके उतने ही भिक्षाका संग्रह करें ॥ १३॥ इसके पीछे फिर लौटकर उस पात्रको दूसरे स्थानपर रख और बार अंगुलसे ढककर सावधानीसे एक ग्रासको ॥ १४॥ प्रत्यूण व्यंजनों सहित वृसरे पात्रमें रक्खे और उसको सूर्यआदि भूत देवताओंको देकर कि जलसे छिडक कर ॥ १५॥ पत्तोंके दोने या पात्रमें संन्यासी मौन धारण कर भोजन करें, वड, पीपल, अगस्त, तेंदु, ॥ १६॥ कनेर, कदंब इनके पत्तोंमें कभी भोजन न करें, तो संन्यासी कांसीके पात्रमें भोजन करते हैं उनको मलीन कहा है ॥ १७॥ कांसीके पात्रमें जो सोजन पकाता है और कांसीके पात्रमें जिमानेवाले गृहस्थीको जो पाप होता है, उन दोनोंके पाप कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाले संन्यासीको लगता है ॥ १८॥ संन्यासी जिस पात्रमें भोजन करें उस पात्रको मंत्रोंसे प्रक्षालन ( धोना ) करें, वह पात्र यज्ञके चमसा ( एक यज्ञका पात्र होता है ) के समान कभी अञ्चद्ध नहीं होता ॥ १९॥

अथाचम्य निद्ध्यास्य उपतिष्ठेच भास्करम् ॥ जपध्यानेतिहासैश्च दिनशेषं नयेद्बुधः॥ २०॥

इस उपरान्त आचमन और ध्यान करके भगवान् सूर्यदेवकी स्तुति करे और विद्वान मनुष्य शेष दिनको जप ध्यान और इतिहासों में व्यतीत करे ॥ २०॥

कृतसंध्यस्ततो रात्रिं नेषेदेवगृहादिषु ॥ हत्युंडरीकनिलये ध्वायेदारमानमन्ययम् ॥ २१ ॥

सायंकालमें सन्ध्यावंदनादि कर देवचरमें रात्रिको बितावै; अपने हृदयह्मी कमलमें अवि-नाशी आत्माका ध्यान करे ॥ २१॥

> र्याद धर्मरातिः शांतः सर्वभूतसमी वशी ॥ प्राप्नोति परमं स्थानं यस्त्राप्य न निवर्तते ॥ २२ ॥

यदि संन्यासी इस प्रकारसे धर्ममें तत्पर और सब प्राणियों में समदर्शी, वशी ( जिसके इंद्रिय वशमें हो ) और शांत हो तो वह उत्तम स्थानको प्राप्त होता है, वहां जाइर फिर उसे इस संसारमें आना नहीं पडता ॥ २२॥ त्रिदंडभृद्यो हि पृथवसमाचरेच्छनैः श्रेनेर्यस्तु बहिर्मुखाक्षः ॥ संसुच्य संसारसमस्तवंधनात् स याति विष्णोरमृतात्मनः पदम् ॥२३॥ इति हारीते धर्मशास्त्रे वष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

जो त्रिदंडी संन्यासी पृथक् २ ऐसा आचरण करें और धीरे २ जिसकी इन्द्रिय संसारसे विरक्त होजांय, वह संसारके सम्पूर्ण बंधनोंको तोडकर अमृतक्रपी विष्णुभगवान्के पदको प्राप्त होता है ॥ २३॥

इति हारीते धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

#### सप्तमोऽध्यायः ७

वर्णानामाश्रमाणां च कथितं धर्मलक्षणम् ॥ येन स्वर्गापवर्गों च शाप्नुवंति द्विजातयः ॥ १ ॥

वर्ण और आश्रमोंके धर्मीका स्वरूप कहा, इस धर्मका अनुष्ठान करनेसे द्विनातिगण स्वर्ग और मोक्षको पाते हैं ॥ १ ॥

> योगज्ञास्त्रं प्रवक्ष्यामि संक्षेपात्सार्युत्तमम् ॥ यस्य च श्रवणाद्यांति मोक्षं चेव सुसुक्षवः ॥ २ ॥

इस समय संक्षेपसे योगशास्त्रका उत्तम सार कहता हं, जिसके सुननेसे मोक्षकी इच्छा करनेवाले मनुष्य मुक्त होजाते हैं ॥ २ ॥

> योगाभ्यासबेळनेव नद्येयुः पातकानि तु ॥ तस्माद्योगपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥ ३ ॥

योगाभ्यासके बलसे ही सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं, इस कारण योगमें तत्पर होकर मनुष्य उत्तम आचरणसे नित्य ध्यान करें ॥ ३ ॥

प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेद्रियम् ॥ धारणाभिवेशे कृत्वा पूर्वं दुर्धर्षणं मनः ॥ ४ ॥ एकाकारमनानंतं हुद्धे। रूपमनापयम् ॥ सूक्ष्मात्मूक्ष्मतरं ध्यापेज्ञगटाधारमच्युतस् ॥ ५ ॥

प्रथम प्राणायामसे वाणीको, प्रत्याहार (विषयोंसे इन्द्रियोंके हटाने) से इन्द्रियको और मारणा (स्थिरताके कर्म) से वश करने अयोग्य मनको वशमें करके ॥ ४ ॥ एकाप्रचित्त होकर देवताओंको भी अगम्य (प्राप्तिके क्योग्य) और स्क्ष्मसे स्क्ष्म जो जगत्के आश्रय विष्णु भगवान् हैं उनका ध्यान करे ॥ ५ ॥

आत्मना बाहिरंतःस्थं गुद्धचामीकरप्रभम् ॥ रहस्येकांतमासीनो ध्यायेदामरणांतिकम् ॥ ६ ॥ जो ब्रह्म अपने स्वरूपसे बाहर और भीतर स्थित है और शुद्ध सुवर्णके समान जिसकी कांति है, ऐसे ब्रह्मका एकान्तमें बैठकर मरण समयतक ध्यान करें ॥ ६ ॥

> यत्सर्वप्राणिहृद्यं सर्वेषां च हृदि स्थितम् ॥ यच सर्वजनैत्रेंयं सोऽहमस्मीति चितयेत् ॥ ७ ॥

जो सम्पूर्ण प्राणियोंका त्हदय है, जो सबके हृद्यमें विराजमान है और जो सबके जानने योग्य है, वह परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा चिंतवन करें ॥ ७ ॥

> आत्मलाभसुखं यावत्तेपाध्यानमुदीरितम् ॥ श्रुतिस्मृत्यादिकं धर्मं तद्दिरुद्धं न चाचरेत् ॥ ८ ॥

जबतक आत्माके लाभका सुख न हो, तबतक शाखकारोंने तप, ध्यान श्रुति और स्मृति तिका धर्म करना कहा है, आत्माकी प्राप्तिका विरोधी जो है उसको न करै॥ ८॥

यथा रथोऽदवहीनस्तु यथाश्वी रथिहीनकः॥
एवं तपश्च विद्या च संयुतं भेषजं भवेत्॥ ९॥
यथात्रं मधुसंयुक्तं मधु वात्रेन संयुतम्॥
डभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः॥ १०॥
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्॥
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः॥ ११॥
देहद्वयं विहायाशु मुक्तो भवति वंधनात्॥
न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्॥ १२॥

जिस प्रकारसे घोडेके विना रथ और सारथीके विना घोडा नहीं चलता और दोनों ही परस्परमें सहायक हैं; इसी प्रकारसे विद्या भी तपस्याके विना माथ हुए कुछ काम नहीं कर सकती, विद्या ( ज्ञान ) तप यह दोनों मिलकर संसारके रीगकी औषधी है। ॥ ९॥ जिस मांति मीठेसे युक्त अन्न और अन्नसे युक्त मीठा और जैसे दोनों 'स्वॉसे ही आकाशमें पक्षियोंकी गति ( उडान ) है।। १०॥ उसी मांति ज्ञान और कर्म इन दोनोंसे ही सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति होती है; ज्ञान और तपसे युक्त और योगमें तत्पर हुआ ब्राह्मण ॥ ११॥ दोनों देहों (स्थूल और स्क्ष्म) को शिष्ठ छोडकर बंधनसे छूटजाता है, इस मांति जिसका देह नष्ट होगया है उसका नाश कभी नहीं होता ॥ १२॥

मया वः कथितः सर्वो वर्णाश्रमविभागज्ञः॥ संक्षेपेण दिजश्रेष्ठा धर्मस्तेषां सनातनः॥ १३॥

हे द्विजोत्तमो ! मैंने वर्ण और आश्रमके भेद और उनका सनातन धर्म संक्षेपसे तुम लोगोंसे कहा ॥ १३ ॥

श्रुत्वैवं मुनयो धर्मं स्वर्गमोक्षफळप्रदम् ॥ प्रणम्य तमृषिं जग्मुर्मुदिताः स्वं स्वमाश्रमम् ॥ १४ ॥ स्मृतिः ३ ]

स्वर्ग और मोक्षके देनेवाले धर्मको इस प्रकार सुनकर उन हारीतमुनिको नमस्कार करकै सब मुनि प्रसन्न होकर अपने २ आश्रमको चलेगये।। १४ ।।

धर्मशास्त्रमिदं सर्वं हारीतमुखनिःसृतम्॥

अधीत्य कुरुते धर्म स याति परमां गतिम् ॥ १५ ॥ जो मनुष्य हारीतमुनिके कहे हुए धर्मशास्त्रको पढकर धर्मका आचरण करता है वह मोक्षको प्राप्त होता है ।। १५ ।।

> ब्राह्मणस्य तु यत्कर्म कथितं बाहुजस्य च ॥ **उरुजस्यापि यत्कर्म कथितं पादजस्य च ॥ १६ ॥** अन्यथा वर्तमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥ यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथैव च ॥ १७ ॥ तस्मारस्वधर्मं कुर्वीत दिजो नित्यमनापदि॥ राजेंद्र वर्णाश्चत्वारश्चत्वारश्चापि चाश्रमाः ॥ १८ ॥ स्वधर्म येऽनुतिष्ठन्ति ते यांति परमां गतिम् ॥

ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्रको जो कर्म इसमें कहा है ॥१६॥ उसके विरुद्ध बर्ताव जो करता है, वह जातिसे शीघ ही पतित होजाता है. जो धर्म जिस वर्णका कहा है वह उसी प्रकारका उस वर्णका है ।।१७।। इस कारण ब्राह्मण आपस्कालको छोडकर अपने धर्मको करे, हे राजाओं के स्वामी ! चार वर्ण और चार ही आश्रम हैं।। १८॥ जो अपने धर्मको करते हैं वे परम गतिको प्राप्त होते हैं।

> स्वधर्मेण यथा नृणां नरसिंहः प्रसीदिति ॥ १९॥ न तुष्यति तथान्येन कर्मणा मधुसूदनः॥ अतः कुर्वत्रिजं कर्म यथाकालमतन्द्रितः ॥ २० ॥ सहसानीकदेवेशं नरसिंहं च सालयम् ॥ २१ ॥

भगवान् नरसिंहदेव जिस प्रकारसे अपने धर्ममें स्थित मनुष्योंपर प्रसन्न होते हैं ॥१९॥ उसी भांति अन्य कर्मसे प्रसन्न नहीं होते, इस कारण सर्वदा आलस्यरहित होकर समयपर कर्म करता हुआ मनुष्य ॥ २० ॥ सहस्रों देवताओं के स्वामी समंदिर भगवान्को ॥ २१ ॥

उत्पन्नवैराग्यवलेन थोगी ध्वायेत्परं ब्रह्म सदा क्रियावान् ॥ सत्यं सुखं रूपमनंतमाद्यं विहाय देहं पदमेति विष्णोः॥ २२ ॥ इति हारीते धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥

सर्वदा परब्रह्मको उत्पन्न हुए वैराग्यके बलसे कियावान् योगी जो ध्यान करता है वह देहको त्यागकर मत्य सुखरूप अनंत विष्णुके पदको प्राप्त होता है।। २२।।

इति हारीते धर्मशास्त्र भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ इति हारीतस्मृतिः समाप्ता ३.

# औशनसी स्मृतिः ४.

### भाषाटीकासमेता ।



अथौरानसं धर्मशासम् ॥ उराना उवाच ॥ अतः परं मबक्षामि जातिवृत्तिविधानकम् ॥ अनुस्रोमविधानं च मतिस्रोमविधिं तथा ॥ १ ॥ सांतरास्कर्षयुक्तं सर्वं संक्षिप्य चेल्यते ॥

अब जाति और वृत्तिका विधान अनुलोम ( नीच जातिकी कन्यामें ऊँच वर्णसे उत्पन्न ) की विधि तथा प्रतिलोम ( ऊँचे वर्णकी कन्यामें नीच वर्णसे उत्पन्न ) की विधि कहता हूं॥ ॥ १॥ अंतरालक (जो इनके वीचमें उत्पन्न हुए हैं पुलिंद आदि ) उन करके संयुक्त सम्पूर्ण संक्षेपसे कहाजाता है;

> नृपाद्राह्मणकम्यायां विवाहेषु समन्वयात् ॥ २ ॥ जातः सूतोऽत्र निर्दिष्टः प्रतिलोमविधिद्विजः ॥ वेदानईस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः ॥ ३ ॥

क्षत्रियसे ब्राह्मणकी कन्यामें विवाह होनेपर जो उत्पन्न होता है।। २ ॥ वह स्त जाति कहाता है, यह प्रतिलोमविधिका द्विज होता है, यह स्त वेदका अधिकारी नहीं होता, यह केवल उन वेदोंके धर्मोंका उपदेश ( बतानेवाला ) होता है ॥ ३ ॥

> सुतादिष्रमसुतायां सुतो वेणुक उच्यते ॥ नृपायामेव तस्पैव जातो यश्चर्मकारकः ॥ ४ ॥

सूतसे ब्राह्मणकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे वेणुक (वाड) कहते हैं और क्षत्रीकी कन्यामें जो सूतसे पैदा हो उसे चमार कहते हैं॥ ४॥

> ब्राह्मण्यां सिवयाचीर्याद्धकारः प्रजायते ॥ वृत्तं च शूद्रवत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ॥ ५ ॥ यानानां ये च वोडारस्तेषां च परिचारकाः ॥ शूद्रवृत्त्या तु जीवंति न क्षात्रं धर्ममाचरेत् ॥ ६ ॥

बाह्मणकी कन्यामें क्षत्रियसे चौर्यसे जो उत्पन्न हो उसे स्थकार ( नढई ) कहते हैं इसका धर्म बाह्मणका धर्म नहीं होता है, जो धर्म शृद्धका है वही धर्म इसका होता है ॥५॥ जो यान

( ९९ )

(सवारी ) के उठानेवाले हैं, अथवा जो उनके सेवक होकर शूद्रको जीविकासे निर्वाह करते हैं वे भी क्षत्रियके घर्मके आचरण न करें ॥ ६ ॥

ब्राह्मण्यां वैश्वसंसर्गाजातो मागध उच्यते ॥ बंदित्वं ब्राह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ ७ ॥ प्रशंसावृत्तिको जीवेद्वैश्यप्रेष्यकरस्तथा ॥

जो वैश्यसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हो उसे मागघ (माट ) कहते हैं, यह क्षत्री और ब्राह्मणोंके बंदी ( स्तुति करनेवाला ) होता है ॥ ७ ॥ उसकी जीविका प्रशंसा ही है या वैदयका दास

स्मृतिः ४ ]

होकर रहे ॥ ब्राह्मण्यां ज्ञूद्रसंसर्गाजातश्चण्डास उच्यते ॥ ८॥ सीसमाभरणं तस्य कारणीयसमथापि वा ॥

वधी कंठे समाबद्ध्य झहरीं कक्षतोऽपि वा ॥ ९ ॥ मलापकर्षणं ग्रामे ५वीह्ने परिशुद्धिकम् ॥ नापराह्ने प्रविष्टोऽपि बहिर्गामाच नैर्ऋते ॥ १० ॥

विंडीभूता भवंत्पत्र नो चेद्रध्या विशेषतः ॥ ब्राह्मणीसे उत्पन्न हुआ शूद चांडाल कहाता है ॥ ८ ॥ इसके आभूषण सीसे तथा लोहेके

होते हैं, यह गलेमें वधी (चमडेका पट्टा ) और कोखमें झालरी (झाडुटलिया) बांधकर ॥ ९ ॥ मध्याहकालसे पहिले गाँवमें शुद्धिके लिये मलको उठावे और मध्याहके पीछे गाँवमें प्रवेश न करै, परन्तु नैर्ऋत दिशामें गाँवसे बाहर ही निवास करै ॥१०॥ और यह सब जने एक ही स्थानपर रहें और जो न रहें तो यह वधके बोग्य हैं,

चण्डालादेश्यकस्यायां जातः श्वयन उन्यते ॥ १२ ॥ थमांसमक्षणं तेषां थान एव च तद्वलम् ॥

चांडालसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुआ श्वपच कहाता है ॥ ११ ॥ वे कुत्तेका मांस ही अक्षण करते हैं और उनका बल कुत्ता ही है,

नृपायां वैश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥ १२ ॥ तंतुवाया भवंत्येव वसुकांस्योपजीविनः ॥ शीलिकाः केचिद्त्रैव जीवनं वस्त्रिनिर्मिते ॥ १३ ॥

क्षत्रियकी कन्यामें जो वैश्यसे उत्पन्न होता है वह आयोगव (जुलाहा वा कौरी ) कहाता है ॥ १२ ॥ वह बुनकर और कांसीके व्यापारसे अपनी जीविका निर्वाह करै, इन्हीमेंसे जो

वस्न निर्माण करने (सूत रेशम आदिके कसीदे ) से जी जीविका करते हैं, वे शीलक

कहाते हैं ॥ १३ ॥

( 200)

अष्टादश्रमृतयः -

अौशनसी-

आयोगवेन विशायां जातास्ताम्रोपजीविनः॥

आयोगवसे जो ब्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्न होते हैं वह ताम्रोपजीवी ( ठठेरे) होते हैं,

तस्यैव नृपकन्णयां जातः सूनिक उच्यते ॥ १४ ॥

और क्षत्रियकन्यामें आयोगवसे जो उत्पन्न हो उसे सुनिक ( सोनी ) कहते हैं ॥ १४ ॥ सूनिकस्य नृपायां तु जाता उद्धंधकाः समृताः ॥

निर्णेजयेयुर्वस्त्राणि अस्पृश्याश्च भवंत्यतः ॥ १५ ॥

क्षत्रियकी कन्यामें जो सूनिकसे उत्पन्न हो उसे उद्घंषक कहते हैं, ये वस्त्रोंको धोते हैं और स्पर्श करने योग्य नहीं होते ॥ १५ ॥

नृपायां वैश्यतश्चीर्यात्पुहिंदः परिकीर्तितः ॥

पशुवृत्तिर्भवेत्तस्य हन्युस्तान्दुष्टसत्त्वकान् ॥ १६ ॥

जारींसे जो वैश्यद्वारा क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हो वे पुलिंद कहाते हैं, पुलिंद दुष्ट जीवोंके मारनेवाले और पशुओंको मारकर मांसवृत्ति करते हैं ॥ १६॥

नृपायां सृद्धंसर्गाजातः पुल्कस उच्यते ॥ सुरावृतिं समारुह्य मर्खावेकयकर्य्मणा ॥ १७॥

कृतकानां सुराणां च विकेता पाचको भवेत्॥

शूदसे क्षत्रियकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे पुलकस (कलाल) कहते हैं, वह मदिरासे जीविका करके मिंदरा वा मीठा बेचते हैं ॥ १७ ॥ और यह मंदिराको बनाता भी है और वनी बनाई मदिराको भी बेंचता है,

पुलकसाद्वेश्यकन्यायां जातो रंजक उच्यते ॥१८॥ इस पुरुकससे वैश्यकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे रंजक कहते हैं ॥ १८॥

नृपायां शुद्रतश्चीर्याजातो रंजक उच्यते॥ शूदद्वारा जारसे क्षत्रियकी कन्यामें जो उत्पन्न होता है उसे रंजक (रंगरेज) कहते हैं,

वैश्यायां रंजकाचातो नर्तको गायको भवेत्॥ १९॥ वैश्यकी कन्यामें जो रंजकसे उत्पन्न हो उसे नर्तक ( नट ) वा गायक ( कत्थक )

हहते हैं ॥ १९ ॥

वैङ्यायां शूट्रसंसर्गाजाती वैदेहिकः स्मृतः ॥ अजानां पासनं कुर्व्यान्यहिषीणां गवामपि॥ २०॥ द्धिशीराज्यतकाणां निक्याजीवनं भवेत् ॥

श्रुद्धसे जो वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हो उसे वैद्हिक (गहरिया ) कहते हैं, यह गाय, मैंस ाकरी इनको पाले ।। २० ॥ और जीविका उसको दही. घी, महा. इनका बेंचना है,

वैदोहिकाचु विपायां जाताश्चर्मोपजीविनः ॥ २१ ॥

त्राक्षणीमें जो वैदेहिकसे उत्पन्न हो वह चर्मोपजीयी होता है; अर्थात् चाम वेंचकर जीविक। करता है ॥ २१॥

नृपायामेव तस्यैव सुचिकः पाचकः स्मृतः ॥

क्षत्रियकी कन्यामें जो वैदेहिकसे उत्पन्न हो उसे स्चिक (दरजी ) अथवा पाचक (रहोई बनानेवाला ) कहते हैं,

वैश्यायां शूद्धतश्रीय्यांज्जातश्रको स उन्यंते ॥ २२ ॥ तैलपिष्टकजीवी तु लवणं भावयन्युनः ॥

चोरीसे जो वैश्यकी कन्यामें शूदसे उत्पन्न हो, वह चकी (तेठी) कहाता है ॥ २२ ॥ इसकी जीविका, तिल, खल, अथवा लवणसे है,

> विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायां तु समंत्रकम् ॥ २३ ॥ जातः सुवर्ण इत्युक्तः सानुस्त्रोमद्भिजः स्मृतः ॥ अथ वर्णक्रियां कुर्वन्नित्यनैमित्तिकीं क्रियाम् ॥ २४ ॥ अश्वं रथं हस्तिनं च वाहयेद्दा नृपाज्ञया ॥ सैनापत्यं च भेषज्यं कुर्याज्जीवेतु वृद्धिषु ॥ २५ ॥

जिस क्षत्रियकी कन्याका ब्राह्मणके साथ विधि विधान सहित विवाह हुआ है उस कन्यासे जो उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥ उसे अनुलोम सुवर्णद्विज कहते हैं, यह निल्य नैमिचिक(जात-कर्मादि ) कियाको करताहुआ ॥ २४ ॥ घोडा, रथ, हाथी इनको राजाकी आज्ञासे चलात है और सेनापति बनकर अथवा औषधोंसे अपना निर्वाह करें ॥ २५ ॥

नृपायां विमतश्रीय्यात्संजाता यो भिषवस्मृतः ॥ अभिषिकनृपस्याज्ञां परिपाल्येतु वैद्यकम् ॥ २६ ॥ आयुर्वेदमथाष्टांगं तंत्रोक्तं धर्ममाचरेत् ॥ ज्योतिषं गणितं वापि कायिकीं वृद्धिनाचरेत् ॥ २०॥

क्षत्रियकी कन्यामें चोरीसे जो बाह्यणसे उत्पन्न होता है, वह भिषक कहाता है, वह राजाकी आज्ञासे वैद्यक करता है ॥ २६ ॥ यह अष्टांग आयुर्वेद अथवा तंत्रोक्त धर्मोको करें और ज्योतिष अथवा गणितविद्यासे अपना निर्वाह करें ॥ २७ ॥

नृपायां विधिना विषाज्जातो तृप इति स्मृतः ॥

क्षत्रियकी कन्यामें जो विधानपूर्वक ब्राह्मणसे उत्पन्न हो ( अर्थात् उसका विवाह यथाशास्त्र करके पश्चात् ) वह नृप होता है;

नृपायां नृपसंसर्गात्ममादाद्गृहजातकः ॥ २८ ॥ सोऽपि क्षत्रिय एव स्यादाभिषेके च वर्जितः॥ अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ॥ २९ ॥ सर्वे तु राजवृत्तस्य शस्यते पद्वंदनम् ॥ पुतर्भूकरणे राज्ञां नृपकालीन एव च ॥ ३० ॥

और इस राजासे क्षत्रियकी कन्यामें प्रमादसे जो उत्पन्न हो, उसे गूढ कहते हैं ॥ २८ ॥ और वह भी क्षत्रिय होता है परन्तु अभिषेक (राजतिलक) के योग्य नहीं होता अभिषेक की अवोग्यतासे इसे गोज (गोल) कहते हैं ॥ २९ ॥ सब प्रकारसे राजाके चरणोंकी वंदना (नमस्कार) करना ही श्रेष्ठ है; यह गोज राजाओं के पुनर्भ्करणमें (दूसरा विवाह करने में ) राजाके समान है; अर्थात् इसके यहां राजा दूसरा विवाह करले ॥ ३० ॥

वैरैयायां विधिना विप्राज्जातो हांबष्ठ उच्यते ॥
कृष्याजीवी भवेत्तस्य तथैवाप्रेयवृत्तिकः ॥ ३१ ॥
ध्वजिनी जीविका वापि अंबष्ठाः शस्त्रजीविनः ॥

विधानसहित विवाही हुई वैदयकी कन्यामें जो ब्राह्मणसे उत्पन्न होता है उसे अंबष्ठ कहते हैं, खेती अथवा आग्नेय (लकडी) यही उसकी जीविका है ॥ ३१॥ अंबष्टोंकी जीविका सेना अथवा शक्तकी है,

वैश्यायां विप्रतश्चीर्यात्कुंभकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ और चोरीसे वैश्यकी कत्यामं जो ब्राह्मणसे उत्पन्न हो उसे कुम्हार कहते हैं ॥ ३२ ॥

कुलालवृत्त्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः॥
सूतके प्रेतके वापि दीक्षाकालेऽथ वापनम्॥ ३३॥
नाभेरूध्वं तु वपनं तस्मात्रापित उच्यते॥
कायस्थ इति जीवतु विचरेच इतस्ततः॥ ३४॥
काकाल्लीस्यं यमान्क्रीयं स्थपतेर्थं कृतनम्॥
आद्यक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीर्तितः॥ ३५॥

इसकी जीविका कुलालकी वृत्ति ( मट्टीके पात्र बनानेसे ) होती है; इसीसे नापित ( नाई ) उत्पन्न होते हैं; जन्मस्तक अथवा मरणस्तकमें अथवा दीक्षा कालमें यह केशोंका छेदन करते हैं ॥ ३३ ॥ नाभी (टूंडी ) के ऊपरके केशोंके काटनेसे उसे नापित कहते हैं और यह कायस्थ नामसे इघर उघर विचरण करता हुआ जीविका करता है ॥ ३४ ॥ काक (कोआ) से चपलता, यमराजसे कूरता स्थपित ( बर्द्ध ) से काटना इन तीनों अर्थके जतानेके लिये इन तीनों शब्दोंके पहले अक्ष-रको लेकर इसको कायस्थ कहा है ॥ ३५ ॥

शृद्रायां विधिना विषाज्जातः पारश्चो मतः॥ भद्रकादीन्समाभित्य जीवेयुः पृतकाः स्मृताः॥ ३६॥ शिवाद्यागमविद्याद्यैस्तथा मंडलवृत्तिभिः॥

विधिसहित विवाही हुई शूदकी कन्यामें जो ब्राह्मणसे उत्पन्न होता है उसे पारवश (पारधी कहते हैं, यह भदक (अच्छे) पहाडों आदि पर रहकर जीविका करता है और उसे पूतक कहते हैं ॥ ३६॥ शिवादि आगम विद्या (पंचरात्र आदि) ऑसे अथवा यह मंडलवृत्तिसं जीता है, उसी जातिमें (स्त्री पुरुष दोनों पारशव हों)

तस्यां वै चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ॥ वने दुष्टमृगान्हत्वा जीवनं मांसविकयः॥ ३७॥

उनके जो औरस पुत्र होता है उसे निषाद कहते हैं उसकी जीविका वनमें वनके दुष्ट मृगोंको मास्कर उनके मांसका बेचना है ॥ ३७॥

्नृपाञ्जातोऽथ वैश्यायां गृह्यायां विधिना स्रतः ॥ वैश्यवृत्त्या तु जीवेत क्षत्रधम्मं न चारयेत् ॥ ३८ ॥

जो मुत्र विधिसहित विवाही हुई वैश्यकी कन्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न होता है, उसकी जीविका वैश्यकी वृत्तिसे है, और क्षत्रियके धर्मको वह न करें ॥ ३८॥

> तस्यां तस्येव चौर्येण मणिकारः प्रजायते ॥ मणीनां राजतां कुर्यान्युक्तानां वेधनकियाम् ॥ प्रवालानां च मूत्रित्वं शाखानां वलयकियाम् ॥३९॥

जो चोरीसे वैश्यकी कन्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न हो, वह मणिकार (मीनाकार) होता है मणियोंका रंगना वा मोतियोंका बींधना ही उसका काम है अथवा मूगोंकी माला या कडे वनाता है ॥ ३९ ॥

शूद्रस्य वित्रसंसर्गाज्जात उत्र इति म्मृतः ॥ नृपस्य दंडधारः स्याइंडं दंडचेषु संचरेत् ॥ ४० ॥

ब्राह्मणके संसर्गते जो शूद्के घर उत्पन्न हो उसे उम्र कहते हैं वह राजाका दंडधारी ( चोचदार ) होता है और दंडके योग्योंको दंड देता है ॥ ४०॥

तस्यैव चावसंवृत्या जातः शुंडिक उच्यते ॥ जातदृष्टान्समारोप्य शुंडाकर्मणि योजयेत् ॥ ४१ ॥

और जो चोरीसे ब्राह्मणसे शृदों में उत्पन्न हो वह शुंडिक (करार) छहाता है उत्पन्न होते ही राजा दुष्टोंके ऊपर अधिपति बनाकर उस शुंडिकको शुंडाकर्म (शृहीके देने ) से नियुक्त करें ॥ ४१॥ शूद्रायां वैश्यसंसर्गादिधिना सूचिकः स्मृतः॥ ४२ ॥ विधिसहित विवाही हुई शूद्रकी कन्यामें जो वैश्यसे उत्पन्न हो उसे सूचिक (दरजी) कहते हैं ॥ ४२ ॥

> सूचिकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ ज्ञिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥

त्राह्मणकी कन्यामें स्चिकसे जो उत्पन्न हो वह तक्षक (बढई ) कहाता है, शिल्पकर्म (कारीगरी) वा प्रासादलक्षण (मकान बनानेका प्राकार) कामको करता है॥ ४३॥

नृपायामेव तस्यैव जाता यो मरस्यवंधकः॥

स्चिकसे जो क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हो वह मत्स्यवंधक (धीवर) कहाता है,

शूदायां वैश्यतश्चीय्यां कटकार इति स्मृतः ॥ ४४ ॥ जो चोरीसे शूदकी कन्यामें वैश्यसे उत्पन्न हो उसे कटकार कहते हैं ॥ ४४ ॥

> विशिष्ठशापाञ्चेतायां केचित्पारश्चास्तथा ॥ वैखानसेन केचित्र केचिद्रागवतेन च ॥ ४५ ॥ वेदशास्त्रावलंबास्त भविष्यंति कलौ युगे ॥ कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृताः ॥ ४६ ॥ शाखा वैखानसेनोक्तास्तंत्रमार्गविधिकियाः ॥ निषेकाद्याः रमशानांताः कियाः प्जांगस्चिकाः॥ ४७॥ पश्चरांत्रण वा प्राप्तं प्रोक्तं धर्म समाचरेत् ॥

वसिष्ठजीके शापसे भी जेतायुगमें कोई एक पारशव हुये थे, वे वैखानस (हरिके गाने) से अथवा परमेश्वरकी भक्तिसे ॥ ४५ ॥ वे शापवाले पारशव कलियुगमें वेदशास्त्रके जानने-वाले होगें, इसके उपरान्त वह कटकार नामके नारायणके गण कहावेंगे ॥ ४६ ॥ तंत्रमार्गकी विधिसे जिनमें कर्म हैं वेखानस ऋषिने ऐसी शाखा कही है और गर्भसे लेकर इमशानतक १६ संस्कार भी इनके होते हैं, इसी कारणसे यह स्चिक पूज्य ( श्रेष्ठ) हैं ॥ ४७ ॥ ये नारदपंचरात्रमें कहे हुए धर्मको करैं;

शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मृतः ॥ ४८ ॥ द्विजशुश्रृषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥ सच्छुद्रं तं विजानीयादसच्छूद्रस्ततोऽन्यथा ॥ ४९ ॥

शृद्धी कन्यामें शृद्ध शृद्ध ही हीता है ॥ ४८ ॥ जो शृद्ध द्विज (ब्राह्मणादि तीन वर्ण) की सेवामें पाकयज्ञ कर्ममें सावधान रहे, वह शृद्ध उत्तम है, और जो न रहे उस शृद्धों असच्छूद (निन्दाके योग्य) जानना ॥ ४९ ॥ चौर्यात्काकवचो ज्ञेयश्चादवानां तृणवाहकः ॥ ५० ॥ । शूद्रकी कन्यामें जो चोरीसे शूद्रसे उत्पन्न हो वह घोडोंकी घास लानेवाला तृणवाहक काकवच कहाता है ॥ ५० ॥

> एतत्संक्षेपतः शोक्तं जातिवृत्तिविभागशः ॥ जात्यंतराणि दृश्यंते संकल्पादित एव तु ॥ ५१ ॥ इत्योशनसं धर्मशाश्चं समाप्तम् ॥ ४ ॥

यह मैंने भिन्न २ जाति और जीविकाके अनुसार संक्षेपसे कहा और जाति भी इनमें ही मनके संकल्पसे दीखती हैं॥ ५१।

इति औशनसी स्मृतिभाषाटीका समाप्ता ॥ ४ ॥ औशनसी स्मृतिः समाप्ता ४.



#### ॥ भीः ॥

## आंगिरसस्मृतिः ५.

#### भाषाटीकासमेता ।

#### भीगणेशाय नमः

गृहाश्रमेषु धर्मेषु वर्णानामनुपूर्वज्ञः ॥ प्रायश्चित्तविधिं दृष्ट्वा अंगिरा मुनिरव्नवीत् ॥ १ ॥

महर्षि अंगिराजी चारों वर्णों के गृहस्थ आश्रम आदि धर्मों में प्रायश्चित्तकी विधिको विचार-कर कहने लगे ॥ १ ॥

> अंत्यानामपि सिद्धात्रं भक्षयित्वा दिजातयः॥ चादं कृच्छ्रं तदर्धं तु ब्रह्मसत्राविशां विदुः॥ २॥

चांडालके बनाये हुए सिद्ध अनको खाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको कमानुसार चांद्रायण, क्रच्छू अथवा आधा क्रच्छू करना चाहिये ॥ २ ॥

रजकश्चर्मकश्चेव नटो बुरुड एव च ॥ कैवर्तमेदाभिल्लाश्च सप्तेते चांत्यजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

रजक, चमार, नट, बुरुड, कैवर्त, मेद, भील, बह सात जाति अंत्यज कही गई हैं॥३॥ अंत्यजानां गृहे तोयं भांडे पर्शुषितं च यत् ॥ यद्विजेन यदा पीतं तदैव हि समाचरेत् ॥ ४॥

जो ब्राह्मण अंत्यजोंके घरका जल या उनके पात्रका बासी जल यदि अज्ञानमे पीले, नौ श्रास्त्रमें कहे हुए प्रायश्चित्तको उसी समय करें ॥ ४॥

चण्डाळकृषे भांडेषु त्वज्ञानात्पिबते यदि॥ प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्णे वर्णे विधीयते॥ ५॥ चरेत्सांतपनं विप्रः प्रानापत्यं तु भूभिपः॥ तदर्धं तु चरेदैदयः पादं शृद्देषु दापयेत्॥ ६॥

यदि अज्ञानसे चांडालके कुए अथवा पात्रका जल पीले, तौ प्रत्येक वर्णके (पीनेवालोंके बीचमें) किस प्रकारका प्रायक्षित्त करना होगा ॥ ५ ॥ ब्राह्मण सांतपन करै, क्षत्रिय प्राजापत्य, वैश्य आधा प्राजापत्य करे और शूद चौथाई प्राजापत्यको कमानुसार करे ॥ ६ ॥

अज्ञानारिपवते तोयं ब्राह्मणस्त्वंत्यजातिषु ॥
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगन्येन शुद्ध्यति ॥ ७ ॥
यदि ब्राक्षण अज्ञानसे अंत्यज जातिके यहांका जरू पीर्छ ती वह एक दिन उवपास करके दूसरे दिन पंचगन्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ७ ॥
विश्रो विष्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥
आचांत एव शुद्ध्येत अंगिरा मुनिरज्ञवीत् ॥ ८ ॥
क्षित्रियेण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥
स्नानं जप्यं तु कुर्चीत दिनस्याद्धेन शुद्ध्यति ॥ ९ ॥
वैश्येन तु यदा स्पृष्टः शुना शूद्देण वा दिजः ॥
उपोष्य रजनीमेकां पंचगन्येन शुद्ध्यति ॥ १० ॥
अनुच्छिष्टेन संस्पृष्टः स्नानं येन विधीयते ॥

तेनैवो चिछ एसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ ११ ॥
यदि ब्राह्मण कदाचित् उच्छिष्ट अवस्थामें, अर्थात् भोजनकरके विना आचमन किये
ब्राह्मणको छूठे तो आचमन करनेसे ग्रुद्ध होता है, यह अंगिरा मुनिका वचन है ॥ ८ ॥
जो कभी ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थामें क्षत्रिय छूठे तो स्नान और जप करनेसे आधेदिनमें ग्रुद्ध होता है ॥ ९ ॥ यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट वैश्य, शूद्र, कुत्ता यह छूठे तो
एकरात्रि उपवास करके पंचगव्यके पान करनेसे वह ग्रुद्ध होता है ॥ १० ॥ जिसके
अनुच्छिष्टके स्पर्श करनेसे स्नान कहा है उसके उच्छिष्टको स्पर्श करनेपर प्राजापत्य
व्रतको करे ॥ ११ ॥

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि नीलीशौचस्य वै विधिम् ॥ स्त्रीणां कीडार्थसंभोगं शयनीयं न दुष्यति ॥ १२ ॥ पालनं विक्रयश्चेव तद्वृत्या उपजीवनम् ॥ पातितस्तु भवेदिपस्त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहित ॥ १३ ॥ स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् ॥ स्पृष्ट्वा तस्य महापापं नीलीवस्त्रस्य धारणम् ॥ १४ ॥ नीलीरक्तं यदा वस्त्रमज्ञानेन तु धारयत् ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ १५ ॥ नीलीदारु यदा भिद्याद्वाह्मणो वै प्रमादतः ॥ श्वीलीतं हश्यते यत्र दिजश्चाद्वायणं चरेत् ॥ १६ ॥ नीलीवृक्षण पकं तु अन्नमश्नानि चेद्विजः ॥ अहारवमनं कृत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ १० ॥ आहारवमनं कृत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ १० ॥

अक्षेत्प्रमादतो नीलीं दिजातिस्त्वस्रमाहितः॥
त्रिषु वर्णेषु सामान्यं चांद्रायणिमिति स्थितम्॥ १८॥
नीलीरक्तेन वस्त्रेण यदत्रमुपदीयते॥
नीपतिष्ठति दातारं भोका मुं के तु किन्विषम्॥ १९॥
नीलीरक्तेन वस्त्रेण यत्पाके अपितं अवेत्॥
तेन भुक्तेन विप्राणां दिनमेकमभोजनम्॥ २०॥
मृतं भर्तरि या नारी नीलीवस्त्रं प्रधारयेत्॥
भर्ता तु नरकं याति सा नारी तदनंतरम्॥ २१॥
नील्या चोपहते क्षेत्रे सस्यं यतु प्ररोहिति॥
अभोज्यं तिहिजातीनां मुक्ता चांद्रायणं चरेत्॥ २२॥
देवद्रोणे वृषोत्सर्ये यत्ने दाने तथेव च॥
अत्र स्नानं न कर्तव्यं दृषिता च वसुंघरा॥ २३॥
वापिता यत्र नीली स्थात्तावद्भरशुचिभवेत्॥ २४॥
यावद्वादशवर्षाणि अत ऊर्ध्वं शुचिभवेत्॥ २४॥

इसके उपरान्त नीली ( नील ) के शौचकी विधि कहता हूं; स्त्रीकी क्रीडाके लिये भौग करनेकी शब्यापर नीला वस दृषित नहीं है ॥ १२ ॥ जो बाह्मण नीलको बेंचता है और जो नीलके व्यापारवालेसे अपनी, जीविका निर्वाह करता है वह पापी होता है और तीन कृच्छुके करनेसे वह शुद्ध होता है ॥१३॥ नीले वस्त्र धारण कर जो स्नान, ध्यान, जप, होस, वेदपाठ और पितरोंका तर्पण करता है, उसके छूछेनेसे भी महापाप होता है ॥ १४ ॥ यदि अज्ञानसे जो मनुष्य नीले रंगे वस्त्रोंको पहरता है वह एकरात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेस शुद्ध होता है ॥ १५ ॥ ब्राह्मण यदि प्रमादने नीलके काठको भेदन करे और उसमेंसे रुधिर समान उसका रस निकल आवै तौ यह चांद्रायण त्रतको करै ॥ १६ ॥ त्राह्मण नीलके वृक्षसे पके हुए अन्नको खाता है वह उस खाये हुए अन्नको वमन करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ १७॥ यदि द्विजाति ( तीनों वर्ण) असावधानी और धज्ञानसे नीलको खालें, तौ तीनों वर्णोंको चांद्रायण वत करना कर्तव्य है ॥ १८ ॥ नीले रंगके वस्त्रको पहरे हुए जो अन्न परोसता है और उस परसे हुए अन्नको जो खाता है उस अन्नदानका फल दाताको नहीं मिलता और उस अन्नका भोजन करनेवाला भी पापका भागी होता है ॥ १९ ॥ नीले वस्त्रको पहनकर जो पाक बनाया जाता है उसका भोजन करनेवाला ब्राह्मण एक दिन उपवास करें ॥ २०॥ जो स्त्री पतिके मरजानेपर नीले वस्त्रॉको पहरती है, उसका पति नरकर्मे जाता है और फिर वह स्त्री भी नरकमें जाती है ॥ २१ ॥ नीळ उत्पन्न होनेके

कारण जो खेत दृषित होगया हो उसमें उत्पन्न हुआ अन्न दिजातियों के भक्षण करने योग्य नहीं, जो उस अन्नको खाता है उसे चांद्रायण नत करना उचित है ॥ २२ ॥ जिस स्थानमें नील उत्पन्न हुआ है उस देवद्रोणमें वृषोत्सर्ग, यज्ञ और दान कभी न करें स्नान भी न करें कारण कि ( नीलके प्रभावसे ) यह भूमि दृषित होगई है ॥ २३ ॥ जिस खेतमें नील बोया गया है वह खेत बारह बर्षतक अगुद्ध रहता है; इसके पीछे गुद्ध होता है ॥ २४ ॥

भाजने चैंव पाने च तथा चौषधभेषजैः ॥ एवं म्रियंते या गावः पादमेकं समाचरेत ॥ २५ ॥ घंटाभरणदोषेण यत्र गीर्विनिषीड्यते ॥ चेरेदूर्ध्व वतं तेषां भूषणार्थं तु यत्कृतम् ॥ २६ ॥ दमने दामने रोधे अवघाते च वैकृते ॥ गवां प्रभवतां घातैः पादोनं व्रतमाचरेत्॥ २७॥ अंगुष्ठपर्वमात्रस्तु बाहुमात्रप्रमाणतः ॥ सपह्चवश्च साग्रश्च दंड इत्यभिधीयते ॥ २८ ॥ दंडादुक्ताद्यदान्येन पुरुषाः महरंति गाम् ॥ द्विगुणं गोव्रतं तेषां प्रायश्चित्तं विशोधनम् ॥ २९ ॥ शृंगभंगे त्वस्थिभंगे चर्मनिर्मोचने तथा ॥ दशरात्रं चरेत्कृच्छं यावत्स्वस्थो भवेत्तदा ॥ ३० ॥ गोमूंत्रण तु संमिश्रं यावकं चोपजायते ॥ एतदेव हितं कृच्छुमित्थमं।गिरसा स्मृतम् ॥ ३१ ॥ अप्तमर्थस्य बालस्य पिता वा यदि वा गुरुः॥ यमुह्स्य चरेद्धर्मं पापं तस्य न विद्यते ॥ ३२ ॥ अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनबोडश ॥ ष्रायश्चितार्द्धमहीति स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ मुर्छिते पतिते चापि गवि यष्टिप्रहारिते ॥ गायव्यष्टसहस्रं तु प्रायश्चित्तं विशोधनम् ॥३४॥

यदि भोजन करानेसे या जल पिलानेसे तथा औषधी देनेसे गी मरजाय तौ गौइत्याका चौथाई प्रायश्चित्त करै ॥ २५ ॥ जहां घंटा बांधनेके दोषसे गौ मरजाय वहां भी वही त्रत करै, यदि उनके भूषणके लिये घंटा बांधा हो तब ॥ २६॥ सरलतासे गौ दशमें न होती हो तौ उसे दमन करने, रोकने और मारने पर गौओं के प्रवल आधातोंसे चौथाई त्रत करै॥ २०॥ अंगुलपर जिसमें गाठें हों और दो हाथका

जिसका प्रमाण हो, पत्ते भी हों और अप्रभाग भी हो उसे दंड कहते हैं।। २८ ॥ यदि इस दंडसे अथवा और दंडसे गौको प्रहार करें अर्थात् मारें तो दुगुने गौकत प्रायक्षित्त करनेसे ग्रुद्ध होता है ॥ २९ ॥ यदि मारनेसे गायका सींग ट्रटजाय, खाल उघड जाय, हड्डी ट्रटजाय तो दश रात्रितक कुच्छू त्रत करें, जवतक उसके सींग आदि अच्छे हों ॥ ३० ॥ गोम्त्रसे मिले हुए जौका ही कुच्छू है, यह अंगिराऋषिका वचन है ॥ ३१ ॥ जो बालक असमर्थ हो उसके बदले पिता अथवा गुरु जो प्रायक्षित्त करदे वह लडका पापका भागी नहीं होता ॥ ३२ ॥ जिसकी अवस्था अस्सी वर्षकी हो और जो बालक सोलह वर्षकी अवस्थासे कम हो और जो स्त्री रोगी हो, यह आधे प्रयक्षित्तके अधिकारी हैं ॥ ३३ ॥ लाठीके आधातसे गौको मूर्छा होजाय या वह गिरपडें तो वह आठ हजार गायत्रीका जपरूप प्रायक्षित्त करनेसे ग्रुद्ध होता है ॥ ३४ ॥

स्नात्वा रजस्वला चैव चतुर्थेऽहि विशुद्धचित ॥
कुर्याद्रजिस निर्श्तेऽनिर्श्ते न कथंचन ॥ ३६ ॥
रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यर्थ हि प्रवर्तते ॥
अशुद्धास्ता न तेन स्युस्तासां वैकारिकं हि तत् ॥ ३६ ॥
साध्वाचारा न तावत्स्याद्रजो यावत्प्रवर्तते ॥
वृत्ते रजिस गम्या स्त्री गृहकर्माण चेंद्रिये ॥ ३० ॥
प्रथमेऽहिन चण्डाली दितीय ब्रह्मचातिनी ॥
तृतीय रजिक प्रोक्ता चतुर्थेऽहिन शुद्धचित ॥ ३८ ॥
रजस्वला यदा स्पृष्टा शुना शूद्रण चैव हि ॥
उपोध्य रजिनीमेकां पंचगव्येन शुद्धचित ॥ ३९ ॥

रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्ध होती है और वह रजोदर्शनकी निवृत्तिपर ही स्नान करें, निवृत्तिके विना हुए स्नान न करें ॥ ३५ ॥ रोगवाली स्त्रियोंको अत्यन्त रज जाता है इससे वह अशुद्ध नहीं होती, कारण कि वह रज स्वाभाविक नहीं है ॥ ३६ ॥ जबतक रज निकलता रहे तबतक उत्तम आचरण (पूजन पाठ आदिक) न करें, और जब रज निवृत्ति होजाय तब पुरुषका संग और घरका कामकाज करें ॥ ३० ॥ रजोदर्शनके पहले दिन रजस्वला स्त्री चैंडिली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी (धोवन) होती है और चौथे दिन शुद्ध होती है ॥ ३८ ॥ यदि

१ चाण्डाळी आदिकसे यहांपर अस्पृत्रयता धर्मका उसमें अतिदेश करते हैं, अर्थात् उसके तुल्य अस≠भाष्य और अस्पृत्रय होती है।

रजस्वला खीको कुत्ता वा शूद्र छूले तो वह एक रात्रितक उपवास करे और पंचगव्यको पीकर गुद्ध होती है ॥ ३९ ॥

> द्वावेतावशुची स्यातां दंपती शयनं गती ।। शयनादुस्यिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्।। ४०॥

जनतक की पुरुष शय्यापर शयन करें तबतक दोनों अशुद्ध रहते हैं, इसके पीछे स्त्री तो शय्यासे उठते ही पवित्र होजाती है, परन्तु पुरुष तथापि शुद्ध नहीं होता ॥ ४० ॥

गंडूपं पादशौचं च न कुर्यात्कांस्यभाजने ॥

थस्मना शुद्धचते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुद्धचति ॥ ४१ ॥

काँसीके पात्रमें कभी कुछे न करें और पैर भी न धोवें (अब पात्रशुद्धि कहते हैं ) कांसीके पात्रकी शुद्धि भस्मसे और ताँबे के पात्रकी शुद्धि खटाईसे होती है ॥ ४१॥

रजसा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति ॥ भूमौ निःक्षिप्य पण्मासमत्यंतोपहतं शुचि ॥ ४२ ॥

श्रीकी छुद्धि रजोदर्शनसे होती है, नदी वेगसे छुद्ध होती है, अत्यन्त दूषित पात्रादि पृथ्वीमें छै: महीनेतक रखनेसे छुद्ध होते हैं॥ ४२॥

गवाद्यातानि कांस्यानि शूदोि च्छिष्टानि यानि तु ॥ अस्मना दशभिः शुद्धचेत्काकेनोपहते तथा ॥ ४३ ॥

जिन काँसीके पात्रोंको गौने स्ंघिलिया हो, या जिनमें शूद्रने भोजन किया हो अथवा जिन्हें काकने स्पर्श करलिया हो उनकी शुद्धि दश दिनतक भस्मद्वरा मांजनेसे होती है।। ४३॥

शौचं सौवर्णराष्याणां वायुनाकेंदुरिशमिः ॥

सुवर्ण और चांदीके पात्र वायु और सूर्य तथा चंद्रमाकी किरणोंके लगनेसे ही गुद्ध होते हैं,

रजःस्पृष्टं शवस्पृष्टमाविकं च न शुद्धचित ॥ ४४ ॥ अद्भिर्भृदा च यन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुद्धचित ॥

और जिस जनके वर्छमें स्त्रीका रज लगगया हो या जिससे मुरदेका स्पर्श होगया हो उसकी शुद्धि नहीं होती ॥४४॥ जनके वस्त्रमें पूर्वोक्त भष्टता हुई हो तौ उतने ही स्थानको मट्टी और जलसे थोवै तभी उसकी शुद्धि होंती है,

> शुष्कमन्नमविष्ठस्य भुकत्वा सप्ताहमृत्व्छति॥ ४५ ॥ अन्नव्यंजनसंयुक्तमर्द्धमासेन शुद्ध्यति ॥ पयो दिध च मासेन षण्मासेन घृतं तथा॥ तैछं संवत्सरेणैव काये जीयंति वा न वा॥ ४६॥

बाह्मणसे भिन्नके सूखे अनको खाकर सातदिनतक उपवास करै ॥ ४६ ॥ और व्यंजन

युक्त अज्ञको खाकर एक पक्षतक उपवास करें और दूध दही खाकर एक महीनेतक उपवास करें और धीको खाकर छै: महीनेतक उपवासकरने से शुद्ध होता है, मनुष्यके पेटमें तेल एक वर्ष में पचता है अथवा नहीं भी पचता ॥ ४६॥

यो भुंके हि च शूदात्रं मासमेकं निरंतरम् ॥ इह जन्मिन शूद्रखं मृतः श्वा चाभिजायते ॥ ४० ॥ शूद्रात्रं शूद्रसंपर्कः शूद्रेण च सहासनम् ॥ शूद्राज्ञानागमः कश्चिज्जवलंतमि पातयत् ॥ ४८ ॥ अप्रणामं गते शूद्रे स्वास्ति कुर्वति ये द्विजाः ॥ शूद्रोऽपि नरकं याति बाह्मणोऽपि तथैव च ॥४९॥

जो प्रतिदिन महीनेभरतक शूद्रके अनको खाता है;वह इसी जन्ममें शूद्र होजाता है, और मरकर उसे कुत्तेकी योनि मिलती है ॥ ४७ ॥ शूद्रका अन, शूद्रके साथ मेल और शूद्रके संग एक आसनपर बैठना, शूद्रसे किसी विद्याका सीखना, यह प्रतापवान मनु-ष्यको भी पतित करदेता है ॥ ४८ ॥ शूद्रके विना प्रणाम किये हुए जो बाह्मण आशीर्वाद देते हैं वह बाह्मण और शूद्र दोनों ही नरकको जाते हैं ॥ ४९ ॥

> द्शाहाच्छुद्ध्यते विष्रो द्वाद्शाहेन भूमिपः ॥ पाक्षिकं वैश्य एवाहुः भूदो मासेन शुद्ध्यति ॥ ५० ॥

जन्ममरणके स्तकसे बाह्मण दशदिनमें शुद्ध होता है, क्षत्रिय बारह दिनमें, वैश्य पंदह दिनमें और शूद्ध एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥ ५०॥

अभिहोत्री तु यो विषः शूदात्रं चैव भोजयेत् ॥ पंच तस्य प्रणश्यांति चात्मा वेदास्त्रयोऽप्रयः ॥ ५१ ॥

जो अग्निहोत्री ब्राह्मण शूद्रके अन्नको खाता है उसकी देह वेद और तीनों अग्नि यह पाचों नष्ट होजाते हैं ॥ ५१॥

> शूद्रान्नेन तु अक्तेन यो दिजो जनयेत्सुतान् ॥ यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुकं प्रवर्तते ॥ ५२ ॥

जो ब्राह्मण शूद्रके अन्नको खाकर पुत्र उत्पन्न करता है, वह पुत्र उसीके हैं जिसका वह अन्न था, कारण कि अन्नसे ही वीर्यकी उत्पत्ति है॥ ५२॥

> शूद्रेण स्पृष्टमुच्छिष्टं प्रमादादथ पाणिना ॥ ताद्दिजेभ्यो न दातव्यमापस्तंबोऽव्रवीन्मुनिः॥ ५३ ॥

शूद्रने जिसे अपने हाथसे छूलिया हो वह उच्छिष्टको ब्राह्मणको न दे,यह यचन आपस्तंब मुनिका है ॥ ५३ ॥ ब्राह्मणस्य सदाभुंक्ते क्षत्रियस्य च पर्वसु ॥ वैश्यंष्वापत्सु भुंजीत न शूद्रेऽपि कदाचन ॥ ५४ ॥

ब्राह्मणका अन्न सर्वदा खानेके योग्य है, क्षत्रियके अन्नको पर्व (यज्ञके) समयमें सा ले, आपत्तिके आजानेपर वैश्यके अन्नको भोजन करै, परन्तु श्रूबके अन्नको कभी भोजन न करें॥ ५४॥

> बाह्मणात्रे दरिद्रत्वं क्षत्रियान्ते पशुस्तथा ॥ वैश्यान्तेन तु शूद्रत्वं शूद्रान्ते नरकं ध्रुवम् ॥ ५५ ॥ अमृतं बाह्मणस्यात्रं क्षत्रियात्रं पयः स्मृतम् ॥ वैश्यस्य चात्रमेवात्रं शूद्रात्रं रुधिरं ध्रुवम् ॥ ५६ ॥

ब्राह्मणके अन्नको भोजन करनेवाला दरिदी, क्षत्रियके अन्नका भोजन करनेवाला पशु होता है और जो वैश्यके अन्नको खाता है वह शूद्र होता है और शूद्रके अन्नको खानेवाला निश्चय ही नरकको जाता है ॥ ५५॥ ब्राह्मणका अन्न अमृतस्वरूप है, क्षत्रियका अन्न दूधके समान है, वैश्यका अन्न केवल अन्न हो मात्र है और शूद्रका अन्न निश्चय ही रुधिर है॥५६॥

> दुष्कृतं हि मनुष्याणामत्रमाश्रित्य तिष्ठति ॥ यो यस्यात्रं समश्राति स तस्याश्राति किल्विषम् ॥ ५७ ॥

मनुष्य जो पाप करता है वह अलमें रहता है इस कारण जो जिसका अल भोजन करता है वह उसके पापका भोजन करता है ॥ ५७ ॥

> स्तकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितंदियः॥ पवेत्पानीयमज्ञानाद्वंक्ते भक्तमथापि वा॥ ५८॥ उत्तार्याचम्य उदकमवतीर्य उपस्पृशेत्॥ एवं हि स सुधाचारो वारुणेनाभिमंत्रितः॥ ५९॥

यदि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्राह्मण अज्ञानसे स्तकमें जल पी ले अथवा भात खा ले ॥५८॥ तो वमन करके आचमन करें और अलीमांतिसे वरुणके मन्त्रोंके पढे हुए जलसे शरीरको छिडकै॥ ५९॥

> अग्त्यगारे गवां गोष्ठे देवब्राह्मणसिवधी ॥ आचरेज्जपकाले च पादुकानां विसर्जनम् ॥ ६० ॥ पादुकासनमारुढो गेहारपंचगृहं ब्रजेत् ॥ छेदयेत्तस्य पादी तु धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ ६१ ॥ अग्रिहोत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेदपारगः ॥ एते वै पादुकैर्यान्ति शोषान्दंडेन ताडयेत् ॥ ६२ ॥

अग्निहोत्रशाला, गोशाला, देव और ब्राह्मणोंके निकट जपके समयमें खडाउँओंको त्याग दे ॥ ६०॥ जो मनुष्य खडाउँओं पर चढकर अपने घरसे पांचघरतक भी जाय तो राजाको उचित है कि उसके पैरोंको कटवा डाले ॥ ६१॥ कारण कि अग्निहोत्री, तपस्वी, श्रोत्रिय (वेदोक्त कर्मोंका करनेवाला) और वेदका पार जानेवाला यही खडाऊंपर चढकर चलनेके अधिकारी हैं और पुरुष राजाके ताढन करने योग्य हैं॥ ६२॥

जन्मप्रभृतिसंस्कारे चूडांते भोजने नवे॥

असापिंडें न भोक्तव्यं चूडस्यांते विशेषतः॥ ६३॥

जन्म आदि संस्कारमें, चूडाकर्ममें,अन्त्रपाशनमें अपने असर्पिडके घर मोजन न करें और चूडाकर्ममें तो कदापि न करें ॥ ६३॥

याचकात्रं नवश्राद्धमपि सूतकभोजनम् ॥ नारीप्रथमगर्भेषु सुकत्वा चौद्रायणं चरेत् ॥ ६४ ॥

भिक्षुक्कः अन्न, नवश्राद्ध (जो मरनेके म्यारहवे दिन होता है ) स्तकका अन्न और स्रीके पहले गर्भाधानमें अन्नका खानेवाला चांद्रायणव्यतका प्रायश्चित्त करे।। ६४॥

अत्यदत्ता तु या कन्या पुनरम्यस्य दीयते ॥ तस्य चात्रं न भोक्तव्यं पुनर्भूः सा मगीयते ॥ ६५ ॥

जो कत्या एकको देकर फिर दूसरेको दीगई हो उसका अन भी भोजन करना उचित नहीं, कारण कि यह कन्या पुनर्भ नामसे पुकारी गई है ॥ ६५ ॥

पूर्वस्य श्रावितो यश्च गर्भो यश्चाप्यसंस्कृतः ॥ द्वितीये गर्भसंस्कारस्तेन गुद्धिर्विधीयते ॥६६॥ राजायैदेशभिर्मासैर्यावित्तष्ठति गुर्विणी ॥ ताबद्रक्षा विधातव्या पुनरन्यो विधीयते ॥६७॥

यदि किसी स्त्रीको अन्यसे गर्भ रह गया है ऐसा सुना जाय तो उस गर्भके संस्कार नहीं करें और फिर दूसरे गर्भाधानके समयमें संस्कार करनेसे उस स्त्रीकी शुद्धि होती है॥ ६६ ॥ कर और फिर दूसरे गर्भाधानके समयमें संस्कार करनेसे उस स्त्रीकी शुद्धि नहीं इस वास्ते उसके हाथ दैविक-जबतक वह स्त्री गर्भवती रहे तबतक उस स्त्रीकी गर्भिणी होके उसके गर्भसंस्कार किये कार्यका उपयोग नहीं ले,परन्तु पुनः वह अपने पतिसे गर्भिणी होके उसके गर्भसंस्कार किये कार्य तबतक उसकी रक्षा करनी फिर अन्य गर्भ होता है तब वह शुद्ध होती है ॥ ६७ ॥ जाय तबतक उसकी रक्षा करनी फिर अन्य गर्भ होता है तब वह शुद्ध होती है ॥ ६७ ॥

भर्तृशासनमुल्लंब्प या च छी विषवर्तते ॥ तस्याश्चेव न भोक्तव्यं विज्ञेया कामचारिणी ॥६८ ॥

जो स्री पतिकी आज्ञा उल्लंघन करके वर्ताव करती है उसके यहांका अन भी भोजन करना उचित नहीं और उस स्त्रीको कामचारिणी जानना ॥ ६८॥ अनपत्या तु या नारी नाइनीयात्तद्गहेंऽपि वै॥

अवपत्या तु या नारा नारामा प्रदेशरा गणा अथ भंके तु यो मोहात्पूर्य स नरकं ब्रजेत् ॥ ६९॥

जो स्त्री बांझ हो उसके यहां भी भोजन करना उचित नहीं, यदि कोई उसके यहां मोहसे भोजन कर लेता है वह पूय (राधके) नरकर्मे जाता है ।। ६९ ।।

> श्चिया धनं तु ये मोहादुपजीवंति मानवाः ॥ स्त्रिया यानानि वासांसि ते पापा यांत्यधोगतिम् ॥ ७०॥

जो मनुष्य मोहित हो स्त्रीके धनको भोगते हैं और स्त्रीकी सवारी या जो उसके वस्त्रोंको वर्तते हैं वह पापी अधोगतिको प्राप्त होते हैं॥ ७०॥

राजात्रं हरते तेजः शृदात्रं ब्रह्मवर्चसम् ॥ सूतकेषु च यो भुंके स भुंके पृथिवीमलम् ॥ ७१ ॥

इत्यंगिरः प्रणीतं धर्मशास्त्रं सम्पूर्णम् ॥ ७५॥

राजाका अन्न तेजको हरण करता है और शूदका अन्न ब्रह्मतेजको हरता है और जो सूत कमें स्नाता है वह पृथ्वीके मलको भक्षण करता है ।। ७१ ।।

इति आंगिरसस्मृतिभाषाठीका समाप्ता ।। ५ व

इत्पाङ्गिरसस्मृतिः समाप्ता ॥ ५ ॥



## यमस्पृतिः ६.

#### भाषाटीकासमेताः ।



श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं वर्णानामतुपूर्वशः॥ प्राववीदाविभिः पृष्टो सुनीनामग्रणीर्यमः॥ १॥

चारो वर्णोंके श्रुति और स्मृतिमें कहे हुए धर्मको ऋषियोंके प्छनेसे मुनियोंमें मुख्य यमने कमसे कहा ॥ १ ॥

यो भुंजानोऽशुचिर्वापि चंडालं पातितं स्पृशेत्॥ क्रोधादज्ञानतो वापि तस्य वश्यामि निष्कृतिम्॥२॥ षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वा यथासंख्यं समाचरेत्॥ स्नात्वा त्रिपवणं विप्रः पंचगव्येन शुद्धचित ॥३॥

जो भोजनके समय अथवा उच्छिष्ट अवस्थामें चांडाल पतितको कोध अथवा अज्ञानसे छू ले उसका प्रायश्चित्त कहता हूं ॥ २॥ तीनरात्रि या छे:रात्रि कमसे प्रायश्चित्त करै, त्रिकाल स्नानकरके पंचगव्यके पीनेसे ब्राह्मण शुद्ध होता है ॥ ३॥

शुंजानस्य तु विमस्य कदाचित्सवते गुद्म् ।
डिच्छिष्टत्वे शुचित्वे च तस्य शौचं विनिर्दिशेत ॥ ४ ॥
पूर्व कृत्वा द्विजः शौचं पश्चादप उपस्पृशेत् ॥
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुडुयात्सर्पिषाहुतिम् ॥ ५ ॥
निगिरन्यदि भेहेत भुक्ता वा मेहने कृते ॥
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुडुयात्सर्पिषाहुतिम् ॥ ६ ॥
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुडुयात्सर्पिषाहुतिम् ॥ ६ ॥
यदा भोजनकाले स्यादशुचिर्वाह्यणः कचित् ॥
भूमौ निधाय तद्वासं स्नात्वा शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ ७ ॥
भक्षयित्वा तु तद्वासमुप्वासेन शुद्ध्यति ॥
अश्चित्वा चैव तत्सर्वं त्रिरात्रमशुचिर्मवेत् ॥ ८ ॥

भीजनके समय यदि ब्राह्मणको कमी अधोवायुके साथ मलत्याग होजाय तो उन्छिष्ट और अग्रुद्धिके निवारणके निमित्त शीच ( शुद्धि ) करें ॥ ४ ॥ ब्राह्मण पहिले शीच करके गिले जलसे आचमन करें, इसके पीले अहोरात्र उपबास करें फिर पंचगव्यके पीनेसे वह ग्रुद्ध होला है।। ५ ॥ भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोजन करते समयमें यदि मूत्रत्याग होजाय तो अहोरात्र उपवास करके घोकी आहुतिसे होम करें ॥ ६॥ यदि ब्राह्मण भोजन करते हुए में अशुद्ध होजाय तो उस ब्रासको उसी समय पृथ्वीपर रख दे फिर खान करें तब शुद्ध होता है ॥ ७ ॥ यदि उस ब्रासको भी खालिया हो तो उसकी शुद्ध एक उपवास करनेसे होती है और जिसने सम्पूर्ण अन्न खालिया हो वह तीन रात्रितक अशुद्ध रहता है ॥ ८ ॥

अइनतश्चोद्विरेकः स्यादस्वस्थिश्चर्तातं जपेत् ॥ स्वस्थिश्चीणि सहस्राणि गायञ्याः शोधनं परम् ॥ ९ ॥

भोजन करते समयमें यदि विरेचन होजाय तो अस्वस्थ ( रोगी आदि ) तो तीन सौ गायत्री का जप करें और निरोगो मनुष्य तीन हजार गायत्रीका जप करनेसे छुद्ध होता है ॥ ९ ॥

चंडालैः श्वपचेः स्पृष्टो विष्मृत्रे च कृते द्विजः ॥ त्रिरात्रं तु प्रकुर्वीत सुक्तोच्छिष्टः षडाचरेत् ॥ १० ॥

विष्ठा मूत्र करनेके पीछे जो चांडाल अथवा श्वपच द्विजका स्पर्श कर ले तो तीन रात्रितक उपवास करनेसे और उनको छूनेके पीछे वैसे ही भोजन भी कर ले ती छै रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥ १०॥

> उदक्यां स्तिकां वापि संस्पृशेदंत्यजो यदि ॥ त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादिति शातातपोऽबवीत् ॥ ११ ॥

यदि अंत्यज रजस्वला अथवा स्तिका स्त्रीको छू ले तो उसकी शुद्धि तीन रात्रिमें होती है, यह वचन शातातप ऋषिका है ॥ ११ ॥

> रजस्वला तु संस्पृष्टा श्वमातंगादिवायसैः॥ निराहाराशुचित्तिष्ठेत्कालस्नानेन शुद्धचित ॥ १२ ॥ रजस्वले यदा नार्यावन्योन्यं स्पृशतः कचित्॥ शुद्धचतः पंचगव्येन ब्रह्मकूचेंन चोपिरे॥ १३ ॥ उच्छिष्टेन च संस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला॥ कृच्छूण शुद्धिमाप्रोति शूदी दानोपवासतः॥ १४ ॥

कुता, हाथी, काक,यदि रजस्वला स्त्री को छू के तौ वह स्त्री उस समय अशुद्ध अवस्थामें भोजन न करें और चौथे दिन स्तान करें तब शुद्ध होती है ॥१२॥ यदि परस्परमें दो रज-स्वला खी छू जायँ तो वह पंचगध्यका पान करें और ब्रह्मकूर्च (कुशाओं के मोटक ) से अपने शरीरपर पंचगव्यको छिडके तब वह शुद्ध होती है ॥१३॥ यदि किसी समय उच्छिष्टपुरुष रजस्वलाको छू ले तो ब्राह्मणकी स्त्री कुच्छू करें तब शुद्ध होती है और शुद्धकी स्त्रीकी श्रद्धि दान और उपवास करनेसे होती है ॥१४॥

अनुन्छिष्टेन संस्पृष्टे स्नानं येन विधीयते ॥ तेनैवोन्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ १५ ॥ जिस अनुच्छिष्टके स्पर्श करनेसे स्नान करना कहा है यदि वही उच्छिष्ट स्पर्श कर ले तौ प्राजायत्यका प्रायश्चित करना कहा है ॥ १५॥

> ऋतौ तु गर्भ शंकित्वा स्नानं मेथुनिनः स्मृतम्॥ अनृतौ तु स्त्रियं गत्वा शौचं मूत्रपुरीषवत्॥ १६॥

ऋतुके समयमें जो मैथुन गर्भकी इच्छासे कहा है, उस समय स्नान करना कर्तव्य है और ऋतुके अतिरिक्त समयमें स्नीका संसर्ग करनेसे मलमूत्रके समान शीच करना पडता है॥१६॥

उभावप्यशुची स्पातां दंपती शयने गतौ॥

शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान् ॥ १७ ॥

जबतक स्त्री पुरुष दोनों जने एकशय्यापर शयन करते हैं तबतक दोनों अशुद्ध हैं और जब शय्यासे उतर गये तब स्त्री शुद्ध और पुरुष अशुद्ध होता है ॥ १७ ॥

भर्तुः शरीरशुश्रुषां दौरात्म्यादप्रकुर्वती ॥ दंडचा द्वादशकं नारी वर्षे स्याज्या धनं विना ॥ १८ ॥

दुष्टभावसे जो स्त्री अपने पतिके शरीरकी सेवा नहीं करे उस स्त्रीको बारहवर्षतक दण्ड करे अर्थात् उसके साथ बारह वर्षतक व्यवहार नहीं करे और उसके पास धन अलंकार कुछ सी नहीं रक्से ॥ १८॥

> त्यजंतोऽपतितान्बंधून्दंड्या उत्तमसाहसम् ॥ विता हि पतितः कामं न तुं माता कदाचन ॥ १९ ॥

जो पातित्यदोषहीन बांधवोंको त्याग देते हैं उनको राजा उत्तम साहस अत्यन्त दंड दे और जो पिता पतित होजाय तो उसे भले त्याग दे, परन्तु माताका कभी त्याग न करें वह स्यागने योग्य नहीं है ॥ १९॥

> आत्मानं घातयेद्यस्तु र्ज्ज्वाऽदिभिरुपक्रमैः॥ मृतोऽमेध्येन लेप्तन्यो जीवतो द्विशतं दमः॥२०॥ दंडचास्तरपुत्रमित्राणि प्रत्येकं पणिकं दमम्॥ प्रायश्चित्तं ततः कुर्युर्यथाशास्त्रप्रचोदितम्॥२१॥

जो मनुष्य रस्सीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे आत्महत्या करें तो उसे अपवित्रसे लीप दें और जो वह बच जाय तो उसे दोसों रुपये दंड कहा है।। २०॥ और एक पणिक (मुद्रा-का) दंड उसके पुत्रमित्रोंको भी कहा है, इसके पीछे वह सब जने शास्त्रके अनुसार प्राय-श्चित करें।। २१॥

> जलावुद्धंधनश्रष्टाः प्रवच्यानाशकच्युताः ॥ विषप्रपतनं प्रायः क्रस्रघातहताश्च ये ॥ २२ ॥

न चैते प्रत्यवसिताः सर्वलोकबहिष्कृताः ॥ चांद्रायणेन शुद्धचंति तप्तकृच्छ्द्रयेन वा ॥ २३ ॥ उभया वसितः पापः स्यामाच्छ्यलकाच्च्युतः ॥ चांद्रायणाभ्यां शुद्धचेत दत्वा धेतुं तथा वृषम् ॥ २४ ॥

जो मनुष्य मरनेके लिये जलमें इबकर बच गये हैं, या जो फाँसी खाकर बच गये हैं और जो मनुष्य संन्यास धर्मको नाश करनेवाले और जिन्होंने उसे त्याग दिया है और जो विष भक्षण करके या ऊंचेपरसे गिरकर तथा जो श्रस्तके लगनेसे मर गये हैं ॥२२॥उपरोक्त पापि-योंके घरमें भोजन करनेवाला पापी वा वास करनेवाला अधवान् मनुष्य उभयावसित कहाता है उसको स्थाम वा शबल (कबरें) रंगका बैल न मिलें तो वह दो चांद्रायण वत करें अथवा एक बछडेसहित गौका दान करनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ २३॥ २४॥

श्वश्वगालप्रवंगा चैमीनुषेश्च रति विना ॥

दष्टः स्नात्वा शुन्धिः सद्यो दिवा संध्यासु रात्रिषु ॥ २५ ॥

कुत्ता, सियार, वानर, यदि मनुष्योंको विना कीडाके किये ही काट खाँय तो दिनमें संध्या करने और रात्रिमें शीव्र स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥ २५॥

> अज्ञानाद्वाह्मणो भुक्ता चंडालात्रं कदाचन॥ गोमूत्रथावकाहारो मासार्द्धेन विशुद्धचित ॥ २६॥

यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे चांडालके यहां के अन्नका भोजन कर ले तो पंद्रह दिनतक गोम्ब्र और जौको खानेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ २६॥

> गोबाह्मणहनं दम्ध्वा मृतं चोद्धन्धनादिना॥ पाशं छित्वा तथा तम्य कुच्छमेकं चरोद्दिजः॥ २७॥

जिसने गौका वध किया हो अथवा ब्राह्मणका वध किया हो और जिसने फाँसी लगाकर प्राण त्यागें हों उसको जो ब्राह्मण फूंके अथवा उसकी फाँसीको काटै तो वह ब्राह्मण एक कृच्छ्र करनेसे ग्रुद्ध होता है॥ २७॥

चंडालपुरुकसानां च भुक्ता गला च योषितम् ॥ कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानाद्ज्ञानदैंदवद्वयम् ॥ २८॥

चांडाल और पुल्कस (चांडालका भेद) के यहां जानकर खानेवाला तथा इनकी स्त्रियों-का संग करनेवाला मनुष्य एक वर्षतक कृच्छू करै और न जानकर उपरोक्त पातकोंका करने बाला दो चांदायण करें ॥ २८ ॥

> कापालिकान्नभोकृणां तन्नारीगामिनां तथा ॥ कृच्छ्राव्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादेँदवद्वयम् ॥ २९॥

जानकर कापालिक (खापर लेकर मांगनेवाले ) के यहां जिसने अन्न खाया है अथवा जिसने उनकी स्त्रियों के संग भोग किया है वह एक वर्षतक कृष्ट्य करें और अज्ञानसे करनेवाला दो चान्द्रायण करें ॥ २९॥

अगम्यागमने विषो मद्यगीमांसभक्षणे ॥ तप्तकुच्छूपरिक्षिप्तो मौवीहोमेन शुद्धचति ॥ ३० ॥

जो स्त्री गमन करने योग्य नहीं है उसके साथ गमन करनेवाला और मदिरा और गोमांस का भक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तकृच्छू करके मौर्वी के होमसे शुद्ध होता है ॥३०॥

महापातककर्तार्थत्वारोध्य विशेषतः॥

अप्रिं प्रविश्य शुद्ध्यंति स्थित्वा वा महति ऋतौ ॥ ३१॥

चारो महापातक करनेवाले विशेष करके तो अग्निमें प्रवेश करके अथवा बडे यज्ञ ( अश्वा धादि ) में टिकनेसे शुद्ध होते हैं ॥ ३२ ॥

> रहस्यकरणेऽप्येवं मासमभ्यस्य पृरुषः॥ अघमर्षणसूक्तं वा शुद्धचेदंतर्जले स्थितः॥ ३२॥

इस भांतिके छिपकर (गुप्त)पातक करनेवाला मनुष्य अधमर्षण (ऋतं च सत्यम् इत्यादि ) सूक्तका एक महीनेतक जलमें बैठकर जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३२ ॥

रजकश्चमिकश्चेव नदो बुरुब एव च ॥ कैवर्त्तमेदिभिञ्जाश्च सप्तैते अन्त्यजाः रमृताः ॥ ३३ ॥ भुक्त्वा चेषां स्त्रियो गत्वा पीत्वाऽपः प्रतिगृद्य च ॥ कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादैंदबद्वयम् ॥ ३४ ॥

धोबी, चमार, नट, कैवर्त, बुरड, मेद, भील इन सातोंको अत्यंज कहा है ॥३३॥जानकर इनके यहां भोजन करनेवाला, इनकी स्त्रियोंमें गमन करनेवाला, इनके घरका जल पीनेवाला, इनका दान लेनेवाला पुरुष १ वर्षतक क्रच्छू वत करें और अज्ञानसे करनेवाला दो चान्द्रा-यण करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३४ ॥

मातरं गुरुपत्नीं च स्वसूर्देहितरं स्तुषाम् ॥ गत्वेताः प्रविशेदित्रं नास्या शुद्धिर्विधीयते ॥ ३५॥

जो मनुष्य माता, गुरुकी स्त्री, मिगनी, लडकी,पुत्रवधू इनमें गमन करता है,वह अग्निमें प्रवेश करनेसे ( मर जानेसे ) शुद्ध होता है और किसी भांति उसकी शुद्धि नहीं है॥ ३५॥

राज्ञी प्रत्रजितां धात्रीं तथा वर्णीत्तमामपि ॥ कृच्छूद्रयं प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्य च ॥ ३६॥

जो मनुष्य रानी, संन्यासिनी, धाय और उत्तम वर्णकी स्त्रीके साथ गमन करता है तथा अपने गोत्रकी स्त्रीके साथ रमण करता है वह दो कृच्छ्र करें ॥ ३६॥ अन्यासु पितृगोत्रासु मातृगोत्रगतास्विप ॥ परदारेषु सर्वेषु कृच्छुं सांतपनं चरेत् ॥ ३०॥

इतर जो सब माता और पिताके गोत्रकी स्त्री हैं इन सबके साथ गमन करनेवाला सांतपन कृच्छ करनेसे शुद्ध होता है।। ३७॥

> वेश्याभिगमने पापं व्यपोहंति द्विजातयः ॥ पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पंचरात्रं कुशोदकम् ॥ ३८ ॥ गुरुतत्पवतं केचित्केचिद्रहाहणो वतम् ॥ गोप्तस्य केचिदिञ्छंति केचिचैवावकीर्णनः ॥ ३९ ॥

जिसने वेश्याके साथ गमन किया है उस पापको तीनों द्विजाति अत्यंत वर्षे हुए कुशाके जलको पांच रात्रितक प्रतिदिन एकवार पी कर दूर कर सकते हैं ॥३८॥ कोई ऋषि गुरुकी शय्यामें गमन करनेके व्रतकी, कोई ब्रह्महत्याके व्रतकी, कोई गोहत्याके प्रायध्यित्तकी और कोई अवकीणीं (अर्थात् ब्रह्मचर्यसे पतित हो उस ) के प्रायध्यित्त करनेकी आज्ञा देते हैं । अर्थात् वेश्यागामी पुरुष इनमेंसे कोई प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ ३९ ॥

दंडाद्र्वप्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत् ॥ ४० ॥ दिगुणं गोवतं तस्य प्रायिश्वतं विनिर्दिशेत् ॥ ४० ॥ अंगुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रमणकः ॥ सार्दश्च सपलाशश्च गोदंडः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ गवां निपातने चैव गभोंऽपि संपतेद्यदि ॥ एकैकशश्चरेत्कृच्छ्रं यथापर्वं तथा पुनः ॥ ४२ पादमुत्पन्नमात्रे तु द्वौ पादौ गात्रसंभवे ॥ पादोनं कृच्छ्रमाच्छे हत्वा गर्भमचेतनम् ॥ ४३ ॥ अंगमत्यंगसंपूणें गर्भे रेतःसमन्विते ॥ एकैकश्चरेत्कृच्छ्रमेषा गोन्नस्य निष्कृतिः ॥ ४४ ॥

गोदंडसे ऊँचे अर्थात् ऊपरसे कठिन आघातसे जो गायको मारे उसे गोहत्याका दुगुना प्रायिश्वत्त कहा है ॥४०॥गोदंड उसे कहते हैं जो अंगूठेके समान मोटा और जिसमें पत्ते रुगे हों गीला हो और दो हाथका जिसका प्रमाण हो ॥ ४१ ॥ जो गौओं के मारनेसे गर्भ गिर जाय तो तीनों दिजाति क्रमसे एक २ कृच्छू करें ॥ ४२ ॥ यदि गर्भ रहनेपर ही गर्भ गिर जाय तो चौथाई कृच्छू करें और जो गर्भके अंग प्रत्यंगके बन जानेपर गर्भ गिर जाय तो आधा कृच्छू करें और अचेतन गर्भका पात होजाय तो पौन कृच्छू करें ॥ ४३ ॥ अंग प्रत्यंगसे पूरे और वीर्यसमेत गर्भपात होजानेसे तीनों वर्णोंको एक कृच्छू करना उचित है यह शायक्षित्त गौहत्यारोंका है ॥ ४४ ॥

बंधने रोधने चैव पोषणे वा गवां रूजा ॥ संपद्यते चेन्मरणं निभित्ती नैव लिप्यते ॥ ४५॥

यदि बांघनेसे, रोकने और पोषण करनेसे रुग्ण होकर गी मर जाय तो बांघनेवालेको पाप नहीं लगता ॥ ४५॥

> मूर्छितः पतिती वापि दंडेनाभिइतस्तथा ॥ उत्थाय षट्पदं गच्छेत्सप्त पंच दशापि वा ॥ ४६ ॥ ग्रासं वा यदि गृह्णीयात्तीयं वापि पिवेचादि ॥ पूर्वव्याधिमनष्टानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४७ ॥

यदि दंडके आधात लगनेसे जिस गौको मूर्छा आगई हो या गिर पडी हो और फिर वह गौ या वैज उठकर छे, सात, पांच अथवा दश कदम चल दे और घास आदिक खाकर जल पी ले पीछे से मर जाय तो पूर्व व्याधिसे मरे हुए उस बैल या गौका प्रायश्चित्त मनुष्यको नहीं कहा है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

> काष्ठलोष्टारमभिर्गावः शक्षेर्वा निहता यदि॥ प्रायश्चित्तं कथं तत्र शास्त्रे शास्त्रे निगद्यते॥ ४८॥ काष्ठे सांतपनं क्रुय्यीत्पाजापत्यं तु लोष्टके॥ तप्तकृच्छं तु पाषाणे शस्त्रे चाप्यतिकृच्छ्कम्॥ ४९॥

( प्रश्न-) लकडी, ढेला, पत्थर और शक्षसे यदि गौको मारडाले तो वहां प्रत्येकके प्रति किस प्रकार प्रायश्चित्त करना कहा है ॥४८॥ ( उत्तर-) लकडीसे मारनेवाला पुरुष सांतपन करें, ढेलेसे मारनेवाला प्राजापत्य करें, पत्थरसे मारनेवाला तप्तकृच्छ करें और शक्षसे मारने-वाला अतिकृच्छ करें ॥ ४९॥

> औषधं स्नेहमाहारं दद्याद्गोबाह्मणेषु च ॥ दीयमाने विपत्तिः स्यास्त्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५०॥ तैळभेषजपनि च भेषजानां च भक्षणे ॥ नि:श्रुल्यकरणे चैव प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५१॥

गी और ब्राह्मणको औषध, खेह (घी आदिके) पिलाते समयमें वा भोजन कराते समयमें यदि विपत्ति (मरण वा कष्ट) होजाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं है।। ५०॥ तेल पिलाने अथवा ओषधी खिलानेके समयमें और कांटाआदि निकालनेके समयमें यदि गौकों कष्ट होजाय तो उसका भी प्रायश्चित्त नहीं है।। ५१॥

वस्तानां कंठवंधे च क्रियया भेषजेन तु ॥ सायं संगोपनार्थं च न दोषो रोधवंधयोः ॥ ५२ ॥ स्पृतिः ६ ]

यदि बछडेका गला बांधनेसे या औषधीके देनेसे अथवा रक्षाके लिये संध्याको रोकते और बांधते समय में मर जाय तो बांधनेवाला पापका भागी नहीं है ॥ ५२॥

> पांदे चैवास्य रोमाणि द्विपांदे रमश्रु केवलम् ॥ त्रिपांदे तु शिखावर्ज मूले सर्व समाचरेत् ॥ ५३ ॥

चौथाई कृच्छ्रमें रोमोंका मुंडन, अर्द्धकृच्छ्रमें दाढीका मुंडन, पौनकृच्छ्रमें चौटीके अति-रिक्त समस्त शिरका मुंडन और पूर्ण कृच्छ्रमें चोटीसहित सब केशोंका मुंडन पुरुषकों कराना उचित है ॥ ५३ ॥

> सर्वान्केशान्समुद्धृत्य च्छेद्येदंगुलद्वयम् ॥ एवमेव तु नारीणां मुंडमुंडापनं स्मृतम् ॥ ५४ ॥ न स्त्रिया वपनं कार्यं न च वीरासनं स्मृतम् ॥ न च गोष्ठे निवासे।ऽस्ति न गच्छंतीमनुत्रजेत् ॥ ५५ ॥

स्त्रियों का मुंड मुंडवाना यही कहा है कि, उनके सब बालोंको ऊपरको उभारकर दो अंगुल काट दे॥ ५४॥ स्त्रियोंका मुंडन और वीरासनसे बैठना कर्तव्य नहीं और गौरालामें मी बैठना उचित नहीं, चलती हुई गौके पीछे स्त्रीको चलना उचित नहीं॥ ५५॥

> राजा वा राजपुत्रोवा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः ॥ अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ ५६ ॥

राजा अथवा राजाका पुत्र या जिसने बहुत शास्त्र पढे हों वह ब्राह्मण इनका मुंडन न चता कर केवल प्रायश्चित्त बता दे॥ ५६॥

केशानां रक्षणार्थं च द्विगुणं त्रतमादिशेत् ॥ द्विगुणे तु वते चीणें द्विगुणैव तु दक्षिणा॥ ५७ ॥ द्विगुणं चत्र दत्तं हि केशांश्च परिरक्षयेत्॥ पापं न क्षीयते हंतुर्दाता च नरकं ब्रजेत्॥ ५८ ॥

बालोंकी रक्षाके निमित्त दुगुना व्रत करावे और दुगुनाव्रत करनेपर दूनी ही दक्षिणा दे ॥ ५७॥ यदि दूनी दक्षिणाके विना दिये केशोंकी रक्षा करे तो मारनेवालेका पाप दूर नहीं होता और प्रायश्चित्तका दाता नरकमें जाता है॥ ५८॥

> अश्रोतस्मार्तविहितं प्रायश्चितं वदंति ये॥ तान्धर्मविष्ठकर्तृश्च राजा दंडेन पीडयत्॥ ५९॥ न चेत्तान्पीडयेदाजा कथंचित्काममोहितः॥ तत्पापं शत्धा भूला तमेष परिसपिति॥ ६०॥

जो प्रायश्चित्त वेद और घर्मशास्त्रमें नहीं कहा है यदि उस प्रायश्चित्तकों जो पुरुष बतावे

तो उस धर्ममें विन्न करनेवाले पुरुषको राजा दंहसे पीडित करै॥५९॥ यदि मोहके वशाहोकर राजा अपनी इच्छासे उसको पीडा न दे, तो उस राजाको मौगुना पाप लगता है ॥ ६०॥

षायश्चित्ते ततश्चीणै कुर्याद्वाह्मणभोजनम् ॥ विश्वति गा वृषं चैकं दद्यातेषां च दक्षिणाम् ॥ ६१ ॥

फिर राजा पायश्चित्त करके बीस ब्राह्मणोंको जिमाने और उन ब्राह्मणोंको बीस गाय और एक बैल दक्षिणार्मे दे॥ ६१॥

कृषिभिर्वणसंभूतैर्मक्षिकाभिश्च पातितैः॥ कृष्ट्राई संप्रकुर्वात शत्त्या दद्याच दक्षिणाम्॥६२॥ प्रायश्चितं च कृत्वा वै भोजयित्वा दिजोत्तमान्॥ सुवर्णमाषकं दद्यात्ततः शुद्धिविधीयते॥६३॥

यदि किसी मनुष्यके शरीरमें मक्सी बैठनेके कारण घावमें कीडे पड़जांय तौ अर्द्धकृच्छू-का पायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है और अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा भी दे ॥ ६२ ॥ प्रायश्चित्त कर ब्राह्मणोंको जिमाय एक मासा सुवर्ण देनेसे शुद्धि होती है ॥ ६३ ॥

चंडालश्वपचैः स्पृष्टे निश्चि स्नानं विधीयते ॥ न वसत्तत्र रात्री तु सद्यः स्नानेन शुद्धचाते ॥ ६४ ॥ अथ वसेद्यदा रात्री अज्ञानादाविचक्षणः॥ तदा तस्य तु तत्पापं शतधा परिवर्त्तते ॥ ६५ ॥

यदि रात्रिके समयमें चांडाल अथवा धपच छूठें तो स्नान करना उचित है और फिर वहां रात्रिमें निवास न करैं शीघ स्नान करैं ॥ ६४ ॥ जो मूर्ख अज्ञानतासे रात्रिमें वह निवास करले तो वह पाप उसकों सौ गुना लगता है ॥ ६५ ॥

उद्गर्न्छंति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाच ये ग्रहाः ॥ संस्पृष्टे रश्मिभस्तेषासुदके स्नानमाचरेत् ॥ ६६॥

यदि आकाशमें टूटे हुए तारे तथा प्रहोंकी किरणोंका स्पर्शहो जाय तो जलमें सान करनेसे-शुद्ध होता है ॥ ६६ ॥

कुड्यांतर्जलवल्मीकमूषिकोत्करवर्त्मसु ॥ इमशाने शौचशेषे च न प्राह्याः सप्त मृत्तिकाः ॥ ६७ ॥

दीवारके भीतरको, जलके बीचमें की, वॅमईकी, चुहोंकी खोदी हुई, मार्गमेंकी, रमशा नकी और शौचसे बची हुई इन सात स्थानोंकी मट्टीको ग्रहण न करें; अर्थात् यह श्रहण करनेके योग्य नहीं है ॥ ६७॥

इष्टापूर्त तु कर्त्तव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः॥ इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्षं समझ्ते ॥ ६८॥ इष्ट ( यज्ञ आदि ) पूर्त (कूप आदि ) बाह्मणको बडे यत्नते करना उचित हैं; इष्टसे स्वर्ग की पाप्ति होती है और पूर्तसे मोक्ष मिलता है ।। ६८ ।।

वित्तापेक्षं भवेदिष्टं तडागं पूर्तमुच्यते ॥ आरामश्च विशेषण देवद्रोण्यस्तयेव च ॥ ६९ ॥

(इष्टकं भेद अनेक हैं ) इष्ट दव्यके अनुसार होता है और तालाब, विशेष करके बागऔर देवदोणी (तीर्थ अथवा प्याऊ) इन्हीको पूर्व कहते हैं ॥ ६९ ॥

वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ पतितान्युद्धरेचस्तु स पूर्तफलमश्नुते ॥ ७०॥

क्ष, बावडी, देवमंदिर, तालाब इनके ट्रटफूट जानेपर जो इनका उद्धार अर्थात् जो इनकी मरम्मत करता है, वह भी पूर्चके फलको पाता है ॥ ७० ॥

शुक्काया मूर्त गृह्णीयात्कृष्णाया गोः शक्कृत्तथा ॥
ताम्रायाश्च पयो प्राह्मं श्वेताया दि चोच्यते ॥ ७१ ॥
किपिलाया वृतं प्राह्मं महापातकनाशनम् ॥
सर्वतीर्थे नदीतोये कुशैर्द्व्यं पृथक्पृथक् ॥ ७२ ॥
आहत्य प्रणवेनैव उत्थाप्य प्रणवेन च ॥
प्रणवेन समालोडच प्रणवेन तु संपिबेत् ॥ ७३ ॥
पालाशे मध्यमे पर्णे भांडेताम्रमये तथा ॥
पिवेत्युष्करपर्णे वा ताम्रे वा मृत्मये शभे ॥ ७४ ॥

( पंचगन्यलक्षण ) सफेद गायका मूत्र और काली गायका गोवर, लाल गायका दूध और सफेद गायका दही ॥ ७१ ॥ और किपला गायका बी ले, यह पंचगन्य महापातकोंका नाश करता है, सम्पूर्ण तीथोंमें तथा नदीके जलमें गोमूत्र इत्यादि द्रव्योंकी पृथक् २ कुशाओसे ॥ ७२ ॥ उन्कारको पढकर एकत्रित करें और उन्कारको पढकर पीजाय ॥ ७३ ॥ ढाकके बीचके पत्तोंमें वा तांबेके पात्रमें या कमलके पत्तेमें तथा लाल मिट्टीके पात्रमें उस पंचग-न्यका पान करें ॥ ७४ ॥

सूतके तु समुखन्ने द्वितीये समुषस्थिते ॥ द्वितिये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनेवशुद्रचति ॥ ७५ ॥

एक सूतकके होते ही यदि दूसरा सूतक होजाय तो दूसरे सूतकका दोष नहीं है पहलेके साथ ही वह भी शुद्ध हो जाता है।। ७५।।

जातिन शुद्धते जातं मृतेन मृतकं तथा ॥ जन्म स्तकके साथ जन्म स्तककी और गरणस्तकके साथ मरणस्तककी शुद्धि होती है; गर्भे संख्वणे मासे त्रीण्यहानि विनिर्दिशेत् ॥ ७५ ॥ रात्रिक्षिमीसतुल्याभिर्गर्भसावे विश्वस्थाति ॥ महीनेके गर्भ पातमें तीन दिनका अशोच होता है ॥ ७६ ॥ जितने महीनेका गर्भ पति-त हो उतनी ही रात्रियों में उसकी शुद्धि होती है;

रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ७७ ॥ और रजस्वला खोकी शुद्धि रजकी निवृत्ति होनेपर स्नान करनेसे होती है ॥ ७७ ॥ स्वगोत्राद्धश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे ॥

स्वामिगोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिंडोदकक्रिया ॥ ७८ ॥

विवाह होजानेपर स्त्री सप्तपदी किये उपरान्त अपने ( मातापिताके ) गोत्रसे अलग हो जाती है, उसका पिंड और जलदान आदि कर्म पतिके गोत्रसे ही करना उचित है।। ८।।

द्वे पितुः पिण्डदानं स्यात्पिडे पिंडे द्विनामता ॥ पण्णां देयास्त्रयः पिंडा एवं दाता न मुद्यति ॥ ७९ ॥ स्वेन अर्त्रा सह श्राद्धं माता भुक्ता सदैवतम् ॥ पितामहापि स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही ॥ ८० ॥

पिताको दो पिंड दे प्रत्येक पिंडोमें दो नाम (सपत्नीक) आते हैं, छे को तीन पिंड देवे, इस मांति करनेसे पिंडोंका दाता मोहित नहीं होता है ॥ ७९॥ माता और पितामही (दादी) और प्रपितामही (परदादी) यह तीनों अपने पतियोंके साथ श्राद्धको मोग-ती हैं ॥ ८०॥

वर्षेवंषं तु कुवींत मातापित्रोस्तु सन्कृतिम् ॥ अदैवं भोजयेच्छाद्धं पिंडमेकं तु निर्वपेत् ॥ ८१॥

प्रत्येक वर्षमें पिता माताका श्राद्ध करें, देवताके (वैश्वदेवके ) विना श्राद्ध जिमावे और एक पिंड देना उचित है ॥ ८१॥

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धमथापरम् ॥ पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पंचविधं वृधैः॥ ८२ ॥

नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धिश्राद्ध और पार्वण, यह पांच प्रकारके श्राद्ध पंडितोंको जानना उचित है ॥ ८२ ॥

त्रहोपरागे संकांती पर्वोत्सवमहालयो ॥ निर्वेपत्रीन्नरः पिंडानेकमव मृतेऽहनि ॥ ८३॥

बहुणके दिन, संक्रांतिके दिन, पर्वके दिन, उत्सवमें, महालय (कन्यागतों ) में मनुष्यको तीन पिंड दे और जिस दिन माता पिताकी मृत्यु हुई हो उस दिन एक ही पिंड देना उचित है ॥ ८३॥

अनूडा न पृथकःया पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ पाणिग्रहणमंत्राभ्यां स्वगोत्राद्श्वइयते ततः ॥ ८४ ॥ जिस कन्याका विवाह न हुआ हो उसका पिंड, गोत्र, सूतक अलग नहीं हैं; विवाह होजा-नेपर विवाहके मंत्रोंसे अपने गौत्रसे वह अलग हो जाती है ॥ ८४ ॥

> येन येन तु वर्णेन या कन्या परिणीयते ॥ तत्त्वमं सूतकं याति तथा पिण्डोद्केऽपि च ॥ ८५ ॥ विवाहे चैव संवृत्ते चतुर्थेऽहिन रात्रिषु ॥ एकत्वं सा व्रजेद्धर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ ८६ ॥

जिस वर्णके पुरुषके साथ कन्याका विवाह हुआ हो उसी वर्णके समान सूतक, पिंड और जलदान कन्याको मिलता है ॥ ८५ ॥ विवाहके होजानेपर वह कन्या चौथे दिनके रात्रिमें पिंड, गोत्र और सूतकमें पितकी समानताको प्राप्त होजाती है अर्थात् जिस वर्णके पितके साथ उसका विवाह हुआ हो उसी वर्णके अनुसार उसका पिंडआदिक होता है ॥ ८६ ॥

प्रथमेऽहि दितीये वा तृतीये वा चतुर्थके ॥ अस्थिसंचयनं कार्यं वंधुभिहितबुद्धिभिः ॥ ८७ ॥ चतुर्थे पंचमे चैवै सप्तमे नवमे तथा ॥ अस्थिसंचयनं प्रोक्तं वर्णानामनुप्तशः॥ ८८ ॥

हितकारी बंधु पहिले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे दिन अस्थियोंका संचय करे, (फूलबीनें )॥ ८७॥ कमानुसार ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्रको चौथे पांचवें, सातमें और नवमें दिन अस्थिसंचयन करना उचित है॥ ८८॥

एकाद्शाहे भेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृषः ॥ मुच्यते भेतस्रोकात्म स्वर्गस्रोके महीयते॥ ८९॥

जिसके मरनेपर ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग किया जाता है वह प्रेत, प्रेतलोकमें नहीं जाता उसकी पूजा स्वगलोकमें होती है ॥ ८९ ॥

नाभिमात्रे जले स्थित्वा हृदये नानुर्वितयेत् ॥
आगच्छंतु मे पितरो गृह्धं त्वेताञ्चलांजलीन् ॥ ९० ॥
हस्तौ कृत्वा तु संयुक्तौ पूर्यये वा जलेन च ॥
गोर्थगमात्रमुद्धृत्य जलमध्ये जलं क्षिपत्व ॥ ९१ ॥
आकाशे च क्षिपेदारि वारिस्थो दक्षिणामुखः ॥
पितृणां स्थानमाकाहां दक्षिणा दिक्तथेव च ॥ ९२ ॥
आपो देवगणाः भोक्ता आपः पितृगणास्तथा ॥
तस्माद्दसु जलं देयं पितृणां हितमिच्छता ॥ ९३ ॥

मनुष्य नाभिपर्यन्त जलमें निमग्न होकर इस मांति स्मरण करें कि, मेरे पितर आकर जलकी अंजुलोको ब्रहण करें ॥ ९० ॥ दोनों हाथोंकी अंजुली बना उसमें जलको भर गायकी सींग के समान उपरको हाथ ऊँचा उठाकर जलके बीचमें ही उस अंजुलीके जलको डारदे श ५१ ॥ मनुष्य जलमें खंडे होकर दक्षिण दिशाकी ओरको मुखकर आकशाकी ओरको जलको फेंके, कारण कि पिंतरोंका स्थान आकाश और दक्षिण दिशा यह दोनों हैं ॥९२ ॥ देवता और पितरोंके गण जलरूप हो हैं, इस कारण पितरोंकी इच्छा करनेवाला पुरुष जलमें ही तर्पण करें ॥ ९३ ॥

दिवा सूर्याशुभिस्तप्तं रात्रौ नक्षत्रमाहतैः॥ संध्ययोरप्युभाभ्यां च पवित्रं सर्वदा जलम्॥९४॥ स्वभावयुक्तमन्याप्तममेध्येन सदा शुचिं॥ भांडस्थं धरणीस्थं वा पवित्रं सर्वदा जलम्॥९५॥

जल दिनमें तो सूर्यकी किरणोंके तपनेसे और रात्रिमें नक्षत्र और पवनसे ओर सन्ध्याके समय इन दोनोंसे सर्वदा पवित्र रहता है ॥ ९४॥ जिसमें अपवित्र वस्तु न मिली हों वह स्वामाविक जल सर्वदा पवित्र है, पात्रका जल अथवा भूमिपरका जल भी सदा पवित्र है ॥ ९५॥

देवतानां पितृणां च जले द्याज्ञलांजलीन् ॥ असंस्कृतप्रमीतानां स्थले द्याज्ञलांजलीन् ॥ ९६ ॥ श्राद्धे हवनकाले च द्यादेकेन पाणिना ॥ उभाभ्यां तर्पणे द्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ९७ ॥ इति यमप्रणीतं धर्मशासं समाप्तम् ॥ ६ ॥

देवता और पितरों के निमित्त जलकी अंजुली जलमें ही देनी उचित है और जो विन संस्कार हुए मरगये हों उनको स्थलमें देनी उचित है।। ९६ ।। श्राद्ध और होमके समयमें तो एक हाथसे अंजुली देनी उचित है और तर्पणके समयमें दोनों हाथोंसे अंजुली दे; यह वर्मकी रीति है।। ९७ ॥

> इति यमस्मृतिभाषाटीका समाप्ता । इति यमस्मृतिः समाप्ता ६.

## आपस्तंबस्मृतिः ७

## भाषाटीकासमेता।

**—∞;⊞;∞**—

प्रथमोऽध्यायः १.

श्रीगणेशाय नमः॥

आपस्तंबं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविनिर्णयम् ॥ दृषितानां हितार्थाय वर्णानामनुष्वेदाः ॥ १ ॥

क्रमानुसार दूषित वर्णी तथा पापियोंके हितके लिये आपस्तंब ऋषिके कहे हुए प्रायश्चित्तः का निर्णय विशेषतासे कहता हूं ॥ १॥

परेषां परिवादेषु निवृत्तमृषिसत्तमम् ॥
विविक्तदेश आसीनमारमविद्यापरायणम् ॥ २ ॥
अनन्यमनसं शांतं तत्त्वस्य योगवित्तमम् ॥
आपस्तंबमृषिं सर्वे समेत्य मुनयोऽद्युवत् ॥ ३ ॥
भगवन्मानवाः सर्वे असन्मार्गे स्थिता यदा ॥
चरेयुर्धर्मकार्याणां तेषां बूहि विनिष्कृतिम् ॥ ४ ॥
यतोऽवश्यं गृहस्थेन गंवादिपरिपालनम् ॥
कृषिकर्मादिवपनं द्विजामंत्रणमेव च:॥ ५ ॥
बालानां स्तन्यपानादि कार्यं च परिपालनम् ॥
देयं चानाथकेऽवश्यं विषादीनां च भषजम् ॥ ६ ॥
एवं कृते कथंचित्स्यात्ममादो यद्यकामतः ॥
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्त्वृहि निष्कृतिम् ॥ ७ ॥

ब्रसज्ञानमें तत्पर, ऋषियों में उत्तम, एकांतमें बैठे हुए, दूसरोंकी निन्दासे रहित ॥ २॥ एकाग्र मनसे बैठे हुए, ब्रांतस्वरूप, तत्त्वमें स्थित और अत्यन्त योगके जाननेवाले आपस्तंब ऋषिस सम्पूर्ण मुनि कहने लगे ॥ ३॥ हे भगवन् ! जिस समय सम्पूर्ण मनुष्य धर्ममें स्थित होकर यदि किसी प्रकारका असत् कार्य करें, तो आप उनका प्रायश्चित कहिये ॥ ४॥ जिस

कारण गृहस्थीको गौका पालन अवस्य करना, कृषिआदिका कर्म, अलका बोना, ब्रह्मणोंको भोजन कराना, अवस्य कर्तन्य है ॥ ६॥ बालकोंको दूध पिलाना, बालकोंका पालन करना, अनाथको धन देना, ब्राह्मण आदिकी औषधी करनी इतने कर्म अवस्य करने उचित हैं ॥ ६॥ हे भगवन् ! इस भांति करनेपर भी यदि असावधानीसे गौ आदिका अपराध होजाय तो उससे उद्धार होनेका प्रायश्चित्त आप हमसे कहिये॥ ७॥

एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपाताद्धोसुखः ॥ दृष्ट्वा ऋषीनुवाचेदमापस्तंबः सुनिश्चितम् ॥ ८ ॥

इस भांति पूछे जानेपर आपस्तंत्र मुनि क्षण काळ तक ध्यान करके प्रणामसे नीचेको शिर झुकाये ऋषियोंको देखकर यह निश्चित बचन कहने छगे॥ ८॥

> बालानां स्तनपानादिकार्ये दोषो न विद्यते ॥ विपत्तावपि विष्ठाणामामंत्रणचिकित्सने ॥ ९ ॥

यदि बालकोंको दूध पिलाते समयमें और ब्राह्मणोंको भोजन कराते समयमें तथा उनको औषधी सेवन कराते समयमें विपत्ति (मृत्यु) हो जाय तो इसमें कुछ दोष नहीं है ॥ ९॥

> गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं तृणादिषु ॥ केचिदाहुर्न दोषोऽत्र सेहं स्वणभेषजे ॥ १० ॥ औषधं स्वणं चैव सेहं पृष्ट्यर्थभोजनम् ॥ प्राणिनां प्राणवृत्त्यर्थं प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ११ ॥

यदि गो आदि तृणादिसे मर जायँ तो उसके प्रायध्यितकी विधि कहता हूं, अनेकोंका यह कथन है कि स्तेह, जवण और औषधीके देनेके समयमें यदि गो मर जाय तो इसमें दोष नहीं है।। १० ॥ औषधी, लवण, तेल, पृष्टिके लिये भोजन यह माणियोंकी प्राणरक्षाके निमित्त है (इस कारण इनके देनेमें यदि कोई मर जाय) तो उसका प्रायश्चित्त नहीं है।। ११।।

अतिरिक्तं न दातव्यं काळे स्वरुपं तु दापयेत् ॥ अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छूमेव विधीयते ॥ १२ ॥

परन्तु यह भोजनसे अधिक न दे, समयपर थोडा दे;यदि अधिक देनेके कारण कोई वाणी मर जाब ती उसको कृष्ट्र करना कहा है।। १२॥

अइनिरशनं पादः पादश्चायाचितं व्यहम् ॥ सायं व्यहं तथा पादः पादः शातस्तथा व्यहम्॥ प्रातः सायं दिनाई च पादोनं सायवर्जितम् ॥ १३ ॥ प्रातः पादं चरेच्छूदः सायं वैश्यस्य दापयेत् ॥ अयाचितं तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च ॥१४॥ पादमेकं चरेदोधे द्वी पादौ बंधने चरेत् ॥ योजने पादहीनं च चरेत्सर्व निपातने ॥१५ ॥

एक दिन भोजन न करे, यह पहला पाद है और तीन दिन तक विना मागे जो भोजन मिले उसे लाय, यह दूसरा पाद है और संघ्याको तीन दिनतक न लाय यह तीसरा पाद है और प्रातःकालमें तीन दिनतक न लाय यह कृच्छूका चौथा पाद है, प्रातः काल और सायंकालको न लाय, इसे दिनाई कहते हैं और सायंकालको छोडकर केवल दिनमें एक ही वार भोजन करे उसे पादोन कहते हैं ॥ १३ ॥ इस विषयमें शूद्रको प्रातःपाद करना उचित है और वैश्यको सायंपाद करना चाहिये, क्षत्रिय अवाचित करे और ब्राह्मणको त्रिरात्र करना कर्तव्य है ॥ १९॥ यदि गौ रीकनेक समयमें या बांधनेक समयमें मर जाय तो एक पाद और दोपाद कमसे करे, योजन (जोडनें वा कांजीहोद आदिमं केद करने) से पादोन और निपातन (गिराने) में समस्त कृच्छू करना उचित है॥१५॥

घंटाभरणदोषेण गोस्तु यत्र विपद्भवेत् ॥ चरेदर्इवतं तत्र भ्षणार्थं कृतं हि तत् ॥ १६ ॥ दमने वा निरोधे वा संघाते चैव योजने ॥ स्तंभशृंखलपाशैश्च मृते पादोनमाचरेत् ॥ १७ ॥ पाषाणैर्लगुडैवांपि शस्त्रेणान्येन वा वलात् ॥ निपातयंति ये पापास्तेषां सर्वं विधीयते ॥ १८ ॥ प्राजापत्यं चरेदिमः पादोनं क्षत्रियस्तथा ॥ कृच्छाईं तु चरेदेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत् ॥ १९ ॥

गौके गलेमें घंटा बांधनेके समयमें गौको विपत्ति हो जाय तो दिनार्द्ध कृच्छू करावे, कारण कि वह भूषणके लिये बांधा था।। १६ ॥ यदि दमन करने, रोकने, योजनके लिये काष्ट्रघंटा (जो लकडी गौके गलेमें लटका करती है) बांधनेसे खूंटा, सांकल, रस्सीके डालनेसे जो गाय मरजाय तो पादोन करे।। १७ ॥ जो पापी मनुष्य पत्थर, लाठी तथा खन्यान्य शस्त्रोंसे गौको मारता है उसको सम्पूर्ण कृच्छू करना कर्तन्य है।। १८ ॥ ब्राह्मण सब प्रकारसे प्राजा। पत्य वतको करें, क्षत्रिय एक पादहीन प्राजापत्य वत करें, वैश्यगण कृच्छाद्धं करें और शूद्ध पादकुच्छू करें॥ १९ ॥

## दी मासी पाययेद्रत्सं दी मासी दी स्तनी दुहेत्॥ दी मासावेकवेछायां शेषकाछं यथारुचि॥ २०॥

ब्याई हुई गौका दूध उसके बछडेको दो महीनेतक पिलावे और दो महीनेतक केवल दोही स्तनोंका दूध एक ही समय दुहे, इसके पीछे अपनी इच्छानुसार दुहे॥ २०॥

दशरात्रार्द्धमासेन गौस्तु यत्र विपद्यते॥

संशिखं वपनं कृत्वा प्राजापरयं समाचरेत्॥ २१॥

व्यानेसे पंद्रह या दश दिनके बीचमें ही गौ मर जाय तो शिखासहित मुंडन कराकर प्राजापत्य करें ॥ २१॥

हलम्ष्टगवं धर्म्यं पङ्गवं जीवितार्थिनाम् ॥

चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं हि जिघांसिनाम् ॥ २२ ॥

आठ बैलोंका हल जो चलाते हैं, वह धर्मातमा हैं और जो छे बैलोंका हल चलाते हैं, वे अपनी जीविकाके लिये करते हैं, चार बैलोंका हल कठोरोंके लिये है और जो दो बैलों का हल चलाते हैं वे हत्यारे हैं। २२॥

> अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिक।भेदनेन वा ।। नदीपर्वतसंरोहे मृते पादोनमाचरेत् ।। २३ ॥

अधिक बोझ ढाळनेसे या अत्यन्त दुहनेके कारण या नासिकाके छेदनसे, नदीमें या पर्वतके चढनेपर यदि गौ मृतक हो जाय तो पादोन कृच्छ करे।। २३।।

न नास्किलबालाभ्यां न मुंजेन न चर्मणा॥ एभिर्गास्तु न बभीयाद्वद्या परवशा भवेत ॥ २४ ॥

कुरोः कारोश्च बशीयादवृष्मं दक्षिणामुखम्॥

नारियलकी रस्ती, बाल, मूँज और चमडा इनसे गौको न बांधे, कारण कि इनके बांध-नेस गों पराधीन हो जाती है।। २४।। परन्तु कुशा और कासोंसे दक्षिण दिशाको मुखकर बैलको बांधे।।

पादलमाहिदाहेषु प्रायाश्चित्तं न विद्यते ॥ २५ ॥

पैरमें कंकड लग जाय, सर्पने काटा हो और जलकर जो भी मर जाय उसका प्रायध्यित्त नहीं है ॥ २७ ॥

व्यापन्नानां बहुनां तु रोधने बंधनेऽपि च ॥

भिषड्मिध्योपचारैश्च द्विगुणं गोवतं चरेत् ॥ २६ ॥

घरनेमें और वैशकी अन्यथा चिकित्सासे यदि गौ मर जाय तो गोहत्याका दुगुना मायस्थित करे ॥ २६॥ शृंगभंगेऽस्थिभंगे च लांगूलस्य च कर्तने ॥ सप्तरात्रं पिवेद्वज्ञं याक्तस्वस्थः पुनर्भवेत् ॥ २० ॥ गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयोद्दिजः ॥ एतद्दिमिश्रितं वज्रमुक्तं चोशनसा स्वयम् ॥ २८ ॥

जो गायका सींग या हाड टूट जाय अथवा गौकी पूंछ कतरी जाय तो सात रात्रितक वज्रपान करें जबतक गौ चंगी न हो ॥ २७ ॥ दिज गौमूत्रसे मिलाकर जौ भक्षण करें, गौमूत्रसे मिले हुए जौको उज्ञना ऋषिने " बज्र " नाम कहा है ॥२८॥

देवद्राण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च ॥ एषु गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ २९ ॥

तीर्थ, बावडी और प्राचीन मंदिर इन स्थानोंमें यदि गौ मर जाय तो प्रायश्चित नहीं है॥ २९॥

> एका कदा तु बहुभिर्देवाद्यापादिता कचित्॥ पादं पादं तु हत्यायाश्चरेग्रुस्ते पृथकपृथक्॥ ३०॥

यदि किसी समय एक गौंको बहुतसे मनुष्य मोरें, तो उन सबको गोहत्याका पाद २ पृथक् २ प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ ३० ॥

> यंत्रणे याश्चिकित्सार्थे मूहगर्भविमोचने ॥ यःने कृते विपत्तिश्चेत्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ३१ ॥

गो नांधने या उसके उदरमेंसे मरे हुए गर्भको निकालनेके समयमें यदि यल करनेपर सी मर जाय, तो उसका प्रायश्चित्त नहीं है ॥ २१ ॥

> सरोमं प्रथमे पादे दितीये रमश्चारणम् ॥ तृतीये तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने ॥ १२ ॥

पहले पादके प्रायश्चित्तमें रोमोंको और द्विपाद प्रायश्चित्तमें डाढीको और तीसरे पादमें चोटो मात्र रखकर और सब शिरका मुण्डन है, गौके मार डालनेवाले पुरुषको शिखासमेत मुण्डन कहा है॥ ३२॥

> सर्वान्छेशान्ससुद्धृत्य च्छेदयेदंगुलिद्धयम् ॥ एवमेव तु नारीणां शिरस्रो मुंडनं स्मृतम् ॥ ३३ ॥ इत्यापस्तंबीये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥

सम्पूर्ण केशोंको जपरको उभारकर दो दो अंगुल काट दे यह मुण्डन खियोंके केशोंका कहा है।। १३॥

इति आपस्तंनीये धर्मकाले भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः २.

कारुहस्तगतं पुण्यं यच पात्राद्विनिःसृतम् ॥ स्त्रीबालवृद्धचरितं सर्वमेतच्छुचि स्मृतम् ॥ १ ॥

कारीगरके हाथकी बनाई हुई वस्तु और जो वस्तु वेंचनें योग्य हो और जिसको पात्रसे बाहर निकाल लिया हो, स्त्री, बालक, वृद्ध, इनका आचरण सब शुद्ध है॥ १॥

> पपास्वरण्येषु जलेषु वैं गिरौ दोण्यां जलं केशविनिःसतं च ॥ श्वपाकचण्डालपरिग्रहेषु पीत्वा जलं पंचगव्येन शुद्धिः ॥ २ ॥

प्रपा (प्याक ) का जल, वनका जल, पर्वतका जल, द्रोणी या मशकका जल, बालोंका निचुडता हुआ, श्वपाक और चांडालके घरका जो मनुष्य जल पीता है वह पंचगव्य पीनेसे शुद्ध होता है ॥ २ ॥

> न दुष्येत्संतता धारा वातोङ्कताश्च रेणवः॥ स्त्रियो दृद्धाश्च वालाश्च न दुष्यांति कदाचन॥३॥

निरन्तर निकलती हुई जलकी धारा, पवनसे उडी हुई धूलि, स्वी, बालक, वृद्ध यह कभी दृषित नहीं होते ॥ ३॥

> आत्मशय्या च वस्त्रं च जायापत्यं कमंडलुः ॥ आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामशुचीनि तु ॥ ४ ॥

अपनी शब्या, अपनी स्त्री, अपने वस्त्र, अपनी सन्तिति और अपने ही पात्र पवित्र हैं, दूसरे मनुष्योंके कभी शुद्ध नहीं हैं॥ ४॥

अन्यैस्तु खानिताः कूपास्तडागानि तथैव च ॥ एषु स्नास्वा च पीत्वा च पंचगव्येन शुद्धचति ॥ ५ ॥

दूसरोंके बनवाये हुए कूप अथवा ताळाबादिके जलमें स्नान करनेसे पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ५ ॥

उच्छिष्टमशुचित्वं च यच्च विष्ठानुरूपनम् ॥ सर्व शुद्धचित तोयेन तत्तोयं केन शुद्धचिति ॥ ६ ॥ सूर्यरिक्षिनिपातेन साहतस्पर्शनेन च ॥ गवां सूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुद्धचिति ॥ ७ ॥

( प्रश्न - ) उच्छिष्ट ( जूंठा ), अशुद्ध और जिनमें मल लगा हो इनकी शुद्धि केवल जल सेही होती है, वह जल किसके द्वारा शुद्ध होता है ? ॥ ६ ॥ ( उत्तर- ) सूर्यकी किर णोंके पडनेसे अथवा पवनके संयोगसे पवित्र होता है, अथवा गोमूत्र और गोबरसे वह जल पबित्र होता है ॥ ७ ॥

> अस्थिचर्मादियुक्तं तु खरक्वानोपदृषितम् ॥ उद्धरेदुद्कं सर्वं शोधनं परिमार्जनम् ॥ ८॥

हड्डी और चमडेके पड़नेसे जो जल अपवित्र हो गया हो,या गधे तथा कुत्तेने जिसमें मुह डालकर दूषित कर दिया हो, तो उस जलको पात्रमेंसे निकालकर पात्रको भली भांतिसे मांजे॥ ८॥

> कूपो मूत्रपुरीषेण यवनेनापि दूषितः ॥ श्वसृगालखरोष्ट्रेश्च कन्योदश्च जुगुप्सितः॥९॥ उद्धृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्ममुद्धरेत्॥ पंचगन्यं मृदा पृतं कूपे तच्छोधनं स्मृतम्॥१०॥

कुएका जल भी मूत्र विष्ठा पडनेसे और यवनके जल भरनेसे तथा कुत्ता, गधा, गीदड, ऊंट और मांस खानेवालोंसे अपवित्र हो जाता है।। ९।। उस कुएके समस्त जलको निकलवा डाले,पीछे सात मिट्टीके (ढेले) पिण्ड कुएमेंसे निकाले और पंचगव्य तथा पवित्र मट्टीको कुएके भीतर डाल दे तब वह कुआ पवित्र होता है।। १०॥

वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम् ॥ क्रंभानां शतमुद्धत्य पंचगव्यं ततः क्षिपेत् ॥ ११ ॥

यदि बावडी, कुए, तालाब यह अपवित्र होजायँ तो सौ घडे जल निकालकर पंचगव्यके डालनेसे इनकी शुद्धि होती है 14 ११ ।।

यच कूपारिपवेत्तायं बाह्मणः शवदूषितात् ॥
कथं तत्र विशुद्धिः स्पादिति मे संशपो भवेत् ॥ १२ ॥
अक्किन्नेन भिन्नेन केवलं शवदूषिते ॥
नीत्वा कूपादहोरात्रं पंचगव्येन शुद्धचिति ॥ १३ ॥
क्किन्ने भिन्ने शवे चैव तत्रस्थं यदि तिरपवेत् ॥
शुद्धिश्चांद्रायणं तस्य तप्तकृच्छ्मथापि वा ॥ १४ ॥
इत्यापस्तंबीये धर्मशाक्षे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

मुरदेसे स्पर्श हुए दूषित कुएके जलको पीकर ब्राह्मण किस प्रकारसे शुद्ध होता है, यह हमें संदेह उत्पन्न हुआ है ॥ १२ ॥ जिस मुरदेका शरीर रुधिरसे भीगा न हो और जिसक कोई अंग न दृटा हो, ऐसे मुरदेसे दूषित हुए कुएके अशुद्ध जलको पीनेवाला आहोरात्र उपवास करके पंचगव्यक पीनेसे पवित्र होता है ॥ १३ ॥ यदि जिस कुएमें रुधिरसे भीगा हु बा और दूटे फूटे अंगवाला मुरदा पड़ा हो उस कुएके जलको पीनेवाका चांद्रायण अथवा तष्ठ च्लूके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १४ ॥

इति भाषस्तंबीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# तृतीयोऽध्यायः ३.

अंत्यजातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेश्मिन ॥
तस्य ज्ञात्वा ५ कालेन द्विजाः कुर्वत्यनुग्रहम् ॥ १ ॥
चांद्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम् ॥
प्राजापत्यं तु शूदस्य शेषं तदनुसारतः ॥ २ ॥
यैर्भुक्तं तत्र पक्कान्नं कृच्छ्रं तेषां प्रदापयेत् ॥
तेषामाप च यैर्भुक्तं कृच्छ्पादं प्रदापयेत् ॥ ३ ॥

जिस मनुष्यके घरमें विना जाने हुए अत्यज जातिका मनुष्य निवास करे और कुछ काल पीछे वह जान लिया जाय और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह उसपर कृपा कर उसे दंड न दें ॥१॥ तो ब्राह्मणोंको चांद्रायण अथवा पराक व्रत करना उचित है और शूद प्राजापत्य करे तथा अन्यजातियोंको अपनी २ जातिक अनुसार प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ २॥ जिन्होंने वहां पकान खाया हो उनको कृच्छू व्रत करना उचित है और वहां पकान खानेवालोंके

कूपैकपानैर्दुष्टानां स्पर्शसंसर्गदूषणात् ॥ तेषाभेकोपवासन पंचगव्येन शोधनम् ॥ ४ ॥

यहांका अन्न जिन्होंने खाया हो उनको कुच्छ्पाद करावे ॥ ३ ॥

यवनके स्पर्शके दोषसे एक कुएका जल पोनेसे जो अशुद्ध हैं उनकी शुद्धि एकदार उप-वास करने और पंचगव्यके पीनेसे होती है ॥ ४ ॥

> बाले। बृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी वागुपीडिता ॥ तेषां नक्तं प्रदातव्यं बालानां प्रहरद्वयम् ॥ ५॥

बालक, वृद्ध, रोगी और वायुकी पीडावाली गर्भवती स्त्री इनको नक्तवत बतावे और बालकोंको दो पहरका उपवास कहा है ॥ ५ ॥

> अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनपोडशः॥ प्रायश्चित्तार्द्धमहीन्ति स्त्रियो व्याधित एव च ॥ ६॥

अस्सी वर्षकी अवस्थावाला वृद्ध और सौलह वर्षकी अवस्थासे कम अवस्थाका बालक, रोगी, स्त्री इन सबका प्रायिश्वत आधा कहा है ॥ ६ ॥

> न्यूनेकादशवर्षस्य वंचवर्षाधिकस्य च ॥ चरेहुकः सुद्धद्वापि प्रायश्चितं विशोधनम् ॥ ७ ॥ अथैतैः क्रियमाणेषु येषामातिः ष्रदृश्यते ॥ शेषसंपादनाच्छुद्धिर्तिपत्तिर्न भवेद्यथा ॥ ८ ॥

ग्यारह वर्षसे कम और पांच वर्षसे अधिक अवस्थावांले बालककी शुद्धि गुरु अथवा मित्र करें ॥ ७ ॥ यदि यह बालक ही अपना प्रायश्चित्त करें और इस बीचमें इनको कृष्ट हो जाय तो शेष प्रायश्चित्तको गुरुआदि कर ले अथवा जिस भांति इन्हें कष्ट न हो उसी भांति यह अपना प्रायश्चित्त कर ले ॥ ८ ॥

श्चधाव्याधितकायानां प्राणी येषां विपद्यते ॥ ये न रक्षंति वक्तारस्तेषां तत्किल्विषं भवेत् ॥ ९ ॥

प्रायश्चित्तके करनेसे जिन रोगियोंको क्षुषांस पीडा होजाय अथवा मरनेकी शंका उपस्थित होजाय तो धर्मके उपदेश करनेवाले उनके प्राणोंकी रक्षा नहीं करते अर्थात् उन्हें शक्तिके अनुसार प्रायश्चित्त नहीं बताते तो उस पापके भागी वह उपदेश क्रनेवाले ही होते हैं॥ ९॥

पूर्णांशि कालनियमे न शुद्धिर्बाह्मणैर्विना ॥ अपूर्णेष्विप कालेषु शोधयंति द्विजोत्तमाः ॥ १० ॥ समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु वर्णेषु कर्तहिचित् ॥ विप्रसंपादनं कर्म उत्पन्ने प्राणसंश्ये ॥ ११ ॥ संपादयंति ये विप्राः स्नानं तीर्थफळपदम् ॥ सम्यक्कर्तुर्पायं स्याद्वती च फलमाप्नुयात् ॥ १२ ॥ इत्यापस्तंवीये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

समयका नियम पूरा हो जानेपर भी ब्राह्मणोंके विना उसकी शुद्धि नहीं होती और कालक नियम विना पूरा हुए ही ब्राह्मण शुद्ध कर देते हैं, अर्थात् ब्राह्मणोंके वचनमात्रमें ही शुद्धि है।।१०॥ कारण कि जिस समय प्राणसंकट उपस्थित होता है उस समय कर्मका संपादन ब्राह्मण ही कर सकता है, इसमें तीनों वर्णों (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध) के विषयमें कभी भी कोई पुरुष किसीके कर्मको समाप्त होगया ऐसा न कहे ॥११॥ जो ब्राह्मण स्नान और तीर्थके फल देने वाले कर्मको किसी और की शुद्धिके लिये दूसरों से करवाते हैं, उन भलीभांतिसे करनेवालों को पाप नहीं होता और ब्रती उसके फलको पाता है ॥१२॥

इति आपस्तम्बीये धर्मशास्त्रे भाषाटोकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽघ्यायः ४.

चंडालक्षभांडेषु योज्ञानात्मिबते जलम् ॥ प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्णे वर्णे विधीयते ॥ १ ॥ चरेत्सांतपनं विषः प्राजापत्यं तु भूषिपः ॥ तदर्धं तु चरेडेड्यः पादं शृदस्य दापयेत् ॥ २ ॥

(प्रश्न-) चांडालके कुए अथवा उसके बरतनका अज्ञानसे जो मनुष्य जल पीता है उसका प्रायश्चित्त चारों वर्णों में किस प्रकारसे कहा है ? ॥ १ ॥ ( उत्तर-) ब्राह्मण सांतपन बत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य बत करे, वैश्य आधा प्राजापत्य करे और शूद चौथाई प्राजापत्य बतको करे ॥ २ ॥

> भुक्तोच्छिष्टरत्वनाचांतश्रंडालैः श्वपचेन वा ॥ प्रमादात्स्पर्शनं गच्छेत्तत्र कुर्याद्विशोधनम् ॥ ३ ॥ गायन्यष्टसहस्रं तु दुपदां वा शतं जपेत् ॥ जपंस्तिरात्रमनश्नन्पंचगव्येन शुद्धचित ॥ ४ ॥

भोजन करनेके पीछे विना आचमन किये यदि उच्छिष्ट अवस्थामें अज्ञानतासे ब्राह्मण श्वपचको छू हो तो उसको प्रायश्चित्त करना उचित है ॥३ ॥ आठ हजारवार गायत्रीका जप करे या एकसौबार " द्वपदा " मंत्रको जपकर तीन गत्रितक उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ४ ॥

चंडालेन यदा स्पृष्टो विष्मूत्रे कुरुते द्विजः ॥ प्रायाश्चित्तं त्रिरात्रं स्थाद्धकोन्दिष्टः षडाचरेत् ॥ ५ ॥

यदि ब्राह्मणको विष्ठा और मूत्र करनेके पीछे चांडाल छू ले तो वह ब्रह्मण तीन रात्रि-तक उपवास करे और भोजन करनेके उपरान्त उच्छिष्टको छू ले तो छे रात्रितक उपवास करें ॥ ५॥

पाने मैथुनग्रंपकें तथा मूत्रपुरीषयोः ।।
संपर्के यदि गच्छेनु उदक्या चांत्यजेस्तथा ॥
एतैरेव यदा स्पृष्टः प्रायिश्वतं कयं अवेत् ॥ ६ ॥
भोजने च विरातं स्यात्पाने तु व्यहमेव च ॥
मैथुने पादकृष्ठं स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ ७ ॥
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनन्नयम् ॥
एकाहं तत्र निर्देष्टं दंतधावनशक्षणे ॥ ८ ॥

( प्रश्न ) यदि ऋतुमती स्त्री, अंत्यजके साथ जलपान, मैथुन, मृत्र, विष्ठा इनका स्पर्श हो जाय अथवा यह छेल तो इनका प्रायश्चित किस प्रकारसे होता है : ॥ ६ ॥ ( उत्तर ) इनके यहांका अन्न भोजन करनेमें तीन रान्नि उपवास करना कर्तव्य है और जलका पीने वाला तीन दिन उपवास करे, मैथुनके समयमें स्पर्श होनेपर पादकृच्छू करे, इसी भांति विष्ठा मूत्र करनेके समयमें ॥ ७॥ क्रमसे एक दिन और तीन दिन उपवास कहा है, दतीन करनेमें एक दिन उपवास करें ॥ ८॥

> वृक्षारूढे तु चंडाले द्विजस्तत्रैव तिष्ठति ॥ फलानि भक्षयंस्तस्य कथं शुद्धिं विनिर्दिशत् ॥ ९॥ ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ एकरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचिति ॥ १०॥

(प्रश्न-) जिस वृक्षके ऊपर यदि चांडाल चढा हो उसी वृक्षके ऊपर ब्राह्मण चढकर फल ला ले तो उसका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे कहा है ?॥ ९॥ (उत्तर-) ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर वस्त्रोंसहित स्नान करें और एक रात्रि उपवास करके पंचगव्यके पोनेसे उसकी शुद्धि होती है॥ १०॥

येन केनचिदुच्छिष्टोऽप्यमेध्यं स्पृशति द्विजः ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचाति ॥ ११॥ इत्यापस्तंबीये धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट अवस्थामें किसी अपवित्र वस्तुको छू ले तो अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ११॥

इति आपस्तंनीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

# पश्चमोऽध्यायः ५.

चंडालेन यदा स्पृष्टी द्विजवर्णः कदाचन ॥
अनम्युक्ष पिबेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्॥ १ ॥
ब्राह्मणस्य त्रिरात्रं तु पंचगव्येन शुद्धचाति ॥
क्षात्रियस्य द्विरात्रं तु पंचगव्येन शुद्धचाति ॥ २ ॥
अहोरात्रं तु वैदयस्य पंचगव्येन शुद्धचाति ॥

(प्रश्न·) यदि कदाचित् बाह्मण चांडालको छूकर विना स्नान किये ही जल पीले तो उसक प्रायिक्षत्त किस प्रकारसे होता है ? ॥ १ ॥ (उत्तर-) ब्राह्मण तीन रात्रि उपवास कर पंचग-व्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं, क्षत्री दो दिनतक उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं ॥ २ ॥ और वैदयगण अहोरात्र उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं ॥ चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत॥ ३॥ व्रतं नास्ति तपो नास्ति होमा नैव च विद्यते ॥ पंचगव्यं न दातव्यं तस्य मंत्रविवर्जनात्॥ स्यापायित्वा दिजानां तु शूद्रो दोनन शुद्धचिति ॥ ४॥

( परन. ) चौथे वर्ण ( शूद्र ) का प्रायिश्चित्त किस प्रकारसे होता है ? ॥ ३ ॥ कारण कि शृद्रजातिको वत नहीं, होम नहीं, तप नहीं, पंचगव्य भी नहीं दिया जासकता, कारण कि उसको वेदका अधिकार नहीं है ( उत्तर ) परन्तु शृद्र अपने अपराधको ब्राह्मणोंसं कहकर यथाशक्ति दान करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४ ॥

ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमश्रात्यज्ञानतो द्विजः ॥ अहोरात्रं तु गायञ्या जपं कृत्वा विशुद्धचित ॥ ५ ॥ उच्छिष्टं वैदयजातीनां भुंक्ते ज्ञानाद्दिजो यदि ॥ द्रांखपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धचित ॥ ६ ॥

यदि ब्राह्मणने अज्ञानतासे ब्राह्मणके उच्छिष्टको स्वा लिया है वह अहोरात्र उपवास करनेके पीछे गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है।। ५।। यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे वैश्यके उच्छिष्टको स्वाले ती त्रिरात्र उपवास कर शंखपुष्पी (औषधी विशेष) के जलको पीकर शुद्ध होता है।। ६।।

ब्राह्मण्या सह योऽस्तीयादुच्छिष्टं वा कदाचन ॥ न तत्र दोषं मन्यंते नित्यमेव मनीषिणः॥ ६॥

ब्राह्मण कदाचित् अपनी ब्राह्मणीके साथ भोजन कर ले, तो विद्वान् मनुष्य उसमें दोष हिंगिनाने ।। ७ ॥

टच्छिष्टमितरस्त्रीणामश्नीयात्स्पृशतेऽपि वा ॥ प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्रगवानंगिरात्रवीत् ॥ ८॥

ब्राह्मणीके अतिरिक्त किसी अन्यजातिकी स्त्रियोंका उच्छिष्ट साने अथवा छूनेवालेको |जापत्य त्रतसे शुद्धि होती है यह भगवान् ( वड्डिये ऐश्वर्यवाले ) अंगिरा ऋषिने कहा है॥८॥

अंत्यानां भुक्तरोषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः ॥ चांद्रायणं तदर्धांचे ब्रह्मक्षत्रविशां विधिः ॥ ९ ॥

अंत्यजोंके भोजनमे बचेहुए अनको जो ब्राह्मण भोजन करता है वह चांद्रायणका एक द व्रत करे; अर्द्धकृच्छु, पादकृच्छु, क्षत्रिय वैश्यादि क्रमानुसार करै॥ ९॥

> विण्यूत्रअक्षणे विमस्तप्तकुच्छ्रं समाचरेत् ।। इवकाकोच्छिष्टगोभिश्च माजापत्पविधिः स्मृतः ॥ १० ॥

बिष्ठा और मूत्रके मक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तकृच्छ्र करे. कुत्ता, काक और गौके च्छिष्टका भोजन करनेवाला ब्राह्मण ब्राजापत्य ब्रह्मों करे।। १०॥

१ ''ऐश्वर्यस्य समप्रस्य दर्थिस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोग्रीव पण्णां भग इतीरणा।।१।।

डिछ्छः स्पृशते विप्रो यदि कश्चिद्कामतः ॥ ग्रुनः कुक्कुटश्द्राश्च मद्यभाडं तथैव च ॥ ११ ॥ पक्षिणाधिष्ठितं यच्च यद्यमध्यं कदाचन ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ १२ ॥

यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण अज्ञानसे कुचे, मुरगे, शूद्र, मिदराके पात्र।। ११ ।। और जिसपर पक्षी बैठा हो ऐसी अपवित्र वस्तुको छू छे तो अहोरान्नि उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे उस की शुद्धि होती है।। १२ ।।

वैश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ स्नानं जप्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यांते विशुद्धचित ॥ १३॥

त्राह्मणको यदि कोई उच्छिष्ट वैश्य छू ले, तो त्रिकाल स्नान करके गायत्री मंत्रका जप करें, इस प्रायश्चित्तसे एकदिनके अन्तमें शुद्ध होता है ॥ १३॥

विमो विमेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ स्नानांते च विशुद्धिः स्पादापस्तंबोऽन्नवीन्सुनिः॥ १४ ॥ इत्यापस्तंबीये धर्मशास्त्रे पंचमोऽध्यायः॥ ५॥

यदि बाह्मणको अन्य उच्छिष्ट ब्राह्मण छू ले तो स्नानके अन्तमें उसकी शुद्धि होती है यह आपस्तम्बमुनिका वचन है ॥ १८॥

इति आपस्तम्बीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

## षष्ठोऽध्यायः ६,

अत कथ्वै प्रवक्ष्याभि नीलीवस्त्रस्य यो विधिः ॥ स्त्रणां क्रीडार्थसंभोगे शयनीये न दुष्यति ॥ १ ॥ पालने विक्रये चैव तद्वृत्तेरूपजीवने ॥ पतितस्तु भवेद्विपिक्षाभिः कृष्वेवीशुद्ध्यति ॥ २ ॥ स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् ॥ पंचयज्ञा वृथा तस्य नीलीवस्त्रस्य धारणात् ॥ ३ ॥ नीलीरकं यदा वस्त्रं ब्राह्मणोंऽगेषु धारयेत् ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ४ ॥ सोमकूपैर्यदा गच्छेदसो नील्पास्तु कहिंचित् ॥ पतितस्तु भवेद्दिपश्चिभि कृष्केविशुद्ध्यति ॥ ५ ॥ पतितस्तु भवेद्दिपश्चिभि कृष्केविशुद्ध्यति ॥ ५ ॥ पतितस्तु भवेद्दिपश्चिभि कृष्केविशुद्ध्यति ॥ ५ ॥ नीलीदाह यदा भिद्याद्वद्भणस्य शरीरकम् ॥

शोणितं दृश्यते तत्र दिजश्चांदायणं चरेत्।। ६॥ नीलीमध्ये यदा गच्छेत्ममादाद्वाह्मणः कचित्।। अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति॥ ७॥ नीलीरक्तेन वस्त्रेण यदत्रसुपनीयते॥ अभोज्यं तद्विज्ञातीनां सुकत्वा चांदायणं चरेत्॥ ८॥ अभोज्यं तद्विज्ञातीनां सुकत्वा चांदायणं चरेत्॥ ८॥ अक्षयेद्यश्च नीलीं तुप्रमादाद्वाह्मणः कचित्॥ वांद्वायणेन शुद्धिः स्यादापस्तंबोऽन्नवीनसुनिः॥ ९॥ यावत्यां वापिता नीली तावती वाशुचिमही॥ प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत ऊर्ध्व शुचिभवेत्॥ १०॥ इति आपस्तंबीये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

इसके पीछे नीले वस्नके घारण करनेकी विधि कहताहूं, स्त्रियोंकी क्रीडाके समय, संभोगके समय शय्याके ऊपर नीले वस्त्रका दोष नहीं है ॥ १॥ जो ब्राह्मण नीलको पालता है, जो बेचता है और जो उससे अपनी जीविका निर्वाद करता है वह पतित होता है, इस कारण तीन कृच्द्र वत करनेसे उसकी शुद्धि होती है।। २।। जो नीले रंगके बस्नको धारणकर स्नान, दान, तपस्या, होम, वेदका पाठ, पितरोंका तर्पण और पंचयज्ञ करता है उसका वह सब निष्फल हो जाता है।। ३।। यदि ब्राह्मण नीले रंगे हुये वस्त्रोंको शरीरपर धारण करे तो अहोरात्रि उपवास करनेके पीछे पंचगव्य पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ४ ॥ यदि ब्राह्मणके रोगों से नीलका रंग जाकर शरीरमें पहुंच जाय तो बाह्मण पतित होता है, तब तीन कृच्छ वतके करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ५ ॥ यदि नीलके काष्ठसे बालणके शरीरमें धाव हो जाय और उस घावसे रक्त निकलने लगे तो चान्द्रायण व्रतके करनेसे शुद्ध होत है ॥ ६॥ यदि ब्राह्मण अज्ञानसे नीलके खेतमें चला जाय तो अहोरात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ७ ॥ जो नीले वस्नको पहनकर अन्न परोसता है वह खाने योग्य नहीं है, जो ब्राह्मण उसे भोजन करता है वह चांद्रायण व्रतके करनेसे शुद्ध होता है।। ८॥ यदि ब्राह्मण अज्ञानसे नीलको स्ना जाय तो चांद्रायण वत करनेसे उसकी शुद्धि होती है, यह आपस्तंन मुनिका वचन है ॥ ९ ॥ जहांतक पृथ्वीमें नील बोयागया हो वहांतककी पृथ्वी बारह वर्ष-तक अशुद्ध रहती है इसके पीछे शुद्ध हो जाती है ॥ १० ॥

इत्यापस्तंबीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

स्मृतिः ७ ]

#### सप्तमोऽध्यायः ७.

स्नानं रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽहानि शस्यते ॥ वृत्ते रजसि गम्या स्त्री नानिवृत्ते कथंचन ॥ १ ॥

रजस्वला स्त्रीको चौथे दिन स्नान करना श्रेष्ठ है, स्त्रियें रजनिवृत्ति होजानेपर स्वामीके साथ संभोग करने योग्य होती हैं, विना रजकी निवृत्ति हुए नहीं होती हैं ॥ १ ॥

> रोगेण यद्दजः स्त्रीणामत्यर्थं हि प्रवर्तते ॥ अशुद्धास्तास्तु नैवेह तासां वैकारिको मदः ॥ २ ॥ साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावत्प्रवर्त्तते ॥ वृत्ते रजिस साध्वी स्याद्गृहकर्मणि चैंद्रिये ॥ ३ ॥ प्रथमेऽहानि चांडाली दितीये ब्रह्मघातिनी ॥ तृतीये रजिकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहानि शुद्धचित ॥ ४ ॥

यदि किसी रोगसे स्वियोंके रजकी निवृत्ति न हो तो उस रजसे स्विये अशुद्ध नहीं होतीं कारण कि उनका वह रज विकारयुक्त है ॥ २ ॥ जबतक रज रहे तबतक उत्तम आचरण (पाठ पूजा आदिक ) न करें; कारण कि रजकी निवृत्ति होनेपर ही स्विये घरके काम काज करने और पितके संग करने योग्य होती हैं ॥ ३ ॥ ऋतुमती होनेके पहले दिन स्वी चांडा- लिनीके समान है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीधरे दिन धोबन और चौथे दिनमें पितत्र होती है ॥ ४ ॥

अंत्यजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा वै रजस्वला ॥

अहानि तान्यतिक्रम्य प्रायश्चितं प्रकल्पयेत् ॥ ५ ॥

त्रिरात्रमुपवासः स्पात्पंचगव्यं विशोधनम् ॥

निशां प्राप्य तु तां योनिं प्रजाकरां च कामयेत् ॥ ६ ॥

रजस्वलांत्यजैः स्पृष्टा शुना च श्वपचेन च ॥

त्रिरात्रोपोषिता भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्याति ॥ ७ ॥

प्रथमेऽहाने षड्रात्रं द्वितीये तु व्यहस्तथा ॥

तृतीये चोपवासस्तु चतुथे विह्नदर्शनात् ॥ ८ ॥

यदि रजस्वला स्नीको अन्त्यज और श्वपाक छू ले,तो रजोदर्शनके दिनको बिताकर प्राय-श्चित्त करे ॥ ५ ॥ तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है फिर उसी शुद्ध होनेकी रात्रिमें पुरुषका संसर्ग करे ॥ ६ ॥ कुत्ता, अंत्यज और श्वपच यदि रजस्वला स्नीको छू ले तो उसकी शुद्धि तीन रात्रितक उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे होती है ॥७ ॥ यदि रजोदर्शनके पहले ही दिन अंत्यज आदि छू लें तो छे रात्रि और दूसरे दिन छू लें तो तीन दिनतक और तीसरे दिन छू लें तो एक दिन उपवास करे और चौधे दिन छू लें तो अग्निके देखनेसे ही उसकी शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा ॥ रजस्वला भवेत्कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत् ॥ ९ ॥ स्नापयित्वा तदा कन्यामन्यैर्वस्त्रेरलंकृताम् ॥ पुनमेंध्याद्वतिं दुत्वा शेषं कर्म समाचरेत् ॥ १० ॥

(प्रश्न) विवाहके समयमें यज्ञ (होम) होता हो और कुछ संस्कार भी होचुका हो इसी अवसरमें यदि कन्या ऋतुमती होजाय तो शेष संस्कार किस भांति हो ? ॥ ९ ॥ (उत्तर-) उस कन्याका स्नान कराकर उसी समय अन्य वस्त्रोंसे शोभायमान करे और पीछे पवित्र आहुति देकर शेष कर्मकों करे ॥ १०॥

रजस्वला तु संस्पृष्टा प्लवकुक्कुटवायसैः ॥ सा त्रिरात्रोपवासेन पंचगव्यन शुद्धचति ॥ ११ ॥

जिस रजस्वला खीको वानर, मुरगा, कौआ छू ले तो वह त्रिरात्र उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होती है।। ११॥

रजस्वला तु या नारी अन्योन्यं स्पृशते यदि ॥ तावत्तिष्ठन्निराहारा स्नात्वा कालेन शुद्धचति ॥ १२ ॥

यदि परस्परमें दो रजस्वका स्त्री छूठें तो शुद्धिके दिनतक उपवासी रहें और पीछे स्नान करनेसे शुद्ध होती है ॥ १२ ॥

उन्छिष्टेन तु संस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला॥ कृच्छ्रेण शुद्धचते विमा शूदी दानेन शुद्धचति॥ १३॥

कदाचित् उच्छिष्ट पुरुष रजस्वला स्त्रीको छू ले वो ब्राह्मणी कृच्छ्के करनेसे और शूद्रजा-तिकी स्त्री केवल दान करनेसे ही शुद्ध हो जाती है॥ १३॥

एकशाखां समारूढश्रंडास्त्रों वा रजस्वसा ॥ ब्राह्मणश्र समं तत्र सवासाः स्नानमाचरेत्॥ १४ ॥

एक ही बृक्षकी शाखाके ऊपर चांडाल रजस्वला और ब्राह्मण बैठे हों तो यह तीनों एक बार बलों सिहत स्नान करें।। १४॥

> रजस्वलायाः संस्पर्शः कथंचिज्जायते शुना ॥ रजोदिनानां यच्छेषं तदुपोष्य विशुद्धचित ॥ १५ ॥ अशक्ता चोपवासेन स्नानं पश्चात्समाचरेत् ॥ तथाप्यशका चैकेन पंचगव्येन शुद्धचित ॥ १६ ॥

यदि किसी मांतिसे रजस्वला स्त्रीको कुत्ता छूजाय तो रजके शेष दिनों में उपवास करनेसे ही वह शुद्ध होती है ॥ १५ ॥ सामर्थ्यके न होनेपर एक उपवास कर स्नान करने और सामर्थ्यवान् होनेपर एक उपवास और पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होती है ॥ १६ ॥

उन्छिष्टस्तु यदा विप्रः स्पृशेन्मद्यं रजस्वलाम् ॥ मद्यं स्पृष्ट्वा चरेस्कृन्छं तदर्घं तु रजस्वलाम् ॥ १७ ॥

यदि मदिरा तथा रजस्वला स्त्रीको उच्छिष्ट ब्राह्मण छू ले तो वह कमानुसार क्रच्छ और अर्धकुच्छ वत करे ॥ १७॥

> उदक्यां सुतिकां वित्र उच्छिष्टः स्पृशते यदि ॥ कृच्छूाई तु चरेद्विष्टः प्रायिश्वतं विशोधनम् ॥ १८ ॥

यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ऐसी रजस्वला को छू ले जिसके बालक उत्पन्न हुआ हो तो ब्राह्मण कृच्छाई, करे, कारण कि प्रायश्चित्तसे ही शुद्धि होती है ॥ १८ ॥

चंडालः श्वपचो वापि अत्रियीं स्पृश्तेत यदि ॥ शेषाह्ना फालकृष्टेन पंचगव्येन शुद्धचाते ॥ १९ ॥

चांडाल, श्वपच, रजस्वला को छू ले तो रजोदर्शनके श्लेष दिनमें पंचगव्यके पीनेसे शुद्धि होती है ॥ १९॥

> उद्दया बाह्मणी श्रद्धामुद्दयां स्पृशते यदि ॥ अहोरात्रोषिता भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ २०॥ एवं तु क्षत्रिया वैश्या बाह्मणी चद्रजस्वला।। सर्चेलं प्रवनं कृत्वा दिनस्यांते घृतं पिवेत् ॥ २१॥

र जस्वला ब्राह्मणी यदि शूदकी र जस्वला स्त्रीको छू ले तो अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ २०॥ ब्राह्मणी र जस्वला स्त्रीको क्षत्रिय अथवा वैश्यकी स्त्री छू ले तो वस्त्रों सहित स्नान कर एक दिन उपवास कर संध्याको घीका भोजन करे ॥ २१ ॥

सर्वेषेषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते ॥ एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तवाऽत्रवीन्मुनिः ॥ २२ ॥

इत्यापस्तंबीये धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ अपने वर्णकी रजस्वला स्त्रीके छू जानेसे स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है यह आपस्तंब मुनिने कहा है ॥ २२॥

इति आपस्तंबीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

# अष्टमोऽध्यायः ८.

भरमना शुद्धचते कांस्यं सुरया यत्र लिप्यते ॥ सुराविण्मूत्रसंस्पृष्टं शुद्धचते तापलेखनैः॥ १॥ गवाद्यातानि कांस्यानि शुद्रोच्छिष्टानि यानि तु॥ दश भरमानि शुद्धचंति श्वकाकोपहतानि च॥२॥ काँसीका पात्र अशुद्ध होजानेपर भस्मके मांजनेसे ही शुद्ध हो जाता है,मिंदरासे अशुद्ध हुआ पात्र भस्मसे शुद्ध नहीं होता, मिंदरा और विष्ठा मूत्रसे अशुद्ध हुआ पात्र अग्निमें तपाने और रितवानेसे शुद्ध होता है ॥ १ ॥ गौके सुंघे और शुद्धके जुठे और कुत्ते या कौएने जिसमें मुँह डाला हो यह अपवित्र कांसी के पात्र दश वार भस्मके मांजनेसे शुद्ध हो जाते हैं॥ २ ॥

शीचं सुवर्णनारीणां वायुसूयंदुरित्माभेः॥ रेतःस्पृष्टं शवस्पृष्टमाविकं तु प्रदुष्यति॥

अद्भिमृद्। च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुद्धचाति ॥ ३ ॥

सुवर्ण और स्त्रीकी शुद्धि वायु, सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंसे होती है और शुक्र तथा शवके स्पर्श होजानेसे जो वस्त्र अशुद्ध हो गया है उसकी शुद्धि जल, रेते और महीके मांजने धोनेसे होती है ॥ ३ ॥

शुष्कमन्नमवेदाम्य पंचरात्रेण जीर्यति ॥ अन्नं व्यंजनसंयुक्तमर्द्धमासेन जीर्यति ॥ ४ ॥ पयस्तु दिध मासेन षण्मासेन घृतं तथा ॥ संवत्सरेण तैलं तु कोष्ठे जीर्यतिवा न वा ॥ ५ ॥

शूद्रके यहाका सूखा अन पांच दिनमें पचता है और व्यंजन सहित अन्न पंद्रह दिनमें पचता है ॥४॥ दूध और दही एक महीनेमें पचता है, तेल एक वर्षमें पचे या न भी पचे इस बातका निश्चय नहीं है ॥ ५ ॥

भुंजते येतु श्र्दात्रं मासमेकं तिरंतरम् ॥
इह जन्मिनि श्र्दत्वं जायंते ते मृताः शुनि ॥ ६ ॥
श्रूद्रात्रं श्रूदसंपर्कः श्रूद्रेणेव सहासनम् ॥
श्रूद्राज्ञानागमः कश्चिज्ज्वलंतमि पातयेत् ॥ ७ ॥
आहितापिस्तु यो विष्रः श्रूदात्रात्र निवर्तते ॥
तथा तस्य पणश्यंति आत्मा बह्म त्रयोष्ट्रयः ॥ ८ ॥
श्रूद्रात्रेन तु भुक्तेन मैथुनं योष्टिगच्छति ॥
यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा अत्राच्छुकस्य संभवः ॥ ९ ॥
श्रूद्रात्रेनोद्रस्थेन यः कश्चिन्ध्रियते द्विजः ॥
स भवेच्छूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥ १० ॥

जो ब्राह्मण एक महीनेतक बराबर शूड्के यहांके अन्नको खाते हैं वे इस जन्ममें ही शूड़ हो जाते हैं ओर मरनेके पीछे उनको कुत्तेकी योनि मिलती है ॥ ६ ॥ शूड़के यहांका अन्न मोजन, शूड़के साथ एक आसन पर बैठना, शूड़से विद्या पढना, यह सम्पूर्ण कार्य तेजस्वी पुरुषको भी पतित करते हैं ॥ ७ ॥ जो बालण नित्य होमके लिये अग्नि स्थापन करता है

वह यदि शूदके यहां अन्न भोजन करना न छोड़े तो उसका आतमा, वेद और तीनों अग्नि नष्ट होजाते हैं ॥ ८ ॥ शूदके अन्नको भोजन कर जो स्नीसंग करके उससे पुत्रादि उत्पन्न करता है वह पुत्र शूदके ही हैं, कारण कि अन्नसे ही शुक्र उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ शूद्रका अन्न पेटमें रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है,वह उस जन्ममें गाँवका सूकर होता है अथवा उस शूदके ही कुलमें उत्पन्न होता है ॥ १०॥

बाह्मणस्य सदा मुंके क्षत्रियस्य तु पर्वणि ॥ वैश्यस्य यज्ञदीक्षायां ज्ञूदस्य न कदाचन ॥ ११ ॥

ब्राह्मणोंका अन्न सर्वेदा भोजन करने योग्य है; पर्वके समयमें क्षत्रियोंका अन्न भोजन करे, यज्ञकर्ममें दीक्षित होनेपर वैश्यका अन्न भोजन करे और शूद्धका अन्न किसी समयमें भोजन करना उचित नहीं ॥ ११॥

अमृतं ब्राह्मणस्यात्रं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम् ॥ वैश्यस्याप्यत्रमेवात्रं शृद्धस्य रुधिरं स्मृतम् ॥ १२ ॥ वैश्वदेवेन होभेन देवताभ्यर्चनैर्जपः ॥ अमृतं तेन विपात्रमृग्यजुः सामसंस्कृतम् ॥ १३ ॥ व्यवहारानुरूपेण धर्मेण च्छलवर्जितम् ॥ श्वा धित्रयस्य पयस्तेन भूतानां यच पालनम् ॥ १४ ॥ स्वकर्मणा च वृष्भेरनुसृत्याद्य शक्तितः ॥ खल्यज्ञातिथित्वेन वैश्यात्रं तेन संस्कृतम् ॥ १५ ॥ अज्ञानतिमिरांधस्य मद्यपानरतस्य च ॥ रुधां तेन शृद्धात्रं विधिमंत्रविवर्जितम् ॥ १६ ॥ रुधां तेन शृद्धात्रं विधिमंत्रविवर्जितम् ॥ १६ ॥

ब्राह्मणका अत्र अमृतके समान है, क्षत्रियका अत्र दूधके समान है, वैश्यका अत्र अत्र मात्र है और राद्धका अत्र रुधिरके समान है ॥ १२ ॥ वैश्वदेवके निमित्त दान, होम, देव-ताओंकी पूजा और जपसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मंत्रोंसे शुद्ध हुए ब्राह्मणका अत्र अमृतके समान है ॥१३॥ व्यवहारके अनुकूल धर्मसे छलना रहित क्षत्रियका अत्र प्राणियोंका पालन करता है, इस निमित्त क्षत्रियका अत्र दूधके समान है ॥ १४ ॥ अपनी शक्ति अनुसार अपने कर्मसे, पशुओंकी रक्षासे और खरियानके यज्ञ व आतिथ्यसे शुद्धिको प्राप्त हुआ वैश्यका अत्र धन्त ही है ॥ १५ ॥ अज्ञानक्ष्मी अंधकारसे अंधे हुए और मदिरा पीनेमें तत्मर श्रद्धोंका अत्र विधि और मंत्रोंसे रहित है इसी कारण उसको रुधिरके समान जाने ॥ १६ ॥

आममांसं मधु वृतं धानाः क्षीरं तथैव च ॥ गुडस्तकं रसा ग्राह्मा निवृत्तेनापि शूद्धतः ॥ १७॥

कचा मांस, सहत, बी, अन्न और दूध, गुड, महा, रसे, यह सब वस्तुएँ शूड़के घरकी होनेपर भी मनुष्यको है छैनेमें दोष नहीं है ॥ १७॥ शाकं मांसं मृणालानि तुंबुहः सक्तवस्तिलाः ॥ रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्या हि सर्वतः ॥ १८ ॥

शाक ( तरकारी ), मांस,कमलकी बिस, तुम्बी, सत्तू, तिल, रस,फल, पिण्याक ( खल वा अंडके फल ) यह सम्पूर्ण द्रव्य सब जातियोंसे लेने योग्य हैं ॥ १८॥

> आपत्काले तु विभेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि ॥ मनस्तापेन शुद्धचेत द्रुपदां वा शतं जंपत् ॥ १९॥

विपत्तिके आ जानेपर भी यदि ब्राह्मण, शूदके यहांका अन्न भोजन करता है तो उसकी शुद्धि मनके पश्चात्तापसे तथा सौ बार "दुपदा" मंत्रके जपनेसे होती है।। १९॥

द्वयपाणिश्च शूदेण स्पृष्टोच्छिष्टेन कर्हिचित् ॥
तिद्विजन न भोक्तव्यमापस्तंबोऽब्रवीन्मुनिः ॥ २० ॥
इत्यापस्तंबीये धर्मशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

यदि ब्राह्मणके हाथमें किसी द्रव्यके स्थित होनेपर उच्छिष्ट शूद उस ब्राह्मणको छू हे तो वह वस्तु ब्राह्मण न खाय, यह आपस्तंव मुनिका वचन है।। २०॥

इति आपस्तम्बीये घमेशास्त्रे भाषाटीकायामष्टमोद्भयायः ॥ ८ ॥

#### नवमोऽध्यायः ९.

भुजानस्य तु विप्रस्य कदाचित्स्रवते गुद्म् ॥ उच्छिष्टस्याशुंचेस्तस्य प्रायाश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १ ॥ पूर्व भोंचं तु निर्वर्त्यं ततः पश्चादुपस्पृशेत् ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धचित ॥ २ ॥ अशित्वा सर्वमेवात्रमकृत्या शौचमात्मनः ॥ मोहाद्धक्का त्रिरात्रं तु यवान्पीत्वा विशुद्धचिति ॥ ३ ॥ प्रसृतं यवसस्येन पलमेकं तु सर्पिषा ॥ पलानि पंच गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेत्॥ ४॥

(प्रश्न) कदाचित् ब्रह्मणके भोजन करते समयमें अधोवायु अथवा मलत्याग हो जाय तो उच्छिष्ट अवस्थामें उस अशुद्ध ब्रह्मणका प्रायक्षित्त किस प्रकारसे होगा ? ॥१॥ (उत्तर-) प्रथम शौच करके पीछे आचमन करे, इसके अनन्तर अहोरात्र उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्धि होती है॥ २॥ देहको विना शुद्ध किये यदि अज्ञानतासे जिसने समस्त भोजन खा लिया हो तो वह तीन रात्रि जौको पीकर मलीमांति शुद्ध होता है।।३॥ एक प्रस्ति जौ, एक पल (टके भर) घी, पांच पल गोमूत्र इन सबको मिलाकर पी सकता है; इससे अधिक नहीं॥ ४॥

अलेह्यानामपयानामभक्ष्याणां च भक्षणे ॥
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्॥ ५ ॥
पद्मादुंबरविल्वाश्च कुशाश्च सपलाशकाः ॥
एतेषामुद्दं पीत्वा षड्रात्रेण विशुद्धचिति ॥ ६ ॥
ये प्रस्यविसता विप्राः प्रवज्यापिजलादिषु ॥
अनाशकनिवृत्ताश्च गृहस्थत्वं चिकीर्षिताः॥ ७ ॥
चरेयुस्त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चांद्रायणानि वा ॥
जातकमादिभिः सर्वैः पुनः संस्कारभागिनः ॥
तेषां सांतपनं कृच्छ्रं चांद्रायणमथापि वा ॥ ८ ॥

(प्रश्न ) भक्षणके, चाटनेके, पीनेके और खानेके अयोग्य वीर्य, मूत्र, विष्ठा इनके भक्षण करनेपर किस प्रकार प्रायश्चित्त होता है? ।। ५ ।। (उत्तर ) गूलर, बेल, कुशा, ढाक इनके जलको छे रात्रितक पीकर शुद्ध होता है ।। ६ ॥ जो बाह्यण गृहस्थ धर्मको त्यागकर संन्यास धर्मका आश्रय कर अग्नि, तर्पण देहका त्याग करनेकी इच्छासे उनसे निवृत्त होकर फिर गृहस्थ धर्ममें रहना चाहते हैं ।। ७ ॥ वे ब्राह्मण तीन कुच्छू व्रत अथवा तीन चांद्रायण व्रत करे और जातकर्मसे लेकर उनका संस्कार फिर कराना उचित है अथवा उनको सांतपन कृच्छू तथा चांद्रायण व्रत कराना चाहिये ॥ ८ ॥

यदिष्ठितं काकबलाकयोर्वा अमेध्यलिप्तं च भवेच्छरीरम् ॥ श्रोत्रे मुखे च प्रविशेच सम्यक्सानेन लेपोपहतस्य शुद्धिः॥९॥

जिसका शरीर कौए, वगलेसे युक्त हो अथवा जो विष्ठासे लिप्त हो, कान या मुखर्मे अशुद्ध वस्तुने प्रवेश किया हो और जिसके शरीरमें अपवित्र वस्तु लगी हो उसकी मली भांति स्नान करनेसे शुद्धि होती है।। ९॥

उर्ध्व नामेः करें। मुक्ता यदंगमुपहभ्यते ॥ ऊर्ध्व स्नानमधः शौचमात्रेणैव विशुद्ध्यति ॥ १० ॥

हार्थों के अतिरिक्त नाभिसे ऊपर जो अशुभ वस्तु शरीर पर लग जाय, तो ऊपरके भागमें हो तो स्नान करनेसे और नाभिसे नीचेके अंगमें हो तो शौचसे ही शुद्धि हो जाती है ॥ १०॥

> उपानहावमेध्यं वा यस्य संस्पृशते मुखम् ॥ मृत्तिकाशोधनं स्नानं पंचगव्यं विशोधनम् ॥ ११ ॥

जिस मनुष्यके मुखमें जूते अथवा किसी अवित्र वस्तुका स्पर्श हो जाय तो वह मनुष्य शरीरपर मही मलकर स्नान करने और पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ११॥

# दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु ॥ षड् भिस्त्रिभिरथैकेन क्षत्रविद्शुद्योनिषु ॥ १२ ॥

ब्राह्मण अपनी जातिके जन्म मरणके अशौचमें दश दिनमें शुद्ध होता है और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रजातियोंमें कमानुसार अशोच छे दिन, तीन दिन और एक दिनमें शुद्ध होता है ॥ १२ ॥

उपनीतं यदा त्वन्नं भोकारं समुपस्थितम् ॥ अपीतवत्समुत्सृष्टं न दद्यान्नैव होमयेत्॥ १३॥

भोजनके निमित्त, भोजन करनेवालेके निमित्त जो अन रक्खा जाता है,यदि उस अन्नको खानेवाला न खाकर वैसे ही छोड दे तो उस अन्नका दान, होम न करे ॥ १६ ॥

अन्ने भोजनसंपन्ने मक्षिकाकेशर्षिते ॥

अनंतरं स्पृशेदापस्तचान्नं भस्मना स्पृशेत्॥ १४॥

यदि भोजनके लिये बनाये हुए अन्नपर मक्खी पड जाय या बाल पड जाय तो जलसे आच-मन करके उस अन्नमें भस्म डाल दे ॥ १४ ॥

शुष्कमांसमयं चात्रं शूदात्रं वाप्यकामतः ॥

मुक्ता कृच्छ्रं चरेद्दिप्रो ज्ञानात्कृच्छ्रत्रयं चरेत्॥ १५॥

सूला मांस मय अन्न और शूदके यहांके अन्नको जो ब्राह्मण अज्ञानतासे खा लेता है वह एक कृच्छ्र करे और जिसने जानकर खाया हो वह तीन कृच्छ्र करनेसे शुद्ध होता है।।१५॥

अभुक्तो मुच्यते यश्च भुक्तो यश्चापि मुच्यते ॥ भोका च मोचकश्चैव पश्चाद्धरित दुष्कृतम् ॥ १६ ॥ यस्तु भुंजति भुक्तं वा दुष्टं बापि विशेषतः ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचति ॥ १७ ॥

जो मनुष्य विना खाये ही अथवा मोजन करके उठ जाय उस स्थानपर जो भोजन करता है और जो भोजन कराता है ये दोनों मनुष्य पापके भागी होते हैं ॥ १६ ॥ जो मनुष्य साई हुई वस्तुको भोजन करता है वह अहोरात्र उपवास कर पंचराव्यके पीनेसे शुद्ध

होता है ॥ १७॥

उदके चोदकस्थस्त स्थलस्थश्र स्थले शुचिः ॥ पादौ स्थाप्योभयत्रैव आचम्योभयतः शुचिः॥ १८॥ उत्तीर्याचामेदुदकादवतीर्य उपस्पृशेत्॥ एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते ॥ १९ ॥

जल और स्थलमें बैठा हुआ पुरुष शुद्ध है और दोनो स्थानोंपर बैठा हुआ पुरुष दोनो स्थानों पर पैर रलकर आचमन करनेसे ही शुद्ध होता है ॥ १८ ।। जरूमें यदि पैर रक्ला हो तो किनारे पर पैर निकालकर आचमन करे, ऐसे कल्याणकारी पुरुषकी पूजा वरुण भी करते हैं।। १९॥

> अग्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सिन्नधी॥ स्वाध्याये भोजने चैव पादुकानां विसर्जनम्॥ २०॥

अग्निशाला, गोशाला और बाहाणोंके निकट, वेद पढनेके समय और भोजनके समयमें खडाउंओंका त्याग कर दे॥ २०॥

> जन्मप्रभृति संस्कारे इमशानांते च भोजनम् ॥ असपिंडेर्न कर्तव्यं चुडाकार्ये विशेषतः ॥ २१ ॥

जन्म आदि संस्कारों में या प्रेतकार्यमें, विशेष करके चूडाकर्मके समयमें असपिंड ब्राह्मण भोजन न करे ॥ २१॥

> याजकात्रं नवश्राद्धं संग्रहे चैव भोजनम् ॥ स्त्रीणां प्रथमगर्भे च भुक्ता चांदायणं चरेत् ॥ २२ ॥

यज्ञ करानेवालेका अन्त, नवश्राद्ध संग्रहमें भोजन [जो मरनेपर ग्यारहवें दिन होता है ] और जो स्थियोंके पहले गर्भाधानमें भोजन करता है वह चांद्रायण वतको करे ॥ २२॥

> बह्मीदनेष्ट्यसाने च सीमंतोत्रयने तथा ॥ अत्रशाद्धे मृतशाद्धे भुक्ता चांद्रायणं चरेत् ॥ २३ ॥

ब्रह्मौदन (जो भात यज्ञोपबीतके समयमें होता है), अवसान (जिस समय ब्राह्मण भोजन करचुके हों) और सीमन्तोन्नयन, अन्नका श्राद्ध, मरनेवालेका श्राद्ध इनमें जो मनुष्य भोजन करता है वह चांद्रायण व्रतके करनेसे शुद्ध होता है।। २३॥

अप्रजा या तु नारी स्यात्राश्रीयादेव तद्गृहे ॥ अथ भुंजीत मोहाद्यः पूर्व स नरकं व्रजेत् ॥ २४ ॥

जिस स्त्रीके सन्तान न होती हो उसके पर भोजन न करे, इन श्लियोंके घरमें अज्ञानसे जो मनुष्य खाता है, वह मनुष्य पूय नामक नरकमें जाता है ॥ २४ ॥

अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः ॥ रौरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमञ्जूते ॥ २५॥

जो पिता कुछ भी धन लेकर कन्याका दान करता है वह मनुष्य बहुत वर्षोतक रौरव नरकमें निवास करके विद्या मूत्रको खाता रहता है ॥ २५॥

> स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवंति बांधवाः ॥ स्वर्ण यानानि वस्त्राणि ते पापा यांत्यधोगतिम् ॥ २६ ॥

जो स्त्रीका धन है ऐसे सुवर्ण और वस्त्रोंसे जो बंधु बांधव लोग अपनी जीविका निर्वाह करते हैं वे सब पापी मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥

# राजात्रमोज आदत्तं शूद्रात्रं बहावर्चसम्॥

असंस्कृतं तु यो भुंके स भुंके पृथिवीमलम् ॥ २७

राजाका अन्न बलको नष्ट करता है और शूदका अन्न ब्रह्मतेजको हरण करता है; जो मनुष्य अपवित्र वस्तुका भोजन करता है, वह पृथ्वीका मल भोजन करता है ॥ २०॥

मृतके सूतके चैव ग्रहणे शशिभास्करे॥

हस्तिच्छायां तु या भुंक्ते स पापः पुरुषो भवेत् ॥ २८ ॥

मरणसूतकमें और जन्मसूतकमें, चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके समयमें और गजच्छी-यामें जो पुरुष भोजन करता है वह पापी है ॥ २८ ॥

पुनभूं पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी ॥

आसां प्रथमगर्भेषु भुक्ता चांद्रयणं चरेत् ॥ २९ ॥

दो वार बियाही हुई, पुनरेता और रेतोधा, जो जहां तहांसे वीर्यको धारण करती रहे वह व्यभिचारिणी है; इन सब स्त्रियोंके यहांका अन्न पहिले गर्भाधानके संस्कारमें जो मनुष्य खाता है वह चांद्रायण करे।। २९॥

मातृत्रश्च पितृत्रश्च ब्रह्मन्नो गुरुतरूपगः ॥

विशेषाद्धक्तमेतेषां भुक्तवा चादायणं चरेत् ॥ ३० ॥

माताका मारनेवाला, पिताका सारनेवाला, ब्राह्मणका मारनेवाला और गुरुकी स्त्रीके संग रमण करनेवाला इनके यहांका जो मनुष्य अन्न खाता है यह चान्द्रायणका प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है ॥ ६० ॥

रजकव्याधशैलूषवेणुचर्मीपजीविनः ॥

भुक्तेषां बाहाणश्चानं शुद्धिश्चांदायणेन तु ॥ ॥ ३१ ॥

धोबी, व्याध, नट, बांस और चामसे जीनेवाले इनके यहांके अन्नका जो ब्राह्मण भोजन करता है, वह चांद्रायणके करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३१॥

उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः कदाचिद्वपजायते ॥ सवर्णेन तदोत्थाय उपस्पृश्य शुचिभवेत् ॥ ३२ ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः ॥ उपोष्य रजनींमकां पंचगव्येन शुद्धचति ॥ ३३ ॥

यदि उच्छिष्ट मनुष्यको उसी जातिका उच्छिष्ट छू है तो उसी समय उठ केवल आच-मन करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है ॥ ३२ ॥ यदि जिस ब्राह्मणको उच्छिष्टने छू लिया हो उसे कुत्ता अथवा शूद छू हे तो एक रात्रि उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ३२ ॥

१ जिस समय कृष्णपक्षकी त्रयोदशी हो और सूर्य हस्तनक्षत्रपर स्थित दों और चन्द्रमा मधानक्षत्रके ऊपर हों उसे गजच्छाया योग कहते हैं।

ब्राह्मणस्य सदा कालं शूद्रे प्रेषणकारिणि ॥ भूमावत्रं प्रदातव्यं यथैव श्वा तथैव सः ॥ ३४ ॥

ब्राह्मणकी आज्ञाको पालन करनेवाले शृद्धको पृथ्वीपर ही अन्न खानेके लिये देना उचित है, कारण कि जिस माँति कुत्ता है वैसा ही यह भी है ॥ ३४ ॥

> अनुद्केष्वरण्येषु चोरन्याद्याकुले पिथ ॥ कृत्वा मूत्रं पुरीषं च द्रव्यहस्तः कथं शुद्धिः ॥ ३५ ॥ भूमावत्रं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचं यथार्थतः ॥ उत्संगे गृह्य पकात्रमुपस्पृश्य ततः शुचिः ॥ ३६ ॥ मूत्रोचारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः ॥ मोहाङ्कक्त्वा त्रिरात्रं तु गव्यं पीत्वा विशुद्धचिति ॥ ३७ ॥

(प्रश्न) जलहीन स्थानों में, वनमें, चोर और सिंह जिसमें हों उन मार्गों में भोजन हाथमें लिये हुए जो मनुष्य मल मृत्र त्याग करता है और उस वस्तुको खालेता है उसकी शुद्धि किस प्रकार होती है ? ॥ ३५ ॥ (उत्तर) वह मनुष्य पृथ्वीपर अन्नको रखकर और यथार्थ शौच करके गोदी में प्रकान लेकर आचमन करने से शुद्ध होता है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण मृत्र करके विना शौच किये हुए अज्ञानसे भोजन करलेता है वह तीन रात तक भलीभांति पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ३० ॥

उदक्यां यदि गच्छेतु ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ चांद्रायणेन शुद्धचेत ब्राह्मणानां च भाजनैः ॥ ३८ ॥

मदसे मोहित हुआ ब्राह्मण यदि रजस्वला स्त्रीके साथ गमन करले तो चांद्रायण व्रत करे और बहुतसे ब्राह्मणोंके भोजन करानेसे शुद्ध होता है ॥ ३८ ॥

> सुकत्वोच्छिष्टस्त्वनाचांतश्चंहाहैः श्वपचन वा ॥ प्रमादाद्यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बेहः ॥ ३९ ॥ स्नात्वा त्रिषवणं नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः ॥ स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचति ॥ ४० ॥

भोजनके उपरान्त विना ही आंचमन किये उच्छिष्ट अवस्थामें यदि ब्राह्मणको अज्ञानसे श्वपच या चांडल छूले ॥ ३९ ॥ तो त्रिकाल स्नान और ब्रह्मचारी हो नित्य पृथ्वीपर श्वयन करता हो तो वह तीन रात्रि उपवास करे पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ४० ॥

चंडालेन तु संस्पृष्टो यश्चापः पिचति द्विजः ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिषवणेन शुद्धचति ॥ ४१ ॥ सायंप्रोतस्त्वहोरात्रं पादं कृष्क्रस्य तं विदुः ॥ सायं प्रातस्त्येवैकं दिनद्वयमयाचितम् ॥ ४२ ॥

# दिनद्दयं च नाश्रीयास्कृच्छार्द्धं तदिधीयते । प्रायिश्वतं लघुष्वेतस्पापेषु तु यथार्दतः ॥ ४३ ॥

जो मनुष्य चांडलको छ्कर जल पीता है वह अहोरात्र उपवास करके त्रिकाल स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४१ ॥ अहोरात्र (एक दिन) सायंकाल और प्रातःकाल भोजन करे इसको पादकुछ कहते हैं; और एक दिन सायंकाल अथवा प्रातःकालमें भोजन न करे, और दो दिन विना मांगे जो मिले उसे भोजन करे ॥ ४२ ॥ और दो दिन उपवास करे उसे कृच्छाई कहते हैं लघु पापों में यह प्रायश्चित्त उचित है ॥ ४३ ॥

कृष्णाजिनतिलग्राही हरत्यश्वानां च विक्रयी ॥ प्रेतानिर्यातकश्चैव न भूयः पुरुषो भवेत् ॥ ९ ॥ इत्यापरतंबीये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः॥ ९ ॥

काली मृगछाला और तिल इनका दान लेनेवाला, हाथी और घोडेको वेचनेवाला और मृतकदेहको मोल लेकर उठानेवाला पुरुष इनकी उत्पत्ति पुनः पुरुषों में नहीं होती ॥ ४४॥ इति आपस्तंबीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः॥ ९॥

## दशमोऽध्यायः १०.

आचांतोऽप्यशुचिस्तावद्यावनोद्धियते जलम् ॥ उद्भृतेऽप्यशुचिस्तावद्यावद्भूमिनं लिप्यते ॥ १ ॥ भूभावपि च लिप्तायां तावत्स्यादशुचिः पुमान् ॥ आसन।दुत्थितस्तस्माद्यावन्नाक्रमते महीम् ॥ २ ॥

आचमन करनेके पीछे मनुष्य तबतक अशुद्ध रहता है जबतक पृथ्वीपरसे वह जल न उठाया जाय,और पृथ्वी विना लिपे अशुद्ध रहती है ॥ १ ॥ पृथ्वीके लीपेजानेपर भी तबतक अशुद्ध रहता है जबतक कि आचमनके आसनसे उठकर इस लीपी हुई पृथ्वीपर न बैठे ॥ २ ॥

न यमं यममित्याद्वरात्मा वै यम उच्यते ॥ आत्मा संयमितो येन तं यमः कि करिष्यति ॥ ३ ॥

यमर।जको यम फहकर नहीं पुकारते परन्तु अपनी आत्माको ही यम कहते हैं;जिस मनु-ध्यने मनको अपने वशमें कर लिया है, यमराज उसका क्याकर सकता है ? ॥ ३ ॥

न चैवासिस्तथा तीक्ष्णः सपीं वा दुरिधाष्ठितः ॥
यथा क्रोधो हि जंतूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥ ४ ॥

खड़ भी ऐसा तीक्ष्ण नहीं है, और सर्प भी ऐसा भयंकर नहीं है जैसा कि प्राणियोंके शरी-रमें कोष उनका नाश्च करनेवाला है [ इस कारण सब मांतिसे क्रोधको त्याग दे ] ॥ ४ ॥ क्षमा गुणे। हि जंतूनामिहामुत्र सुखपदः ॥ एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्येत ॥ यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ५ ॥

मनुष्योमें क्षमा ही एक गुण है, वह इस लोक और परलोकमें सुखकी देनेवाली है क्षमाबान् मनुष्योमें एक दोषके अतिरिक्त दूसरा दिखाई नहीं देता (वह दोष क्या है उसे कहते हैं) क्षमा-शील मनुष्यको मूर्खजन असमर्थ विचारते हैं ॥ ५॥

> न शब्दशास्त्राभिरतस्य योक्षो न चैव रम्यावसथप्रियस्य ॥ न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तप्रहणे रतस्य ॥ ६ ॥ एकांतशिलस्य दृढवतस्य मोक्षो भवेत्रीतिनिवर्तकस्य ॥ अध्यात्मयोगैकरतस्य सम्यङ्मोक्षो भवेत्रित्यमहिंसकस्य ॥ ७ ॥

व्याकरण शास्त्रमें जिसका मन ठवठीन होजाय उसकी और जिसका प्यारा रमणीक घर है उसकी और मोजन बस्त्रमें तत्पर है उसकी, और जो संसारके मनको वश करनेमें रत है उसकी मोक्ष नहीं होती ॥६ ॥ परन्तु जो एकान्तमें निवास करे और जो दृढ व्रतसे रहे और सबकी प्रीतिसे दूर रहे; जो दूसरेकी हिंसा न करे और जो अध्यात्मयोगमें तत्पर रहे ऐसे मनष्यकी मोक्ष हो जाती है ॥ ७ ॥

कोधयुक्तो यद्यजते यज्जुहोति यद्र्वति ॥ सर्व हरति तत्तस्य आमकुंभ इवोदकम् ॥ ८ ॥

कोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, होम करता है, जो पूजा करता है वह कचे घडेके समान नष्ट हो जाता है अर्थात् जैसे कचे घडेमें जल नहीं ठहरता॥ ८॥

अपमानात्तपोवृद्धिः संमानात्तपसः क्षयः ॥ अर्चितः पूजितो विष्रो दुग्धा गौरिव सीदिति ॥ ९ ॥ आप्यायते यथा धेनुस्तृणैरमृतसंभवैः ॥ एवं जेपश्च होमेश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥ १० ॥

अपमानसे तपस्याकी वृद्धि होती है, और सम्मानसे तपस्याका नाश होता है पूजित और सम्मानित ब्राह्मण अवसन्त हो जाता है; जिस भांति दुधारू गौ प्रतिदिन दुहनेसे खिन्न हो जाती है ॥९ ॥ जिस मांति वही गौ जलसे उत्पन्न हुई धासादिको खाकर पृष्टता पाती है उसी भांति ब्राह्मण भी जप होम और पृण्य कार्यके करनेसे फिर उन्नतिको प्राप्त होता है ॥ १० ॥

मातृवत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् ॥

आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ ११ ॥

जो मनुष्य माताके समान पराई स्त्रीको देखता, और पराये द्रव्यको छोष्ट (डेले) के समान देखता है और जो सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने समान देखता है वह मनुष्य ही यथार्थ देखनेवाला है-ज्ञानवान् है ॥ ११ ॥

#### रजकव्याधशैलूषवेणुचर्मोपजीविनाम् ॥

यो भुंक्ते भुक्तमेंतेषां प्राजापत्यं विशोधनम् ॥ १२ ॥

धोर्बा, व्याध, नट और वांस तथा जो चमडेसे जीविका निर्वाह करते हैं, जो मनुष्य इनके यहांके अन्नको भोजन करता है वह प्रजापत्यका प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है ॥ १२ ॥

अगम्यागमनं कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम् ॥

शुद्धि चांद्रायणं कृत्वा अथवान्ते तथैव च ॥ १३ ॥

गमन करनेके अयोग्य स्त्रीके साथ गमन, भक्षण करने अयोग्यके अर्थात् जो बढई आदिके यहांका अन्न खाता है उसकी शुद्धि नांद्रायण व्रतसे होती है॥ १३॥

> अभिहोत्रं त्यजेद्यस्तु स नरो वीरहा मवेत् ॥ तस्य शुद्धिविधातव्या नान्या चांद्रायणादते ॥ १४ ॥

जो मनुष्य अभिहोत्रको त्यागता है; उस मनुष्यको वीरहत्याका पाप लगताहै, विना चांद्रा-यणके करनेसे उसकी शुद्धि नहीं होती ॥ १०॥

विवाहोत्सवयज्ञेषु अंतरा मृतस्तके ॥
सद्यः शुद्धिं विजानीयात्प्र्वसंकिष्पतं च यत् ॥ १५ ॥
देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेषु च ॥
काल्पितं सिद्धमन्नाद्यं नाशौचं मृतस्तके ॥ १६ ॥
इत्यापस्तंबीये धर्मशास्त्रं दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

विवाह, उदसव, यज्ञकार्यके होनेपर यदि जन्मसूतक अथवा गरणसूतक होजाय तो उसी समय शुद्धि हो जाती है: कारण कि उस अन्नका संकल्प पहले ही कर दिया था॥ १५॥ देवद्रोणी, विवाह और बडे यज्ञमें, मरण और जन्मसूतकमेंका बनाया हुआ पक्षान्त अशुद्ध नहीं होता॥ १६॥

हृति आपस्तंबीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

आपस्तंबरमृतिः समाप्ता ७.

# अथ संवर्त्तस्मृतिः ८.

भाषाटीकासमेताः ।

-c≥:}};:=>-

श्रीगणेशाय नमः ॥

संवर्तमेकमासीनं सर्ववेदांगपारगम् ॥ ऋषयस्तमुपागम्य पप्रच्छुर्धमंकांक्षिणः ॥ १॥ भगञ्छोतुमिच्छामो द्विजानां धर्मसाधनम् ॥ यथावद्धममाचक्ष्व शुभाशुभविवेचनम् ॥ २॥ वामदेवादयः सर्वे तं पृच्छाति महोजसम् ॥ तानव्रवीनमुनीनसर्वान्पीतातमा श्रूयतामिति ॥ ३॥

इकले बैठेहुए, सम्पूर्ण वेद और वेदांगोंके पारको जाननेवाले संवर्त्तमुनिके निकट आकर धर्मके सुननेकी अभिलाषा करनेवाले मुनि पूछने लगे ॥ १ ॥ कि, हे भगवन् ! ब्राह्मणोंके धर्मके साधनको हम सुननेकी इच्छ। करते हैं: जिससे शुभ और अशुभका पृथक् र ज्ञान हमें होजाय ऐसे यथार्थ धर्मको विचारकर कहिये ॥ २ ॥ इस भांति वामदेवादि ऋषि थोंके कहनेपर महातेजस्वी ऋषिश्रेष्ठ संवर्त्तमुनि प्रसन्न होकर बोले कि, तुम अवण करो ॥ ३ ॥

स्वभावाद्विचरेद्यत्र कृष्णसारः सदा मृगः ॥ धर्मदेशः स विज्ञेयो हिजानां धर्मसाधनम् ॥ ४ ॥

काला मृग जिस देशमें सदा अपनी इन्तरानुसार विनरण की यह देश धर्मदेश है, और बाह्मणोंके धर्मसाधनके लिये योग्य स्थान है ॥ ४॥

> उपनीतो द्विजो नित्यं गुर्वे हितमाचरेत् ॥ स्वग्गंधमधुमांसानि ब्रह्मचारी विवज्येत ॥ ५ ॥ संध्यां प्रातः सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि ॥ सादित्यां पश्चिमां संध्या मद्रीक्तमितमास्करे ॥ ६ ॥ निष्ठन्पूर्व जपं क्रुयांत्सावित्रीमार्कदर्शनात ॥ आसीनः पश्चिमां संध्यां सम्यगुक्षविभावनात् ॥ ७ ॥ अग्निकार्यं च क्रुवीत भेषावी तदनंतरम् ॥ ततांष्ठीयीत वेदं तु वीक्षमाणो गुरोस्वम् ॥ ८ ॥

प्रणवं प्राक् प्रयंजीत व्याहृतीस्तद्गंतरम् ॥
गायत्री चानुपूर्वेण ततो वेदं समारभेत् ॥ ९ ॥
इस्तो तु संयतो धायौ जानुभ्यामुपरि स्थितौ ॥
गुरोरनुमतं कुर्यात्पठन्नान्यमति भवत् ॥ १० ॥
सायंप्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा वती ॥
निवेद्य गुरवेद्दनीयात्प्राङ्मुखो वाग्यतः शुचिः ॥ ११ ॥

यज्ञोपशीत होजाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन गुरुदेवका हितकारी कार्य करे, ब्रह्मचारी माला, गंध, मद्य, मांस, इनका त्याग करदे॥ ५॥ नक्षत्रोंके विना छिपेहुए प्रातःकालकी संध्या करे; और सूर्यदेवके आधे अस्त होजाने पर सायंकालकी संध्या करे॥ ६॥ जबतक सूर्यक दर्शन मली भाँतिसे न होजाय तबतक खडा होकर बराबर गायत्रीका जप करता रहें; और जबतक नक्षत्र मली भांतिसे उदय न होजाय तबतक सायंकालमें बैठकर जप करता रहे॥७॥ इसके पीछे ज्ञानवान पुरुष अग्निहोत्रको ,करे फिर होमकार्यके समाप्त होनेपर गुरुदेवके मुख्को देखता हुआ वेदको पहे,॥ ८॥ सबसे आगे ओंकारका उच्चारण करे, इसके अनन्तर खको देखता हुआ वेदको पहे,॥ ८॥ सबसे आगे ओंकारका उच्चारण करे, इसके अनन्तर सात व्याहृति पढे इसके उपरान्त गायत्रीको पढकर पीछे वेदका पढना प्रारंभ करे॥ ९॥ सात व्याहृति पढे, पढते समय बुद्धिको दूसरी ओर न लगावे॥ १०॥ ब्रह्मचारी नियम नुसार वेदको पढे, पढते समय बुद्धिको दूसरी ओर न लगावे॥ १०॥ ब्रह्मचारी नियम अवलम्बनपूर्वक प्रातःकाल और सायंकालमें भिक्षा मांगे; इसके उपरान्त उस भिक्षाको गुरु-अवलम्बनपूर्वक प्रातःकाल और सायंकालमें भिक्षा मांगे; इसके उपरान्त उस भिक्षाको गुरु-अवलम्बनपूर्वक प्रातःकाल और सायंकालमें भिक्षा मांगे; इसके उपरान्त उस भिक्षाको गुरु-अवलम्बनपूर्वक प्रातःकाल और सायंकालमें भिक्षा मांगे; इसके उपरान्त उस भिक्षाको गुरु-अवलम्बनपूर्वक प्रातःकाल और सायंकालमें भिक्षा मांगे; इसके उपरान्त उस भिक्षाको गुरु-अवलम्बनपूर्वक प्रातःकाल कर प्रात्त कर प्रात्त कर प्रात्त कर प्रात्त कर प्रात्त सावसे भोजनकरे॥ ११॥

सायंप्रातर्द्विजातीनामशनं श्रुतिनोदितम् ॥ नांतरा भोजनं कुर्यादिषहोत्री समाहितः॥ १२॥

ब्राह्मणोंको सायंकाल और प्रातःकाल दिनमें दो समय भोजन करना वेदने कहा है, इसमें सावधान मनुष्य बीचमें भोजन नहीं करे॥ १२॥

आचम्येव तु भुंजीत भुक्तवा चोपस्पृशेद्विजः ॥ अनाचांतस्तु योधनीयात्प्रायश्चित्तीयते तु सः ॥ १३ ॥ अनाचांतः पिवेद्यस्तु योऽपि वा भक्षयद्विजः ॥ गायन्यष्टसद्द्यं तु जपं कुर्वन्विशुद्ध्यति ॥ १४ ॥ अकृत्वा पादशौचं तु तिष्ठन्मुक्त शिखोऽपिवा॥ विना यद्वोपवीतेन त्वाचांतोऽप्यशुचिभंवेत् ॥ १५ ॥

भोजनके पहले आचमन करें, भोजनके पीछे आचमन करें; और जो आचमनके विना किये हुए भोजन करते हैं, उनको प्रायश्चित्त करना होगा॥ १३॥ जो बाहाण विना आच-मन किये हुए भोजन करता है या जल पीता है वह मनुष्य आठ हजार गायत्रीका जप करने से शुद्ध होता है ॥ १४ ॥ पैरोंके विना धोये, अथवा चोटी में विना गांठवांघे यज्ञोपवीतके विना जो मनुष्य आचमन करता है वह अशुद्ध रहता है ॥ १५ ॥

आचामेद्रहातीथेंन चोपवीती सुदङ्मुखः॥
उपवीती द्विजो नित्यं प्राङ्मुखो वाग्यतः शुचिः॥ १६॥
जले जलस्यश्राचांतः स्थलाचांतो बहिः शुचिः॥
बहिरंतःस्थ आचांत एवं शुद्धिमवाप्नुयात्॥ १७॥
आमणिबंधाद्वस्तौ च पादावद्भिावंशोधयेत्॥
परिमृज्य द्विरास्यं तु द्वादशांगानि च स्पृशेत्॥ १८॥
स्नात्वा परिवा तथा क्षुत्वा अक्त्वा स्पृष्ट्वा द्विजोत्तमः॥
अनेन विधिना सम्यगाचांतः शुचिताभियात्॥ १९॥
शूद्धः शुद्ध्यति इस्तेन वैश्यो देतेषु वारिभिः॥
कंठागतैः क्षत्रियस्तु आचांतः शुचिताभियात्॥ २०॥

उत्तरकी औरको मुल करके यज्ञोपवीतको घारणकर ब्रह्मतीर्थसे ( यह अंगूठेकी जड़में होता है ) आचमन करे; पूर्वकी ओरको मुल करके बैठा हुआ यज्ञोपवीतको घर हुए मौन-घारी ब्राह्मण नित्य ग्रुद्ध होता है ॥ १६ ॥ जठमें स्थित हुआ पुरुष जठमें आचमन करे;और स्थलमें बैठाहुआ पुरुष स्थलमें बैठकर आचमन करनेसे ग्रुद्ध होता है, इस मांतिबाहिरे और जलमें आचमन करनेसे ग्रुद्ध प्राप्त होती है ॥ १७ ॥ मणिबंधतक हाथ पैरको जलसे घोवे, पीछे दोवार मुलको पोछकर बारह अंगोंका स्पर्श करे ॥ १८ ॥ स्नानके अनंतर जलपान, छींक, मोजन और अपवित्र वस्तुका स्पर्श करके ब्राह्मण इस मांति आचमन करनेसे ग्रुद्ध होता है ॥१९॥ शूद्ध जलसे हाथ घोनेसे ग्रुद्ध होता है, और वैश्व दांतोंतक जलजानेसे ग्रुद्ध होता है; क्षत्रिय कंठतक जलके जानसे ( आचमनसे ) ग्रुद्ध होता है ॥ २० ॥

आसनारूढपाद्स्तु कृतावसक्थिकस्तथा ॥ आरूढपादुको वापि न शुध्यति कदाचन ॥ २१ ॥

आसनपर पैर रखकर, घुटनोंको उठाये हुए, जो खडाऊंपर चढकर आचमन करता है, उसकी कभी शुद्धि नहीं होती ॥२१॥

उपासीत न चेत्संध्यामित्रकार्यं न वा कृतम् ॥ गायव्यष्टसहस्रं तु जेपेत्स्नात्वा समाहितः॥ २२॥

जिस मनुष्यने संध्या और अग्निहोत्र न किया हो; वह सावधान होकर अष्टोत्तरसदस वार गायत्रीका जप करे ॥ २२ ॥

स्तकात्रं नवश्रादं मासिकात्रं तथैव च ॥ प्रज्ञाति ।। २३ ॥

जो ब्रह्मचारी स्तकका अन्न, नवश्राद्ध और मासिक श्राद्धका अन्न खाता है उसकी शुद्धि त्रिरात्रमें होती है ॥ २३ ॥

> ब्ह्मचारी तुयो गऱ्छेत्स्त्रियं कामप्रपीडितः॥ प्राजापत्यं चरत्कृऱ्छमथ त्वेकं सुयंत्रितः॥ २४॥

जो ब्रह्मचारी कामदेवसे मोहित होकर स्त्रीका संग करता है; वह सावधान होकर ग्रुद्ध प्राजापत्य कृच्छ करे॥ २४॥

> ब्रह्मचारी तु योऽइनीयान्मधु मांसं कथंचन ॥ प्राजापत्यं तु कृत्वासी मौंजीं होमेन शुद्धचित ॥ २५ ॥

कदाचित् किसी ब्रह्मचारीने मद्य और मांसको खालिया हो तौ वह प्राजापत्यवत करके मौजी (मंजकी कोंधेनी) के पहरनेसे शुद्ध होता है ॥ २५॥

निर्वपेतु पुरोडा्शं ब्रह्मचारी तु पर्वाणे ॥

मंत्रैः शाकलहोमांगैरमावाज्यं च होमयेत् ॥ २६॥

ब्रह्मचारी पर्वके दिन पुरोडाश दे, और शाकुल होमके अंगभूत मंत्रोंसे घृतका हवन करे ॥ २६ ॥

> ब्रह्मचारी तु यः स्कंदेरकामतः शुक्रमारमनः ॥ अवकीर्णिवतं कुर्यान्स्नात्वा शुद्धेचदकामतः ॥ २७ ॥

जो ब्रह्मचारी जानकर अपने वीर्यको निकाले तो अवकीर्णिनामक (ब्रह्मचर्यवत नष्ट होजानेपरके) प्रायश्चित्त से शुद्ध होता है; और यदि अज्ञान (स्वप्नादिक) से वीर्य निकल

जाय तो स्नान करने से उसकी शुद्धि होती है।। २७॥

भिक्षाटनमटित्वा तु स्वस्थो ह्येकात्रमश्तुते ॥ अस्नात्वा चैव यो भुंक गायज्यष्टशतं जेपत् ॥ २८॥

जो भिक्षा मांगकर अपनी स्वस्थ ( आरोग्य ) अवस्थामें एक हीके यहांका अन्न खता है; या जो विना स्नान ही किये खाता है वह आठसी गायत्रीके जपनेसे ग्रुद्ध होता है ॥ २८ ॥

शूदहस्तेन योऽश्रीयात्पानीयं वा पिंबेत्कचित् ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचिति ॥ २९ ॥ भुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं भुक्त्वात्रं केशदूषितम्॥

अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचित ॥ ३० ॥

१ यह यज्ञोपवातेक समान प्रवर यंथिसहित यज्ञोपवीतके समय पहराई जातो है; कहीं २इसे गलेमें जनेऊकी तरह पहराते हैं सो, भूलसे, कारण कि ''कटिप्रदेशे त्रिवृताम्'' इस गृह्यसूत्रमें कौंधनी करके ही उसका पहरना लिखा है; भूलका कारण यज्ञोपवीतके समान होता ही है।

# शूदाणां भाजने भुक्ता भुक्ता वा भिन्नभाजने ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचित ॥ ३१ ॥

जो कभी भी श्रूदके हाथसे भोजन करता है, या उसके हाथसे पानी पीता है; उसकी शुद्धि अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे होती है॥ २९॥ बासी, उच्छिष्ट और जिसमें बाल आदि पड़े हों ऐसे अलको खानेवाला मनुष्य अहोरात्र उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है॥ ३०॥ जिसने श्रूद्धके यहांके बरतनमें अथवा टूटेइए बरतनमें भोजन किया है उसकी शुद्धि अहोरात्र उपवासकर पंचगव्यके पीनेसे होती है॥ ३१॥

दिवा स्वपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथंचन ॥ स्नात्वा सूर्य समीक्षेत गायव्यष्टशतं जपेत् ॥ ३२ ॥

कदाचित् ब्रह्मचारी दिनके समयमें सो जाय तो स्नान करनेके उपरांत सूर्यदेवका दर्शन कर आठसो गायत्रींके जपनेसे शुद्ध होता है ॥ ३२ ॥

> एष धर्मः समाल्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम् ॥ एवं संवर्तमानस्तु प्रामोति पर्मा गतिम् ॥ ३३॥

प्रथमआश्रमवासियोंका (ब्रह्मचारियोंका ) यह धर्म कहा गया, जो इसके अनु सार वर्ताव करता है वह परम गतिको पाता है ॥ ३३॥

> अतो दिजः समावृत्तः सवणां स्त्रियमुद्धहेत् ॥ कुळे महति संभूतां रुक्षणैस्तु समन्विताम् ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणैव विवाहन शीरुरूपगुणान्विताम् ॥

जो ब्राह्मण इस ब्रह्मचर्य आश्रमसे विमुख होगया हो वह ऐसी स्त्रीके साथ अपना विवाह करे जो अपने वर्णकी और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई हो; और शुम लक्षणवाली हो ॥ ३४ ॥ और रूप, शील, गुण यह भी सम्पूर्ण लक्षण उसमें विद्यमान हों ऐसी स्त्रीके साथ ब्राह्म-विवाह करे;

अतः पंचमहायज्ञान्कुर्यादहरहर्द्धिनः ॥ ३५॥ न हापयेत्तु ताञ्छकः श्रेयस्कामः कदाचन ॥ हानि तेषां तु कुर्वीत सदा मरणजन्मनोः ॥ ३६॥

इसके उपरांत ब्राह्मण प्रतिदिन पंच महायज्ञ करे ॥ ३५ ॥ कल्याणकी इच्छा करनेवाला ब्राह्मण उनका त्याग कभी न करे, परन्तु जिस समय जन्म मरणका सृतक होजाय उस समय उनको न करे ॥ ३६ ॥

१ उत्तम बस्न और आभूषण पहनाकर विद्वान् और सुशील लडेककी बुलाकर जी कन्य दी जानी है उसे ब्राह्म वित्राह कहते हैं।

वित्रो दशाहमासीत दानाध्ययनवार्जतः ॥ क्षत्रियो दादशाहानि वैश्यः पश्चदशैव तु ॥ ३७॥ शूदः शुद्धचिति मासेन संवर्त्तवचनं यथा॥ प्रेतायात्रं जलं देयं सात्वा तद्गोत्रजैः सह॥ ३८॥

उस स्तकमें ब्राह्मण दान और पढनेसे रहित दश दिनतक, क्षत्रिय बारह दिनतक और वैश्य पंद्रह दिनतक रहें ॥ ३७ ॥ और श्द्रकी शुद्धि संवर्त ऋषिके वचनके अनुसार एक ही महीनेमें होती है. सम्पूर्ण सगोत्री मिलकर प्रेतको अन्न और जल दें ॥ ३८ ॥

प्रथमेऽद्वि तृतीऽये च सप्तमे नवमे तथा ॥ चतुर्थेऽहिन कर्तव्यमस्थिसंचयनं द्विजैः ॥ ३९ ॥ ततः संचयनादूर्ध्वमंगस्पशों विधीयते ॥ चतुर्थेऽहिन विप्रस्य षष्ठे वै क्षत्रियस्य च ॥ ४० ॥ अष्टमे दशमे चैव स्पर्शः स्याद्वैश्यशृद्योः ॥

ब्राह्मण पहले, तीसरे, सातवें, नवमें अथवा चौथे दिन अस्थिसंचयन करें॥३९॥ अस्थि संचयनके उपरान्त देहका किसीके साथ स्पर्श न करे अधीत् पहले किसीको न छुए, ब्राह्मणका चौथे दिनमें और क्षत्रियका छठे दिनमें॥ ४०॥ वैश्यका आठवें दिनमें और श्र्द्रका दसवें दिनमें स्पर्श करना कहा है.

जातस्यापि विधिर्दष्ट एष एव महर्षिभिः ॥ ४१ ॥ जन्मके स्तकमें बडे २ ऋषियोंने यही विधि देखी है ॥ ४१ ॥ दशरात्रेण शुद्धयेत विभो वेदविवर्जितः ॥ जिस ब्राह्मणने वेद न पढा हो वह दशरात्रिमें शुद्ध होता है, जाते पुत्रे पितुः स्नान सर्चेलं तु विधीयते ॥ ४२ ॥ माता शुद्धयेदशाहेन स्नानानु स्पर्शनं पितुः ॥ होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ४३ ॥

पंचयज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः ॥ द्शाहातु परं सम्यग्विप्रोऽधीयीत धर्मवित् ॥ ४४ ॥

जिस समय पुत्र पैदा हो उस समय पिताको बल्लसहित स्नान करना कहा है ॥ ४२ ॥ माताकी शुद्धि दश दिनमें होती है, और पिताका स्पर्श स्नान करनेसे भी उचित है, सूखे अस वा फलसे जन्मसूतकमें हवन करे ॥ ४३ ॥ पंच यज्ञको जन्म और मरणसूतकमें न करे, दश दिनके उपरान्त धर्मका जाननेवाला ब्राह्मण भली भांतिसे पढ़े॥ ४४ ॥

दानं तु विविधं देयमशुमानां विनाशनम् ॥ यद्यदिष्टतमं स्रोके यच्चास्य दयितं भवेत् ॥ ४५॥ तत्तद्भुणवते देयं तदेवाक्षयभिच्छता ॥
नानाविधानि द्रव्याणि धान्यानि सुबह्नि च ॥ ४६ ॥
समुद्रे ग्रानि रत्नानि नरो विगतकरमणः ॥
दत्त्वा गुणाढ्यविप्राय महतीं श्रियमाप्तुग्रात् ॥ ४७ ॥
गंधमामरणं मान्यं यः प्रयच्छिति धर्मवित् ॥
स सुगंधः सदा हृष्टो यत्र तत्रोपजायते ॥ ४८ ॥
श्रोत्रियाय कुर्छानायाभ्यर्थिने हि विशेषतः ॥
यद्दानं दीयते भक्त्या तद्भवेत्सुमहत्फ्लम् ॥ ४९ ॥
आह्य शीलसंपत्रं श्रुतेनाभिजनेन च ॥
शुचि विषे महाप्राज्ञं हृष्यक्वयेस्तु पूजयेत् ॥ ५० ॥
नानाविधानि द्र्याणि रस्वंतीप्मितानि च ॥
श्रियस्कामेन देयानि तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ५१ ॥

पार्थों का नाश करनेहारा अनेक भांतिका दान दे और संसारमें इस मनुष्यको जो २ इष्ट और प्यारा है अपने अक्षय पुण्यकी इच्छा करनेवाला पुरुष वही वह वस्तु विद्यावान् मनुष्य को दे; अनेक भांतिके द्रव्य और बहुतसे अन्न,और समुद्रके रल जो पापगहित मनुष्य इन्हें गुणवान् ब्राह्मणको देता है, उसको महालक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ४५॥४६॥४७॥ जो धर्मन्न मनुष्य गंध, भूषण, भूल इनको देता है, वह सुगंधसहित सर्वदा प्रसन्न हो जहां तहां उत्पन्न होता है ॥ ४८॥ वेद पढनेवाले कुलवान् और विशेष करके अभ्यागतोंको जो दान दिया जाता है, वह महाफलका देनेवाला होता है ॥ ४९॥ शीलवान्, कुलवान्, वेदके जाननेवाले शुद्ध और अत्यन्त बुद्धिमान् ब्राह्मणकी हव्य (देवताओं के अन्न) से और कव्य (पितरों के अन्न) से पुरुष पूजा करे ॥ ५०॥ उत्तम रसयुक्त ऐसे नाना प्रकारके सम्पूर्ण द्रव्य अक्षय स्वर्गकी कामना करनेवाले मंगलप्रार्थी मनुष्यको दान करना उच्चित है ॥ ५१॥

वस्त्रदाता सुवेषः स्याद्र्प्यदो रूपमेव च हिरण्यदः समृद्धिं च तेजश्रायुश्च विद्ति ॥ ५२ ॥ भूताभपप्रदानेन सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥ दीर्घमायुश्च लभते सुखी चैव सदा भवेत् ॥ ५३ ॥ धार्योदकप्रदायी च सिर्पदः सुखमेधते ॥ अलंकृतस्वलंकारं दाताप्रोति महत्फलम् ॥ ५४ ॥ फल्रमूलानि विपाय शाकानि विविधानि च ॥ सुरभीणि च पुष्पाणि दन्वा प्राज्ञस्तु जायते ॥ ५५ ॥ तांबूलं चैव यो द्धाद्वाह्मणेभ्यो विचक्षणः ॥ मेधावी सुभगः प्राज्ञो दर्शनीयश्च जायते ॥ ५६ ॥ पादुकोपानही छत्रं शयनान्यासनानि च ॥
विविधानि च यानानि दत्त्वा द्व्यपतिर्भवेत् ॥ ५० ॥
द्याद्यः शिशिरे विह्नं बहुकाष्ठं प्रयत्नतः ॥
कायाप्रदीप्तिं प्राज्ञत्वं रूपं सीभाग्यमाप्नुयात् ॥ ५८ ॥
औषधं खेहमाहारं गोगिणां रोगशांतये ॥
दत्त्वा स्याद्रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च ॥ ५९ ॥
इंधनानि च यो द्याद्रिप्रेभ्यः शिशिरागमे ॥
नित्यं जयति संग्रामे श्रिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६० ॥

जो मनुष्य वखदान करता है, वह सुन्दर वख़ोंसे शोमायमान होता है, बांदीका देनेवाला मनुष्य रूपवान् होता है, सुवर्णके देनेवालकी बड़ी आयु होती है और धनकी वृद्धि होती है ।। ५२॥ प्राणियोंको अभयदान देनेसे सम्पूर्ण मनोर्थ सिद्ध होने हैं अथवा दीर्घायु और सुक्ती होता है ॥ ५३ ॥ अञ्च, जल और घीके दान करनेसे मनुष्य सुख भोगता है और भूषणोंके दान करनेसे भूषणवाला बड़े फलको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ जो मनुष्य फल, मूल तथा नाना प्रकारके शांक और सुगंधवाले फूल इनका दान करता है वह पंहित होता है ॥ ५५ ॥ जो बुद्धिमान् मनुष्य ब्राह्मणको ताम्बूल (पान) का दान करता है वह विद्वान् और दर्शनीय तथा भाग्यवान् होता है ॥ ५६ ॥ खडाऊं, जूता, छत्री, शय्या आसन और अनेक भांतिकी सवार्ग इनका देनेवाला धनवान् होता है ॥ ५० ॥ जो मनुष्य शीतकालमें अग्नि और बड़े यत्नसे काष्ट देता है, वह जठराग्निके समान कांतिवाला, पंहित तथा रूपवान् और भाग्यशाली होता है ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य रोगियोंके रोगको दूर करनेके लिये औषधी, स्नेह ( घृत ) इनको मिलाकर भोजन देता है, वह रोगरहित होकर सुखी और चिरंजीवी होताहै॥५९ ॥ शीतकालमें जो मनुष्य बाह्मणोंको काष्ट (इंथन ) देता है; वह युद्धके समय शत्रुओंको जीतता है और लक्ष्मीवान् होकर दीप्तिमान होता है ॥ ६० ॥

अलंकृत्य तु यः कन्यां वराय सहशाय वै॥ बाह्मेण तु विवाहेन द्यातां तु सुप्रजिताम् ॥ ६१ ॥ म कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विदिति पुष्कलम् ॥ माधुवादं कृतं सद्भिः कीर्ति चाप्तोति पुष्कलम् ॥ ६२ ॥ ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतं शत्युणीकृतम् ॥ प्राप्ताति पुरुषो दत्त्वा होममंत्रैश्च संस्कृताम् ॥ ६३ ॥ प्राप्ताति पुरुषो दत्त्वा होममंत्रैश्च संस्कृताम् ॥ ६३ ॥ तां दत्त्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनैः ॥ प्रजयन्त्वर्गमाप्ताति नित्यसुरस्ववृद्धिषु ॥ ६४ ॥ प्रजयन्त्वर्गमाप्ताति नित्यसुरस्ववृद्धिषु ॥ ६४ ॥ रोमकालं तु संप्राप्ते सोमो सुंकंऽथ कन्यकाम् ॥ रजा हृद्दा तु गंवर्वाः कृत्वी हृद्दा तु पावकः ॥ ६५ ॥

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ॥ दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ ६६ ॥ माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो स्नाता तथैव च ॥ त्रयस्ते नरकं यांति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ ६७ ॥ तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत् ॥ विवाहो-ह्यष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ ६८ ॥

जो मनुष्य स्पण वस्तादि पहराकर भली भांतिसे पूजित हुई कन्याको योग्य वरके हाथमें ब्राह्म विवाहकी रीतिके अनुसार देता है !! ६१ !! वह कन्याके दान करनेसे महाकल्याणको प्राप्त होता है और सज्जनोंमें वडाई पाकर उत्तम कीर्तिमान् होता है !! ६२ !! होमके मंत्रोंसे संस्कार की हुई कन्याके दान करनेपर मनुष्य दश सहस्र ज्योतिष्टोम और अतिरात्र यज्ञके फलको प्राप्त होता है !! ६३ !! वस्त्र, अलंकारोसे जो मनुष्य कन्याकी पूजा, उत्सव और कृत्याके पात्त होता है !! ६३ !! वस्त्र, अलंकारोसे जो मनुष्य कन्याकी पूजा, उत्सव और कृत्याके ) रोमोंके निकल आनेके समयमें कन्याको चंद्रमा भोग करता है और ऋतुमती होनेके समयमें गंधर्व भोगते हैं, दोनों स्तनोंके कंचे होनेपर अग्नि भोगता है !! ६५ !! आठ वर्षतक कन्या गौरी है, नवमे वर्षमें रोहिणी और दसवर्षमें कन्याको कन्या कहा है, इसके उपरान्त कन्याकी संज्ञा रजस्वला हो जाती है !! ६६ !! कन्याको ऋतुमती हुआ देखकर बडा भाई, माता, पित यह तीनों नरकमें जाते हैं !! ६० !! इस कारण रजोदर्शनके विना हुए ही कन्याका विवाह करना श्रेष्ट है और आठ वर्षकी कन्याका विवाह करना परम श्रेष्ट है ॥ ६८ !!

तेलामलकदाता च स्नानाभ्यंगप्रदायकः ॥ नरः प्रहृष्टश्चासीत सुभगश्चापजायते ॥ ६९ ॥

तैल, आंवले, स्नानके निमित्त जल, और उबटन इनका दान जो मनुष्य करता है वह सर्वदा आनन्दित होकर भाग्यवान् होता है ॥ ६९॥

> अनडाही तु ये। दद्याद्दिने सीरेण संयुती ॥ अलंकृत्य यथाशक्ति धूर्वही शुभलक्षणी ॥ ७९ ॥ सर्वपापविशुद्धातमा सर्वकामसमन्वितः ॥ वर्षाणि वसते स्वर्गे रोमसंख्याप्रमाणतः ॥ ७१ ॥

जो मनुष्य उत्तम लक्षणवाले, जोतने योग्य दो बैलोंको अलंकृत कर हलके साथ ब्राह्मणको देता है ॥ ७० ॥ वह सम्पूर्ण पापोंसे लूटकर सब कामनाओंके साथ जितने रोम बैलोंके शरीर-पर हैं उतने ही वर्षोतक स्वर्गमें वास करता है ॥ ७१ ॥

> धेनुं च यो दिने दयादलंकृत्य पयस्विनीम ॥ कांस्यवस्त्रादिभिर्युक्तां स्वर्गलेकि महीयते ॥ ७२ ॥

काँसीके पात्र और वस्नोंसे अर्लकृत कर दूध देनेवाली गौको जो मनुष्य बाह्मणको दान करता है, वह स्वर्गलोकमें पूजित होता है ॥ ७२ ॥

भूमिं सस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारंगे ॥
गां दस्वार्द्धमसृतां च स्वर्गलोके महीयते ॥ ७३ ॥
यावंति सस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वशः ॥
नरस्तावंति वर्षाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७४ ॥
यो ददाति शक्ते रोप्येहेंमश्रृंगीमरोगिणीम् ॥
सवत्सां वाससा पीतां सुशीलां गां पयस्विनीम् ॥ ७५ ॥
तस्यां यावंति रोमाणि सवस्सायां दिवं गतः ॥
तावंति वत्सरांतानि स नरो ब्रह्मणोंऽतिके ॥ ७६ ॥

अन्न उत्पन्न हुई पृथ्वी और आधी व्याई गी इन्हें वेदके पार जाननेवाले ब्राह्मणको देनेसे मनुष्य स्वर्ग लोकमें पूजित होता है ॥ ७३॥ जितने अन्नके पौदोंकी जड दान की हैं और जितने गौके शरीरपर रोम हैं उतने ही वर्षतक वह मनुष्य स्वर्गमें पूजित होता है ॥ ७॥ चांदीके खुरोंवाली, सुवर्णके सींगवाली, बछडे अथवा बिछयावाली, रोगरहित, वस्रसे दकी हुई, दूध देतीहुई सुशीला गौको जो दान करता है॥ ७५॥ उस गौ और बछडेके शरीरपर जितने रोम हैं उतने ही वर्षोंतक वह मनुष्य ब्रह्माके निकट निवास करता है॥ ७६॥

यो ददाति बलावर्दमुक्तेन विधिना शुभम् ॥ अव्यंगगोप्रदानेन दत्तं दशगुणं फलम् ॥ ७७ ॥

पूर्वोक्त विधिके अनुसार जो मनुष्य बैलका दान करता है वह सविधान गौके दानसे दश-गुने फलको प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥

अमेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूवेंष्णवी सूर्यसुताश्च गावः ॥ होकास्त्रयस्तेन भवंति दत्ता यः कांचनं गां च महीं च द्धात् ॥ ७८ ॥ सर्वेषामेव दानानामेकजन्मातुगं फलम् ॥ हाटकक्षितिधेनुनां सप्तजन्मातुगं फलम् ॥ ७९ ॥

प्रथम पुत्र अग्निका सुवर्ण है और पृथ्वी वैष्णवी (विष्णुकी पुत्री) है और सूर्यकी पुत्री गी है इसकारण जो मनुष्य सुवर्ण, गी, पृथ्वी इनका दान करता है वह त्रिलोकी दानके फलको पाता है ७८ ॥ सम्पूर्ण दानोंका फल को केवल दूसरे जन्ममें ही मिलता है और सुवर्ण, पृथ्वी, गी इनका फल सात जन्मतक मिलता है ॥ ७९ ॥

अन्नदस्तु भवेत्रित्यं सुतृप्तो निभृतः सदा॥ अंबुद्द्व सुस्री नित्यं स्वकंपसमन्वितः॥ ८०॥ सर्वेषामेव दानानामत्रदानं परं स्मृतम ॥ सर्वेषामेवनंतृनां यतस्तज्जीवितं परम्॥ ८१॥ यस्मादत्रात्मजाः सर्वाः कल्पे कल्पेस्रजल्मभुः ॥ तस्मादत्रात्परं दानं विद्यते निहं किंचन ॥ अत्राद्भूतानि जायंते जीवंति च न संशयः॥ ८२॥

जो मनुष्य अन्नका दान करता है वह नित्य पुष्ट और तृप्त रहता है, जलका दान करनेवाला मुखी और सम्पूर्ण कमोंसे युक्त रहता है ॥ ८० ॥ सम्पूर्ण दानों में अन्नका दान ही श्रेष्ठ है; कारण कि सब प्राणियोंका जीवन अन्नसे ही है ॥ ८१ ॥ इसी कारणसे ब्रह्माजीने कल्प २ में सम्पूर्ण प्रजा अन्नसे ही रची है, इससे उत्तम और कोई दान नहीं है; कारण कि अन्नसे ही प्राणि-योंकी उत्पत्ति है और अन्नसे ही उनका जीवन है, इसमें किंचित् भी सन्देह नहीं ॥ ८२ ॥

मृत्तिकागोशकृह्भीनुपवीत तथोत्तरम् ॥ दत्त्वा गुणाढ्यविप्राय कुले महति जायते ॥ ८३ ॥

मिट्टी, गोबर, कुशा और बज्ञोपवीत उत्तम हैं इनको जो मनुष्य गुणवान् ब्राह्मणको दान करता है वह बढ़ कुलमें उत्पन्न होता है ॥ ८३ ॥

मुखवासं तु यो दद्याइंतधावनमेव च ॥

शुचिगंधसमायुक्तो अवारद्वष्टः सदा भवेत् ॥ ८४ ॥

जो मनुष्य ब्राह्मणको मुखनास (पान सुपारी इलायची ) देता है या दतौँन देता है, वह शुद्ध गंघनाला होता है और कभी भी नाग्दुष्ट (तोतला ) नहीं होता ।। ८४ ।।

पादशौचं तु यो दद्यातथा तु गुद्रिंगयोः॥

यः प्रयच्छति विपाय शुद्धबुद्धिः सदा भवेत् ॥ ८५॥

जो मनुष्य ब्राह्मणको पैर, गुदा और लिंग इनके शीचके लिये जल देता है उसकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होती है ॥ ८५ ॥

औषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यंगं प्रतिश्रयम् ॥

यः प्रयञ्छति रोगिभ्यः स भवेद्याधिवर्जितः ॥ ८६ ॥

जो मनुष्य रोगियोंको औषधी, पथ्य, भोजन, तेलका उबटन, रहनेके लिये स्थान देता है वह रोगरहित रहता है अर्थात् उसे कभी कोई रोग नहीं होता ।। ८६ ।।

> गुडभिक्षुरसं वैव स्वणं व्यजनानि च ॥ सुरभीणि च पानानि दस्वात्यंतं सुरक्षी भवेत् ॥ ८७ ॥

गुड, गलेका रस, रुवण और व्यंजन वा शुगंघित पान इनका दान जो मनुष्य करता है वह अत्यन्त सुखी रहता है।। ८७॥

दानैश्च विविधेः सम्यक्परूमेतदुदाहतम् ॥

यह अनेक प्रकारके दानोंका फल कहा;

विद्यादानेन सुमतिब्रह्मलोके महीयते ॥ ८८ ।

जो मनुष्य विद्याका दान करता है वह श्रेष्ठ वृद्धिवाला पुरुष ब्रह्मलोकमें प्रजनीय होता है ।। ८८ ॥

> अन्योन्यान्नप्रदा विपा अन्योन्यप्रतिश्वकाः ॥ अभ्योन्यं प्रतिगृह्वंति तार्यंति तरांति च ॥ ८९ ॥

परस्परमें अन्नके देनेवाले और परस्परमें पूजाके करनेवाले और परस्परमें दान लेनेवाले नासण दूसरोंको उद्घार करते हैं और आप भी पार हो जाते हैं॥ ८९॥

> दानान्येतानि देयानि तथान्यानि विशेषतः॥ दानाद्धं कृपणार्थिम्यः श्रेयस्कामेन धीमता॥९०॥

यह दान पूर्वोक्त (रीतिसे) देना उचित है और विशेष करके अन्य दान भी दे, दीन और अभ्यागतोंको कल्याणकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य अर्द्ध (शास्त्रमें कहेते आधा )दे॥९०॥

ब्रह्मचारियतिभ्यस्तु वपनं यस्तु कारयेत् ॥ नखकमादिकं चैव चक्षुष्माञ्जायते नरः॥ ९१ ॥

जो मनुष्य ब्रह्मचारी और संन्यासीका मुण्डन करवाता है या इनके नखोंको कटवाता है, वह मनुष्य नेत्रोंबाला होता है ॥ ९१ ॥

> देवागारे द्विजातीनां दीपं दद्याचतुष्पथे ॥ मेधावी ज्ञानसंपन्नश्चसुष्मान्स सदा भवेत् ॥ ९२ ॥

जो मनुष्य देवताके मंदिरों में दीपक देता है, जो ब्राह्मणोंके मंदिर तथा चौराहों में दीपक देता है वह ज्ञानवान बुद्धिमान तथा नेत्रोंवाला होता है॥ ९२॥

नित्ये नैमित्तिके काम्ये तिलान्दत्त्वा स्वशक्तितः॥ प्रजावान्पशुमाश्चेव धनवाञ्जायते नरः॥ ९३॥

जो मनुष्य नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्ममें अपनी शक्तिके अनुसार तिलोंका दान करता है वह प्रजा, पशुवाला और धनवान् होता है ॥ ९३॥

> यो यदाभ्यार्थितो विष्टैर्यद्यसंप्रतिपादयेत् ॥ तृणकाष्ट्रादिकं चैव गोप्रदानसमं भवेत् ॥ ९४ ॥

जो मनुष्य ब्राह्मणोंके मांगनेपर जिस समय जो वस्तु देता है, तृण वा काष्ठ इत्यादि उसके वह सभी गोदानके समान होते हैं॥ ९४॥

न वै श्रयीत तिमासि न यंज्ञ चानृतं वदेत् ॥ अपवदेन्न विष्रस्य न दानं परिकीर्तयेत् ॥ ९५ ॥

अंधकारमें शयन न करे, यज्ञमें झूंठ न बोले, ब्राह्मणकी निन्दा न करे और देकर उसे कहें भी नहीं ॥ ९५ ॥

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् ॥ आयुर्विष्ठापवोद्न दानं च परिकर्तिनात् ॥ ९६ ॥ झूंठ बोलनेसे यज्ञ नष्ट होता है अभिमानसे तपस्या नष्ट होती है, ब्राह्मणकी निन्दा करनेसे अधुका नाश होजाता है, और कहनेसे दान नष्ट होजाते हैं।। ९६ ।।

चत्वार्येतानि कर्माणि संध्यायां वर्जयेद्बुधः ॥ आहारं मैथुनं निद्दां तथा संपाठमेव च ॥ ९७ ॥ आहाराज्ञायते व्याधी रोदो गर्भश्च मैथुनात् ॥ निद्दातो जायतेऽछक्ष्मीः संपाठादायुषः क्षयः ॥ ९८ ॥

ज्ञानी मनुष्य संध्याके समयमें इन चार कामोंको न करे. भोजन, मैथुन, श्रयन और पढना॥९७॥भोजन करनेसे रोग उत्पन्न होता है, मैथुनसे भयंकर गर्भ रहता है, श्रयन करनेसे दिद्वता आती है और पढनेसे अवस्थाका नाश हो जाता है ॥ ९८ ॥

ऋतुमतीं तु यो भायां संनिधी नोषगच्छति ॥ तस्या रजिस तं मासं पितरस्तस्य शरते ॥ ९९ ॥

जो मनुष्य ऋतुवाली स्त्रीके समीप नहीं जाता है उस मनुष्यके पितर उस महीनेमें ही उस स्त्रीके रजर्मे शयन करते हैं ॥ ९९ ॥

> कृत्वा गृह्याणि कर्भाणि स्वभार्यापोषणे रतः ॥ ऋतुकालाभिगामी च प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १९० ॥

जो मनुष्य गृहस्थके कर्मोंके करतेहुए अपनी स्त्रीका पोषण भली भांतिसे करते हैं और ऋतुके समयमें स्त्रीके संग गमन करते हैं उनको परम गति मिलती है ॥ १०० ॥

उषित्वैवं गृहे विशो द्वितीयादाश्रमात्परम् ॥ वर्रीपलितसंयुक्तस्तृतीयं तु समाश्रयेत् ॥ १०१ ॥

इस मांति दूसरे आश्रममें तत्पर हुआ पुरुष घरमें निवास कर वली ( देहके चर्म लटक आनेपर ) और पलित ( सफेद बार्लोंके होनेपर ) तीसरे आश्रम (वानप्रस्थ) का आश्रय ग्रहण करें ॥ १०१॥

वनं गच्छेत्ततः प्राज्ञः सभार्यस्त्वेक एव वा ॥
गृहीत्वा चापिहोत्रं च होमं तत्र न हापयेत् ॥ १०२ ॥
कृत्वा चैव पुरोडाशं वन्येमेंध्येर्यथाविधि ॥
भिक्षां च भिक्षवे द्याच्छाकमूलफलादिभिः ॥ १०३ ॥
कुर्याद्ध्ययनं नित्यमिष्रहोत्रपरायणः ॥
इष्टिं पार्वायणीयां तु प्रकुर्यास्त्रतिपर्वसु ॥ १०४ ॥

फिर इकला या स्त्रीके साथ वनको चला जाय; और वनमें जाकर अग्निहोत्रको ग्रहण कर हवनका त्यागन करे॥ १०२॥ और वनमें विधिसहित वनके कंदमूलोंसे पुरोडाशको वनाकर शाक, मूल और फलादिकी भिक्षा भिखारीको दे॥ १०३॥ निरन्तर हवन करनेमें रत होकर नित्य अध्ययन करे, सब पर्वोंमें (पर्व अमावस आदि) में करने योग्य इष्टि (यज्ञ वा श्राद्ध) करे ॥ १०४ ॥

> उषित्वैवं वने विप्रो विधिज्ञः सर्वकर्षसु ॥ चतुर्थमाश्रमं गच्छेजितकोष्रो जितेदियः॥ १०५ ॥

सम्पूर्ण कर्मोंकी विधिको जाननेवाला बाह्मण इस भांति वनमें निवास करके क्रोध और इन्द्रियोंको जीतकर चौथे आश्रम (संत्यास)को प्रहण करे॥ १०५॥

अप्रिमात्मिन संस्थाप्य द्विजः प्रविज्ञतो भवेत् ॥
वेदाभ्यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः ॥ १०६ ॥
अष्टी भिक्षाः समादाय स मुनिः सप्त पंच वा ॥
अद्भिः प्रक्षाल्य ताः सर्वा भुंजीत मुसमाहितः ॥ १०७ ॥
अरण्ये निर्जने तत्र पुनरासीत मुक्तवत् ॥
एकाकी चिंतयेत्रित्यं मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ १०८ ॥
मृत्युं च नाभिनंदेत जीवितं वा कथंचन ॥
कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते ॥ १०९ ॥
संसेच्य चाश्रमान्सर्वाञ्जितकोधो जितेदियः ॥
इस्रकोकमवाप्नोति वेदशास्त्रार्थाविद्विनः ॥ ११० ॥

आत्मामें अग्निको स्थापित करके संन्यासी हो जाय; सदा वेदके अभ्यास और आत्म-विद्यामें तत्पर रहे॥ १०६॥ विचारवान् संन्यासी आठ वा सात या पांच भिक्षाओंको ग्रहण करे और फिर उस भिक्षापर जल छिडक कर सावधानीसे भोजन करे॥१०७॥ फिर निर्जन वनमें मुक्तके समान संन्यासी बैठे और फिर मन, वचन, कर्मसे इकला ही नित्य ब्रह्मका विचार करता रहे॥ १०८॥ मरने और जीनेकी प्रशंसा कभी न करे, इस भातिसे इतनी अवस्था समाप्त हो जाय इस कारण समयकी प्रतीक्षा करता रहे॥१०९॥ जितेन्द्रिय हो कोधको जीतकर चारों आश्रमोंका सेवन करके वेद और शास्त्रके अर्थको जाननेवाला ब्राह्मण ब्रह्मलोकको जाता है॥११०॥

आश्रमेषु च सर्वेषु प्रोक्तोऽयं प्राश्निको विधिः॥

यह चारों आश्रमोंके प्रश्न (जो तुमने पूछे थे ) उनकी विधि कही;

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुक्षम् ॥ १११ ॥

इसके आगे प्रायश्चित्तकी ग्रुभ विधि कहता हूं (श्रवण करो ) ॥ १११ ॥

बह्मप्रश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतन्पगः॥

महापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पंचवः ॥ ११२ ॥

ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोर, गुरुकी शय्या (स्त्री ) में गमन करने वाला ये चारों महापातकी होते हैं और जो इनका संगी है वह भी महापातकी होता है ॥ ११२ ॥

बह्मन्नश्च वनं गच्छेद्दरकवासा जटी ध्वजी ॥
वन्यान्येव फलान्यश्चन्सर्वकामविवर्जितः ॥ ११३ ॥
श्रिक्षार्श्वी विचरेद्रामं वन्येर्यदि न जीवति ॥
चातुर्वेण्यं चरेद्रेश्यं बद्धांगी संयतः सदा ॥ ११४ ॥
सिक्षारत्वेवं सामादाय वनं गच्छेततः पुनः ॥
वनवासी स पापः स्यात्सर्वकालमंद्रितः ॥ ११५ ॥
स्यापयनसुच्य ते पापाद्रह्महा पापकृत्तमः ॥
अनेन तु विधानेन द्वादशाब्दन्नत चरेत् ॥ ११६ ॥
सानियम्येद्रियग्रामं सर्वभूताहते रतः ॥
बह्महत्यापनोदाय ततो सुच्येत किल्विषात्॥ ११० ॥

बहाहत्या करनेवाला महापातकी मनुष्य वल्कलको धारण करके शिरपर जटा धारण कर ध्वजा (एक हत्यारेका चिह्न इसको) लेकर वनको चला जाय और सम्पूर्ण काम नाओंका त्याग करके वनके फल मूलका ही भोजन करे ॥ ११३ ॥ यदि वनफर्लों से जीविका निर्वाह न हो तो भिक्षा मांगनेके लिये गांवमें विचरण करे; यह मनुष्य हत्याके चिह्नको धारण कर चारों वर्णों में भिक्षा मांगे और अपने मनको सर्वदा वशमें करखे॥११४॥ फिर मिक्षाको लेकर वनमें चला जाय; और वह पापी आलस्यको छोड कर सर्वद वनमें निवास करे ॥ ११५ ॥ महापापी भी अपने पापको प्रसिद्ध करता हुआ पापों से छूट जाता है; इस मांति वारह वर्ष तक वत करे ॥ ११६ ॥ इन्द्रियोंको रोक कर सब प्राणियोंके हितमें तत्पर रह, बहाहत्याको दूर करनेके लिये प्वोंक्त आचरण करे तब पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ११७ ॥

अतः परं सुरापस्य निष्कृतिं श्रोतुमईथ ॥
गीडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा॥ ११८॥
यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमेः ॥
सुरापस्तु सुरां तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षकः ॥ ११९॥
गोमूत्रमिवर्णं वा गोमयं वा तथाविधम् ॥
घृतं वा त्रीणि पेयानिसुरापो व्रतमाचरेत् ॥ १२०॥
सुन्यते तेन पानेन मायश्चिते कृते सिति ॥
अरण्ये वा वसेरसम्यक्सर्वकामिववर्जितः ॥ १२१॥

चांद्रायणानि वा श्रीणि सुरापनतमाचरेत् ॥ एवं शुद्धिः सुरापस्य भवोदिति नसंशयः ॥ सदाभांतीतकं पीत्वा पनः संस्कारमार्वति ॥ १३

सद्यभंडोद्कं पीत्वा पुनः संस्कारमहीति॥ १२२॥
इसके उपरान्त मदिरा पीनेवालेका प्रायिश्वत्त अवण करो; मदिरा तीन प्रकारकी होती है
गौडी (गुडकी), माध्वी (सहत या महुएकी), तीसरी पैटी (पिसी द्वा तथा चून आदिकी)
होती है ॥ ११८ ॥ गौडी सुराके पीनेसे जो पाप होता है अन्य सुराओं के पीनेसे भी वैसा
ही पाप होता है; इस कारण ब्राह्मण कभी भी किसी मदिराको न पिये; यदि मदिरा पी कर
ब्राह्मण उसके पापसे छूटनेकी इच्छा करे ॥११९ ॥ तो तपाई हुई मदिराको पिये वा अग्निसे
तपाये गौमूत्र या गोवरको पिये या गरम घीको पिये. यह तीन ही वस्तु पीनेके योग्य हैं
इसके पीछे फिर मदिरा पीनेका बत करे ॥१२०॥ मनुष्य इस भौति प्रायिश्वत्त करनेके
उपरान्त पापसे छूट जाता है अथवा मली भांतिसे सब कामों को छोड कर वनमें निवास
करे॥ १२१॥ अथवा मदिरा पीनेके तीन चांद्रायण बतसे प्रायिश्वत्त करे, मदिरा पीनेवालेकी
गुद्धि इस प्रकारसे होती है; इसमें किंचत् भी सन्देह नहीं, जो मनुष्य मदिराके पात्रमें जल
दीता है वह फिर संस्कारके योग्य होता है॥ १२२॥

स्तेयं कृत्वा सुवर्णस्य स्तेयं राज्ञे निवेद्येत् ॥ १२३ ॥ ततो सुश्रूलमादाय स्तेनं हन्याःसकृत्नृपः ॥ यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयाहिमुच्यते ॥ १२४ ॥ अरण्ये चीरवासा वा चरेद्रह्महणो त्रतम् ॥ एवं शुद्धिः कृता स्तेये संवर्तवचनं यथा ॥ १२५ ॥

सुवर्णकी चोरी करनेवाला मनुष्य उस चुराई हुई बस्तुको राजाको दे दे ॥ १२३॥ राजा मूशल लेकर उस चोरको एक बार ही मारे; यदि वह चोर उस आधातसे जीवित रह जाय तो अपने पापसे छूट जाता है ॥ १२४॥ या बनमें जाकर बल्कल पहर कर ब्रह्महत्याका ब्रत करे, संवर्ष ऋषिके बचनानुसार इस प्रकारसे इनकी शुद्धि कही है ॥ १२५॥

गुरुतहरे शयानरतु तम्न स्वप्यादयोमये ॥ समालिंगेत्स्त्रयं वापि दीप्तां कार्कायसा कृताम् ॥ १२६ ॥ चांद्रायणानि द्वर्याञ्च चत्वारि त्रीणि वा द्विजः ॥ सुच्यते च ततः पापात्मायश्चिते कृते सति ॥ १२७ ॥

गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला मनुष्य तपाये हुए लोहेकी शय्यामें शयन करें या लोहेकी स्त्री बना उसे अग्निमें तपा कर स्पर्श करे ॥ १२६ ॥ और बाह्यण तीन अथवा चार चांद्रायण करे; इस मांति प्रायश्चित्त करनेके उपरान्त उस पापसे छूट जाता है ॥ १२७॥

> एभिः शंपकंमायाति यः कश्चित्पावमोहितः॥ तत्तत्पापविशुद्धवर्थं तस्य तस्य वतं चरेत्॥ १२८॥

जो मनुष्य पापसे मोहित हो कर इनका सम्बन्ध करता है; वह भी उसी २ पापकी शुद्धि के लिये उसी २ पापका पायश्चित्त करें।। १२८।।

> क्षत्रियस्य वधं कृत्वा त्रिभिः कृन्छ्रैर्विशुद्ध्यति ॥ कुर्याचैवानुरूपेण त्रीणि कृन्छ्राणि संयतः ॥ १२९ ॥ वैश्यहत्यां तु संगातः कथांचित्काममोहितः ॥ कृन्छ्रातिकृन्छ्रो कुर्वात स नरो वैश्ययातकः ॥ १३० ॥ कुर्यान्छूद्वधे विमस्तप्तकृन्छ्रं यथाविधि ॥ एवं शुद्धिमवाप्नोति संवर्त्तवचनं यथा ॥ १३१ ॥

जो ब्राह्मण क्षत्रियको मारता है वह तीनों कुच्छोंके करनेसे मली मांति शुद्ध होता है, और कमानुसार तीन कुच्छोंको मनुष्य सावधान हो कर करे।। १२९ ॥ जो मनुष्य कामसे मोहित हो कर यदि वैश्यकी हत्या करे तो वह तीन कुच्छ और अतिकृच्छ ब्रतके करनेसे शुद्ध होता है।। १३० ॥ शृद्धके मारनेवाला ब्राह्मण विधि सहित तप्तकृच्छ करे तब संवर्ष मुनिके वचनके अनुसार इस प्रकारसे शुद्ध होता है।। १३१ ॥

गोन्नस्यातः नवक्ष्यामि निष्कृतिं तत्त्वतः शुभाम् ॥ १३२ ॥
गोन्नः कुर्वात संस्कारं गोष्ठे गोरूपसन्निधौ ॥
तत्रैव क्षितिशायी स्यान्मासाई संयतेंद्वियः॥ १३३ ॥
स्नानं त्रिष्वणं कुर्यात्रस्रहोमविवार्जितः ॥
सक्त्यावकःभिक्षाशी पयोदधिशकृत्ररः ॥ १३४ ॥
एतानि क्रमशोऽश्रीयाद्विजस्तत्पापमोक्षकः ॥
गायत्रीं च जपेत्रित्यं पवित्राणि च शक्तितः ॥ १३५ ॥
पूर्णे चैवाईमासे च स विमान्भोजयेद्विजः ॥
भक्तवत्सु च विमषु गां च दद्यादिचक्षणः ॥ १३६ ॥
व्यापन्नानां बहुनां तु रोधने बंधनेऽपि वा ॥
भिषङ्भिथ्योपचोर च द्विगुणं व्रतमाचरेत्॥ १३७ ॥

अब गोहत्यांक करनेवालेका यथाये उत्तम प्रायध्यित कहता हूं ॥ १३२ ॥ गौका मारने वाला मनुष्य गौशाला और गौके समीप रह कर अपना संस्कार करे और पंद्रह दिन तक इंद्रियोंको वशमें करके गौशालांगें ही शयन करे ॥ १३३ ॥ इसके पीले तीन समयमें स्नान करे और नख, लोम इनको न रक्खे, सत्त्, जौ, दूध, दही, गौबर ॥ १३४ ॥ कमानुसार इनको गौहत्यांके पापसे छूटनेकी इच्छा करनेवाला ब्राह्मण भौजन करे और अपनी शक्तिके अनुसार गायत्री आदि पवित्र मन्त्रोंको निरन्तर जपता रहे ॥ १३५ ॥ आधे महीनेके समाप्त होने पर वह ब्राह्मण ब्राह्मणोंको भोजन कराये: जिम समय ब्राह्मण भोजन करते हो उस समय गोदान भी करना उचित है ।। १३६ ।। रोकने, बांधने या उलटी चिकित्सा करनेसे यदि बहुतसी गार्थे मर जायँ तो हत्याका दूना वत करे ॥ १३७ ॥

> एका चेद्रहुभिः काचिँदैवाद्यापादिता कचित्॥ पादं पादं तु हत्यायाश्चरेयुक्ते पृथवपृथक्॥ १३८॥

यदि कभी एक गौको बहुतसे मनुष्योंने मार डाला हो तो वह प्रथक् २गोहत्याके चौथाई प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होंगे ॥ १३८॥

यंत्रणे गोश्चिकित्सार्थे मूहगर्भविमोचने ॥ यदि तत्र विपत्तिः स्यात्र स पापेन लिप्यते ॥ १३९ ॥ औषधं सेहमाहारं दद्याद्गोत्राह्मणेषु च ॥ दीयमाने विपत्तिः स्यास्युण्यमेव न पातकम् ॥ १४० ॥

चिकित्साके निमित्त वश करनेके समयमें अथवा मृद गर्भके निकालनेके समयमें यदि किसीसे गौ मर जाय, तो उसको पाप नहीं लगता ॥ १३९ ॥ यदि गौ और बाह्मण इनकी चिकित्सा करते समय औषध, घी आदि स्नेह तथा भोजनको दे और वह उस औषधादिसे न बचे किंतु मर जाय तो उसका पाप नहीं होता वरन औषधादि चिकित्सा करनेसे पुण्य ही होता है ॥ १४० ॥

प्रायश्चित्तस्य पापं तु रोधेषु व्रतमाचरेत् ॥ द्वौ पादौ बंधने चैव पादोनं यंत्रणे तथा ॥ १४१ ॥ पाषाणक्रंगुढेर्दढेस्तथा शस्त्रादिभिनंरः ॥ निपातने चरेत्सर्व प्रायश्चित्तं दिनत्रयम् ॥ १४२ ॥

यदि गौ रोकनेसे मर जाय तो नौथाई प्रायश्चित्त करें और बांधनेसे मर जाय तो आधा करें और वशमें करनेसे मर जाय तो पौन करें तब शुद्ध होता है ॥ १४१ ॥ यदि पत्थर, सोंटा, दंड और शस्त्र इनसे गौ मर जाय तो तीन दिनतक पूरा प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है ॥ १४२ ॥

हस्तिनं तुरगं हत्वा महिषोष्ट्रकपींस्तथा ॥ एषां वधे दिजः कुर्यात्सप्तरात्रमभोजनम् ॥ १४३ ॥

जो ब्राह्मण हाथी, घोडा, भेंस, ऊंट, वानर इनको मारता है वह सात दिनतक भोजन न करे तब उसकी शुद्धि होती है ॥ १४३॥

> व्यात्रं श्वानं खरं सिंहमृक्षं स्करमेष च ॥ एतान्हत्वा द्विजो मोहान्निरात्रेणेष शुद्धचित ॥ १४४ ॥

जिस मनुष्यने अज्ञानतासे व्याघ, कुत्ता, गधा, सिंह, रीछ, स्कर इनको मारा है वह तीन रात्रिमें शुद्ध होता है ॥ १४४ ॥ सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम् ॥ अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्जपन्वै जातवेदसम् ॥ १४५ ॥

जो मनुष्य वनमें विचरण करते हुए सम्पूर्ण जातिके मृगोंको मारता है वह अहोरात्र ठप-वास करें और 'जातवेदसे' इस मंत्रका जप करता हुआ स्थित रहे॥ १४५॥

हंसं काकं बळाकां च वाहिकारंडवावापि ॥
सारसं चाषभासौ च हत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत् ॥ १४६ ॥
चक्रवाकं तथा क्राँचं सारिकाशुकातित्तिरीत् ॥
स्येनगृधानुळूकांश्च पारावतमथापि वा ॥ १४० ॥
टिट्टिमं जाळपादं च क्रोंकिलं कुक्कुटं तथा ॥
एषां वधे नरः कुर्यादेकरात्रमभोजनम् ॥ १४८ ॥
पूर्वोक्तानां तु सर्वेषां हंसादीनामशेषतः ॥
अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्ञपन्वे जातवेदसम् ॥ १४९ ॥

जो मनुष्य हंस, कौआ, मोर, कारंडव, सारस, चाप, भास इनको मारता है वह तीन दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है ।। १४६ ॥ जो मनुष्य चकवा, कुंज, मैना, वोता, तीतर, शिकरा, गीध, उल्छ, कबृतर, ।। १४७ ॥ टटीरी, जालपाद ( हंसभेद ), कोयल, मुरगा, इनको मारता है वह मनुष्य एक रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥१४८ ।। पूर्वोक्त कहे हुए सम्पूर्ण जीव और विशेष करके हंसआदिके मारनेवाला अहोरात्र उपवास करें जातवेदसें मन्त्रका जप करता हुआ स्थित रहे ॥ १४९ ॥

मंडूकं चैव हत्वा च सर्पमार्जारमूषकात् ॥ त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठेत्कुर्याद्वाह्मणभोजनम् ॥ १५० ॥

जो मनुष्य मंड्क, सांप, बिळाव, मूसा इनको मारता है वह तीन उपवास कर त्राहाण भोजन करानेसे शुद्ध होता है ॥ १५० ॥

> अभस्थ्रो बाह्मणो इत्वा प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ अस्थिमतां वधे विप्रः किंचिद्द्याद्विचक्षणः १५१ ॥

विना हड़ीके जीवोंको मारनेवाला ब्राह्मण प्राणायामके करनेसे ही शुद्ध होता है और हड़ी-वाले छोटे २ जीवोंका मारनेवाला कुछ एक दान करनेसे ही शुद्ध होता है ॥ १५१ ॥

यश्रण्डालीं दिजो गच्छेत्कथंचित्काममोहितः ॥ त्रिभिः कृच्छैस्त शुद्ध्येत प्राजापत्यानुपूर्वकैः ॥ १५२ ॥ पृश्रलीगमनं कृत्वा कामतोऽकामतोऽपि वा ॥ कुच्छ्रचांदायणे तस्य पावनं परमं स्मृतम् ॥ १५३ ॥ शैल्ह्षीं रजकीं चैव वेणुचमींपजीविनीम् ॥ एता गत्वा दिजो मोहाचरेच्चांदायणवतम् ॥ १५४ ॥

क्षत्रियामयं वैश्यां वा गच्छेद्यः काममोहितः ॥ तस्य सांतपनः कृच्छो भवेत्पापापनोदनः ॥ १५५ ॥ बुद्दां तु बाह्मणे। गरवा मासं मासाईमेव वा ॥ गे।मूत्रयावकाहारो मासार्द्धेन विशुद्धचति ॥ १५६ ॥ विभामस्वजनां गत्वा प्राजापत्येन शुद्र्यति ॥ स्वजनां तु द्विजो गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ १५७ ॥ क्षत्रियां क्षत्रियो गत्वा तदेव व्रतमाचरेत्॥ नरो गोगमनं कृत्वा कुर्याचांद्रायण वतम् ॥ १५८ ॥ मातुलानीं तथा श्वश्रं सुतां वे मातुलस्य च ॥ एता गत्वा स्त्रियो मोहात्पराकेण विशुद्धचति ॥ १५९ ॥ गुरेाई।हितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च ॥ तस्या दुहितरं चैव चरेचांदायणं वतम्॥ १६०॥ पितृव्यदारगमने भ्रातुर्भार्यागमे तथा ॥ गुरुतरुपवतं दुर्गाविष्कृतिर्नाग्यथा भवत् ॥ १६१ ॥ पितृभार्यो समारुह्य मातृवर्जा नराधमः ॥ भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजाम् ॥ १६२ ॥ एतास्तिस्रः स्त्रियो गत्वा तप्तकृच्छ्रं समाचरेत्॥ कुमारीगमने चैतद्रतमेतत्समाचरेत् ॥ १६३ ॥ पशुवेदयासिगमने प्राजापत्यं विधीयतं ॥ सांबिभार्या समारुद्य श्रश्चं वा स्यालिकां तथा ॥ १६४ ॥ मातरं योऽधिगच्छेच स्वसारं पुरुषाधमः ॥ न तस्य निष्कृतिर्गच्छेत्स्यां चैव तनुजां तथा ॥ १६५ ॥ नियमस्थां वतस्थां वा योऽपिगच्छेरिस्रयं द्विजः॥ स क्रुयोत्प्राकृतं कृच्छ्रं धेतुं दद्यात्वयास्विनीम् ॥ १६६ ॥ रजस्वलां तु यो गच्छेद्रभिणां पतितां तथा !' तस्य पापविशुद्धचर्थमतिकृच्छ्रो निधीयते ॥ १६७ ॥

एवं शुद्धिः समाख्याता संवर्तस्य वचो यथा ॥ १६८ ॥ जो जाव्यण कामदेवसे मोहि । हो चांडालीके संगगमन करता है वह कमानुसार प्राजापत्य आदि शीन कुच्छ्रोंके कर्रांस शुद्ध होता है ॥ १५२ ॥ जो मनुष्य जानकर या विन। जानेहुए व्यभिचारिशी स्त्रीके संग संमोग करता है वह कुच्छ्र और चांद्रायण इन दोनोंके

वश्यजां ब्राह्मणो गत्वा कृच्छुमेकं समाचरेत् ॥

अलीभांति करनेसे शुद्ध होता है ॥ १५३ ॥ जो ब्राह्मण मोहित होकर नटनी, घोविन, वांस और चमडेसे जीविका करनेवाली खियोंके संग गमन करता है वह चांद्रायण व्रवके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १५४ ॥ जो बाह्मण क्षत्रियकी अथवा वैश्यकी स्त्रीके संग कामदे-वसे मोहित होकर गमन करता है वह सांतपन कृच्छ्रके करनेसे उसके पापसे छूट सकता है ॥ १५५॥ जो मनुष्य एक महीने अथवा पंद्रह दिनतक शूदकी स्त्रीके साथ गमन करता है वह पंद्रह दिनतक गोमूत्र और जौको खानेसे शुद्ध होता है ॥ १५६॥ जो मनुष्य अन्य कुटुम्बकी ब्राह्मणीके साथ गमन करता है वह प्राजापत्यके करनेसे शुद्ध होता है; और अपने कुटुम्बकी स्त्रीके साथ गमन करनेवाला ब्राह्मण प्राजापत्यके करनेसे ही शुद्ध होता है ॥ १५७ ॥ क्षत्रिय क्षत्रिया श्लीके साथ गमन करनेसे प्राजापत्यके करनेसे शुद्ध होता है; जो मनुष्य गौके साथ गमन करता है वह चांद्रायण वतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १५८॥ मामाकी स्त्री " ( माई ), सास, मामाकी पुत्री जो मनुष्य अज्ञानसे इनके साथ गमन करता है वह पराक वतके करनेसे भली भांति शुद्ध होता है ॥ १५९ ॥ जो मनुष्य गुरुकी पुत्री, बुआके साथ और बुआकी वेटीके साथ गमन करता है वह चांद्रायण नतके करनेसे छुद्ध होता है ॥ १६० ॥ चाचा और भाईकी बहुके साथ गमन करनेवाला मनुष्य गुरुकी स्त्रीके साथ गमनका प्रायश्चित्त करे ॥ इसके अतिरिक्त उसके पापकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १६१ ॥ माताके अतिरिक्त पिताकी अन्य स्त्री और माताकी शीलवती बहिन और दूसरी मातामें उत्पन्न हुई सौतेली बहिन॥१६२॥इन तीनों स्त्रियोंके साथ जो मनुष्योंमें नीच मनुष्य गमन करता है वह तप्तक्रच्छ्के करनेसे शुद्ध होता है; और कुमारी ( विना विवाही हुई ) के साथ गमन करनेवाला मनुष्य इसी तप्तक्रच्छ्रके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १६३ ॥ जो मनुष्य पशु और वेश्याके साथ गमन करता है वह जाजापत्य करनेसे छुद्ध होता है, मित्रकी स्त्री, सास, सालेकी स्त्री ।। १६४ ॥ माता, बहन और अपनी लडकी, जो मनुष्योंमें नीच मनुष्य इनके साथ गमन करता है उसका प्रायशित ही नहीं है।।१६५।।जो ब्राह्मण नियम वतमें स्थित हुई स्त्रीके साथ गमन करता है वह पाकृत कृच्छ्के करनेसे और दृष देती हुई गौके दान करनेसे छुद्ध होता है ॥ १६६ ॥ जो मनुष्य राजस्वला, गर्भवता और पतित स्त्रीके साथ गमन करता है वह अतिकृच्छ्रके करनेसे अपने पापसे मुक्त होता है 🖫 १६७ ॥ वैश्यकी कन्याके साथ गमन करनेवाला ब्राह्मण एक कृच्छूके करनेसे संवर्त्त मुनिके वचन अनुसार गुद्ध होता है॥१६८॥

> कथंचिद्राह्मणीं गत्वा क्षत्रिया वंश्य ६व च ॥ गोमूत्रयावकाहारो मार्थिका शुद्ध्यति ॥ १६९ ॥

कदाचित् क्षत्रिय और वैश्य यदि ब्राह्म निकं साथ गमन करे तो एक महीनेतक गोमूत्र और जोड़े खानेसे शुद्ध होते हैं ॥ १६९ ॥ शूद्रस्तु ब्राह्मणीं गच्छेत्कदाचित्काममोहितः ॥ गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शद्धचित ॥ १७० ॥

यदि शूद कामदेवसे मोहित हो कदाचित् बाह्यणकी स्त्रीके साथ गमन करे तो गोम्ब और जीके खानेसे एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥ १७०॥

> ब्राह्मणीं शूद्रसंपकें कदाचित्ससुपागते ॥ कृच्छूचोद्दायणं तस्याः पावनं परमं स्मृतम् ॥ १७१ ॥ चण्डालं पुल्कसं चैव इवपाकं पतितं तथा ॥ एताञ्छेष्ठाः स्त्रियो गत्वा कुर्युश्चांद्रायणत्रयम् ॥ १७२ ॥

यदि ब्राह्मणकी ही स्त्री कदाचित् शृद्धका संग करे तो उस ब्राह्मणकी स्त्रीकी शुद्धि कृच्छ्र चांद्रायणके करनेसे होती है ॥ १७१॥ और जो ब्रेष्ठ ब्राह्मण आदि उत्तम जातिकी स्त्रियें चांडाल, पुरुकस, श्वपाक इनके साथ गमन करें तो वह तीन चांद्रायणके करनेसे शुद्ध होती हैं ॥ १७२॥

> अतः परं प्रदुष्टानां निष्कृतिं श्रोतुमह्य ॥ संन्यस्य दुर्मातः कश्चिद्पत्यार्थं स्त्रियं वजेत् ॥ १७३ ॥ कुर्यात्कृष्ट्रं समानं तत्वण्मासांस्तदनंतरम् ॥ विवामिश्यामश्चलास्तेषामेवं विनिर्दिशेत् ॥ १७४ ॥ स्त्रीणां तथा च चरणे द्यधिमासगमे तथा ॥ पतनेष्वस्ययं दृष्टः प्रायश्चित्तविधिः शुभः ॥ नृणां विप्रतिपत्ती च पावनः प्रत्य चेह च ॥ १७५ ॥

इससे आगे अत्यन्त दुष्टोंका पायिश्चित श्रवण करो, यदि कोई दुष्टबुद्धि पुरुष संन्यास लेकर संतानके निमित्त स्त्रीका संग करता है ॥ १७३ ॥ वह निरन्तर छे महीनेतक कृच्छ्र व्रत करे और विष और अग्निसे जो काले और कबरे हो जायँ वह भी पूर्वोक्त कृच्छ्र व्रतके करनेसे ही गुद्ध होते हैं ॥१७४॥ स्त्रिये भी यदि वैसा आचरण करें तो वह भी एक महीनेसे अधिक पूर्वोक्त पायिश्चित्त करें, पतितोंको भी यही ग्रुभ पायिश्चित्त विधि करना चाहिये। मनुष्योंकी सम्पूर्ण विप्तितपत्तियों(आशंकाओं)मेंपूर्वोक्त कृच्छ्र ही इस लोक और पर लोकमें पवित्र करने वाला है॥ १७५॥

गोविममहते चैव तथा चैवात्मघातिनि ॥ नैवाश्चपतनं कार्यं सद्भिः श्रेयोऽभिकांक्षिभिः ॥ १७६ ॥

जो मनुष्य गौ और ब्राह्मणसे मरा हो या जो आत्मघातसे मरा हो इनके मर जानेपर अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुष न रोवें ॥ १७६ ॥ एषामन्यतमं प्रतं यो वहेत दहेत वा ॥
कृत्वा चोदकदानं तु चरेचांद्रायणवतम् ॥ १७७ ॥
तच्छवं केवलं स्पृष्ट्वा अश्च नो पातितं यदि ॥ १७८ ॥
पूर्वकेष्वप्यकारी चेदेकाहं क्षपणं तथा ॥
महापातिकनां चेव तथा चैवात्मघातिनाम् ॥ १७९ ॥
उदकं पिंडदानं च श्राद्धं चेव हि यकृतम् ॥
नोपतिष्ठति तत्सर्व राक्षसीर्विष्रकुप्यते ॥ १८० ॥

और यदि कोई मनुष्य प्रेमके वश हो कर इमशानमें प्रेतको ले जाय अथवा जला दे तो वह जलदान करके चांद्रायण वत करे ॥ १७० ॥ और केवल इन्ही शवोंका स्पर्श करे जिनकों कोई न रोया हो ॥ १७८ ॥ और यदि पूर्वोंक्त प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ हो तों एक दिन उपवास करे, महापातकी और आत्मघाती ॥१७९ ॥ इन मनुष्योंको जो जलदान, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है वह सब इनकों नहीं मिलता, वरन् उसे राक्षस नष्ट कर देते हैं ॥ १८०॥

चण्डालेस्तु हता ये च दिजा दंष्ट्रिसरीस्पैः॥ श्रादं तेषां न कर्तव्यं ब्रह्मदण्डहताश्च ये॥ १८१॥ कृत्वा मूत्रपुरीषे तु भुक्त्वोच्छिष्टस्तथा दिजः॥ श्वादिस्पृष्टो जपेदेव्याः सहस्रं स्नानपूर्वकम्॥ १८२॥

जो ब्राह्मण चाण्डालोंके मारनेसे मरा हो या जो सर्पके काटनेसे मरा हो अथवा जो ब्राह्मणके शापसे मरा हो उसके लिये श्राद्ध करना उचित नहीं ॥ १८१॥ यदि भोजनसे उच्छिष्ट ब्राह्मणको और जिसने लघुशंका और मलका त्याग किया हो उसको कुत्ता आदि छू जायं तो वह स्नान कर एक हजार वार गायत्रीका जप करे ॥ १८२॥

चंडालं पतितं स्पृष्टा शवमंत्यजमेव च ॥ उदक्यां सूतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १८३॥

जो मनुष्य चांडाल, पतित, शव, अंत्यज, रजस्वला और स्तिका स्त्रीका स्पर्श करता है वह वस्रोंसिहत स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८३॥

स्पृष्टेन संस्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥ कर्ष्वमाचमनं प्रोक्तं द्व्याणां प्रोक्षणं तथा ॥१८४॥

इनके स्पर्श करनेवालेने यदि जिसका स्पर्श किया हो वह स्नान ही करके फिर आचमन करें और सम्पूर्ण वस्नादिकोंको जलसे छिडक दे ॥ १८४॥

> चंडालाद्येस्तु संस्पृष्ट उच्छिष्टश्चेद्विजोत्तमः ॥ गोमूत्रवाषकाहारस्त्रिरात्रेण विशुद्धचाति ॥ १८५ ॥

यदि चांडाल आदि उच्छिष्ट बाह्मणको छू लें वो गोमूत्र और जीके खानेसे तीन रात्रिमें उसकी शुद्धि होती है ॥ १८५ ॥

> शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्यान्यया तथा ॥ शेषाण्यहान्युपवसेत्रनात्वा शुद्धचेद्घृताशनात् ॥ १८६ ॥

जिस रजस्वला खींको कुत्तेका अथवा अन्य राजस्वला स्रोका स्पर्श हुआ हो वह बाकी रहे रजोदर्शनके दिनोंतक उपवास करें और स्नान कर घीके खानेसेही शुद्ध होती है ॥१८६॥

> चण्डालभांडसंस्पृष्टं पिवेत्कूपगतं जलम् ॥ गोम्त्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विशुद्धचति ॥ १८७॥

जिस कुएमें चांडालके पात्रका स्पर्श हुआ हो उस कुएके जलको जो मनुष्य पीता है वह गोम्ज्र और जौको ला कर तीन रात्रिमें शुद्ध होता है ।। १८७ ॥

अंत्यजैः स्वीकृते तीथें तडागेषु नदीषु च ॥
शुद्ध्यते पंचगव्येन पीत्वा तीयमकामतः ॥ १८८ ॥
सुराघटप्रपातीऽयं पीत्वा नालीजळं तथा ॥
अहोरात्रीषितो भृत्वा पंचगव्यं पिवेद्विजः ॥ १८९ ॥
कूषे विष्मूत्रसंस्पृष्टाः पाश्य चापो दिजातयः ॥
तिरात्रेणैव शुद्ध्यंति कुंभे सांतपनं समृतम् ॥ १९० ॥

जो मनुष्य अज्ञानसे अन्त्यजोंके स्वीकृत किये तीर्थ, तालाव, नदी इनके जलको पीता है वह पश्चगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ १८८ ॥ मदिराके घडे, प्याउ इनका और नालीसे जो ब्राह्मण जलको पीता है वह अहोरात्र उपवास कर पश्चगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥१८९॥ जो ब्राह्मण विष्ठा अथवा मूत्र मिलेहण कुए अथवा घडेके जलको पीता है वह कमानुसार तीन दिन उपवास कर सांतपन कृच्छूके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९०॥

वापीकूपतडागानामुपहतानां विशोधनम् ॥ अपां घटशतोद्धारः पंचगव्यं च निक्षिपेत् ॥ १९१॥

कुए, तालाव, बावडी यदि इनका जल अशुद्ध होजाय तो उनमेंसे सौ घडे जल निकाल कर उनमें पंचगव्य डाल दे तब उनकी शुद्धि होती है ॥ १९१ ॥

> स्त्रीक्षीरमाविकं पीत्वा संधिन्याश्चेव गोः पयः ॥ तस्य शुद्धिस्त्रिरात्रेण द्विजानां चैव भक्षणे ॥ १९२ ॥

जो मनुष्य स्त्री, भेड और संधिनी( जो गर्भवती मी दूघ देनेवाली हो)मी इनके दूधको पीता है वह त्रिरात्र उपवास कर ब्राह्मणोंको भोजन करावे तब उसकी शुद्धि होती है ॥१९२॥

विष्मूत्रभक्षणे चैव भाजापत्यं समाचरेत् ॥ भकाकोन्छिष्टगोन्छिष्टभक्षणे तु त्र्यहं द्विजः ॥ १९३ ॥ विडालमूषिकोच्छिष्टे पंचगव्यं पिबेद्दिनः॥ शृद्रोच्छिष्टं तथा अक्का त्रिरात्रेणैव शुद्धचित ॥ १९४॥

जो मनुष्य विष्ठा और मूत्रका भक्षण करता है वह प्राजापत्य वत करें; और कुत्ता कीआ, गौ इनका उच्छिष्ट जिस ब्राह्मणने खाया हो वह तीन दिनतक उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९३ ॥ जो ब्राह्मण विस्नाव, चृहे इनका उच्छिष्ट खाता है वह पंचग-व्यके पीनेसे शुद्ध होता है; और शुद्धका उच्छिष्ट खानेबाला तीन रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९४ ॥

पलांडुं लशुनं जम्म्बा तथैव ग्रामकुक्कुटम् ॥ छत्राकं विद्वराहं च चरेत्सांतपनं द्विजः ॥ १९५ ॥

जो त्राह्मण प्याज, लहसन और प्राममैंका मुरगा, छत्री और विष्ठा खानेवाले स्करको खाता है वह सांतपन करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९५ ॥

> श्वविडालखरोष्ट्राणां कपेगोमायुकाकयोः ॥ प्रारय सूत्रपुरीषे वा चरेचांद्रायणं व्रतम् ॥ १९६ ॥

जो मनुष्य कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊंट, वानर, गीदड, कीआ इनके मूत्र व विष्ठाको खाता है वह चांद्रायण त्रत करनेसे शुद्ध होता है॥ १९६॥

> अन्नं पर्युषितं भुक्तवा केशकीटैरुपस्कृतम् ॥ पतितैः प्रेक्षितं वापि पंचगव्यं द्विजः पिवेत ॥ १९७ ॥

बासी अन्न, बाल पड़े हों अथवा जिसे पतितोंने देखा हो उस अनको खाने बाला ब्राह्मण पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ १९७॥

> अंत्यजाभाजने भुक्ता उदक्याभाजने तथा ॥ गोमूत्रयावकाहारो मास्राईन विशुद्धचित ॥ १९८ ॥

जो मनुष्य अंत्यज स्त्रीके या रजस्वलाके पात्रमें खाता है वह गौमूत्र और जौके खानेसे पंद्रह दिनमें ग्रुद्ध होता है ॥ १९८ ॥

> गोमांस मानुषं चैव शुनो इस्तात्समाहृतम् ॥ अभक्ष्यं तद्भवेत्सर्वं भुक्ता चांद्रायणं चरेत् ॥ १९९ ॥

जो मनुष्य गौका मांस और मनुष्यका मांस तथा कुत्तेके द्वारा आयेहुए ऐसे अभक्षणीय बांसको खाता है वह चांद्रायणके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९९ ॥

> चंडाले संकरे वित्रः श्वपाके पुरुकसेऽपि षा ॥ गोसूत्रयावकाहारो मासादेंन विशुद्धचति॥ २००॥

जो मनुष्य चोडाल, वर्णसंकर,श्वपाक और पुल्कस इनके यहांका भोजन करता है उसकी शुद्धि पंद्रह दिनमें होती है ॥ २०० ॥

पतितेन तु संपर्कं मासं मासार्द्धमेव वा ॥ गोमूत्रयावकाहारान्मासार्द्धेन विशुद्ध्यति ॥ २०१ ॥

जो मनुष्य पंदह दिन या एक महीनेतक पिततका संसर्ग करे तो गोमूत्र और जौको खाकर उसकी शुद्धि पंदह दिनमें होती है।। २०१॥

> पतिताद्रव्यमादत्ते भुंके षा बाह्मणो यदि ॥ कृत्वां तस्य समुत्सर्गमतिकृच्छं चरेद्दिजः ॥ २०२ ॥

पतितके द्रव्यको जो ब्राह्मण लेता है अथवा उसके यहां जो भोजन खाता है वह उनका दान व वमन करके अतिकृच्छ्रके करनेसे ग्रुद्ध होता है ॥ २०२ ॥

यत्र यत्र च संकीणमात्मानं मन्यते दिजः॥ तत्र तत्र तिलेहोंमो गायत्र्या प्रत्यहं दिजः॥ २०३॥ एष एष मया प्रोत्तः प्रायश्चित्तविधिः शुभः॥

बाह्मण जिन २ कर्मों में अपनेको पतित विचारे वह उन्ही २ कर्मों गायत्री और विलोंसे प्रतिदिन हवन करता रहे ॥ २०३ ॥ मैंने यह प्रायश्चित्तकी उत्तम विधि सुनाई.

अनादिष्टेषु पापेषु प्रायिश्वतं न चोच्यते ॥ २०४ ॥
अव जो पाप शासमें नहीं कहे हैं उनका प्रायिश्वत भी नहीं कहा है ॥ २०४ ॥
दानहों मैं जीपैनिंत्यं प्राणायामें हिंजोत्तमः ॥
पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदाभ्यासात्र संश्वयः ॥ २०५ ॥
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च ॥
नाशयत्याशु पापानि ह्यन्यजन्मकृतान्यपि॥ २०६ ॥
तिस्रं घेनुं च यो द्यात्संयताय द्विजातये ॥
बह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः ॥ २०७ ॥

ब्राह्मण दान, इवन, जप, प्राणायाम और वेदपाठ इनके करनेसे सर्वदा पार्पोसे मुक्त हो जाता है ॥२०५॥ सुवर्ण, गी, पृथ्वी, इनके दान करनेसे दूसरे जन्मके किये हुए पाप भी शीव्र नष्ट हो जाते हैं ॥ २०६ ॥ जो मनुष्य जितेन्द्रिय बाह्मणको तिल वा गौ दान करता है वह ब्रह्महत्या आदि पार्पोसे निःसन्देह छूट जाता है ॥ २०७ ॥

> माघमासे तु संप्राप्ते पीर्णमास्यामुपोषितः॥ ब्राह्मणभ्यस्तिलान्दस्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ २०८॥ उपवासी नरी भूत्वा पीर्णमास्यां तु कार्तिके॥ हिरण्यं षस्त्रमन्नं च दस्वा तरित दुष्कृतम्॥ २०९॥ अयने विषुवं चैव व्यतीपाते दिनक्षये॥ चन्द्रसूर्यप्रहे चैव दत्ते भवति चाक्षयम्॥ २१०॥

अमावास्यां च द्वादश्यां संकांती च विशेषतः ॥ एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथैव च ॥ २११ ॥ तत्र स्नानं जपो होमो ब्राह्मणानां च भोजनम् ॥ उपवासस्तथा दानमेकेक पावयेव्वरम् ॥ २१२ ॥

माघके महीनेकी पूर्णमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके तिळदान करता है वह सब पापोंसे छूट जाता है ॥२०८॥ कार्तिककी पूर्णमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके सुवर्ण, वस्र और अन्न इनका दान करता है उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २०९॥ उत्तरान्यण और दक्षिणायन और त्रिपुव (तुला मेष ) की संन्नान्ति, व्यतिपात, तिथिकी हानि, चन्द्रमा और सूर्यग्रहणके समयमें जो मनुष्य दान करतां है उसका वह दान अक्षय हो जाता है ॥ २१०॥ अमावास्या, द्वादशी, संन्नांति, रविवार विशेष करके यह तिथि ही अति उत्तम हैं ॥२११॥ इनमें जो जप, हवन, स्नान, ब्राह्मणोंका भोजन, उपवास और दान किया जाय वहीं मनुष्यको पवित्रताका देनेवाला है ॥ २१२॥

जातः शुचिर्धीतवासाः शुद्धारमा विजितेदियः ॥ स्रात्विकं भावमास्थाय दानं दद्याद्विचक्षणः ॥ २१३ ॥ सप्तन्याहितिभिः कार्यो द्विजैहोंमो जितास्मभिः ॥ उपपातकशुद्ध्यर्थं सहस्रपरिसंख्यया ॥ ११४ ॥ महापातकसंयुक्तो लक्षहोमं सदा द्विजः ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो गायत्र्या चैव पावितः ॥ २१५ ॥

ज्ञानबान् मनुष्य स्नान करके शुद्ध हो थुले हुए सफेद वस्त्रोंको पहन कर शुद्धमन हो इन्द्रियोंको जीत शीलवान् होकर दान करे ॥ २१३ ॥ मनको जीतनेवाले ब्राह्मण उस पात-ककी शुद्धिके निमित्त एक हजार सात व्याहृतियोंसे हवन करें ॥ २१४ ॥ और महापातकी ब्राह्मण एक लाख गायत्रीसे हवन करे, कारण कि गायत्रीसे ही पवित्र होकर सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ॥ २१५ ॥

> अभ्यसेन्च तथा पुण्यां गायत्री वेदमातरम् ॥ गत्वारण्ये नदीतीरे सर्वपापिवशुद्धये ॥ २१६ ॥ स्नात्वा द्याचम्य विधिवत्ततः प्राणान्समापयत् ॥ प्राणायामास्त्रिभिः पतो गायत्रीं तु जपेद्विजः ॥ २१७ ॥ अक्तिन्नवासाः स्थलगः शुचौ देशे समाहितः ॥ पवित्रपाणिराचांतो गायत्र्या जपमाचरेत् ॥ २१८ ॥ ऐहिकामुप्मिकं पापं सर्व निरवशेषतः ॥ पंचरात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ॥ २१९ ॥

गायव्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकर्मणास् ॥
सहाव्याहतिसंयुक्तां प्रणवेन च संजपेत् ॥ २२० ॥
ब्रह्मचारी निराहारः सर्वभूतहिते रतः ॥
गायव्या लक्षजप्येन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २२१ ॥
अयाज्ययाजनं कृत्वा भुक्ता चान्नं विगर्हितम् ॥
गायव्यष्टसहस्रं तु जपं कृत्वा विशुद्धचाते ॥ २२२ ॥
अहन्यहाने योऽधीतं गायत्रीं वै द्विजात्तमः ॥
मासन मुच्यते पापादुरगः कंचुकाद्यथा ॥ २२३ ॥
गायत्रीं यस्तु विशे वै जपेत नियतः सदा ॥
स याति परमं स्थानं वायुभूतः स्वद्यार्तमान् ॥ २२४ ॥

मनुष्य वनमें जाकर सम्पूर्ण पापोंकी शुद्धिके लिये वेदों की माता और पिवत्र गायत्रीका जप नदीके किनारेपर करे ॥ २१६ ॥ ब्राह्मण स्नान और आचमन करके प्राणोंको स्थिर करे. पहले तीन प्राणायाम करके पिवत्र हो गायत्रीका जप करे ॥ २१७ ॥ गीले वर्खोंको न पहरे और पिवत्र स्थानमें बैठे, इसके पीछे सावधान होकर कुशाओंकी पिवत्री पहन कर आचमनके उपरान्त गायत्रीको जपे ॥२१८॥ जो मनुष्य पांच रात्रियों तक वरावर गायत्रीको जपता रहता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्मके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २१९ ॥ गायत्रीसे परे पापियोंकी शुद्धि नहीं है; इसी कारण महाव्याहृति और अलकारके साथ गायत्रीका जप करता रहे ॥ २२० ॥ जो ब्रह्मचारी भोजनको त्याग कर सबके कल्याणके हितके निमित्त गायत्रीको एक लाख जपता है वह सम्पूर्ण पापोंसे छट जाता है ॥ २२१ ॥ जो मनुष्य यह करानेके अयोग्य पुरुषको यह्म कराता है अथवा जो निन्दित अलको खाता है उसकी शुद्धि आठ इजार गायत्रीके जप करनेसे होती है ॥ २२२ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्रीका जप करता रहता है वह पापोंसे साँपसे छोडी हुई केंचलीके समान छूट जाता है ॥ २२३॥ जो ब्राह्मण जितेन्द्रिय होकर सर्वदा गायत्रीका जप करता है वह बायु और आकाशक्तप हो बिकुण्ठको जाता है ॥ २२४ ॥

प्रणेवन च संयुक्ता व्याहतीः सप्त नित्यशः ॥ गायत्रीं शिरसा सार्द्ध मनसा त्रिः पिबेह्निः ॥ २२५ ॥ निगद्य चात्मनः प्राणान्प्राणायामो विधीयते ॥ प्राणायामत्रयं कुर्पात्रित्यंमव समाहितः ॥ २२६ ॥ मानसं वाचिकं पापं कायेनैव च यत्कृतम् ॥ तत्सर्व नाश्चमायाति प्राणायामप्रभावतः ॥ २२७ ॥

ब्राह्मण ॐकार सहित सात व्याहृति और शिरस मंत्रके साथ गायत्रीको तीनवार सर्वदा पढे वायु पीवे ॥ २२५ ॥ प्राणोंको वशमें करनेहीका नाम प्राणायाम है, इसकारण मनुष्य सावधान होकर प्रतिदिन तीन प्राणायाम करे।। २२६ ॥ मन, वाणी और देहसे किये हुए सम्पूर्ण पाप प्राणायामके प्रभावसे नष्ट हो जाते हैं॥ २२७॥

इंग्वेदमभ्यसेद्यस्तु यजुःशाखामथापि वा ॥ सामानि सरहस्यानि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २२८ ॥ पावमानीं तथा कीर्त्सीं पौरूषं स्कमेव च ॥ जप्त्वा पापैः प्रमुच्येत सपित्र्यं माधुच्छंदसम् ॥ २२९ ॥ मंडलं ब्राह्मणं रुद्रस्कोक्ताश्च बृहद्यथा ॥ वामदेव्यं बृहरसाम सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २३० ॥

जो मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेदकी शाखा और रहस्यसहित सामवेदका पाठ करता है वह सब पापोंसे छूट जाता है ॥ २२८ ॥ जो मनुष्य पावमानी और कौत्सी ऋचा, पुरुषसूक्त, पितरोंके मंत्र, माधुच्छंदस मंत्र इनका जप करता है वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २२९ ॥ मंडल ब्राह्मण, रुद्रसूक्तकी ऋचा, बृहत् वामदेवके बृहत्सामवेदका जप करनेवाल मनुष्य भी सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ॥ २३० ॥

चांद्रायणं तु सर्वेषा पापानां पावनं परम् ॥ कृत्वा शुद्धिमवाप्नोति परमं स्थानमेव च ॥ २३१ ॥ धर्मशास्त्रमिदं पुण्यं संवर्तेन तु भाषितम् ॥ अधीत्यब्राह्मणो गच्छेद्रह्मणः सद्म शाश्वतम् ॥ २३२ ॥ इति संवत्तप्रणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम् ॥ ८ ॥

जो मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे पवित्र करनेवाले उत्तम चांद्रायणवतको करता है उसको उत्तम स्थान प्राप्त होता है ।। २३१ ॥ जो ब्राह्मण संवर्त ऋषिके कहे हुए इस धर्मशास्त्रको पढता है वह सनातन ब्रह्मलोकमें जाता है ।। २३२ ॥

इति संवर्तस्मितिभाषाटीका समाप्ता । इति संवर्त्तस्मृतिः समाप्ता ॥ ८॥

#### श्रीः ।

# कात्यायनस्मृतिः ९.

# भाषाटीकासमेता।

~~~~

प्रथमः खंडः१.

श्रीगणेज्ञायनमः।

अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कमणाम् ॥ अस्पष्टानां विधिं सम्यग्दर्शयिष्ये प्रदीपवत् ॥ १ ॥

इसके पीछे गोभिल ऋषिकी कही हुई अन्यान्य कमोंकी विधिको दीपकके समान प्रकाश-मान भलीमांति से दिखाता हूं ॥ १॥

त्रिवृद्द्वेवृतं कार्यं तंतुत्रयमधोवृतम् ॥ त्रिवृतं चोपवीतं स्पात्तस्येको ग्रीथिरिष्यते ॥ २ ॥ पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृतं यद्विंदते किटम् ॥ तद्धार्यमुपवीतं स्यात्रातो छंबं न चोच्छितम् ॥ ३॥ सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च ॥ विशिखो व्युपवीतश्च यस्करोति न तत्कृतम् ॥ ४॥

त्रिवृत् तीन वार एक डोरेके ऊपरको और तीनों त्रिवृत् नीचको बनावे, तब यह यज्ञो-पवीत होता है और फिर उसमें एक ग्रंथि लगावे ॥ २ ॥ जनेऊ न बहुत लम्बा और न बहुत छोटा हो, इतना लम्बा हो जो कि पीठके बांस और नाभिपर रक्खा हुआ कमरतक आ जाय ऐसा जनेऊ पहरना उचित है ॥ ३ ॥ सर्वदा यज्ञोवीतको पहरे रहे और चोटीमें गांठ लगी रहे, जो ( ब्राह्मण ) बिना यज्ञोपवीत पहरे या चोटीमें बिना गांठ लगाये हुए जो कार्य करता है; उसके वह कार्य न कियेके समान हो जाते हैं ॥ ४ ॥

तिः प्रार्थापो दिरुन्मृज्य मुखमतान्युपस्पृशेत् ॥ आस्यनासाक्षिकणांश्च नाभिवक्षःशिरोऽसकान् ॥ ५ ॥ संहताभिरूपंगुलिभिरास्यमेवसुपस्पृशेत् ॥ संगुष्ठेन प्रदेशिन्यां प्राणं चैवसुपस्पृशेत् ॥ अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुः श्रोत्रं पुनः पुनः ॥ किशिगुष्ठयोनीभें हृद्यं तु तंलेन व ॥ ७ ॥ सर्वाभिरतु शिरः पश्चाहाह् चाप्रेण संस्पृशेत् ॥

तीन वार आचमन कर दो वार मुख पोंछकर मुख,नासिका,दोनों नेत्र,कान,नाभि,हृदय, शिर और कंधे इनका स्पर्श करे।। ५॥ बीचकी तीनों मिली हुई अंगुलियोंसे मुखका

स्पर्श करे, इसी मांति अंगूठे और प्रदेशिनीसे नासिकाका स्पर्श करे॥ ६ ॥ अंगूठे और अनामिकासे वारंवार नेत्र और कानोंका स्पर्श करे, किनष्ठा और अंगूठेसे नामिका स्पर्श करे, हथेलीसे इदयका स्पर्श करे ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण अंगुलियोंसे शिरका स्पर्श करे, इसके उपरान्त हाथोंके अग्रमागसे दोनों मुजाओंका स्पर्श करना उचित है.

यत्रोपदिश्यते कर्म कतुरम न तृच्यते ॥ दाक्षणस्तत्र विजेयः कमणां पारमः करः ॥ ८॥

जिस स्थानपर कर्म करने की शास्त्रकी आज्ञा हो और करनेवालेका अंग न कहा हो उस स्थानपर दिहना हाथ जो सम्पूर्ण कर्मोंको पूर्ण करता है इसको जानना उचित है॥८॥

यत्र दिङ्नियमो न स्याज्जपहोमादिकम्मेसु ॥ तिस्त्रस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐदीसौम्यापराजिताः ॥ ९ ॥

जिस स्थानपर जप हवन आदि कर्मोंमें दिशाका नियम न हो उस स्थानपर दिशा कही हैं पूर्व, उत्तर, पश्चिम ॥ ९॥

> तिष्ठत्रासीनः प्रह्णो वा नियमो यत्र नेदशः ॥ तदासीनेन कर्तव्यं न प्रह्णेन तिष्ठता ॥ १० ॥

जहां यह नियम भी नहीं है कि खड़ा हुआ या बैठकर या झुककर बैठके उस कर्मकों करे वहां उस कर्मको बैठकर करे, खड़े होकर या नीचको शिरकर बैठकर न करना॥१०॥

गौरी पद्मा शची मेथा सावित्री विजया जया ॥
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ११ ॥
धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह ॥
गणेशेनाधिका होता वृद्धी पूज्याश्च षोडश ॥ १२ ॥
कम्मीदिषु तु सर्व्वेषु मातरः सगणाधिपाः ॥ १३ ॥
पजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूज्यांति ताः ॥
प्रातमासु च शुश्रासु लिखित्वा वा पटादिषु ॥
अपि वाक्षतपुंजेषु नैवेद्यश्च पृथाविधेः ॥ १४ ॥
कुडचलमां वसोद्धारां सप्तधारां वृतेन तु ॥
कारयेत्वंचधारां वा नातिनीचां न चोच्छिताम् ॥ १५ ॥
आयुष्याणि च शांत्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः ॥
पड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भवत्या श्राद्धमुपक्रमेत् ॥ १६ ॥

गौरी, पद्मा, शची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, छोकमातर, ॥ ११ ॥ धृति, पुष्टि, तुष्टि और आत्मदेवता, जिनमें अधिक गणेश हैं इन सोलह मातृकाओंको वृद्धि (नांदीमुखश्राद्ध ) जो पुत्रके जन्म आदिकमें किया

जाता है उसमें पूजे ॥ १२ ॥ और यलपूर्वक सम्पूर्ण कर्मोंमें इन मातृकाओंकी पूजा करे, कारण कि यह पूजाको प्राप्त होकर स्वयं पूजनेवालेकी पूजा करवाती हैं ॥ १३ ॥ इनकी पूजा सफेद मूर्तियोंमें या पट्टेपर या लिखकर अक्षतोंके देरमें और पृथक्२ नैवेद्यसे करे॥१८॥ दीवारपर लगीहुई घीसे सात धारा वा पांच धारा कारावे वह धारा न बहुत नीची और न बहुत ऊँची हों ॥ १५ ॥ उन:कर्मोंकी शान्तिके लिये सावधानीसे आयुके बढानेवाले मंत्रोंको जपे, इसके उपरान्त अक्तिपूर्वक छ पितरोंके उद्देश से श्राद्ध प्रारंग करे ॥ १६ ॥

अनिष्टा तु पितृञ्छाद्धे न कुर्यास्कर्म वैदिकम् ॥
तत्रापि मातरः पूर्व पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥ १७ ॥
वासिष्ठोको विधिः कृत्स्तो द्रष्टव्योऽत्र निरामिषः ॥
अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत् ॥ १८ ॥
इति श्रीकात्यायनस्मृतौ प्रथमः खंडः समाप्तः ॥ १ ॥

श्राद्धमें पितरोंकी पिना पूजा किये हुए वेदोक्त कर्मको न करे, यहां भी यत्नसहित सबसे मथम माता ( बोडश मातृका ) पूजनीया हैं ॥ १७ ॥ इस ( श्राद्धमें ) विशिष्ठ ऋषिकी कही हुई ( अर्थात् विशिष्टस्मृत्युक्त ) सम्पूर्ण विधि जान ठेनेपर आमिष ( मांस ) को वर्जदेवे, इसके उपरान्त इसके विषयमें जो विशेष होगा उसे ( दूसरे खंडमें ) कहूंगा ॥ १८ ॥

इति कात्यायनस्पृती भाषाटीकायां प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥

### द्वितीयः खण्डः २.

प्रातरामंत्रितान्विमान्युग्मानुभयतस्तथा ॥
उपवेश्य कुशान्दद्यादज्नेव हि पाणिना ॥ १ ॥
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः ॥
समूलाः पितृदेवत्याः कल्माषा वैश्वदेविकाः ॥ २ ॥
हरिता वै सपिञ्जूलाः गुष्काः क्रिग्धाः समाहिताः ॥
रित्नावि सपिञ्जूलाः गुष्काः क्रिग्धाः समाहिताः ॥
रित्नावि सपिञ्जूलाः गुष्काः क्रिग्धाः समाहिताः ॥
रित्नावि ये सत्ता दर्भास्तर्पणार्थं तथैव च ॥
धृतैः कृते च विण्मूत्रं त्यागस्तेषां विधीयते ॥ ४ ॥

पातःकाल ही निमंत्रण दियेहुए दो दो बाझणोंको दोनों पक्ष ( पिता आदिक तीन, मातामह आदिक तीन) में बैठालकर सरल हाथोंसे कुशाओंको देवे॥ १॥ हरे रंगकी कुशा सामान्य यज्ञमें, पीले वर्णकी कुशा पाकयज्ञमें, पितर और देवताओंके लिये जहसहित कुशा होनी उचित है और विश्वदेवताओंके निमित्त काली कुशा होनी ॥ २॥ हरी, पीली, श्रकी, चिकनी, सावधानतासे रक्खी हुई रिल ( मुट्ठी बंधे हाथ ) के बरावर और पितृतीर्थ-

से (अंगुष्ठ तर्जनीकं मध्यमें होकर) रक्खी हुई ॥ ३ ॥ पिंह और तर्पणके निमित्त कुशा-ओंको रखकर यदि विष्ठा और लघुशंका करे तो उन कुशाओंका त्याग करदे ॥ ४ ॥

> दक्षिणं:पातयेज्जानुं देवान्परिचरन्सदा ॥ पातयेदितरं जानुं पितृन्परिचरत्रपि ॥ ५ ॥ निपातो नहिं सन्यस्य जानुनो विद्यते कचित् ॥ सदा परिचरेद्रक्त्या पितृन्पत्र देववत् ॥ ६ ॥

देवताओंकी पूजा करनेके समयमें मनुष्य दहिनी जंघाको नवाबे और पितरोंकी पूजा करनेके समयमें बांई जांघको झुकावे ॥ ५ ॥ परन्तु वाम जंघाका झुकाना कहीं भी नहीं है अतः पितरोंका भी देवताओंके ही समान पूजन करे ॥ ६ ॥

वितृभ्य इति दत्तेषु उपवेश्य कुशेषु तान् ॥
गोत्रनामाभरामंत्र्य पितृनध्यं प्रदापयेत्॥ ७ ॥
नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यं तीर्थामध्यते ॥
पात्राणां प्रणादीनि दैवेनैव हि कारयेत् ॥ ८ ॥
ज्येष्ठोत्तरकरान्युग्मान्करात्राप्रपवित्रकान् ॥
कृत्वार्घ्यं संप्रदातव्यं नैकैकस्यात्र दीयते ॥ ९ ॥

"पितृम्य इदं कुशासनं स्वधा" इस मंत्रसे दीहुई कुशाओं पर बैठाकर नाम और गोत्रसे बुलाकर पितरोंके निमित्त अर्ध दे ॥ ७ ॥ पात्रोंके पूरण आदि कर्म दैवतीर्थके द्वारा ही करे, इनमें अपसव्य करना नहीं है और पितृतीर्थ नहीं है ॥ ८ ॥ दिहना हाथ आगे कर और दोनों हाथ तथा हाथोंके आगे पिवित्री करके अर्थ दे, एक हाथसे अर्थ देना उचित नहीं ॥ ९ ॥

अनंतर्गर्भिणं साग्रं कौशं दिदलमेव च ॥
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित् ॥ १० ॥
एतदेव हि पिंजृत्या लक्षणं समुदाहृतम् ॥
आज्यस्योत्पवनार्थं यत्तद्येतावदेव तु ॥ ११ ॥
एतत्ममाणामेवैके कौशीमवार्दमंजरीम् ॥
शुष्कां वा शीर्णकुसुमां पिंजूलीं परिचक्षते ॥ १२ ॥

विना गर्भवाली कुशा और अय मागवाली दो दलकी कुशा बनी हुई केवल विलस्त भरकी पवित्रीका अनेक कर्मोमें व्यवहार करे ॥ १० ॥ पिंजूली कुशाकी भी यही पहचान है; और घृतको पवित्र करनेवाली कुशाकी भी यही पहचान है ॥ ११ ॥ कोई २ ऋषि कहते हैं कि इतने ही प्रमाणकी कुशाओंकी पवित्री होती है, कुशा गीली हो या स्वी हो, परन्तु उनके फूल गिर गये हों, उसको ही पिंजूली कहा है ॥ १२ ॥

पिञ्यमंत्रातुद्रवण आत्मालंभेऽधमेक्षणे ॥ अधोवायुसमुत्सर्गे महासेऽनृतभाषणे ॥ १३ ॥ मार्जारमूषकस्पर्शे आकुष्टे कोधसंभवे ॥ निमित्तेष्वेषु सर्वत्र कर्म्म कुर्वत्रपः स्पृशेत् ॥ १४ ॥ इति कात्यायनसमृतौ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

पितरोंके मंत्रों से अनुद्रवण (जिन मंत्रोंको सुनकर पितर मग्न न हों ) आत्मालंभन हो, या कोई नीच देख ले अथवा अधोवायु होजाय या झूंठ ही बोल दे ॥ १२ ॥ बिलाव,चूहा, यही छू लें,या कोई गाली कही जाय या कोध ही आजाय,यदि यह उपद्रव हो जाय तो सब स्थानों में कर्मोंका करनेवाला मनुष्य जलका स्पर्श कर ले ॥ १४ ॥ .

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां द्वितीयः खंडः समाप्तः ॥ २ ॥

# तृतीयः खण्डः ३.

अकिया त्रिविधा शोक्ता विद्वाद्धिः कम्प्रकारिणाम् ॥ अकिया च परोक्ता च तृतीया चाषथाकिया ॥ १ ॥

विद्वानोंने कर्म करनेवालोंकी अकिया तीन प्रकारकी कही है, पहली अकिया (कर्मका न करना ), दूसरी परोक्त (किसीके कहनेसे कर्म करना )३तीसरी अयथाकिया (जिस प्रकार होनी उचित हो उसभांति न करना )॥ १॥

स्वशाखाश्रयमुत्सुज्य परशाखाश्रयं च यः ॥ कर्तुमिन्छति दुर्मेधा मोधं तत्तस्य चेष्टितम् ॥ २ ॥

जो कुबुद्धि मनुष्य अपनी शालाके कहेहुए कमौंको छोडकर दूसरेकी शालाके कर्मों को करनेमें प्रवृत्त होता है उसके सम्पूर्ण कार्य निष्फल हो जाते हैं ॥ २ ॥

यत्राम्नातं स्वशाखायां परोक्तमाविरोधि च ॥ विद्वद्भिस्तदवुष्ठेयममिहोत्रादिकम्मवत् ॥ ३ ॥

जो अपनी शाखामें न कहा हो और जो अपने कर्मका विरोधी न हो, ज्ञानी मनुष्य दूसरेकी शाखाने कहेंदुए उस कर्मको अग्निहोत्रआदिके समान करे।। ३॥

प्रवृत्तमन्यथा कुर्याचादि मोहात्कथंचन ॥ यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत् ॥ ४ ॥ समाप्ते यदि जानीयान्मयेतद्यथाकृतम् ॥ तावदेव पुनः कुर्यान्नावृत्तिः सर्वकर्मणः ॥ ५ ॥ प्रधानस्याकिया यत्र साङ्गं तिक्कपते पुनः ॥ तदंगस्याकियायां च नावृत्तिनैव तिक्कया ॥ ६ ॥ यदि जिस कर्मको प्रारंभ किया हो ओर विना पूरा हुए ही बीचमें अन्यथा हो जाय तो जिस स्थानसे वह कर्म अन्यथा हुआ है वहांसे ही फिर उस कार्यको आरंभ करके समाप्त करे ॥४॥ यदि कार्यके समाप्त हो जानेपर यह विदित हो जाय कि यह कार्य मैंने अन्यथा ही किया था तो उतना ही उस कार्यको फिर कर दे किन्तु सम्पूर्ण कार्यको फिर न करे ॥ ५ ॥ जहां प्रधान कर्म नहीं किया हो वहां फिर सांग (सब) कर्मको करना उचित है, यदि उस कर्मका कोई अंग न किया हो तो वहां सम्पूर्ण कार्यका प्रारम्भ न करे ॥ ६ ॥

मधुमध्विति यस्तत्र त्रिजंपोऽशितुमिच्छताम् ॥ गायव्यनंतरं सोऽत्र मधुमंत्रविवर्जितः ॥ ७ ॥

मधु, मधु, मधु, यह भोजन करनेवालोंका जो तीन वार जप है वह यहां (श्राद्धमें) गायत्रीके पीछे 'मधुवाता-' इत्यादि मन्त्रके विना करना उचित नहीं ॥ ७ ॥

न चारनत्सु जेपेदत्र कदाचित्पितृसंहिताम् ॥ अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः शुभः ॥ ८ ॥

ब्राह्मणोंके थोजन करते समयमें, श्राद्धके समयमें, पितृसंहिताका जप न करे, अर्थात् उसका पाठ न करे; अन्यका ही सोम और सामआदिका श्रुभ पाठ करे।। ८॥

> यस्तत्र प्रकरोऽन्नस्य तिलवद्यववत्तथा ॥ उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्र तृप्तेषु विपरीतकः ॥ ९ ॥

तिल और जौके समान जो अन्नका प्रकर (विकिरपिंड) है वह उच्छिष्टके समीप दे और ब्राह्मणोंके तृप्त होनेपर जहां उच्छिष्ट न हो उस स्थानपर देना उचित है।। ९॥

> संपन्नमिति तृप्ताः स्थ प्रश्तस्थाने विधीयते ॥ ससंपन्नमिति प्रोक्ते श्रेषमन्त्रं निवदयेत ॥ १० ॥

सम्पन्न ( भली भांतिसे किया ), तृप्त हुए यह तो यजमानके पूछनेके समय कहें, जब ब्राह्मण ( भलीभांति तृप्त हुए ) कह दे, तो शेष अन्नको यजमान दे दे ॥ १०॥

प्रागग्रेष्वय दभेषु आद्यमामंत्र्य पूर्ववत् ॥
अपः क्षिपेन्मूळदेशेऽवनेनिश्वेति पात्रतः ॥ ११ ॥
दितीयं च तृतीयं च मध्यदेशाग्रदेशयोः ॥
आतामहप्रभृतीस्त्रीनेतेषामेव वापतः ॥ १२ ॥
सर्वस्मादन्तमुद्धृत्य व्यंजनेक्पासिच्य च ॥
स्रंपोष्प पवकर्कन्यूद्धिभिः प्राङ्मुखस्ततः ॥ १३ ॥
अवनेजनवात्पण्डान्दत्त्वा विल्वप्रमाणकान् ॥
तत्पात्रक्षाळेननाथ पुतर्प्यवनेजयेत् ॥ १४ ॥
इति कात्यायनस्मृतौ तृतीयः खंडः ॥ ३ ॥

पूर्वकी ओरको अग्रभागवाली कुशाओं के जपर आद्य (पिता) का पूर्वके समान आमंत्रण करके पात्रमें 'अवनेनिक्ष्य' इस मंत्रले कुशाओं की जहमें जल हाले ॥ ११ ॥ पितामहको कुशाओं के मध्यमें जल दे और प्रपितामहको कुशाओं के अग्र भागमें जल दे । मातामह (नाना) आदि तीनों को भी इनकी बाई और जल दे ॥ १२ ॥ सब अन्नमें से
निकालकर व्यंजनसे युक्त कर, जौ, वेर, दही मिलाकर, पीछे पूर्वकी औरको मुस्र करके
॥ १३ ॥ बेलके समान प्रमाणवाले पिंडों को अवने जन जहां २ दिया था वहां २ देकर
अवने जनके पात्रको घोकर प्रत्यवने जन दे ॥ १४ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां तृतीयः खण्डः समाप्तः॥ ३ ॥

चतुर्थः खण्डः ४.

उत्तरोत्तरदानेन पिंडानामुत्तरोत्तरः॥
भवेदधश्चाधराणामधरः श्राद्धकर्माण ॥ १ ॥
तस्माच्छाद्धेषु सर्वेषु वृद्धिमित्स्वतरेषु च ॥
मूलमध्याप्रदेशेषु ईषत्सक्तूंश्च निर्वेषेत ॥ २ ॥
गन्धादीत्रिःक्षिपेतृष्णीं तत आचामयेद्द्विजान्॥
अन्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरहितो विधिः॥ ३ ॥
दक्षिणाष्ठवने देशे दक्षिणाभिमुखस्य च ॥
दक्षिणाप्रेषु दर्भेषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृतः॥ ४ ॥

कमानुसार उत्तर २ पिंडोंके देनेसे पिछला नीचकी पतित होता है इस कारण श्राद्ध कर्ममें निचलोंको नीचे २ स्थानों पर पिंड देने उचित हैं॥ १ ॥ इस कारण इद्धिके श्राद्ध वा इतर श्राद्धोंमें कुशाकी जड़के अग्रमागमें कुछ एक लगे हुए पिंड दे ॥ २ मन्त्रोंके विना ही गन्ध आदि दे और इसके पीछे बाह्मणोंको आचमन करावे, इतर श्राद्धों(पावण आदि) में जौके विना यही विधि होती है ॥ ३ ॥ जो देश दक्षिणकी औरको नीचा हो उस देशमें यजमान भी दक्षिणको मुख करके बैठे और दक्षिणांश्र ही कुशाओंके ऊपर पिंड आदि दे यह विधि इतर श्राद्धोंमें कही गई है ॥ ४ ॥

अथाग्रभृभिमासिचेत्सुसंप्रोक्षितमस्त्वित ॥ शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥ ५ ॥ स्रोमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम् ॥ अक्षतं चारिष्टं च।स्त्वित्यक्षतान्प्रतिपादयेत् ॥ ६ ॥ अक्षय्योदकदानं तु अर्ध्यदानविद्ष्यते ॥ पष्ठचैव नित्यं तन्कुर्यान्न चतुर्थ्यां कदाचन ॥ ७ ॥ अध्यें अथ्योदके चैव पिण्डदाने जने ॥
तंत्रस्य तु निवृत्तिः स्यास्त्वधावाचन एव च ॥ ८ ॥
प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्व्वास्त्वेव द्विजात्तमैः ॥
पवित्रांतर्हितान्पिडान्सिचे दुत्तानपात्रकृत् ॥ ९ ॥
युग्मानेव स्वस्तिवाच्यमं गुष्ठाप्रयहं सहः॥
कृत्वा धुर्यस्य विषस्य प्रणम्यानुबजेत्ततः॥ १० ॥

फिर यजमान अपने आगेकी पृथ्वीको जलसे "मुसंप्रोक्षितमस्तु" इससे और "शिवा आपः सन्तु" इस मन्त्रसे सींचे, और वार २ ब्राह्मणोंको ॥५॥ "सौमनस्यमस्तु" इस मन्त्रसे पुष्प दे "अक्षतं चारिष्टमस्तु" इस मन्त्रसे अक्षत दे॥६॥अर्घ देनेके समान अक्षय्य जलका देना कहा है, और उस अक्षय्योदकको षष्ठी (पितुः आदि) विभक्ति बोलकर दे और चतुर्थी (पित्रे ) बोल कर कभी न दे ॥ ७॥ अर्घ, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अवनेजन और स्वधाके वचन इन कमें में तन्त्र (एक संकल्पमें सबको अर्घ आदि देने ) को त्याग दे ॥ ८॥ ब्राह्मणोंने जो यजमानकी प्रार्थनाका उत्तर दिया है उसके उपरान्त अर्घके पात्रोंको सीधा करके पवित्रियोंसे दके हुए पिंडोंको सींचे॥ ९॥ दो दो पिण्डोंको सींच कर स्वस्तिवाचन करे और अंग्ठोंका प्रहण कर प्रथम मुख्य ब्राह्मण का करे, इसके अनन्तर नमस्कार करके ब्राह्मणोंके पीछे चले ॥ १०॥

एष श्राद्धविधिः कृरत्न उक्तः संक्षेपतो मया ॥ ये विन्दात न मुद्धांति श्राद्धकर्मसु ते कचित्॥ ११॥ इद् शास्त्रं च गुद्धं च परिसंख्यानमेव च॥ वसिष्ठोक्तं च यो वेद्द स श्राद्धं वद् नेतरः॥ १२॥

इति कात्यायनस्मृतौ चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥

यह श्राद्धकी सम्पूर्ण विधि मैंने संक्षेपसे तुमसे कही, जो मनुष्य इस विधिको जानते हैं वह कभी भी श्राद्धके कर्ममें मोहित नहीं होते ॥ ११ ॥ इस शास्त्रको और शास्त्रकी गुप्त विधिको तथा विषिकों कहे शास्त्रकों जो जानता है वह श्राद्धकों जानता है दूसरा नहीं ॥१२॥

इति कात्यायनस्मृतिभाषाटीकायां चतुर्थखण्डः समाप्तः ॥ ४ ॥

पञ्चमः खण्डः ५.

असकृद्यानि कम्मांणि क्रियेर्न्कर्मकारिभिः॥ श्रितप्रयोगं नैताः स्युर्मातरः श्राद्धमेव च॥ १॥ आधाने होमयोश्चेव वैश्वदेवे तथैव च॥ बलिकम्माणि दश्च च पौर्णमासे तथैव च॥ २॥ नवयज्ञे च यज्ञज्ञा षदन्त्येवं मनीविणः॥ एकमेव भवेच्छ्राद्धमेतेषु न पृथवपृथक् ॥ ३॥ नाष्ट्रकासु भवेच्छ्राद्धं न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते॥ न सोष्यन्तीजातकम्मं प्रोवितागतकम्मंसु॥ ४॥

कर्म करनेवाले जिन कर्मोंको वारंवार करते हैं उन प्रत्येक कर्मके समयमें यह धोडश मातृका और श्राद्ध (नांदीमुख) यह नहीं होता ॥ १ ॥ गर्भाधान, होम, बलिवैश्वदेव, बलिके देनेमें तथा अमावस और पूर्णमासीके कर्ममें ॥ २ ॥ और नवयज्ञमें यज्ञके जाननेवाले पंडित कहते हैं कि एक ही श्राद्ध होता है, पृथक् २ नहीं होता ॥ ३ ॥ अष्टकाओं के समयमें एक और श्राद्धके समयमें दूसरा श्राद्ध नहीं होता; जो परदेशमें सोध्यंती (जिसके बालक उत्पन्न हुआ हो ) रहती हो तो उसे जातकर्म करना उचित नहीं; पूर्व होआये कर्मों में भी न करे ॥ ४ ॥

विवाहादिः कम्मर्गणो य उक्ती गर्भाधानं शुश्रम यह्य चान्ते ॥

विवाहादावेक मेवात्र कुर्या च्छू दं नादी कर्मणः कर्मणः स्यात् ॥ ५ ॥ विवाह आदि कर्मोंका जो समूह कहा है उसे और गर्भाधान इसको हमने सुना, इसके उपरान्त विवाहकी आदिमें एक ही श्राद्ध होता है, प्रतिकर्मकी आदिमें नहीं होता ॥ ५ ॥

प्रदोषे आद्धमेकं स्याद्गोनिष्कामप्रवेशयोः ॥ न आद्धे युज्यते कर्तु प्रथमे पुष्टिकर्माणे ॥ ६ ॥ हलाभियोगादिषु तु पट्सु कुर्यात्पृथकपृथक् ॥ प्रतिप्रयोगमध्यषामादावेकं तु कारयेत् ॥ ७ ॥

एक ही श्राद्ध प्रदोषमें होता है; और गौके निकालने और प्रवेश करनेके समयमें भी प्रथम पृष्टिके लिये जो कर्म किया जाता है उसमें श्राद्ध न करे ॥ ६ ॥ हलके जोतने आदि छ कर्मीमें प्रथक्र श्राद्ध होता है, इस कारण प्रत्येक कर्मकी आदिमे एक श्राद्ध करावे ॥ ७ ॥

बृहत्पत्रक्षद्रपशुस्वस्त्यर्थं परिविष्यतोः ॥ सूर्य्येन्द्रोः कम्मीणी ये तु तयोः श्राद्धं न विद्यते ॥ ८ ॥ न दशाग्रंथिके चेव विषवदृष्टकर्मिण ॥ कृमिदृष्टचिकित्सायां नैव शेषेषु विद्यते ॥ ९ ॥

बड़े २ पक्षी और छोटे २ पशु इनके कल्याणके निमित्त कियहुए और सूर्य तथा चन्द्र-माके परिवेषके समयमें किये हुए कर्ममें आद्ध न करे ॥ ८ ॥ दशाप्रन्थिक कर्ममें, विषेठे जन्तुके इसनेपर जो कर्म होता है उसमें अथवा कीडेके इसेकी चिकित्सामें जो कर्म शेष हों उनमें आद्ध नहीं है ॥ ९ ॥

गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः एजनं सकृत्॥ सकृदेव भवेच्छ्।द्धमादी न पृथगादिषु॥ १०॥ यत्र यत्र भवेच्छ्राद्धं तत्र तत्र च माताः॥ एकबार ही बहुतसे किये हुए कमेंभि षोडश मातृकाओंका पूजन और कर्मकी आदिमें एकबार ही श्राद्ध होता है, पूथक् २ कमोंकी आदिमें नहीं होता, जिस स्थानपर श्राद्ध होता है उस स्थानपर सोलह मातृकाएँ होती है,

पाप्तङ्गिकमिदं शोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥ ११ ॥

इति कात्यायनस्पृतौ पंचमः खण्डः ॥ ५ ॥

यहांतक तो प्रसंगमें आयाहुआ कहा: और अब प्रकृत अर्थात् जिसका प्रकरण था उसे कहते हैं॥ ११॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां पश्चमः खंडः समाप्तः ॥ ५ ॥

### षष्टः खण्डः ६.

आधानकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्चाभियोनयः॥ तदाश्रयोऽग्रिमाद्ध्यादिनमानग्रजो यदि ॥ १ ॥

जो अप्रिके आधानके समय हैं और जो अग्निके कारण हैं, उन्हीर्मे अग्निहोत्री बड़ा भाई अग्निहोत्रको ग्रहण करे॥ १॥

> दारादिगमनाधाने यः कुर्यीदयजायिमः ॥ परिवेत्ता स विज्ञयः परिवित्तिस्तु पृर्व्वजः ॥ २ ॥ परिवित्तिपरिवेत्तारी नरकं गच्छतो ध्रुवम् ॥ अपि चीर्णप्रायश्चितौ पादोनफलभागिनौ ॥ ३ ॥

बड़े भाईसे पहले जो छोटा भाई विवाह और अग्निहोत्र करता है वह परिवेत्ता होता है; और बड़ा भाई परिवित्ति कहाता है ॥ २ ॥ परिवित्ति और परिवेत्ता यह दोनों निश्चय ही नरकमें जाते हैं; यदि यह दोनों जन पायश्चित्त कर हैं तो पादोन (तीन भाग) फलके भारी होते हैं ॥ ३ ॥

> देशांतरस्थक्कीवैकवृषणानसहोदरात् ॥ वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ॥ ४ ॥ जडमूकान्धवधिरकुञ्जवामनकुंडकान् ॥ अतिवृद्धानभाषीश्च कृषिसक्तान्तृपस्य च ॥ ५ ॥ धनवृद्धिप्रसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा ॥ कुलटोन्मक्तवोरांश्च पारीविन्दत्र दुष्यति ॥ ६ ॥

यदि बडा भाई परदेशमें चलागया हो अथवा नपुंसक हो या जिसके एक ही वृषण (अंड कोश ) हो या अपना सगा भाई न हो; वेश्यामें गमन करता हो, पतित हो,शृदके समान हो, अत्यन्त रोगी हो ॥ ४॥ महा अज्ञानी हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहिरा हो, कुवडा हो, वामन (विलंदिया) हो वा कुंडक (पिताके जीते हुए जारसे उत्पन्न हुआ हो) वा अत्यन्त रुद्ध हो, जिसके स्त्री न हो या जो राजाकी खेती करता हो।। ५ ॥ धनके बढानेमें जो तत्पर हो; अपनी इच्छानुसार कर्म करनेवाला वा कुलट (घर २ में फिरनेवाला) वा उन्मत्त तथा चौर हो, ऐसे बढ़े भाईके होते हुए पिरवेदन (प्रथम अपना विवाह करनेमें या अग्निहोत्र महण करनेमें ) छोटे भाईको दोष नहीं लगता॥ ६॥

धनवार्धुषिकं राजसेवकं कम्मकं तथा ॥ प्रोषितं च प्रतिक्षेत वर्षत्रयमि त्वरन् ॥ ७ ॥ प्रोषितं यद्यशृष्वानमब्दादूर्ध्वं समाचरेत् ॥ आगते तु पुनस्तस्मिन्गदं तच्छुद्वये चरेत् ॥ ८ ॥

यदि बडा भाई व्याजके द्वारा धनके बढानेमें रत हो, राजाका सेवक हो अथवा परदेशमें रहता हो तो विवाहके लिये शीव्रता करनेवाला भी छोटा भाई ऐसे भाईकी तीन वर्षतक प्रतीक्षा करता रहे ॥ ७ ॥ यदि बडे भाईके परदेशमें रहने पर उसका कुछ समाचार न मिलता हो तो छोटा भाई एक वर्षके उपरान्त विवाह आदि कर सकता है और फिर यदि भाई आ जाय तो उस पापके लिये चौथाई प्रायक्षित्त करें ॥ ८ ॥

लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं द्वादशांगुलम् ॥ तन्मूलसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम् ॥ ९ ॥ उदग्गतायाः संलगाः शेषाः प्रादेशमात्रिकाः ॥ सप्तसक्षांगुलांस्त्यका कुशैनैव समुक्षिकेत् ॥ १० ॥

पूर्व कह आये हैं कुशाओं के लक्षणों को इसकी परीक्षामें बारह अंगुलका प्रमाण है और कुशाओं की जड़में फटी उदीची जो उत्तरकी ओर कुशा है उसका प्रमाण अधिक सी अंगुलका है ॥ ९ ॥ उस उदीची से लगी हुई जो और शेष कुशा हैं उनका प्रमाण पादेश तक हो, सात अंगुलकी कुंशाओं के अतिरिक्त कुशासे उल्लेखन करना उचित है ॥ १०॥

भानकियायामुक्तायामनुक्ते मानकर्त्तरि ॥ मानकृद्यजमानः स्यादिहुषामेष निश्चयः ॥ ११ ॥

जहां कियाका प्रमाण कहा हो और प्रमाणके करनेवालेको न कहा हो, उस स्थानपर बिद्वानोंका यह कथन है कि प्रमाणका कर्ता तो यजमान ही होता है इस कारण यजमानकी अंगुलियोंसे कुशाको नाप ले॥ ११॥

पुण्यवानादधीतापिं स हि सर्वैः प्रशस्यते ॥ अनर्द्धकत्वं यत्तस्य काम्पैस्तन्त्रीयते शमम् ॥ १२ ॥

पवित्र पुरुष अभिमें हवन करे, कारण कि सभी अग्निकी प्रशंसा करते हैं और उस अग्निकी अनर्षकवाको (संपूर्णताको ) कामनाके समस्त कर्मोंसे झांत किया जाता है ॥ १२ ॥ यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित् ॥ स्रोऽन्त्यां समिधमाधास्यत्नाद्धांतैव नान्यथा ॥ १३ ॥ अनूढेव तु सा कन्या पश्चत्वं यदि गच्छति ॥ न यथा वतलोपोऽस्य तेनैवान्यां समुद्रहेत् ॥ १४ ॥ अथ चेत्र लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम् ॥ तमिमात्मसात्कृत्वा क्षिपं स्यादुत्तराश्रमी ॥ १५ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ षष्ठः खण्डः ॥ ६॥

यदि किसी मनुष्यने सत्यवचनसे किसीको कन्या दान की हो अर्थात् उसके साथ सगाई कर दी हो और किर वही (वर) पिछली सिमधोंका आधान (विवाहके हवन) करनेकी इच्छा करे तो वह दूसरी खीके साथ नहीं कर सकता अर्थात् जिसके साथ सगाई हुई थी उसी खीके साथ हवन कर सकता है ॥ १३ ॥ यदि वह कन्या विवाह होनेके पहले ही मर जाय तो इस पुरुषका वत लोप नहीं हो सकता वह उसी अग्निकी सहायतासे दूसरी खीके साथ विवाह कर सकता है ॥ १४ ॥ यदि मांगनेपर भी दूसरी कन्या न मिले तो उस अग्निको आत्मामें लीन कर संन्यास आश्रमको ग्रहण करे ॥ १५ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां पष्टः खण्डः समाप्त: ॥ ६ ॥

सप्तमः खंडः ७.

अश्वरथो यः शमीगर्भः प्रशस्तोव्वीसमुद्धवः ॥
तस्य या प्राङ्मुखी शाखा वोदीची वोर्द्धगापि वा ॥ १ ॥
अराणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवोत्तरारणिः ॥
सारवद्दारवं चात्रमोविछी च प्रशस्यते ॥ २ ॥
संस्रक्तमूलो यः शम्पाः स शमीगर्भ उच्यते ॥
अलाभे त्वशमीगर्भादुद्धरेद्दिविष्ठिम्बितः ॥ ३ ॥
चतुर्विशतिरंगुष्ठदेव्यं षडपि पाधिवस् ॥
चत्वार उच्छ्ये मानमरण्योः परिकीर्तितस् ॥ ४ ॥
अष्टांगुलः प्रमन्थः स्याचात्रं स्याद्दादशांगुल्य ॥
ओविली द्वादशैव स्यादेतन्मथनयंत्रकस् ॥ ६ ॥
अगुष्ठांगुल्मानं तु यत्र यत्रोपदिश्यते ॥
तत्र तत्र वृहत्पर्व प्रथिभिर्मितुयात्सदा ॥ ६ ॥
गोवालैः शणसंमिभेक्षित्रतममलात्मकस् ॥
व्यासप्रमाणं नेत्रं स्यात्मभ्यस्तेन पावकः ॥ ७ ॥
पवित्र मुमिने उत्पन्न हुए अश्वत्य (पीपल) शमीके गर्भसे युक्त उसकी जो पूर्व उत्तरकी

ओरको गई हुई शाला है ।।१॥ उसकी नीचली और ऊपरकी अरणी (जिसमें बरमेंको दबा कर बरमा फेरते हैं सो ) होती है और इटकाष्ठका चात्र और ओविली यही श्रेष्ठ कहे हैं॥२॥ वीपलमें लगी हुई शमी (जंट) की मूल (जड) है उसे शमीगर्म कहते हैं; कदाचित् शमीगर्म न मिले तो विना शमीगर्मके पीपलमेंसे अरणीके निमित्त शालाको श्रीष्ठ प्रहण कर ले ॥ ३॥ दोनों अरणियोंका प्रमाण चौबीस अंगुरुका लग्बा और छे या चार अंगुरुका मौटा कहा है॥ ४॥ 'प्रमंध'' (बर्मा) आठ अंगुरुका 'चात्र''बारह अंगुरुका और ओविली भी बारह अंगुरुकी होती है, इन सबके मिलनेसे मधनेका यंत्र होता है ॥ ५॥ जिस जिस स्थानपर अंगुरु और अंगुरुका प्रमाण कहा है, उसी स्थानको बृहत्पर्वसे सर्वदा नाप ले॥६॥ शणिमले हुए गौके बालोंसे त्रिवृत्त करके निर्मल स्वरूप ब्याम (३ हाथ) प्रमाणवाला नेत्र (नतना) बनावे इसीसे अग्निको मंथे॥ ७॥

मूर्द्धाक्षिकणेवक्त्राणि कन्धरा चापि पञ्चमी ॥
अंग्रष्ठमात्राण्येतानि द्यंग्रष्ठं वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥
अंग्रष्ठमात्रं हृदयं त्र्यंग्रष्ठमुद्रं स्मृतम् ॥
एकांगुष्ठा कटिर्जेया द्वी बस्तिद्वें च गृह्यके ॥ ९ ॥
उद्घ जंधे च पादी च चतुरुयेकैर्यथाक्रमम् ॥
अर्ण्यवयवा हाते याज्ञिकैः परिकीर्तिताः ॥ १० ॥
यत्तद्गुह्यमिति शोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते ॥
अस्यां यो जायते विद्वः स कत्याणकृदुच्यते ॥ ११ ॥

शिर, नेत्र, कान, मुख, कंघरा (नाड) यह पांचों अंगूठेके समान हों और दो अंगूठेके बराबर छाती हो ॥ ८ ॥ एक अंगूठेके बराबर हृदय, तीन अंगूठेके बराबर उदर, एक अंगूठेके बराबर कमर, दो अंगूठेके बराबर बित और गुह्य (उपस्थ और गुदा) होनी उचित है ॥ ९ ॥ ऊरू, जंघा, पाद यह तीनों कमानुसार चार, तीन या एक अंगुलभरके होते हैं, इन सबोंको यज्ञकर्ताओंने अरणीके अवयव कहा है ॥ १० ॥ जो पूर्व गुह्य (उपस्थ) कहा है उसे अग्निकी योनि (कारण) कहते हैं इसमें जो अग्नि है उसीको कल्याण करनेवाला कहा है ॥ ११ ॥

अन्येषु ये तु मध्निति ते रोगभयमाप्नुयुः॥
प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ १२॥
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमंथः सर्वदा भवेत्॥
योनिसंकरदेषिण युज्यते ह्यन्यमन्थकृत्॥ १३॥

अन्य स्थानपर जो मनुष्य अग्निका मथन करते हैं उनको रोग और भयकी प्राप्ति होती है, इनमें पहले मथनेका ही नियम है; वह चाहे जैसा क्यों न हो,दूसरी वार मथनेका नियम नहीं है ॥ १२ ॥ प्रमंथ सर्वदा ही ऊपरकी अरणीसे उत्पन्न हुएका बनता है, जो अन्य प्रमं-थसे करता है उसे योनिसंकरके दोषसे दूषित होना पडता है ॥ १३ ॥ आर्द्रा ससुषिरा चैव पूर्णागी पाटिता तथा ॥ न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तराराणिः ॥ १४ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ सप्तमः खंडः ॥ ७ ॥

गीली, सम्रुषिरा (छिद्रसहित), घुनी पाटिता (फटी) ऐसी (पूर्व और उत्तर) अर्थात् नीचे और ऊपरकी अरणो यजमान बनावे तो यह उसके लिये हितकारी नहीं होती॥ १४॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां सप्तमः खण्डः समाप्तः ॥ ७ ॥

#### अष्टमः खण्डः ८.

परिधायाहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि ॥ विभृयाःप्राङ्मुखो यंत्रमावृता वश्यमाणया ॥ १ ॥ चात्रबुध्ने प्रमन्थायं गाढं कृत्वा विचक्षणः ॥ कृत्वोत्तराग्रामराणिं तद्बुध्रमुपरि त्यसेत् ॥ २ ॥ चक्राधः कीलकाग्रस्थाभोविलीमुद्गग्रकाम् ॥ विष्टंभाद्धारेयदांत्रं निष्कम्पं प्रयतः शुचिः॥ ३ ॥ विश्वदेष्ट्याथ नेत्रेण चात्रं पत्त्योऽहतांशुकाः ॥ पूर्वं मधंत्यरण्यन्ताः प्राच्यमेः स्याद्यथा च्युतिः ॥ ४ ॥

नवीन वस्नोंको पहनकर यथाविध यंत्रकी प्रदक्षिणा कर पूर्वकी ओरको मुल करके जिसका वर्णन आगे करेंगे उसी आहत्तसे यंत्रको धारण करे ॥ १ ॥ चात्र और सुन्न तथा प्रमन्थका अग्रभाग इन सबको जोरसे पकड कर ऊपरको अग्रभागवाली अरणीको उस करके उस सुन्नके ऊपर रख दे ॥ २ ॥ चात्रके नीचेकी कीलके अग्रभागमें स्थित ऊपरको अग्रभागवाली ओविलीको रक्से, इसके अनन्तर सावधान होकर यजमान यत्नपूर्वक निष्कंपित हो यंत्रको पकडे ॥ ३ ॥ नवीन वस्नोंको पहनकर (यजमानकी ) स्त्री चात्रको तीन वार नेत्र (नेता ) से लेपेट कर जिससे अरणीके अग्रभागसे पूर्वदिशामें अग्नि गिरे इस भांति यजमानसे प्रथम मथे ॥ २ ॥

नैकयापि विना कार्यमाधानं भार्यण द्विजैः ॥ अकृतं तद्विजानीयात्सर्वान्वाचा रमन्ति यत् ॥ ५ ॥ वर्णज्येष्ठयेन बह्वाभिः सवर्णाभिश्च जन्मतः ॥ कार्यमभिच्युतेराभिः साध्वीभिर्मथनं चुनः ॥ ६ ॥ नात्र श्रुद्धीं प्रयुक्षीत न दोहद्देषकारिणीम् ॥ अव्रतस्थां तथा नान्यपुंसा च सह संगताम् ॥ ७ ॥ ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा ॥ उपेतानां वान्यतमा मन्थेदपिं निकामतः ॥ ८ ॥

यदि ब्राह्मणके एक भी स्त्री न हो तो वह अग्निका आधान न करे और यदि करे तो वह न करेके समान है, जिस कारणसे स्त्री सब मनुष्योंको अपनी वाणीसे ही वश्में कर लेती हैं। ॥ ॥ ब्राह्मणकी यदि सवर्णा और असवर्णा बहुतसी ख्रियें हों तो जो अवस्थामें बड़ी हो वही अग्निका आधान करे, यदि मथन करते समयमें अग्नि नष्ट हो जाय, तो साधु स्वभाववाली स्त्रियां फिर उसका मथन करें ॥ ६ ॥ शूदी, हिंसा और दोह करनेवाली अन्य पुरुषके साथ संगम करनेवाली, व्रतमें युक्त न हो इन स्त्रियोंको अग्निके मथनमें नियुक्त न करे ॥ ७ ॥ इसके अनन्तर ख्रियोंमें अत्यन्त सामर्थ्यवती स्त्री चाहे कोई सी हो,यज्ञमें प्राप्त हुई वह स्त्री इच्छानुसार अग्निको मथे ॥ ८ ॥

जातस्य लक्षणं कृत्वा तं प्रणीय ममिध्य च ॥ आधाय समिधं चैव ब्राह्मणं चोपवेशयेत् ॥ ९ ॥

उत्पन्न हुई भग्निके लक्षण पगट कर उसे अग्निकालामें लावे इसके पीछे प्रख्वलित करके और समिघ (ढाककी लकडी ) रखकर वहां ब्राह्मणोंको बैठाल दे॥ ९॥

> ततः पूर्णादुतिं दुत्वा सर्व्वमंत्रसमन्विताम् ॥ गां द्यायज्ञवानन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥ १० ॥

इसके उपरान्त सम्पूर्ण मंत्रोंका पाठ करके पूर्णाहित देकर यज्ञके अन्तमें ब्राह्मणको गी और दो वस्न (दक्षिणामें ) दे ।। १०॥

> होमपात्रमनादेशे द्रवद्वये स्तुवः स्मृतः ॥ पाणिरेवेतरस्मिस्तु सुचैवात्र तु ह्यते ॥ ११ ॥

जहां कोई पात्र न कहा हो वहां होमका पात्रु जहां घी आदि पतला द्रव्य कहा हो तो वहांपर स्नुव समझना और इतर साकल्यमें हाथसे होम करना ऐसा समझ लेना और यश्चमें होम स्नुक ( स्नुचि ) से ही होता है ॥ ११ ॥

खादिरो वाथ पालाशो द्विवितस्तिः सुवः समृतः ॥
सुग्बाद्दमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः ॥ १२ ॥
सुवाग्रे वाणवत्त्वातं द्वंग्रुष्ठपरिमंडलम् ॥
जुहाः शराववत्त्वातं सनिव्वाहं षडंगुलम् ॥ १३ ॥
तेषां प्राक्शः कुशैः कार्थः संप्रमागों जुहूषता ॥
प्रतापनं च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥

पार्श्वं प्राथमुदगमेरुदगम्रं समीपतः ॥ तत्तथाऽऽसाद्येद्रव्यं यद्यथा विनियुज्यते ॥ १५॥

दो वितस्तिका सुब सैर अथवा ढाकका कहा है और एक भुजाकी सुक् होती है; इन दोनों के पकड़नेका स्थान गोल होता है ॥१२॥ सुबके अग्रभागमें वासिकाके समान गड्ढा दो अंगूठेकी बराबर करना और होमके पात्रके अग्रभागमें श्राव (शरवे) के समान सिन वाह (पतनालेके समान) छ अंगुलका गड्ढा करना उचित है ॥ १३ ॥ उनके पहिले भागमें कुशाओं से ममार्ग (साफ) हवन करनेवाला करे; यदि यह तीनों घृत आदिसे लिपे हों तो उष्ण जलसे थो कर इनको तथा ले॥ १४ ॥ अग्निके समीप उत्तर दिशामें पूर्व र द्रव्यको इस भांतिसे रक्खे कि जिस र कमसे वह द्रव्य नियुक्त किया जायगा ॥ १५ ॥

आज्यं हन्यमनादेशे जुहोतिषु विधीयते ॥ मंत्रस्य देवतायाश्च प्रजापातिरिति स्थितिः ॥ १६ ॥

यदि सम्पूर्ण होनोंने जहां किसी हव्य (हवन करनेके) द्रव्यका नाम नहीं कहा है, वहां घृतको ही हव्य कहा है, जहां किसी मन्त्रकी देवता नही कहा, वहां प्रजापतिको ही समझना उचित है यही मर्यादा है।। १६॥

नांगुष्ठाद्धिका ग्राह्या समित्स्थूलतथा कचित् ॥
न वियुक्ता त्वचा चैव न सकीटा न पाटिता ॥ १० ॥
मादेशात्राधिका नोना न तथा स्पादिशाखिका ॥
न सपर्णा न निर्व्वीय्या होमेषु च विज्ञानता ॥ १८ ॥
मादेशद्वपमिध्मस्य प्रमाण परिकीर्तितम् ॥
एवंविधाः स्युरेवेह समिधः सर्वकर्मसु ॥ १९ ॥

होमके कार्यमें अँगूठेसे अधिक मोटी और जिस पर त्वचा न हो, कीडे हों, फटी हो ऐसी समिधकों लेना उचित नहीं ॥ १७॥ जो अँगूठे और तर्जनीके प्रमाणसे अधिक वा न्यून हो और जिसकी ढाली न हो और जिसके पत्ते हों और जो घुनी हो, ज्ञानवान् मनुष्य ऐसी समिधकों हवनमें न ले॥ १८॥ दो प्रादेश ईंघनका प्रमाण कहा है; सब कमें में ऐसी ही सिमें होती हैं॥ १९॥

सिमधोऽष्टादशेध्मस्य प्रवद्गित मनीषिणः ॥ दशें च पौर्णमासे च कियास्वन्यासु विश्वतिः ॥ २० ॥ समिदादिषु होमेषु मंत्रदैवतवर्जिता ॥ पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च हीन्धनार्थं समिद्धवेत् ॥ २१ ॥

विद्वान् मनुष्य अमावस और पूर्णमासीके होममें इष्म (ईधन) की अठारह सिमध कहते हैं और अन्य कमोंमें वोसको कहा है ॥ २०॥ जो होम सिमधोंसे किया जाता है उनके पहले अथवा पीछे ईंधनके लिये जो समिध होती है उसका मन्त्र और देवता कोई भी नहीं होता ॥ २१॥

> इध्मोऽप्येधार्थमाचार्य्यर्हाविराहातेषु स्मृतः ॥ यत्र चास्य नियत्तिः स्यात्तरस्पष्टीकरवाण्यहम् ॥ २२ ॥ अंगहोमसिम्बन्धोष्यन्त्याख्येषु कर्मसु ॥ येषां चैतदुपर्युक्तं तेषु तत्सहशेषु च ॥ २३ ॥ अक्षभंगादिविपदि जलहोमादिकर्माणि ॥ सोमादितिषु सर्वासु नैतेष्विध्मो विधीयते ॥ २४ ॥

इति कात्यायनस्मृतावष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

ईंधनके लिये इध्म (अठारह सिमय) को भी आचार्यने कहा है कि यह भी आइतियों में हिव (सिकल्य) है और जिस कर्ममें यह इध्म नहीं है उसकों में स्पष्ट करता हूं ॥ २२ ॥ अंगहोम (बड़े यज्ञमें कर्तव्य छोटा यज्ञ जो होता है) सिमत्तंत्र नामक कर्म गर्भाधान आदि संस्कार प्रथम कह आये हुए कर्मी में और उनके समान कर्मों में ॥ २३ ॥ नेत्रके भंग (फूटना) आदि चिपत्तिमें जल (वृष्टि) के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है उसमें और सम्पूर्ण सोम(सोमलतांस साध्य)और अदितियज्ञों में इध्म नहीं कहा है ॥ २४ ॥ इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायामप्टमः खण्डः समाधः॥८॥

### नवसः खण्डः ९

सूर्येञ्नतशैलमप्राप्तेषद्त्रिशद्धिः सदागुलैः ॥
प्रादुष्करणमप्तीनां प्रात्यांसां च दर्शनात ॥ १ ॥
हस्तादृष्ट्वे रिवर्यायद्गिरं हित्वा न गच्छति ॥
तावद्गोमविधिः पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनास ॥ २ ॥
यावत्सम्यङ् न भाव्यंते नमस्यूक्षाणि सर्वतः ॥
न च लौहित्यमापाति तावत्सायं च ह्यते ॥ ३ ॥

सूर्यके अस्ताचल जानेके समयमें जिस समय सूर्य छत्तीस अंगुल ऊपर हो उस समय सम्बाको और प्रातःकालको किरणोंके दीखने पर ( दक्षिणाग्नि, वार्हपत्य, आहवनीय इन तीन) अग्नियोंको प्रज्वलित करे ॥ १॥ स्योंद्यपर होम करनेवालोंकी होमविधि तवतक अष्ट नहीं होती कि जवतक उदयाचलसे हाथसे ऊपर सूर्य न पहुँच जाय, अर्थात् एक हाथ सूर्यके चढने पर भी उदयकाल हो रहता है ॥ २ ॥ आकाशमें नक्षत्र जब तक अली मातिसे न दीखें और जब तक आकाशको लाली दूर न हो तबतक सम्ब्याका होम करे ॥ ३॥

रजोनीहारधूमात्रवृक्षायान्तारते रवी ॥ संध्यामुद्दिश्य जुडुयाद्धतमस्य न लुप्यते ॥ ४ ॥ यदि सूर्य धूलि,कौहल, धूम, मेघ, वृक्ष इनसे दक रहा हो तो जो मनुष्य सम्ध्या समझ कर हबन करेगा, उस करनेवालेका हबन नष्ट नहीं होता॥ ४ ॥

> न कुर्यास्क्षिप्रहोभेषु द्विजः परिसमूहनम् ॥ वैरूपाक्षं च न जपेरमपदं च विवर्जयेत् ॥ ५ ॥

बाह्मण क्षिप ( शीव्रताके ) होमोंमें परिसमूह्न ( कुशाओंसे बेदीकी स्वच्छता ) न करे, और विरूपक्ष मंत्रका जप न करे और प्रारंभ भी न करे; अर्थात् उतनी आहुतिमात्र ही अग्निमें दे देवे ॥ ५॥

पर्ध्युक्षणं च सर्वत्र कर्तव्यमुद्धितेऽन्विति ॥ अंते च वामदेव्यस्य गानं कुटर्याद्दचित्रधा ॥ ६ ॥

सम्पूर्ण होमोंकी आदिमें "ॐ अदितेनु०" इत्यादि मंत्रसे पर्यक्षण (होमकी वस्तुओंकों कुराओंसे छिडके) और अंतमें "ॐ कयानश्चित्र०" इत्यादिसे वामदेव ऋचाका तीन वार गान होता है ॥ ६ ॥

अहोमकेष्यपि भवेद्यथोक्तं चंद्रदर्शनम् ॥ वामदेव्यं गणेष्वन्ते बल्यन्ते वैश्वदेविके ॥ ७ ॥ यान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत् ॥ एककायार्थसाध्यत्वात्परिधीनपि वर्जयत् ॥ ८ ॥ बर्हिः पर्ध्यक्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा ॥ कृत्वाद्वतिषु सर्वासु विकर्म तन्न विद्यते ॥ ९ ॥

जिन पूर्णिमाओं में हवन नहीं होता उनमें चंद्रमाओं का दर्शन जिस मांति होता है इसी मांति सब यज्ञों के अंतमें और बिल वैश्वदेवके अंतमें वामदेवसूक्त (सामवेदके मंत्रों) का जप होता है ॥ ७॥ अधस्तरणके अंततक जितने कर्म हैं उनमें स्तरण नहीं होता, एक कार्यके होनेसे परिधियों (जो कुंडके चारों तरफ मर्यादा की जाती है उस ) को भी उन कर्मों में न करे ॥ ८॥ बिह: (१६ कुज्ञा) पर्युक्षण और वामदेव्यका जप, यह तीन कर्म सम्पूर्ण यज्ञोंकी आहुतिमें नहीं होते, अर्थात् कहीं होते हैं कहीं नहीं होते॥ ९॥

इविष्येषु यवा मुख्याम्तदतु ब्रीहयः स्मृताः ॥ माषकोद्दवगौरादि सर्व्वालाभेऽपवर्जयेत् ॥ १० ॥

सम्पूर्ण हिविष्यों में जो मुरूब हैं यदि वह न मिलें तो बीहि (सष्टी के धान ) होते हैं यदि यह भी न मिलें तो उडद, कोदो, सरसों इनको वर्ज दे और तिलआदिकी आहुति दै दे ॥ १०॥

> पाण्याहुतिर्दादशपर्वपृश्का कंसादिना चेत्सुवमात्रपृश्का ॥ दैवेन तीर्थेन च हूयते हविः स्वंगारिणि स्वविषि तच पावके॥ ११ ॥

हाथसे आहुति दे जिससे बारह पर्व्य चारों अंगुलियोंके भर जायं इस मांतिसे आहुतिका द्रव्य ले, यदि पात्रसे आहुतिको दे तो सुवेको भरकर दे, और उस साकल्यको दैवतीर्थ ( जो अंगुलियोंके अप्रमागमें होता है उस ) से अग्निमें इस मांति आहुति दे जिसमें अंगारे और उवाला मली मौतिसे हो जाय ॥ ११॥

योऽनर्चिषि जुहोत्पमी व्यंगारिणि च मानवः ॥
मन्दामिरामयावी च द्रिद्ध स जायते ॥ १२ ॥
तस्मात्सिमद्धे होतव्यं नासिमद्धे कदाचन ॥
आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यंतिकीं पराम् ॥ १३ ॥

जो मनुष्य ज्वाला और अंगारोंसे हीन अग्निमें हवन करता है वह मंदाग्नि, रोगी और दिसी होता है ॥ १२ ॥ इस कारण आरोग्य, अवस्था और अत्यन्त श्रेष्ठ लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाला पुरुष मली मांतिसे जलती हुई अग्निमें हवन करे और विना जलती हुई अग्निमें हवन कभी न करे ॥ १३ ॥

होतन्ये च हुते चेव पाणिशूपंस्पयदारुभिः न क्रुर्याद्त्रिधमनं क्रुर्यादा न्यजनादिना ॥ १४ ॥ मुखेनैके धमन्त्यप्ति मुखाद्र्येषोऽध्यजायत ॥ नापिं मुखेनेति च यहाँकिके योजयन्ति तत् ॥ १५ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

जिस अग्निमें हवन करना हो वा किया हो, उसकी हाथ-सूप, रप्या, ( खेरका खड़ाकार हस्त परिमित वेदीमें रेखा करनेके अर्थ होता है ) काठ इनसे अग्निको प्रज्वलित न करे बरन बीजने आदिसे ही करे ॥१४॥ कोई २ मुखसे ही अग्निको प्रज्वलित करते हैं कारण कि यह अग्नि मुखसे ही उत्पन्न हुई है; और कोई २ यह भी कहते हैं कि मुखसे अग्निको न जलावे; उनका यह कहना लौकिक अग्निके विषयमें है, यज्ञकी अग्निके विषयमें नहीं ॥ १५॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां नवमः खण्डः समाप्तः ॥ ९ ॥

दशमः खण्डः १०,

यथाहिन तथा प्रातानित्यं स्नायादनातुरः ॥ दन्तान्त्रक्षास्य नद्यादी गृहे चेत्तदमन्त्रवत् ॥ १॥

जिस मांतिसे रोगरहित मनुष्य दिन ( मध्याह ) में स्नान करे उसी मांतिसे प्रातःकालमें भी करे, नदी आदिमें दांतोंको धोकर और जो घरमें स्नान करे तो विना मन्त्रोंके करे।। १।। नारदायुक्तवार्क यद्षांगुळमपाटितम् ॥ सत्वचं दन्तकाष्टं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत ॥ २ ॥

उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुनिर्भूत्वा समाहितः ॥ परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेद्दंतथावनम् ॥ ३ ॥ आयुर्वेलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवस्ति च ॥ ब्रह्म प्रज्ञां च मधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ ४ ॥

दतीनके काष्ठको नारदादि ऋषियोंने (अपनी २ स्मृतियोंमें) जिस वृक्षका कहा है उन वृक्षोंकी आठ अंगुलकी विना फटी विचासहित दतीन बनावे और उसके अग्रभागसे मली-भांति दांतोंको धोवे ॥ २ ॥ उठकर नेत्रोंको जलसे धोकर सावधानीसे शुद्ध हो मन्त्रको जप-कर दतीन करे ॥ ३ ॥ दतीनका मन्त्र यह है कि "हे वृक्ष ! तू मुझे आयु, बल, यश, तेज, पजा (सन्तान), पशु, धन, वेद और उत्तम बुद्धि आदिको दे" ॥ ४ ॥

मासद्धयं श्रावणादि सन्वां नद्यो रजस्वलाः ॥ तासु स्नानं न कुर्वात वर्जायित्वा समुद्दगाः ॥ ५ ॥ धनुःसहस्राण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते ॥ न ता नदीश्चन्दवहा गर्ताम्ताः परिकार्तिताः ॥ ६ ॥

श्रावण, भादौँ इन महीनोमें सम्पूर्ण निदयें रजस्वला हो जाती हैं इस कारण समुद्रमें मिलनेवाली निदयों के अतिरिक्त अन्य रजस्वला निदयों में खान न करे ॥ ५ ॥ जो निदयें आठ हजार घनुषतक नहीं जाती हैं वह नदी शब्दके बहनेवाली नहीं हैं इस कारण वह नदी नहीं कहाती बरन उन्हें गर्स (गड्डा) कहते हैं ॥ ६ ॥

उपाकम्मीण चोत्समें प्रेतस्नाने तथेव च ॥
चन्द्रस्प्रेयहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥ ७ ॥
वेदाश्करदांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवाकसः ॥
जलार्थनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथर्षपः ॥ ८ ॥
उपाकम्मीण चोत्समें स्नानार्थं ब्रह्मवादिनः ॥
पिपास्ननुगच्छाति संतुष्टाः स्वश्वरीरिणः ॥ ९ ॥
समागमस्तु यत्रैषां तत्र हत्याद्यो मलाः ॥
नूनं सर्व्वे क्षयं यान्ति किमुतैकं नदीरजः ॥ १० ॥

उपार्कर्म और उत्सर्गमं, प्रेतके निमित्त सान करनेमं, चन्द्रमा और सूर्यके महणके समयमें नदीका रजस्वला होना दोष नहीं है ॥ ७॥ वेद, सम्पूर्ण छंद, ब्रह्मादि देवता और जलकी इच्छा करनेवाले पितरगण भीर मरीचि आदि ऋषि ॥ ८॥ ये सब उस समय उनके पीछे चलते हैं जिस समय सन्तोषी ब्रह्मके ज्ञाता देहके धारण करनेवाले उपाकर्म और उत्सर्गके स्नान करनेके लिये जाते हैं ॥ ९॥ जिस स्थानमें इन वेदादिकोंका समागम है उस स्थानमें ब्रह्महत्या इत्यादि सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं फिर नदीका रजदोष क्यों न नष्ट होगाः॥१०॥

१ उपाकर्भ और उत्सर्ग दोनों कर्म श्रावणी कहे जाते हैं।

ऋषीणां सिच्यमानानामन्तरालं समाश्रितः ॥ संपिवेद्यः शरीरेण पर्षन्मुक्तजलच्छ्टाः ॥ ११ ॥ विद्यादीन्ब्राह्मणः कामान्वरादीन्कन्यका ध्रुवम् ॥ आमुष्मिकान्यपि सुखान्याप्नुयात्स न संश्यः ॥ १२ ॥

जो मनुष्य सींचे जाते (हुए) ऋषियोंके मध्यमें स्थित अपने शरीरके द्वारा पर्षद्से छूटी हुई जलकी छटाओंको पीता है ॥ ११॥ वह यदि ब्राह्मण हो तो विद्या आदि सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त होता है और कन्यावरको पाती है और मनुष्य निश्चय ही परलोकके सुखोंको प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं ॥ १२॥

अशुच्यशुचिना दत्तमाममन्नं जलादिना ॥ अनिर्गतदशाहास्तु पेता रक्षांसि भुञ्जते ॥ १३ ॥

किसी (सर्पिंह वा सगीत्र) के मरनेके उपरान्त दशदिनके भीतर अगुद्ध ( उसके सिपिंड वा सगीत्र ) पुरुषसे दियाहुआ आम ( अपक चावल आदिक भी ) अन्न और जो जलादि हैं वह अगुद्ध ही होते हैं, इसी कारण उसको प्रेत और राक्षस भोगते हैं।।१३॥

स्वर्धुन्यंभःसमानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ॥ कूपस्थान्यापि सोमार्कप्रहणे नात्र संज्ञयः ॥ १४ ॥ इति कात्यायनस्मृतौ दशमः खण्डः ॥ १० ॥

इति कम्मंत्रदीपे परिशिष्टे कात्यायनिवरिचिते प्रथमः प्रवाठकः ॥ १ ॥ चंद्रमा और सूर्वप्रहणके समयमें सम्पूर्ण पृथ्वीपरके कुओंका जल गंगाजलके समान हो जाता है ॥ १४ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां दशमः खण्डः समाप्तः ॥ १०॥ इति कात्यायनके निर्माण किये द्वए कर्मपदीपेमें प्रथम प्रपाठक पूर्ण हुआ॥ १॥

### एकाद्दाः खंडः ११.

अत ऊर्ध्व प्रवह्यामि संध्योषासनकं विधिम् ॥ अनर्हः कम्मिणां विप्रः संध्याहीनो यतः स्मृतः ॥ १ ॥

इसके उपरान्त संध्यावंदनकी विधि कहता हूँ जिस कारण ब्राह्मणोंको संध्याहीन होनेपर सम्पूर्ण कर्मोंका अनिधकारी कहा है ॥ १ ॥

> सच्ये पाणौ कुञ्चान्कृत्वा कुर्य्यादाचमनिक्रयाम् ॥ ह्रस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुक्षा दीर्घास्तु बर्हिषः॥ २ ॥ दर्भाः पवित्रमित्युक्तमतः सध्यादिकर्माण ॥ सच्यः सोपग्रहः काय्यो दक्षिणः सपवित्रकः॥ ३॥

बाँय हाथमें कुशाओंको लेकर आचमन करे; छोटी कुशा होनी चाहिये, बडी २कुशाओं-को बाँह कहते हैं ( वो यथासम्भव त्याज्य हैं )॥ २ ॥ इस कारण संध्याआदि कर्ममें कुशा-ऑको पवित्र कहा है, बायें हाथमें उपप्रह ( सामवेदीको ९ कुशका यजुर्वेदीको ३ कुश-का वेणीरूप उपयमनकुश होता है उसे ) ले और दिहने हाथमें पवित्री पहरे ॥ ३॥

> रक्षयेद्वारिणात्मानं परिक्षिप्य समंततः ॥ शिरमो मार्जनं कुर्यात्कुशैः सोदकबिन्दुभिः॥ ४ ॥ प्रणवो सूर्भुवः स्वश्व सावित्री च तृतीयका ॥ अब्दैवतं त्रयृचं चैव चतुर्थामिति मार्जनम् ॥ ५ ॥

चारों ओरको: जल फेंककर अपने शरीरकी रक्षा करें और जलको लेकर कुशाओं से (गायत्रीको अभिमंत्रित कर) शिरका मार्जन करे।।।।। ॐ कार, भृः भुवः स्वः, तीसरी गायत्री. जल है देवता जिनका ऐसी तीन ऋचा (आपोहिष्ठा आदि )यह चौथा मार्जन है।। ५ ।।

भूशद्यास्तिस्र एवता महाध्याहृतयोऽव्पयाः॥
महर्जनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा॥ ६॥
आपोज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभुवः स्वरिति शिरः॥
प्रतिप्रतीकं प्रणवमुचारयदन्ते च शिरसः॥ ७॥
एता एतां सहानेन तथैभिर्दशाभः सह॥
विजीपदायतपाणः प्राणायामः स उच्यते॥ ८॥

भू: भुव: स्वः ये: तीन अव्यय (नष्ट न हो ) महाव्याहृती हैं महः, जनः, तपः, सत्य और गायत्री और शिरः ॥ ६ ॥ '' आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभृवः स्वः '' यह शिरोमंत्र है अत्येक मन्त्रके आगे और शिरोमन्त्रके पीछे ॐकारका उच्चारण करे ॥ ७॥ यह सात व्याहृति और गायत्री यह शिरः मन्त्र है ॐकारको और इन दशोंको प्राणोंको रोककर जो व्याहृति और गायत्री यह शिरः मन्त्र है ॐकारको और इन दशोंको प्राणोंको रोककर जो व्याहृति और गायत्री यह शिरः मन्त्र है ॐकारको और इन दशोंको प्राणोंको रोककर जो जप किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ८॥

करेणोद्धृत्य सिललं वाणमासज्य तत्र च ॥ जवेदनायतासुर्वा त्रिः सकृद्वाघमर्वणम् ॥ ९ ॥

हाथसे जल छेकर और नासिकासे लगाकर तीनवार या एकवार प्राणोंको रोककर वा न रोककर अधमर्थण ( ''ऋतं च सत्यम्'' इत्यादि ) मन्त्रको जपे ॥ ९ ॥

उत्थायार्क प्रति पोहेन्त्रिकेणाञ्चान्डिनाम्भसः ॥

इसके पीछे उठकर जलकी अंजलिसे सूर्यके सम्मुख खडा हो अर्थात् ३ अंजुली अर्ध्य दे,

१ यह चार मार्जन सामवेदीके अनुसार लिखे हैं; यजुर्वेदीको तीन यह और 'अआपो हि हा मयाभुवः अ तान ऊर्जे द्धातन'' इस कमसे भिलाकर १२ मार्जन होते हैं. उसमें ११ वां भूमिमें और शिरपर जानना । ओं चित्रमृग्द्वयेनाथ चोपतिष्ठेदनन्तरम् ॥ १० ॥ संध्याद्वयेऽप्युपस्थानमेतदाहुर्मनीषिणः ॥ मध्ये खह उपर्यस्य विश्वाडादीन्छया जपेत् ॥ ११ ॥ तदसंसक्तपार्षणवी एकषादर्द्वपादिष ॥ कुर्यात्कृताञ्जिकिषि अध्वेबादुरथापि वा ॥ १२ ॥ यत्र स्यात्कृन्छ्भूषस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीषिणः ॥ भृषस्त्वं ब्रुवेत तत्र कृन्छ्रान्छ्रयो द्यवाप्यते ॥ १३ ॥

ितर ॐ चित्रं इत्यादि दो त्रज्वाओंसे सूर्य भगवान्की स्तुति करे ॥१०॥ दोनों संध्याओं के समयमें यही सूर्यका उपस्थान (स्तुति) है यह मनीषी (ज्ञानवान्) कहते हैं और मध्याहके समयमें इस स्तुति उपरान्त अपनी इच्छानुसार विभाइ इत्यादिकों जपे ॥ ११॥ इस स्तुतिके समयमे पृथ्वीपर ऐंडी न छगने पावे अथवा एक ही पैरसे खडा रहे; या अर्घ चरणसे खडा रहे इसके पीछे हाथ जोडकर ऊपरको दोनों भुजा उठाय सूर्यकी स्तुति करे १२॥ जिस कर्मके करनेमें अधिक कष्ट होता है, उस कर्ममें कल्याण भी अधिक होता है ॥ १३॥

तिष्ठेदुद्यनात्पूवा मध्यमामपि शक्तितः॥ आसीन उद्गमाञ्चानस्यां संध्यां पूर्वत्रिकं जपन्॥ १४॥

प्रातःकालकी संध्या उद्यसे पूर्व और मध्याहकी संध्या अपनी शक्तिके अनुसार करे, अर्थीत् मध्याहमें अथवा प्रातःकाल खडा होकर और सायंकाल सूर्यास्त होनेपर बैठके तीनों सूर्यकी स्तुतिके मन्त्रोंको जपता हुआ करे ॥ १४ ॥

एतरसन्ध्यात्रय प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति ॥ यस्य नारत्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ १५ ॥

यह तीन संध्या कही हैं, जिनमें ब्राह्मण्य स्थित है, जिनका इनमें आदर नहीं है वह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता ॥ १५॥

सन्ध्यालोपाश्च चिकतः स्नानशीलश्च यः सदा ॥ तंदोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तामिवोरगाः॥ १६॥

जो संध्याके न करनेसे भय करते हैं और जो सदा नियमित स्नान करते हैं सर्प जिस भांति गरुडके सामने नहीं जाते, उसी भांति सम्पूर्ण दोष उनके सभीप नहीं आते ॥ १६ ॥

वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहर्जपत् ॥ उपनिष्ठत्ततो रुद्धं सर्वाद्वा वैदिकाञ्चपात् ॥ १७ ॥ इति कात्यायनस्मृतावेकादशः खण्डः ॥ ११ ॥

प्रतिदिन प्रथमसे आरंभ करके यथाशक्ति वेदका विचार करे; उसके पीछे वा पहिले महादेवजीकी स्तुति करे॥ १७॥

इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायामेकादशः खण्डः समाप्तः ॥ ११ ॥

### द्वादशः खंडः १२,

अथाद्भिरत्पयेदेवान्सतिलाभिः पितृनिष ॥ नमस्ते तर्पयामाति आदाबोमिति च झुवन् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त आदिमें ॐ और अंतमें नमस्तर्पयामि (ॐ ब्रह्मणे नमस्तर्पयामि इत्यादि) कहता हुआ मनुष्य जलसे देवताओंका तर्पण करे और तिलसहित जलसे पितरोंका तर्पण करे ॥ १॥

ब्रह्माण विष्णुं रुद्रं प्रजापतिं वेदान् देवांरुङ्ग्दांस्पृषीन् पुराणाचार्यान् गंध-वानितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसो देवानुगान्नागान् सागरान्पर्व-तान् सितो दिव्यान्मनुष्यानितरान्मनुष्यान् यक्षावक्षांसि सुपर्णान् पिशाचान् पृथिवीमोषधीः पश्चन्वनस्पतीन् भूतग्रामं चतुर्विधमित्युपवीत्यथ प्राचीनावीती यम यमपुरुषान् कव्यवाहमनळं सोमं यममर्य्यमणमिष्धात्तान् सोमपीथान् बर्हिषदे।ऽथ स्वान् पितृन् सकृत् सकृत्मातामहांश्वेति प्रतिपुरुषमभ्यस्येज्जयेष्ठ-श्रातृश्वशुरिपतृब्यमातुलाश्च पितृवंशमातृवंशी य चान्ये मत्त उदकमहीन्ति तांस्तर्पयामीत्ययमवसानाञ्जलिरथ श्लोकाः॥ २॥

कम उसका यह है-ज़हा, विष्णु, रुद, प्रजापित, वेद, देव, छंद, ऋषि, पुराणाचार्य, गंघर्व, इतर, मास, सावयव, संवत्सर, देवी, अप्सरा, देवानुग, नाग, सागर, पर्वत, सित्, दिव्य मनुष्य, इतर मनुष्य, यक्ष, रक्षः, सुपर्ण, पिशाच, पृथ्वी, ओवधी, पश्च, वनस्पति, भूत-ग्राम चतुर्विध इनका तर्पण सव्य होकर (सीधे बांधें कन्धेपर जनेऊ रखकर) करे; फिर अपसव्य हो (दिहने कंधेपर जनेऊ रख) कर यम, यमपुरुष, कव्यवाह, अनल, सोम, वम, अर्थमा, अग्निष्वाच, सोमपीय, बर्हिषद् इनके अनंतर अपने पितरों (पिता, पितामह, प्रमितामह) का और मातामहों (मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह) का एक र वार तर्पण करे और पितरोंका नाम ले ज्येष्ठश्राता, धश्चर, पितृव्य (चचा), मातुल (मामा) फिर जो पिता माताके वंशमें उत्पन्न हुए है अथवा जो मृत्युको प्राप्त होकर जलकी इच्छा करते हैं उनको तृप्त करता हूं, यह कहकर सबसे पीछेकी अंजुली दे, इसके उपरान्त अब श्लोक कहते हैं ॥ २॥

छायां यथेच्छेच्छरदातपार्तः पयः पिपासः क्ष्मधितोऽलमन्नमः ॥ बालो जनित्रो जननी च बालं योषित्युमांसं पुरुषश्च योषाम् ॥ ३ ॥ तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ विष्रादुद्कमिच्छन्ति सर्वाम्युद्यकृद्धि सः ॥ ४ ॥ तस्मारसदेव कर्त्तव्यमकुर्वन्महत्तेनसा ॥ युज्यते ब्राह्मणः कुर्व्वन्धिमेतदिभक्तिं हि ॥ ५ ॥ जिस भांति शरद ऋतु (कार कार्तिक ) में यह मनुष्य धूपसे दुः खित हो छायाकी इच्छा करता है उसी भांति तृषाबाला मनुष्य जलकी, क्षुधाबाला मनुष्य अलकी, बालक माताकी और माता बालककी, खी पुरुषकी और पुरुष खीको इच्छा करते हैं ॥ ३ ॥ इसी प्रकार स्थावर और जंगम यह सम्पूर्ण प्राणी ब्राह्मणसे जलकी इच्छा करते हैं; कारण कि ब्राह्मण सभीके अभ्युद्य करने (बढाने ) वाले हैं ॥ ३ ॥ इस कारण ब्राह्मण सर्वदा तर्पण करे; जो तर्पण नहीं करता है वह महापापका भागी होता है और जो करता है, वह इस जगतका पालन करता है ॥ ५ ॥

अस्पत्वाद्धोमकालस्य बहुत्वात्स्नानकर्म्मणः ॥ प्रातर्न तनुयास्नानं होमलोपो हि गर्हितः ॥ ६ ॥ इति कात्यायनस्मृतौ द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥

हवनका समय बहुत योदा है और स्नानका कर्म अधिक है, इस कारण होमके पहले मात:कालमें विस्तार भावसे स्नान न करे कारण कि होमका लोप होना निंदित है ॥ ६ ॥ इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां द्वादशः खंडः समाप्तः ॥ १२ ॥

# त्रयोदशः खंडः १३.

पञ्चानामथ सत्राणां महत्तामुच्यते विधिः॥ यैरिष्ट्रा सततं विप्रः प्राप्तुयात्सद्य शाश्वतम् ॥ १॥

इसके उपरान्त उत्तम पांच यज्ञोंकी विधि कहता हूँ, जिनके निरन्तर करनेसे बाह्मण सना-तन (वैकुंठ) स्थानको जाता है ॥ १ ॥

देवभूतिपतृब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात् ॥ महासत्राणि जानीयात्त एवेह महामखाः॥ २ ॥

देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञ, कमानुसार इन पांच यज्ञोंको महा स त्र जानना उचित है; और यही पांच इस गृहस्थ आश्रममें महायज्ञ कहे हैं॥ २॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ॥
होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिष्जनम् ॥ ३ ॥
श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्पिञ्यो बलिश्थापि वा ॥
यश्च श्रुतिज्ञपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स चोच्यते ॥ ४ ॥
स चार्वाक्तर्पणात्कार्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः ॥
वैश्वदेवावसाने वा नान्यत्रतौ निमित्तिकात् ॥ ५ ॥
अप्यकमाज्ञायद्विष्रं पितृयज्ञार्थसिद्धये ॥
अदैवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यम्थापि वा ॥ ६ ॥

अप्युद्धत्य यथाशक्ति किंचिदत्रं यथाविधि ॥ पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहर्द्धिजे ॥ ७ ॥ पितृभ्य इद्मित्युक्तवा स्वधाकारमुदीरयेत् ॥ हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदर्थं निनयेदपः ॥ ८ ॥

बहायज्ञ पढाना है, पितृयज्ञ तर्पण है, दैवयज्ञ हवन है, बलिवेश्वदेव भूतयज्ञ है और मनुष्य यज्ञ अतिथिका पूजन हैं ॥ ३ ॥ अथवा श्राद्धकी वा पितरोंकी बलिको पितृयज्ञ कहा है और जो कि श्रुतिका जयकहा है उसको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं ॥ ४ ॥ ब्रह्मयज्ञको वर्पणसे पहले करे; अथवा प्रात:कालके हवनसे और वैश्वदेवके पीछे करे, किसी विशेष कारणके बिना अन्य समयमें न करे॥ ५ ॥ यदि (एकसे) अन्य भी (द्वितीयादिक ब्राह्मण) श्राद्धालका भोजनकर्त्ता वा भोजनको सामग्री ही न मिले तो विश्वदेवोंके विना ही एक ब्राह्मणको पितृयज्ञकी सिद्धिके निमित्त अवस्य भोजन करावे॥ ६ ॥ (यदि इतना भी न हो सके तो) अपनी शक्तिके अनुसार थोडासा भी अल्ल निकाल कर विधिसहित पितर और मनुष्योंके निमित्त ब्राह्मणको प्रतिदेन दे॥ ७ ॥ "पितृभ्य इदम्" यह कह कर "स्वधा" शब्दका प्रयोग करे, सनकादि मनुष्योंके लिये इन्तकारका प्रयोग करे एवं पितृ और मनुष्योंके के लिये जल भी दे॥ ८ ॥

सुनिभिद्धिरशनस्रकं विप्राणां मर्त्यवासिनां नित्यम् ॥ अहिन च तथा तमस्विन्यां सार्द्धं प्रथमयामान्तः ॥ ९ ॥ सायंप्रातवैंश्वदेवः कर्तव्यो बलिकम्मं च ॥ अनरनतापि सततमन्यथा किल्विषी भवत् ॥ १० ॥

मुनियोंने भूलोकवासी ब्राह्मणोंको दो समय (दिन और रात्रिमें) भोजन करना कहा है, एक नार तो डेढ पहर दिन चढे तक दिनमें और एकवार डेढ पहर रात गये तक ॥ ९ ॥ यदि भोजन न करे तो भी सायंकाल और प्रातः कालको नलिवैश्वदेव करे, जो इस भांति नहीं करता है वह महापापका भागी होता है ॥ १० ॥

अमुष्मै नम इत्येवं बालिदानं विधीयते ॥ बिलिदानप्रदानार्थं नमस्कारः कृतो यतः ॥ ११ ॥ स्वाहाकारवष्ट्कारनमस्कारा दिवौकसाम् ॥ स्वधाकारः पितृणां च हन्तकारो नृणां कृतः ॥ १२ ॥ स्वधाकारेण निनयेत्पित्र्यं बलिमतः सदा ॥ तद्प्येके नमस्कारं कुर्विते नेति गौतमः ॥ १३ ॥

"अमुष्मै ( जिसको दान दिया जाता है उसके नामका उल्लेख है ) नमः" कहकर बलि देनेकी विधि कही है, कारण कि बलिके लिये नमस्कार किया गया है ॥ ११ ॥ देवताओं को

( देनेके समयमें स्वाहा, वषद्, नमस्कार और पितरोंको ( देते समय ) स्वधा और मनु-ब्योंको ( देते समय ) में हंतकार करना कहा है ॥ १२ ॥ इस कारण स्वधा कहकर पित-रोंको सर्वदा बिल दे, उसके पीछे नमस्कार करे, कोई ऋषि तो यह कहते हैं; और गौतम अर्षि वह कहते हैं कि न करे ॥ १३॥

> नावराद्धर्या बलयो भवंति महामाजारेश्रवणप्रमाणात् ॥ एकत्र चेदविकृष्टा भवंतीतरेतरसंसक्ताश्च ॥ १४ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ त्रयोदशः खण्डः॥ '१३॥

बिल अपनी ऋदिसे कम नहीं होती, सनातन मार्गका जो श्रवण (श्रुति ) है, इसमें वही प्रमाण है; यदि विना व्यवधान हुए अथवा परस्पर सम्बन्ध हो तो एक स्थानपर ही बिल दे दे ॥ १४ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाठीकायां त्रयोदशः खंडः समाप्तः ॥ १३ ॥ चतुर्दशः खंडः १४.

अतस्तद्धिन्यासो वृद्धिपिंडानिवोत्तरांश्चतुरो बर्लान्निदध्यात् ॥ पृथिव्ये वायवे विश्वेम्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सन्यत एतेषामेकैकमद्य औषधिवनस्पति-भ्य आकाशाय कामायत्येतेषामपि मन्यव इन्द्राय वासुक्ये ब्रह्मण इत्येते-षामापि रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुर्दश नित्या आका-श्रमृतयः काम्याः सर्वेषामुभयतोऽद्भिः परिषेकः पिडवच्च पश्चिमा प्रति-पत्तिः॥१॥

इसके उपरान्त बिक देनेके कमको कहते हैं नांदी मुखके पिंडों के समान चार बिल उत्तर-दिशामें दे; पृथ्वी, वायु, विश्वेदवा प्रजापति ४ इनके दक्षिणमें जल, ओषि, वनस्पति आकाश, काम, मन्यु, इन्द्र, वासुकि, ब्रह्मा और रक्षोजन, सबसे दक्षिण दिश्रामें पितरोंके लिये यह १४ सब ही बिल नित्य ( आवश्यक ) हैं; और आकाश इत्यादि बिल इच्छाकी देनेवाली हैं: सम्पूर्ण बलियोंके दोनों पार्शोंको जलसे सीचे, इससे पिछले कर्मको विण्डके समान जाने ॥ १ ॥

> न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोतिवलिकर्मणी ॥ पूर्व निरयविशेषोकं जुहोतिबलिकम्मणोः॥ २॥ काममंते भवेयातां न तु मध्ये कदाचन ॥ नैकस्मिन्कर्मणि तते कर्म्मान्यदापतेद्यतः॥ ३॥ अग्न्यादिगौतमाद्यको होमः शाकल एव च ॥ अनाहिताग्रेरध्येष युज्यते बल्लिभिः सह॥ ४ ॥

हवन और बिलकर्म यह सामान्य कर्ममें नहीं होते; कारण कि हवन और बिलकर्मको नित्य कर्मसे विशेष कहा है ॥ २ ॥ यदि इच्छा हो तो इन्हें मनुष्य कर्मके अन्तमें कर सकता है, परन्तु बीचमें कभी नहीं कर सकता; कारण कि एक कर्मके प्रारम्भ होने पर दूसरे कर्म का प्रारंभ करनेकी विधि नहीं है ॥ ३ ॥ गौतम आदि ऋषिका कहे अग्नि और शाकल होमको बिलके साथ अनाहिताग्नि भी कर सकता है ॥ ३ ॥

स्पृष्ट्वा यो वीक्ष्यमाणोऽपिं कृतांजिलपुटस्ततः ॥ वामदेव्यजपात्पूर्व प्रार्थयेद्द्विणोद्यम् ॥ ५ ॥ आरोग्यमायुरैश्वर्यं धीर्धृतिः शं बळं यशः ॥ ओजो वर्चः पश्चन्वीर्यं बह्म ब्राह्मण्यमेव च ॥ ६ ॥ सौभाग्यं कर्मसिद्धि कुलज्येष्ठयं सुकर्तृताम् ॥ सर्वमेत्रसर्वसाक्षिन्द्विणोद् रिरीहि नः ॥ ७ ॥

इसके उपरान्त आचमन कर अग्निका दर्शन करता हुआ हाथ जोड कर वामदेवके सूक्तके जपसे प्रथम ऐश्वर्यकी वृद्धिकी प्रार्थना करे ॥ ५ ॥ "आरोग्य ऐश्वर्य, आयु, बुद्धि, धैर्ग्य, मंगल, बल, यश, ओज, तेज, पशु, वीर्य, वेद, ब्राह्मणत्व ॥ ६ ॥ सौभाग्य,कर्मकी सिद्धि, उत्तम कुल, उत्तम कर्त्ववता यह सम्पूर्ण पदार्थ सबके साक्षी कुबेर हमें दें"॥ ७ ॥

न ब्रह्मयज्ञाद्धिकोऽस्ति यज्ञो न तत्त्रदानात्परमस्ति दानम्॥ सर्वे तदन्ताः कतवः सदाना नान्तो दृष्टः कैश्विदस्य द्विकस्य॥८॥

ब्रह्मयज्ञसे अधिक यज्ञ नहीं है और उसके दानसे अधिक दान नहीं है, इस कारणसे इन दोनों के अन्तकों किसीने भी नहीं देखा ॥ ८॥

ऋचः पठन्मधुषयःकुल्वाभिस्तर्पयेत्सुरान् ॥ धृतामृतौषकुल्वाभिर्वजूष्यपि पठेन्सदा ॥ ९ ॥ सामान्यपि पठन्सोमघृतकुल्वाभिरन्वहम् ॥ मेदःकुल्वाभिरपि च अथवीगिरसः पठन ॥ १० ॥

नित्य ऋग्देवका पाठ कर शहद और दूधकी कुल्याओंसे देवताओंको तर्पण करता है, यजुर्वेदके पढनेसे घृत और अमृतकी कुस्याओंसे देवताओंको तर्पण करता है।। ९॥ प्रति-दिन सामवेदके पढनेसे सोम और घृतकी कुल्याओंसे, अथर्वाङ्गिरसके पढनेसे मेदाकी कुल्याओंसे॥ १०॥

मांसक्षीरोदनमधुकुल्याभिस्तर्पयेत्पठन् ॥ वाकोवाक्यपुराणानि इतिहासानि चान्वहम् ॥ ११ ॥ ऋगदीनाभन्यतममेतेषां शाक्तितोऽन्वहम् ॥ पठन्मध्वाज्यकुल्याभिः पितृनपि च तर्पवेद्य॥ १२ ॥

ते तृप्तास्तर्पयंत्येनं जीवंतं प्रेतमेव च ॥ कामचारी च भवति सर्वेषु सुरसद्मसु ॥ १३॥ गुर्वंध्येनो न तं स्पृशेत्पंक्तिं चैव पुनाति सः ॥ यं यं कतुं च पठति फलभाकस्य तस्य च ॥ १४ ॥ वसुपूर्णा वसुमती त्रिद्रिफलमाप्नुयात् ॥ ब्रह्मयज्ञाद्पि ब्रह्मदानमेवातिरिच्यते:॥ १५॥

इति कात्यायनस्पृती चर्तुदशः सण्डः ॥ १४ ॥

प्रति दिन वाकोबान्य, पुराण और इतिहास इनके पढनेसे मांस, दूध और ओदन, मधु इनकी कुल्याओंसे मनुष्य देवताओंको तृप्त करता है।। ११॥ ऋग्वेद इत्यादि इन सबके बीचमें प्रतिदिन यथाशक्ति जिस किसी शास्त्रके पढनेसे शहद घीकी कुल्याओंसे पितरोंको भी तृप्त करता है ॥ १२ ॥ उससे देवता और पितृगण इस भांति तृप्त हो कर तृप्त करानेवाले मनुष्यको जीवित अवस्थामें और मृतक अवस्थामें भी तृप्त करते हैं; और वह मनुष्य अपने इच्छानुसार सम्पूर्ण देवताओं के ( स्वर्गों ) में जानेवाळा होता है ॥ १३ ॥ इसको कोई महा पापी भी स्पर्श नहीं कर सकता और जिस पंक्तिमें बैठता है उसकों भी पवित्र कर देता है; और जिस २ यज्ञको वह पढता है वह पाठकारी मनुष्य उसी२ यज्ञके करनेका फल पात करता है ॥ १४ ॥ धनसे भरी हुई प्रथ्वीके तीन वार दान करनेके फलको पाता है, ब्रह्म-यज्ञसे अधिक एक ब्रह्म (विद्या ) का ही दान है।। १५॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां चतुर्दशः खंडः समाप्तः॥ १४ ॥

पंचदशः खंडः १५.

ब्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या परिकीर्तिता ॥ कर्मातेऽनुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका भवेत् ॥ १ ॥ यावता बहुभोकुस्तु तृप्तिः पूर्णेन विद्यते ॥ नावराद्धर्यमतः कुर्यारपूर्णपात्रमिति स्थितिः ॥ २ ॥

जिस कर्ममें जो दक्षिणा कही गयी है, कर्मके अन्तर्मे ब्रह्माको वही दक्षिणा दे, यदि किसी कर्मके अन्तर्मे न भी हो तो वह दक्षिणा पूर्णपात्रकी होती है।। १।। जितने अन्नसे बहुत खानेवाले मनुष्यकी तृप्ति हो उतने ही अन्नसे पात्रको पूर्ण करे, इससे कम न करे यह नियम है ॥ २॥

> विद्ध्याद्धौत्रमन्यश्रेद्दिणाईहरो भवेत्॥ स्वयं चेद्रुभयं कुर्यादन्यस्मै प्रतिपाद्येत् ॥ ३॥

१ जिसमें "किरिवदावपनं महत्" (स्थान कौनसा बडा है) "भूमिरावपनं महत्" (भूमि बडा स्थान है ) इस प्रकारका प्रश्नोत्तर है उस प्रन्थका नाम वाकीवाक्य है ॥

स्मृतिः ९]

यदि यह समझा जाय कि आधी दक्षिणा ब्रह्मा लेगा और आधी होताकी होगी तो होताको ही ब्रह्मा बना ले: यदि होता और ब्रह्माका कर्म स्वयं ही कर ले तो किसी औरको दक्षिणारूप पूर्णपात्र दे दे॥ ३॥

कुळिलिंजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम् ॥ नातिकमेत्सदा दित्सन्य इच्छेदात्मनो हितम् ॥ ४ ॥

अपने हितकी इच्छा करनेवाला मनुष्य वेदपाठी कुलपुरोहित और समीप बैठे हुए अथवा रहनेवाले कुलगुरुको त्यागकर दूसरेको दान न दे, अर्थात् इन्हींको दे ॥ ४॥

> अहमस्में ददामीति एवमाभाष्य दीयते ॥ नैतावपृष्ट्वा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि ॥ ५ ॥ दूरस्थाम्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम् ॥ इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥ ६ ॥

दान देनेके समयमें '' में इनको देता हूं'' यह कहकर दान दिया जाताहै. इन (पूर्वोक्त) दोंनोंके विना पूछे हुए जो दान सुपात्रको भी दिया जाय तो उसका फल दाताको नहीं होता ॥ ५ ॥ इन दोनोंके परदेशमें रहने पर उत्तम वस्तुको मन ही मनमें इन दोनोंको अर्पण करके पीछे दूसेर मनुष्यको दान कर दे यह श्रेष्ठ दानकी विधि है ॥ ६ ॥

सन्निकृष्टमधीयानं ब्राह्मणो यो व्यतिक्रमेत् ॥ यहदाति तमुझंष्य ततः स्तेयेन युज्यते ॥ ७ ॥

पढ़नेमें चतुर पास बैठे हुए अथवा रहनेवाले ऐसे ब्राह्मणको त्याग कर जो मनुष्य दूसरेको दान देत: है; उस द्रव्यको जितना दिया है उतने ही द्रव्यकी चोरीके फलको पाप्त होता है ॥ ७॥

यस्य त्वेकगृहे मूखों दूरस्थश्च गुणान्वितः ॥
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूखें व्यतिकमः ॥ ८ ॥
बाह्मणातिकमो नास्ति विषे वेदविवर्जिते ॥
उवलन्तमिमुनसृज्य नहि भस्मनि हृयते ॥ ९ ॥

मूर्स जिसके घरमें है और गुणी पुरुष दूर देशमें है, तो वह गुणवान् मनुष्यको ही दान करे, कारण कि मूर्सके उल्लंघन करनेमें दोष नहीं कहा है ॥८॥ वेदसे रहित बाझणके उल्लंघन करने दोष नहीं है, कारण कि प्रज्वलित अग्निको छोडकर कोई भी भइममें आहुति नहीं देता ॥ ९ ॥

आज्यस्थाली च कर्तन्या तैजसद्दन्यसंभवा ॥ महीमयी वा कर्तन्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ॥ १० ॥ आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं तु कारयेत् ॥ सुदृढामव्रणां भद्रामाज्यस्थालीं प्रचक्षते ॥ ११ ॥ घृतकी सम्पूर्ण आहुतियों में तैजस द्रव्य ( सुवर्ण आदि ) की वा मिट्टीकी आज्यस्थाली ( बीका पात्र ) करना चाहिये ।। १०।। आज्यस्थालीका प्रमाण अपने इच्छानुसार कर ले परन्तु जो छिदहीन दढ है उसे ही विद्वान् आज्यस्थाली कहते हैं ।। ११ ॥

तिर्यगूर्धं समिन्मात्रा दृढा नातिबृहन्सुखी ॥
मृन्मय्योदुंवरी वापि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥ १२ ॥
स्वशाखोक्तः प्रसुस्विन्नो ह्यद्ग्धोऽकठिनः शुभः ॥
न चातिशिथिन्नः पाच्यो न चरुश्चारसस्तंथा ॥ १३ ॥

जो तिरछी ऊँची समिधके समान हो और दृढ हो और मुख चौडा न हो वह चरू-स्थाली (साकल्यपात्र) श्रेष्ठ है ॥ १२॥ जिसे अपनी शाखा में कहा है, जिसमें जल न दृपके, जला न हो, कडा न हो, देखनेमें सुन्द्र हो, कडा व बहुत गीला न हो और रसयुक्त ऐसे चरको पकावे ॥ १३॥

इध्मजातीयमिध्मार्धप्रमाणं मेक्षणं भवेत् ॥ वृत्तं चांगुष्ठपृथ्वप्रमवदानकियाक्षमम् ॥ १४॥ एषैव दर्ज्वी यस्तत्र विशेषस्तमहं बुवे ॥ दर्ज्वी द्यंगुलपृथ्वप्रा तुरीयोनं तु मेक्षणम् ॥ १५॥

जिस काष्ट्रका इध्य हो उसी काष्ट्रके इध्यके बराबर गोल और अंगूठंके समान मोटे अग्र-भागवाला चरुके चलानेमें सामर्थ्यवान् हो ऐसा मेक्षण (कलछी) होती है ॥ १४॥ इसीको द्वीं कहते हैं, जो द्वींमें विशेष है उसे भी मैं कहता हूँ, द्वींका अग्रभाग दो अंगुल मोटा होता है और मेक्षण उससे मुटाईमें आधा अंगुल कम होता है ॥ १५॥

मुसलेल्यले वार्से स्वायते सुदृढे तथा ॥ इच्छाप्रमाणे भवतः शूर्प वैणवभेव च ॥ १६ ॥ दक्षिणं वामतो बाह्यमात्माभिमुखमेव च ॥ करं करस्य कुवींत करणेऽन्यब कर्मणः ॥ १७॥

काठके मूसल और ओखल होते हैं, इन्हें चौंडा और दृढ अपने इच्छानुसार प्रमाणका बनाले और सूप बांसका होता है।। १६॥ दृहिने हाथको बार्ये हाथसे आगे अपने सम्मुख रक्से, इन्होंको कर्मीमें करना चाहिये॥ १७॥

कृत्वाग्न्यभिमुखौ पाणी स्वस्थानस्थौ सुसंयतौ ॥ प्रदक्षिणं तथासीनः कुयीत्परिसमूहनम् ॥ १८ ॥ बहुमात्रा परिधय ऋजवः सत्वचोऽत्रणाः ॥ त्रयो भवन्ति शीणांत्रा एकेषां तु चतुर्दिशम् ॥ १९ ॥ प्रागमाविक्षिभः पश्चादुद्यमथापरम् ॥ न्यसेत्परिधिमन्यं वेददगयः सपूर्वतः ॥ २० ॥ पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यथावत् स्थित हुए सावधान हो दोनों हाथ अमिके सम्मुख करके दक्षिण दिशामें वैठकर परिसमूहन करे ( बुहारे ) ॥ १८ ॥ भुजाकी बराबर, बकल-सहित विना घुनी हुई आगेसे फटी कोमल तीन परिधि होती हैं; किन्हीं २ ऋषियों के मतके अनुसार चारों दिशाओं में चार होती हैं ॥ १९ ॥ एक बलिसे पीछे ऐसी परिधि होती है जिसका अम्रभाग पूर्वदिशामें हो; और उत्तरको दूसरीका अम्रभाग होता है, और तीसरी परिधिका अम्रभाग भी उत्तरकी ओरको होता है; और यह पूर्वमें रक्खी जाती है अर्थात दक्षिणदिशामें नहीं होती ॥ २० ॥

यथोक्तवस्त्वसंपत्ती ग्राह्यं तदनुकारि यत्॥ यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शालयः॥ २१॥

इति कात्यायनस्मृतौ पंचदश्चः खण्डः ॥ १५ ॥

यदि शास्त्रमें कही हुई वस्तु न मिले तो उसके समानको ही ग्रहण करे, जैसे कि जौके समान गेहूं है और धानके समान सफेद चावल होते हैं॥ १५॥

इति कात्यायनस्मृतौ आषाटीकायां पंचद्शः खंडः समाप्तः ॥ १५॥

## षोडशः खंडः १६.

पिंडान्वाहार्य्यकं श्राद्धं शीण राजनि शस्यते ॥ वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १ ॥

पिण्डान्वाहार्यक ( जो अमावसके दिन होता है ] श्लीण चन्द्रमाके दिन और दिनके तीसरें पहरमें होता है, अति सन्ध्याके समीप कालमें न करें ॥ १ ॥

यदा चतुर्द्शी यामं तुरीयमनुप्रयेत् ॥
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते ॥ २ ॥
यदुक्तं यदहहत्वेव दर्शनं नैति चन्द्रमाः ॥
अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥ ३ ॥
यच्चोक्तं दश्यमानेऽपि तच्चतुर्दश्यपेक्षया ॥
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निर्व्वपेत् ॥ ४ ॥

जिस दिन चतुर्दशी तीन पहर वा तीन पहरसे कुछ अधिक काल तक स्थित रहे और अमावस्थाकी हानि हो उसी दिन श्राद्ध करना कहा है ॥ २ ॥ जिस दिन चन्द्रमा न दीखे इसी ( पूर्वोक्त ) चतुर्दशीके दिन अमावसके अनुरोधसे क्षीण चन्द्रमाके दिन श्राद्ध करना उचित है, यह भी जानना कर्तव्य है ॥ ३ ॥ और किसीने ऐसा भी कहा है कि जिस दिन चन्द्रमा दिखायी न दे तो भी श्राद्ध करे, यह अनुरोध चतुर्दशीके अनुरोधसे है; परन्तु अमा॰ वसकी प्रतीक्षा देखे, अथवा चतुर्दशीके अन्तमें ही पिण्ड दे ॥ ४ ॥

अष्टमें इते चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः ॥ अमावास्याष्ट्रमांशे च पुनः किल भवदेणुः ॥ ५ ॥

जिस समय चतुर्दशीका आठवां भाग होता है उसी समय चन्द्रमा श्लीण होता है और अमावस्थाके आठवें भागमें अणु ( सूक्ष्म ) रूप हो जाता है ॥ ५ ॥

आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्टस्य या भवेत् ॥ विशेषमाभ्यां द्ववते चन्द्रचारविद्रो जनाः ॥ ६ ॥ अत्रेन्दुराधे प्रहरेजितिष्ठते चतुर्थमागोनकलावशिष्टः ॥ तदन्त एव क्षयमेति कृत्त्रमेवं ज्योतिश्वकविद्रो वदन्ति ॥ ७ ॥ यस्मिन्नव्दे द्वादशैकश्च यन्यस्तिस्मिस्तृतीयया परिहर्श्यो नोपजायते ॥ एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा क्षीणे तस्मिन्नपराह्ने च दद्यात् ॥ ८ ॥

चन्द्रमाकी गति जाननेवाले कहते हैं कि अगहन और ज्येष्ठकी अमावस इन दोनों में चन्द्रमाकी गित विशेष होती है।। ६ ॥ (परन्तु ) इन दोनों (अमावसों ) में पहले पहरमें तो चन्द्रमा रहता है और एक कला का चौथा माग रहता है, इसके उपरांत सम्पूर्ण क्षय हो जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रके जाननेवाले कहते हैं ॥ ७॥ तेरह महीने जिस सम्वत्में हों उसमें तीसरे पहरके उपरांत चौदसके दिन चंद्रमा दिखायी न दे तब इस भांति चन्द्रमाकी गति जानकर क्षीण चंद्रमाके समयमें मध्याहके उपरांत पिण्ड दे॥ ८॥

स्रोम्मिश्रा या चतुर्द्श्या अभावास्या भवेत्कचित् ॥ स्रावितां तां विद्वः केचिद्रताध्वामिति चापरे ॥ ९ ॥ वर्द्धमानाममावास्यां लभेचेदपरेऽहनि ॥ यामांस्रीनिधकान्वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत् ॥ १० ॥ पक्षादोवेव कुर्वित सदा पक्षादिकं चरुम् ॥ पूर्वाह्य एव कुर्वन्ति विद्येऽप्यन्ये मनीषिणः॥ ११ ॥

यदि कदाचित् अभावसमें चतुर्दशीका मेल हो जाय तो उसे कोई तो खर्विता और कोई गताध्वा कहते हैं ॥९॥ यदि दूसरे दिन तीन पहर वा उससे भी अधिक अमावस हो तो उस दिन पितृयज्ञ ( श्राद्ध ) होता है ॥ १०॥ पक्षकी आदिका चरु ( गोदु धर्मे पद्धाय सट्टीका चावल ) पक्षकी आदिमें मध्याहके समयमें पूर्व विद्धमें करे, यह किन्ही ज्ञानी ऋषिओंका कथन है ॥ ११॥

सिपतुः पितृकृत्येषु हाधिकारो न विद्यते ॥ न जीवन्तमतिकम्य किंचिदद्यादिति श्रुतिः ॥ १२ ॥ बेदमें ऐसा लिखा है कि मनुष्य पिताके जीवित रहते हुए पितृकर्म में अधिकारी नहीं है, जीवित पिताको अक्षादि दान छोडके अन्य कुछ भी पितृकर्म न करे ॥ १२ ॥ पितामहे जीवति च पितुः प्रेतस्य निर्व्येत् ॥ पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवचेत्प्रपितामहः ॥ १३ ॥ पितुः पितुः पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च ॥ कुर्यात्पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १४ ॥

पिता, पितामह, प्रपितामह इन तीनोंको तीन पिण्ड देना उचित है और यदि पिताकी मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हो तो प्रपितामह, बुद्ध प्रपितामह तथा अपना पिता इनके लिये तीन पिण्ड दे प्रपितापह जीवित हो ॥ १३॥ तो बुद्धप्रपितामह, और पितामह तथा अपना पिता इनके लिये वह मनुष्य तीन पिण्ड दान करे जिसका प्रपितामह मर गया हो वह पिता, पितामह, बुद्ध प्रपितामह इनको पिण्डदान करे ॥ १४॥

जीवन्तमतिद्याद्वा प्रेतायात्रोदके द्विजः ॥ पितुः पितृभ्यो वा द्यात्स पितेत्यपरा श्रुतिः ॥ १५ ॥

यह दूसरी श्रुति है कि जीते हुएका उछंघन कर ब्राह्मण मरे हुएको अन्न और जल दे और जीवित्पितृक पुरुष अपने पिताके पितरोंको दे, कारण कि वे मरे हुए भी उसके पिता (रक्षा करनेवाले) हैं॥ १५॥

पितामहः पितुः पश्चात्वंचत्वं यदि गच्छति ॥ पौत्रेणकादशाहादि कर्तव्यं श्राद्धबोडशम् ॥ १६ ॥ नैतत्पौत्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्वेतिपतामहः॥

यदि पितामह पितासे पीछे मरे तो पोता एकादशाह आदि सोलह श्राद्धकरे ॥ १६ ॥ परन्तु पितामहके यदि कोई और पुत्र हो तो पोता नहीं करे।

पिताकी सर्विडी करके पुत्र ही प्रत्येक महीने २ में मासिक श्राद्ध करे ॥ १७ ॥ पिताकी सर्विडी करके पुत्र ही प्रत्येक महीने २ में मासिक श्राद्ध करे ॥ १७ ॥ असंस्कृती न संस्काय्यों पूर्वी पौत्रप्रपीत्रकेः ॥ पितरं तत्र सन्कुर्यादिति कात्यायनोऽव्ववीत् ॥ १८ ॥ पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्धं पापकृतापि वा ॥ पितामहेन पितरं संस्कुर्यादिति निश्चयः ॥ १९ ॥

यदि पितामह आदि संस्कारहीन हों तो पोते प्रपोते उनका संस्कार न करे यदि पिता संस्कार-हीन हो तो पुत्रको उसका संस्कार करना उचित है. यह कात्यायन ऋषिका वचन है ॥ १८ ॥ यह तो निश्चय ही है कि पापी भी शुद्धकी संगतिसे शुद्ध होता है इस कारण यदि पितामह पापी भी हो तो उनके संग ही पिताका संस्कार ( श्राद्ध आदि ) करना पुत्रको उचित है ॥ १९ ॥

> बाह्मणादिहते ताते पतिते संगवर्जिते ॥ व्युट्कमाच सृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥ २० ॥

यदि पिता बाह्मण आदिसे मरा हो, पितत हो वा संगते हीन हो या फाँसी खाकर मरा हो तो भी उन्हें और जिनको यह देते हों उन्ही सबको दे ॥ २०॥

मातुः सर्पिडीकरणं पितामह्या सहोदितम् ॥ यथोक्तेनव कल्पेन पुत्रिकाया न चे सुतः ॥ २१ ॥

माताकी सिपंडी शास्त्रोक्त विधिके अनुसार दादीके साथ ही करनी उचित है;यदि कन्याका ( जो कि इस प्रतिज्ञासे विवाही जाती है कि इसके जो लडका होगा उसे मैं लंगा ) उसका पुत्र न हो ।। २१॥

> न योषिद्भचः पृथग्दद्यादवसानदिनाहते ॥ स्वभर्तृपिंडमात्राभ्यस्तृपिरासां यतः समृता ॥ २२ ॥

मृत्युके अविरिक्त स्त्रियोंको पतिसे पृथक् (पिंडादि) न दे कारण कि अपने र पतिके भागसे ही उनकी तृप्ति होती है ॥ २२॥

मातुः प्रथमतः विंडं निर्व्वपेरपुत्रिकासुतः ॥ द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ २३ ॥ इति कात्यायनस्मृतौ षोड्यः सण्डः ॥ १६ ॥

पुत्रीका पुत्र पहिला पिंड माताको, दूसरा नानाको और तीसरा पिण्ड परनानाको दे ॥२३॥ इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां पाडेशःखंडः समाप्तः॥ १६॥

सप्तद्शः खंडः १७.

पुरतो यात्मनः कुर्यात्सा पूर्वा परिकीर्त्यते ॥ मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तद्दक्षिणत उत्तमा ॥ १ ॥ वार्ष्विपिदङ्मुखान्तास्ताः कार्य्याः सार्द्धागुलान्तराः ॥ तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोन्किरेत् ॥ २ ॥

अपने सम्मुख जो कुशा रक्ली जाती है उसे पूर्वा कुशा कहते हैं और जो पूर्वासे दक्षिणकी ओरको रक्खी जाती है उसे मध्यमा कहते हैं; और जो मध्यमासे दक्षिणकी तरफ रक्खी जाती हैं उन्हें उत्तमा कहते हैं ॥१॥ इन तीनोंको इस मांति क्रमानुसार रक्खे, वायव्यदिशामें जड, और अग्निदिशामें अग्रमाग हो और डेढ अंगुलका बीच रहे; अग्रमाग तो इन तीनोंका पैना और बीचका भाग जोके समान हो, जिस मांति नावका आकार होता है ॥ २॥

शंकुश्व खादिरः काय्यों रजतेन विभूषितः ॥ शंकुश्वैवोपवेशश्व द्वादशांगुल इष्यते ॥ ३ ॥

खरका शंकु बनावे, फिर उसे चांदीसे भूषित करे, शंकु और उपवेश (पितृवेश पितरों के बैठनेकी कुशा) का प्रमाण बारह अंगुलका है ॥ ३॥ अग्न्याशाग्रैः कुशैः कार्य्य कर्षूणां स्तरणं वनैः॥ दक्षिणान्तं तद्ग्रैस्तु पितृयज्ञे परिस्तरेत्॥४॥

कुशाओंका अग्रभाग अग्निदिशाकी ओर करके कुशाओंसे कर्चुओंको विछावे और दक्षिण-को अग्रमागवाली कुशाओंका कर्नु ( कुशाओंका विछोना ) पितरोंके आद्धमें विछावे ॥ ४ ॥

> स्वगरं सुराभि ज्ञेयं चंदनादिविलेपनम् ॥ सौवीरांजनामित्युक्तं पिंजलीनां यदंजनम् ॥ ५॥

मुगंधित चन्दन आदिका लेपन, अगर और पिंजलियों के अंजनको सौवीरांजन कहते हैं ५

संस्तरे सर्वमासाद्य यथावदुपयुज्यते ॥ देवपूर्व्व ततः श्रादमत्वरः शुचिरारभेत् ॥ ६ ॥

नो वस्तु श्राद्धमें उपयुक्त हैं उन सम्पूर्ण वस्तुओंको अच्छे आसनपर रखकर शीवताको विना कियेहुए देवताओंका पूजन आदि शुद्धतापूर्वक कर श्राद्धका प्रारंभ करे ॥ ६ ॥

> आसनाद्यर्षपर्यन्तं वसिष्ठेन यथेरितम् ॥ कृत्वा कर्माथ पात्रेषु उक्तं दद्यात्तिलोदकम् ॥ ७॥ तृष्णीं पृथगपो दत्त्वा मन्त्रेग तु तिलोदकम् ॥ गन्धोदकं च दातन्यं सन्निकर्षक्रमेण तु ॥ ८॥

विशिष्ठजीकी कही हुई विधिके अनुसार आसन आदि अर्घवर्यन्त कमोंको करके पात्रोंमें प्रथम तिलोदक दे ॥ ७ ॥ प्रथम मौन धारण कर प्रथक् २ जल दे किर तिल और जल दे, इसके पीछे समीपताके कमसे फिर गन्धोदक दे ॥ ८ ॥

> आधुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिलोद्कम् ॥ पितरस्तम्य नाभन्ति दश्चवर्षाणि पंच च ॥ ९ ॥ कुलालचक्रनिष्पन्नमासुरं मृत्मयं समृतम् ॥ तदेव हस्तपदितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत् ॥ १० ॥

जो मनुष्य आसुर पात्रमें करके तिलोदक देता है, पितृगण उसके यहां पंद्रह वर्षतक भोजन वहीं करते ॥ ९ ॥कुलालके चाकसे बनाये हुए मिट्टीको पात्रका नाम ही आसुर. पात्र है और हाथसे बनायेहुए मिट्टीके पात्र स्थाली आदिका नाम दैविक पात्र है ॥ १० ॥

गंधाः ब्राह्मणसात्कृत्वा पुष्पाण्यृतुभवानि च ॥
धूपं चेवानुप्रवेण हामी कुर्याद्नन्तरम् ॥११ ॥
अमीकरणहोमश्च कर्तव्य उपवीतिना ॥
प्राङ्मुखेनैव देवेभ्यो जुहोतीति श्रुतिः श्रुता ॥ १२ ॥
अपसव्येन वा कार्यो दक्षिणाभिमुखेन च ॥
निरूप्य हविरन्यस्मा अन्यस्मै नहि हूयते ॥ १३ ॥

स्वाहा कुर्यात्र चात्रान्ते न चैव जुहुयाद्धविः ॥
स्वाहाकारेण दुत्वाऽमौ पश्चान्मंत्रं समापयेत् ॥ १४ ॥
पित्र्ये यः पंक्तिमूर्द्धन्यस्तस्य पाणावनित्रमान् ॥
दुत्वा मंत्रवद्नयेषां तूष्णीं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १५ ॥
नो कुर्याद्धोममंत्राणां पृथगादिषु कुत्रचित् ॥
अन्येषां चाविकृष्टानां कालेकाचमनादिना ॥ १६ ॥

कमानुसार गन्य और ऋतुमें उत्पन्न हुए फल पुष्प और धूपादि ब्राह्मणोंको देकर इसके उपरान्त "अग्नैकरण" करे ॥ ११॥ अग्नैकरण होम सन्य होकर करे और पूर्वकी ओरको मुख करके देवताओंके निमित्त हवन करे, यही बेदकी श्रुति है ॥ १२॥ अथवा दक्षिणको मुख करके अपसन्य होकर करे और साकल्य एकके निमित्त देकर दूसरे को न दे॥ १३॥ इस स्थानमें मन्त्रके अंतमें स्वाहा शब्दका प्रयोग न करे और हिनका होम न करे, केवल प्रथम स्वाहा कहकर पीछे मंत्रको पढे॥ १८॥ पितरोंके कर्ममें जो मनुष्य पंक्तिमें मुख्य है, उसके हाथमें संत्र पढकर आहुति दे और जो मनुष्य अग्निहोत्री न हो वह शेषोंके पात्रोंमें विना मंत्रके हिनको रक्खे॥ १५॥ कहीं २ होमके मंत्रोंकी आदिमें पृथक ऊँ न कहे और अन्यान्य मनुष्य जो समीपमें हों उनके आचमन आदिसे॥ १६॥

सन्येन पाणिनेत्येवं यदत्र समुदीरितम् ॥
परिग्रहणमात्रं तत्सन्यस्यादिशति त्रतम् ॥ १७ ॥
पिंजल्याद्यभिसंगृह्य दक्षिणेनेतरात्करात् ॥
अन्वारभ्य च सन्येन कुर्यादुल्लेखनादिकम् ॥ १८ ॥
यावदर्थमुपादाय हविषोऽर्भकमर्भकम् ॥
चरुणा सह सन्त्रीय पिंडान्दातुमुपक्रमेत् ॥ १९ ॥
पितुरुत्तरकर्ष्वेशे मध्यमे मध्यमस्य तु ॥
दक्षिण तत्पितुश्वव पिण्डान्पर्वाणे निर्वपेत् ॥ २० ॥
वाममावर्तनं केचिदुद्गंतं प्रचक्षते ॥
सर्व गौतमशांदिल्यौ शांदिल्यायन एव च ॥ २१ ॥
आवृत्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्यथार्यतः ॥
जपंस्तेनेव चावृत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत् ॥ २२ ॥

जो सन्य हाथसे कर्म करना यहां कहा है उसे दक्षिणहाथसे प्रहण करके वह कर्म करे, यही निश्चय है ॥१७॥ पिजलीआदि कुझाओंको दिहने हाथसे पकडकर, फिर बांगे हाथसे पक- इकर उल्लेखन करें (वेदीपर सुवेसे कुछ लकीरें तैंचे )॥१८॥ प्रयोजनके अनुसार भोडी रे सी हिबको लेकर उसे चहके साथ मिलाकर पिंड देना पारंभ करे ॥ १९ ॥ पबके दिनों में

उत्तर कर्नुमें पिताको और मध्यम कर्नुमें पितामहको और दक्षिणकर्नुमें प्रिप्तामहको पिंडदान करे ॥ २०॥ वामावर्तको उत्तरदिशातक करना (दक्षिणदिशासे प्राणोंको रोककर उत्तरतक ले जाना) यह गौतम शांडिल्य और शांडिल्यायन बादि सम्पूर्ण ऋषि कहते हैं ॥ २१॥ पदक्षिणा करके पितरोंका ध्यान करता हुआ प्राणायाम और मन ही मनमें प्राणायामके मंत्रको जपता हुआ फिर उस मार्गसे लोटकर धासको त्यागे ॥ २२॥

शाकं च फाल्गुनाष्ट्रम्यां स्वयं पत्त्यपि वा पचेत् ॥
यस्तु शाकादिको होमः कार्योऽ पूपाष्टकावृतः ॥ २३ ॥
अन्वष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिळगीतमौ ॥
वार्कखंडिश्च सर्वासु कीत्सो मेनेऽष्टकासु च ॥ २४ ॥

फाल्गुन मासकी अष्टमीके दिन स्वयं वा स्त्री भी शाकको पकावे और जो श्वाकआदिका हवन है उसे अपूपाष्टका श्राद्धमें करे।। २३॥ गौतम और गोभिलने मध्यम अष्टकामें अन्व-ष्टका श्राद्ध करनेके लिये कहा है और वार्कखण्डि तथा कौत्स ऋषिका यह मत है कि सब अष्टका-ऑमें करे॥ २४॥

> स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्याद्यसुकत्पितम् ॥ श्रपयेत्तं सदत्सायास्तरुण्या गोपयस्यतु ॥ १७ ॥ इति कात्यायनस्मृतौ सप्तदशः खंडः ॥ २५ ॥

और जिस स्थानपर पशुका लेख हो वहां पशुके स्थानपर स्थालीपाक (भातआदि ) करे और बळडेवाली नई गौके दूधमें सिद्ध करे ॥ २५ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां सप्तद्शः संदः समाप्तः॥ १७॥

अष्टादशः खंडः १८.

सायमादिपातरंतमेकं कर्म प्रचक्षते ॥
दर्शान्तं पौर्णमास्याद्यमेकमेच मनीविणः ॥ १ ॥
ऊर्ध्व पूर्णाहुतेर्द्शः पौर्णमासोऽपि वाग्रिमः ॥
य आयाति स होतव्यः स प्वादिशिति श्रुतिः ॥ २ ॥
ऊर्ध्व पूर्णाहुतेः कुर्यात्सायं होमाद्नंतरम् ॥
वैश्वदेवं तु पाकति बिरुकर्मसमन्वितम् ॥ ३ ॥
बाह्मणान्भोजयेत्पश्चादभिरूपान्स्वशक्तिः ॥
यजमानस्ततोऽश्नीयादिति कार्यायनोऽबवीत् ॥ ४ ॥

बुद्धिमानोंने सायंकालसे प्रात:कालतक कर्मोंको एक ही कहा है और पूर्णमासीसे अभा-वसपर्यन्तके जो कर्म हैं उन्हें भी कोई २ एक ही कहते हैं ॥ १ ॥ विवाहकी पूर्णआइतिके उपरान्त जो अमाक्स या पूर्णिमा आवे उसीमें इबन करे; कारण कि वेदमें इसीको आदि कहा है ॥ २ ॥ जब सायंकालके हवनसे पीछे पूर्णाहुति दे चुके तो पाक होनेपर बलिवैश्वदेव करे ॥ ३ ॥ फिर अपनी शक्तिके अनुसार पंडित बाह्मणोंको भोजन करावे; इसके पीछे यजन मान स्वयं भोजन करे, यह कात्यायन ऋषिका मत है ॥ ४ ॥

वैवाहिकारनी कुवींत सायंपातस्वतींदितः॥ चतुर्यीकर्म कृत्वैतदेतच्छाट्यायनेमतम्॥ ५॥

विवाहकी अग्निमें चतुर्थी कर्मको करके आलस्यरहित हो बलिवैश्वदेव करे, यह शाटगा यन ऋषिका मत है ॥ ५॥

ऊर्ध्व पूर्णाहुतः प्रानर्हुत्वा तां सायमाहुतिम् ॥ प्रातहींमस्वदेव स्यादेष एवोत्तरो विधिः ।। ६॥

उस सायंकालकी आहुति देनेके उपरान्त प्रातःकालकी पूर्णाहृतिसे पीछे बलिबैश्वदेव करे तभी पातः हवन होता है; प्रतिदिन यही विधि जाननी उचित है।। ६ ॥

पौर्णमास्यत्यये हन्यं होता वा यदहर्भवेत् ॥ तदहर्जुहुयादेवममावास्यात्ययेऽपि च ॥ ७ ॥ अहूयमानेऽनश्नेश्वेन्तयेत्कालं समाहितः ॥ सम्पन्ने तु यथा तत्र हृयते यदिहोन्यते ॥ ८॥

अमावस पौर्णमासीके पीछे जिस दिन हव्य द्रव्य वा उत्तम होता मिले उसी दिन हवन कर ले ॥७॥ यदि होम होनेसे पहले मनुष्य उपवासी रहा हो, अर्थात् उतने समयको विना भोजन करे बिताया हो तब ऐसा करे और जो भोजन कर लिया हो, तो उसकी विधि कहता हूं ॥ ८॥

आहुत्यः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाहुतीः सकृत् ॥ मंत्रेण विधिवहुत्वाऽाधकमेवापरा अपि ॥ ९ ॥

जितनी आहुति दो गयी हैं उतनी ही गिनकर पात्रमें रक्खें और पीछे मन्त्रद्वारा विधि-पूर्वक देकर और आहुति दे ॥ ९ ॥

यत्र व्याहितिभिहाँमः प्रायश्चितात्मको भवेत् ॥ चतस्त्रस्तत्र विज्ञेयाः स्त्रीपाणिग्रहणे यथा ॥ १० ॥ अप्यनाज्ञातभित्येषा प्राजापत्यापि वाहृतिः ॥ होतव्याऽत्र विकल्पोःयं प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥ ११ ॥

जहां प्रायश्चित्तके निमित्त हवन व्याहेतियोंसे हो वहां और विवाहके समयमें चार आहतियें देनी उचित हैं, ऐसा जानना ॥ १०॥ अथवा ''अनाज्ञातं०'' इस मन्त्रसे आहति दे वा प्रजापतिके मन्त्रसे आहुति प्रदान करे, यहां इतना ही विकल्प है; और प्रायश्चित्तकी विधि भी यही कही है ॥ ११॥

१ ॐ भूः स्वाहा ॐ मुवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इस भाँतिसे ।

यद्यमिरामिनान्येन संभवेदाहितः कचित् ॥ अमये विविचय इति जुदुयाद्वा घृताद्वतिम् ॥ १२ ॥ अमयेऽप्सुमते चैव जुदुयाद्वै घृतेन चेत् ॥ अमये शुचये चैव जुदुयाच दुरमिना ॥ १३ ॥

यदि हवनकी अग्नि कभी दूसरी अग्निके साथ मिल जाय तो ''अग्नये विविचये'' इस मन्त्रसे या केवल घृतसे ही आहुति दे ॥ १२ ॥ यदि घृतसे ही अग्निबुझ जाय तो ''अग्नयेऽन्सुमते'' इस मन्त्रसे आहुति दे और दूसरी बुरी अग्निसे ढकी जाय तो ''अग्नये शुचये'' इस मन्त्रसे हवन करे ॥ १३ ॥

गृहदाहामिनाऽभिस्तु यष्ट्रन्यः क्षामवान्द्रिजैः ॥ दावामिना च संसर्गे हृदयं यदि तप्यते ॥ १४ ॥ द्रिर्भूतो यदि संसुज्येत्संसृष्टमुपशामयेत् ॥ असंसृष्टं जागरयद्गिरिशर्मैवमुक्तवान् ॥ १५ ॥

घरमें अग्निके लग जाने पर अग्निहोत्रकी अग्निका स्पर्श हो जाय तो ब्राह्मण "अग्नये क्षाम-वर्त स्वाहा" इस मन्त्रसे अग्निमें इवन करे; और यदि दावाग्निसे अग्निका संसर्ग हो जाय और उससे हृदय दुःखी हो तो ॥ १४ ॥ तथा दो बार संसर्ग हो जाय तो संसर्गप्राप्त अग्निकों भांत कर दे; और यदि संसर्ग न हुआ हो तो अग्निको जगा ले, यह गिरिश्चर्माका वचन है ॥ १५ ॥

> न स्वेऽग्नावन्यहोमः स्यान्ध्रक्तवैकां समिदाहुतिम् ॥ स्वर्गवासिकयार्थाश्च यावत्रासौ प्रजायते ॥ १६ ॥

अपनी अग्निमें अन्यका केवल एक समिधके अतिरिक्त हवन नहीं होता जितने दिनों तक अपने स्वर्गवासयोग्य सत्कर्म अग्निमें नहीं ॥ १६ ॥

अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सर्व्वत्र लौकिकः ॥ नहि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति कचित् ॥ १७ ॥

सर्वत्र नामकरण आदि संस्कारों में लौकिक अग्नि होती है और जिस अग्निको पिता लाबे वह पुत्रकी नहीं हो सकती ॥ १७ ॥

> यस्याग्नावन्यहीमः स्यात्स वैश्वानरदेवतम् ॥ चहं निरुप्य जुहुयात्रायश्चितं तु तस्य तत् ॥ १८ ॥

जिस अग्निहोत्रीकी अग्निमें दूसरे मनुष्यका हवन हो जाय उस अग्निमें वैश्वानर देवता सम्बन्धी चरुको बनाकर हवन करे उसका यही पायिश्वत्त है ॥ १८॥

> परेणाप्रौ हुते स्वार्थ परस्याप्रौ हुत स्वयम् ॥ पितृयज्ञात्यये चैव वैश्वदेवद्वयस्य च ॥ १९ ॥

#### अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नप्राज्ञाने तथा ॥ भोजने पतितान्नस्य चरुवैश्वानरो भवेत ॥ २०॥

दूसरेका अग्निहोत्र त्राए करे अथवा दूसरा अपना अग्निहोत्र कर ले या पितृयज्ञका नाज्ञ हो जाय अथवा दोनों विश्वेदेवाओंका यज्ञ नष्ट हो जाय ॥१९॥ वा जो नवयज्ञ नवीन अन्नप्राज्ञनमें न करे, या जो पतितके अन्नका भोजन कर ले इन कमींमें वैश्वानर चरु होता है-अर्थात् उससे हवन करे॥ २०॥

> स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्सुतसंस्कारकर्भसुं ॥ पिंडनोद्रहनातेषां तस्याभावे तु तत्क्रमात् ॥ २१ ॥

पिता अपने पुत्रके नामकरण आदि कमों में अपने पितरोंको पिंड दे; कारण कि वह उनके पिंडोंका दाता है; यदि पिता न हो तो पिताके कमसे जो अधिकारी हों वहीं पिंड दें ।।२१॥

> भूतिप्रवाचने पत्नी यद्यसित्रहिता भवेत् ॥ रजोरोगादिना तत्र कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ २२ ॥ महानसेऽत्रं या कुर्यात्सवर्णा तां प्रवाचेयत् ॥ प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्कात्यायनवची यथा ॥ २३ ॥

( पदन ) यदि म्तिप्रवाचन ( ऋत्विजोंसे आशीर्वाद आदि लेने ) में श्री ऋतुमती या रोगप्रसित होनेके कारण समीप न आ सके तो यज्ञ करनेवाले मनुष्य किस माति यज्ञ करें ॥ २२ ॥ ( उत्तर ) जो श्री रसोईमें अन्न पकावे और वह अपनी जातिकी हो तो उससे मृतिप्रवाचन कर ले. या कात्यायनसुनिके वचनके अनुसार अँकार आदि कर ले ॥ २३ ॥

> यज्ञवास्तुनि मुष्ट्यां च स्तंबे दर्भंबटौ तथा ॥ दर्भसंख्या न विहिता विष्ट्रस्तरणेषु च ॥ २४ ॥

इति कात्यायनस्मृतावष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥

यक्षके घरमें, कुशमुष्टिमें, स्तंबमें, दर्मके बटुमें और विष्टरके आस्तरणमें कुशाओंकी गिनती नहीं है ॥ २४ ॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायामष्टादशः खण्डः समाप्तः ॥ १८ ॥

एकोनविंशः खंडः १९.

निक्षिप्याप्तिं स्वदारेषु परिकल्प्यत्विजं तथा ॥ प्रवसेत्कार्य्यवान्विप्रो वृथैव न चिरं कचित् ॥ १ ॥ मनसानैत्यकं कम्मं प्रवसन्नप्यतंद्वितः ॥ उपवित्रय शुचिः सर्वं यथाकालमनुत्रजेत् ॥ २ ॥ साग्निक ब्राह्मण विशेष प्रयोजनके होने पर अपनी स्त्रीको अग्निसौंपकर एक ऋत्विज नियत कर प्रवास (परदेश) को जाय, परन्तु वृथा चिरकाल कहीं भी नहीं रहे ॥ १ ॥(परन्तु) प्रवासमें भी आलस्य रहित हो यह अपने नित्यकर्मको करनेके निमित्त, शुद्ध होकर स्थित रहे, और ठीक समय पर सपूर्ण कर्म मानस करे ॥ २ ॥

पत्त्या चाप्यवियोगित्या शुश्रूष्योऽभिविनीतया ॥ सौभाग्यवितावैधव्यकामया भर्तृभक्तया ॥ ३ ॥ या वा स्याद्धीरस्रासामाज्ञासंपादिनी प्रिया ॥ दक्षा वियंवदा शद्धा तामत्र विनियोजयेत् ॥ ४

दक्षा नियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत् ॥ ४ ॥
पतिमें मक्ति करनेवाली, स्त्री भी सौभाग्य और धन सम्पत्तिकी और पतिसे अवियोगको
चाहनेवाली नम्रभावसे अग्निकी सेवा करे ॥ ३ ॥ बहुतसी स्त्रीवाला पुरुष जो वीरस्ट्र
( पुत्रवाली ), आज्ञाकारिणी, प्यारी, विय वचन कहनेवाली, चतुर और पवित्र हो उस
स्त्रीको अग्निकी सेवामें नियुक्त करे ॥ ४ ॥

दिनत्रयेण वा कम्म यथाज्येष्ठतं स्वशक्तितः ॥
विभव्य सह वा कुर्युर्यथाज्ञांन च शास्त्रवत् ॥ ५ ॥
स्त्रीणां सीभाग्यते। ज्येष्ठतं विद्ययेव द्विजन्मनाम् ॥
निह स्यात्या न तपसा भर्ता तुष्यितं योषिताम् ॥ ६ ॥
भर्तुरादेशवर्तिन्या ययोमा बहुभिर्वतैः ॥
अत्रिश्च तेषितोऽमुत्र सा स्त्री सौभाग्यमाष्नुयात् ॥ ७ ॥
विनयावनतापि स्त्री भर्तुर्या दुभगा भवेत् ॥
अमुत्रोमात्रिभर्तृणामवज्ञातिः कृता तया ॥ ८ ॥

अथवा सब की तीन २ दिनमें बड़ी ही के कमसे अपनी शक्तिके अनुसार विभाग कर वा एक ही साथ (मिलकर) अग्निकी सेवा कर हैं, या जैसा उनको शास्त्रका ज्ञान हो उसी भांति सब कर हैं।। ९॥ सौभाग्यसे ही ख़ियों की बड़ाई है, विद्याके द्वारा ब्राह्मणों की बड़ाई है, कारण कि केवल लोकपिसिद्ध और तपसे ही स्वामी खियों पर प्रसन्न नहीं होते ॥ ६, ॥ जिस पतिकी आज्ञाकारिणी खीने बहुतसे ब्रत करके पार्वती और अग्निको प्रसन्न किया है वहीं श्री परलोकमें सौभाग्यको प्राप्त करती है ॥ ७॥ जो खी प्रेमसहित पतिमें नवती है और देखनेमें पतिको सुन्दर नहीं है उसने निध्यय ही पूर्वजन्ममें वा परलोकमें पार्वती, अग्नि और अपने पतिका तिरस्कार किया है ॥ ८ ॥

श्रीत्रियं सुभगां गां च अग्निमित्रिचितिं तथा॥ प्रातहत्थाय यः पश्येदापद्धचः स प्रमुच्यते॥९॥

जो मनुष्य पातःकाल ही उठकर वेदपाठी, सुभागिनी स्त्री, गौ, अमिहोत्र इनका दर्शन करता है, वह सम्पूर्ण विपत्तियों से छूट जाता है ॥ ९ ॥ पापिष्ठं दुर्भगामन्यं नम्रमुत्कृत्तनासिकम् ॥ प्रातरुत्थाय यः पद्रयेत्म कलेरुपयुज्यते ॥ १० ॥

और जो मनुष्य पातः काल ही उठ कर पापी, दुर्भागिनी (विधवा), अन्य नग्न पुरुष, वा नकटेको देखता है, वह कलहको पाप्त होता है॥ १०॥

पतिमुल्लंध्य मोहात्स्त्री किं किं न नरकं क्रजेत् ॥ कृच्छानमनुष्यतां प्राप्य किं किं दुःखं न विन्दति॥११॥

स्त्री अज्ञानतासे पतिका उहाँघन करके किस २ नरकमें नहीं जाती, इसके पीछे बडे कष्टोंको पाकर मनुष्ययोनि मिलती है उसमें वह किस २ दुःखको नहीं गोगती ॥ ११॥

पतिश्शूषयैव स्त्री कान्न लोकान्समइनुते ॥ दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिर्भवेत् ॥ १२ ॥

खी केवल पतिकी शुश्र्वा करके ही सम्पूर्ण स्वर्गके सुखोंको भोगती है; और स्वर्गसे पुन-वर्षर म्लोकर्मे आकर सुखोंका समुद्र हो जाती है ॥ १२ ॥

सदारोऽन्यान्युनर्दारान्कथंचित्कारणांतरात्॥
य इच्छेदाग्रिमान्कर्तुं क होमोऽस्य विधीयते॥ १३॥
स्वेऽमावेव भवेद्धोमो लोकिके न कदाचन॥
व ह्याहितांगः स्वं कर्मालोकिकेऽमौ विधीयते॥ १४॥
षडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्ध्युवदर्शनात्॥
न ह्यात्मनोऽधें स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते॥ १५॥

यदि साम्रिक मनुष्य किसी कारणसे अन्य स्त्रीके साथ विवाह करनेकी इच्छा कर ले तो उसका हवनमें अधिकार नहीं रहता ॥१३॥ अपनी अभिने ही होम होता है कदापि लोकिक अग्निमें हवन नहीं होता, कारण कि अग्निहोत्रीका निजकर्म लोकिक अग्निमें नहीं होता है ॥ १७॥ धुवके दर्शन होनेपर जब तक छ आवश्यक आहति अन्य अग्निमें भी दे; और जबतक विवाह न करे तबतक अपने लिये न दे॥ १५॥

पुरस्ताञ्चिविकल्पं यत्मायश्चित्तमुदाहृतम् ॥ तत्त्वडाहुतिकं शिष्टैर्यज्ञविद्धिः प्रकीर्तितम् ॥ १६॥ इति कात्यायनसमृतावेकोनविंशः खण्डः ॥ १९॥

इति कात्यायनविरचिते कर्मप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठकः ॥ २ ॥ पहिले जो त्रिविकल्प प्रायक्षित्त कहा है उसकी ही यज्ञके जानने वाले पडाडुतिक कहते हैं ॥ १६ ॥

इति कात्यायनस्थतौ भाषाटीकायामेकोनविशः खण्डः समाप्तः ॥ १९॥ ( कात्यायनके निर्माण किये हुए कर्मपदीपमें दूसरा प्रपाठक पूर्ण हुआ )॥ २॥

### विंशः खण्डः २०.

असमक्षं तु दंपत्योहोंतव्यं नर्तिगादिना ॥ दयोर्ष्यसमक्षं हि भवेद्धतमनर्थकम् ॥ १ ॥

स्त्री और पुरुषके सानिष्य (उपस्थित हुए) के विना ऋत्विक् आदि हवन न करें, कारण कि उन दोनोंके विना हवन निष्फल होता है ॥ १ ॥

विहायामिं सभार्यश्चेत्सीमामुह्नंष्य गच्छति ॥ होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ॥ २ ॥

यदि अग्निको छोड कर स्त्रीसहित अग्निहोत्री पुरुष मामकी सीमाको लांघकर चला जाय और जो उसके हवनका समय बीत जाय तो वह फिर अग्निका आधान करे॥ २॥

अरण्योः क्षयनाशामिदाहेष्वमि समाहितः ॥ पाळयेदुपशांतेऽस्मिन्पुनराधानमिष्यते ॥ ३ ॥

अर्णियोंके नाश और अग्निके दाहमें सावधान हो कर अग्निकी रक्षा करे,यदि अग्नि शांत हो जाय तो अग्निका आधान किर कर ले ॥ ३॥

> ज्येष्ठा चेद्रहुभार्व्यस्य अतिचारेण गन्छति ॥ पुनराधानमञ्जेक इच्छन्ति न तु गौतमः ॥ ४ ॥

जिसके बहुतसी स्त्री हों यदि वह मनुष्य सबसे बड़ी स्त्रीको उल्लंघन कर गमन करे, तो उस मनुष्यको कोई २ पुनर्वार अग्निका आधान करनेके लिये कहते हैं, और गौतम ऋषि नहीं कहते॥ ४॥

> दाइयित्वामिभिर्भार्या सदशीं पूर्वसंस्थिताम् ॥ पात्रैश्राथामिमादध्यात्कृतदारोऽविलंबितः ॥ ५ ॥ एवंवृत्तां सवर्णा स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारणीम् ॥ दाइयित्वामिद्दोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धम्मीवत् ॥ ६ ॥

अपने समानवर्णकी स्त्रीके पहले मर जाने पर उसको अग्निमें दग्ध करे पीछे शीघ ही निवाह करके अग्निका आधान करे ॥ ५ ॥ ऐसे आचरणवाली अपनी जातिकी स्त्री और पहले मरी हुईको धर्मज्ञ पुरुष अग्निहोत्रकी अग्निसे और यज्ञके पात्रोंसे दग्ध करे ॥ ६ ॥

दितीयां चैव यः पन्नीं दहेंद्वैतानिकात्रिभिः ॥ जीवंत्यां प्रथमायां तु ब्रह्मंत्रन समी हि सः ॥ ७ ॥

जो पुरुष दूसरी स्त्रीको भी हवनकी अग्निसे दग्ध करता है, अथवा प्रथम स्त्रीके जीते हुए दूसरीको होमकी अग्निमें जलाता है, वह ब्रह्महत्यारेके समान है।। ७।।

मृतायो तु द्वितीयायां योऽप्रिहोत्रं समुत्सृजेत् ॥ ब्रह्मोज्झितं विजानीयाद्यश्च कामात्समुत्सृजेत् ॥ ८ ॥ दूसरी सीके मर जाने पर जो मनुष्य अग्निहोत्रका त्याग करता है उसको वेदका त्यागने बाला जानो ॥ ८॥

मृतायामपि भार्यायां वेदिकापि निह त्यजेत्॥ उपाधिनापि तत्कर्म यावजीवं समापयेत्॥९॥ रामोऽपि कृत्वा सौवणीं सीतां पत्नीं यशस्विनीम्॥ इंजे यज्ञैबंद्विषयेः सह खातृभिरच्युतः॥ १०॥ यो दहेदमिहोत्रेण स्वेन भार्यां कथंचन॥ सा स्वी संपद्यते तेन भार्यां वास्य पुमान्भवेत॥ ११॥

आर्थाके मर जाने पर भी वैदिकामिका त्याग न करे, अपने जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र कर्मको पूरा करे ॥ ९ ॥ श्रीमान् रामचंद्रजीने भी यशस्विनी सीताजीके सुवर्णकी मूर्ति बनाकर भाइयों सिहत बड़े २ यज्ञोंसे भगवान्की पूजा की थी ॥ १० ॥ जो मनुष्य अपने हवनकी अग्निसे कभी भी अपनी स्त्रीको दग्ध करता है, वह, स्त्री उसकी स्त्री होती है, और वह स्त्री उसका दहन करे तो वह जन्मांतरमें पुरुष होती है॥ ११॥

भार्या मरणमापन्ना देशांतरगतापि वा ॥ अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातिकिनि द्विजे॥ १२ ॥

यदि स्त्री मर गई हो या परदेशको चली गई हो, अथवा अग्निहोत्री भी हो और उसे महापातक लग गया हो तो उसका पुत्र अग्निहोत्रका अधिकारी होता है ॥ १२ ॥

> मान्या चेन्द्रियते पूर्व भार्या पतिविमानिता ॥ त्रीणि जन्मानि सा पुस्तवं पुरुषः स्त्रीत्वमहीति ॥ १३ ॥

यदि निर्दोष माननीया क्वी स्वामीसे अपमानित हो मर जाय तो वह स्त्री तीन जन्म तक पुरुष होती है और वह पुरुष स्त्री होता है ॥ १३ ॥

प्रवेव योनिः प्रवावृत्पुनराधानकम्मीणि ॥
विशेषोऽत्राग्न्युपस्थानमाज्याद्वत्यष्टकं तथा ॥ १४ ॥
कृत्वा व्याहतिहोमान्तमुपतिष्ठेत पावकम् ॥
अव्यायः केवलान्नेयः कस्तेजाभिरमानसः ॥ १५ ॥
अप्रिमीडे अम्रआयाद्यम्रआयाहिवीतये ॥
तिस्रोऽमिज्योतिरित्यमिं दूतमममुडेति च ॥ १६ ॥
इत्यष्टावादुतीर्द्वत्वा यथाविध्यनुपूर्वशः ॥
पूर्णादुत्यादिकं सर्वमन्यत्प्रवैवदाचरेत् ॥ १७ ॥

दूसरे बार अग्निके आधान ( स्थापन करने ) में पहले ही योनि (नीचेकी अरणी) और आबृत् ( ऊपरकी अरणी ) होते हैं, केवल ( इसमें )अग्निकी स्तुति और आठ आहुतियोंक विशेष कार्य होता है ॥१४॥ व्याह्यतियोंसे हवन करके अग्निकी स्तुति करे और उस स्तुतिमें आग्नेय (अग्निका) अध्याय और कस्तेजाभिरैमानसः ॥ १५॥ अग्निमीडे, अग्न आयोहि, अग्ने आयाहि बीतये तीन ये और अग्निचीतिः, अग्नि दूँतं और अग्नेर्मुड, ॥ १६॥ इन आठ आहुतियोंको क्रमानुसार विधिपूर्वक देकर पूर्णाहुति आदि सम्पूर्ण कर्मोको पूर्वके समान करे॥ १७॥

अर्ण्योरस्पमप्पद्गः यावातिष्ठति पूर्वयोः॥
न तावत्पुनराधानमन्यारण्योविधयिते॥ १८॥
विनष्टसुवस्तुवं न्युब्जं प्रत्यवस्थलसुदर्चिषि॥
प्रत्यगग्रं च सुशलं पहरेजातवेदसि॥ १९॥
इति कात्यायनस्मृतौ विश्वतितमः सण्डः॥ २०॥

जनतक पहली अरिणयोंका कुछ भी अंग शेष रहे तबतक अन्य दो अरिणयोंका फिर आषान (स्थापन) न करे ॥१८॥ नष्ट (धिसकर कुछ ही शेष दशा में वर्तमान अथवा दूटे) इए सुक् और सुवेको कुछ एक औंधा करके और नष्ट हुए मृश्लको सीधा करके अच्छी जलती हुई अग्निमें डाल दे अर्थात् जला दे ॥ १९॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकाया विंशः खण्डः समाप्तः ॥ २०॥

#### एकविंशः खडः २१.

स्वयं होमासमर्थस्य समीवमुपसर्पणम् ॥ तत्राप्यशक्तस्य ततः शयनाच्चोपवेशनम् ॥ १॥

(यदि पीडाके वशसे ) स्वयं हवन करनेका समर्थ्य न हो तो अग्रिके निकट हो जा बैठे; और जो इसमें भी असमर्थ हो तो शय्यासे नीचे ही उतर बैठे ॥ १ ॥

> हुतायां सायमाहुत्यां दुर्बलश्चेद् गृही भवेत् ॥ प्रातहोंमस्तदेव स्यानीवेचेच्छः पुनर्न वा ॥ २ ॥

बिंद सायंकालके ह्रवन हो जानेके उपरान्त गृहस्थ दुर्बल (मरनेके समान) हो जाय तो प्रातःकालका ह्वन उसी समय होगा कि जब वह जीवित हो जायगा, नहीं तो नहीं होगा ॥ २ ॥

> दुर्बलं स्नापयित्वा तु शुद्धचैलाभिसंवृतम् ॥ दक्षिणाशिरसं भूमो बर्हिप्मत्यां निवेशयेत् ॥ ३॥ षृतेनाभ्यक्तमाष्ठाव्य सवस्त्रमुपवीतिनम् ॥ चंदनोक्षितसर्वांगं सुमनोभिर्विभूषितम् ॥ ४॥

हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्ता छिद्रेषु सप्तयु ॥
सुखेष्वथापिधायैनं निर्हरेषुः सुतादयः ॥ ५ ॥
आमपात्रेऽन्नमादाय प्रेतमिषपुरःसरम् ॥
एकोऽनुगच्छेत्तस्यिईमई पर्य्युत्सृजेङ्काव ॥ ६ ॥
अईमादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणासुखः ॥
सन्यं जान्वाच्य शनकैः सतिलं पिण्डदानवत् ॥ ७ ॥

दुर्बल (जो मरनेके समीप हो उस ) को खान कराकर शुद्ध वस्न पहना दे, इसके उप-रान्त कुश बिखरे हुए पृथ्वीमें दक्षिण दिशाकी ओर शिर करके ॥ ३ ॥ धीका उबटन कर स्नान करावे और वस्त्र जनेऊ पहरावे, सब अंगपर चन्दन छिडक कर उसको पृष्पोंसे शोभायमान करे ॥ ४ ॥ और सातों छिद्रोंमें सुवर्णके दुकडे डाल कर उस शवके मुस्को ढक कर पुत्र आदि इमशान भूमिमें ले जाय ॥ ५ ॥ एक मनुष्य मिट्टीके कचे पात्रमें अन्न लेकर पीछे २ चले, और अग्निको आगे करके पेतको पीछे ले जाय; और उस अन्नमेंसे आधे अन्नको पुत्र मार्गके अर्ध मार्गमें पृथ्वीपर डाल दे ॥६ ॥ जिस समय शव इमशानभूमिके आधे भागमें पहुँच जाय तब ( पुत्र ) दक्षिणको मुख करके बैठे; और बायें घुटनेको पृथ्वीमें टेक कर धीरे २ तिलसहित उस अनको पिंडदानकी विधिसे दे ॥ ७ ॥

अथ पुत्रादिराप्हुत्य कुर्याहारुचयं महत् ॥
भूपदेशे शुचो देशे पश्चाचित्यादिलक्षणे ॥ ८ ॥
तत्रोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मुखे ॥
आज्यपूणां सुचं दद्याहाक्षिणाशं निस सुवम् ॥ ९ ॥
पाद्योरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम् ॥
पार्श्वयोः शूर्यचममे सन्यदक्षिणयोः क्रमात् ॥ १० ॥
मुसलेन सह न्युञ्जमन्तरूवों हलूखलम् ॥
चात्रे विलीकमत्रवमनश्रुनयनो विभीः ॥ ११ ॥
अपसन्येन कृत्वैतद्वाग्यतः पितृदिङ्मुखः ॥
अथाप्तिं सन्यजान्वको दद्याहिक्षणतः शनैः ॥ १२ ॥
अस्मात्त्वमधिजातोऽसि त्वद्यं जायतां पुनः ॥
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यजुरीरयन् ॥ १३ ॥
पव गृहपतिर्दग्धः सर्व तरित हुष्कृतम् ॥
पश्चनं दाहयेत् सोऽपि प्रजां प्राप्तोत्यनिन्दिताम् ॥ १४ ॥

जो चिता बनानेके योग्य हो उस शुद्ध पृथ्वीमें इसके उपरान्त पुत्र आदि स्नान करके चिता बनावे ॥ ८ ॥ उस चितामें दक्षिणकी ओरको शिर करके अग्निहोत्रीको सीधा रक्से, और दक्षिणको अग्रभागवाली वीसे भरकर सुक्को मुखमें और सुवको नासिकामें रख दे॥ ९॥ वैरोमें नीचेकी अरणीको और छातीपर ऊपरकी अरणीको, और सूप और चमसको बोमें दिनें करवटमें रख दे॥ १०॥ और निर्भय हो रोदनको त्याग कर पुत्र मुशल और ओखल तथा चात्र और ओखिलीको जंघाओं के बीचमें रख दे॥ ११॥ मीन धारण कर दक्षिणकी ओरको मुख करके अपसब्य हो पूर्वोक्त कर्मों को कर बांगें घुटनेको दबाकर चितामें दक्षिण दिशाकी ओर घीरे २ अग्न जलावे॥ १२॥ और उस समय इस यजुर्वेदके मंत्रको पढे कि, हे अग्नि! तू इस देहसे उत्पन्न हुआ था, और हे अग्नि! अब तुझसे ही यह देह आदि किर उत्पन्न हो; इस कारण इस पज्विलित अग्निमें इस प्राणीको स्वर्गलोककी प्राप्तिके निमित्त यह स्वाहा है॥ १३॥ गृहस्थके इस मांति करने पर वह सम्पूर्ण पार्वोसे छूट जाता है और जो मनुष्य उसे दाह करता है वह उत्तम संतानको पाता है॥ १४॥

यथा स्वायुधधृक् पांथो हारण्यान्यपि निर्भयः ॥ अतिक्रम्यात्मनोऽभीष्टं स्थानिमष्टं च विन्दति ॥ १५ ॥ एवमेषोऽप्रिमान्यज्ञपात्रायुधिषभूषितः ॥ लोकानन्यानितिकम्य परं बह्मैच विन्दति ॥ १६ ॥ इति कात्यायनस्मृतावेकविंशतितमः खण्डः ॥ २१ ॥

जिस भांति पथिक अपने शस्त्रोंको साथमें लेकर निर्भय हो वनोंको लांघकर अपने अभिलिषत स्थान पर पहुँच जाता है ॥ १५ ॥ उसी भांति यह साग्निक मनुष्य भी अपने यज्ञपात्र रूप शस्त्रोंसे शोभायमान हो स्वर्ग आदि लोकोंको लांघ कर परज्ञसको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

इति कात्यायमस्मृतौ भाषाटीकायामेकविंकः खंडः ॥ २१ ॥

द्वाविंशः खण्डः २२.

अथानवेक्ष्य च चितां सर्व एव शवरपृशः ॥
आत्वा सचैलमाचम्य दर द्यस्योदकं स्थले॥ १॥
गोत्रनामानुवादान्ते तर्पमामीत्यनंतरम् ॥
दक्षिणात्रान्कुशान्कृत्वा सतिलं तु पृथवपृथक् ॥ २॥
एवं कृतोदकानसम्यवसर्वाञ्छादलसंस्थितान् ॥
आप्लुत्य पुनराचान्तान्वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥ ३॥

१ यहांसे २२ संडकी समाप्तितक गृहस्य निरिंग्न साग्नि साधारणके विषयमें व्यवस्था करते हैं, साग्निमें जो कुछ विशेष ह वह कह चुके हैं, उसकी सूचना स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थ अग्निम २३ संडार-म्ममें करेंगे, ''एवमेवाहिताग्नेस्तु'' इत्यादि ऋोकोंसे। इसके उपरान्त चिताको न देखकर शबके स्पर्श करनेवाले सभी जन बहांसे चल कर बस्नसहित सान कर आचमन करें, प्रेतको स्थल ( जहां जल न हो उस प्रथ्वीपर ) जल हें ॥ १ ॥ प्रेतके गोत्र भीर नामके अन्तमें "तर्पयामि" कहें और दक्षिणको कुशाओंका अमन् भाग करके तिलसहित जल पृथक् २ दें ॥ २ ॥ सब जने इस भांति तर्पण करके फिर स्नान और आचमन करनेके उपरान्त धासवाली पृथ्वीपर बैठकर प्रेतके सब कुटुम्बी जो श्मशानमें गये थे वह ऐस कहें कि ॥ ३ ॥

मा शोकं कुरुतानित्ये सर्वाध्मन्याणधर्माण ॥
धर्मं कुरुत येनेन यो वः सह गमिष्यित ॥ ४ ॥
मानुष्ये कदलीत्तंभे निःसारे सारमार्गणम् ॥
यः करोति स संमुदो जलबुद्बुदसन्निभे ॥ ५ ॥
गंत्री वसुमती नाशसुद्धिदैंवतानि च ॥
केन प्रख्यः कथं नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ ६ ॥
पंचधा संभृतः कायो यदि पंचत्वमागतः ॥
कर्मभिः स्वशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ ७ ॥
सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांताः समुच्छ्रयाः ॥
संयोगा विषयोगांता मरणांतं हि जीवितम् ॥ ८ ॥
स्रोद्धानु वाधविर्मृतः प्रेतो सुके यतोऽवशः ॥
अतो न रोदित्वयं हि कियाः कार्याः प्रयन्नतः ॥ ९ ॥

'सम्पूर्ण पाणी अनित्य हैं'' इस कारण तुम शोक मत करो, यलपूर्वक धर्मकार्यकों करो, यह धर्म ही तुम्हारे साथ चलेगा ॥ ४ ॥ केलेके विंडीके समान असार और जलके बुल्जुलेके समान मनुष्यलोकमें जो मनुष्य सार ढ़ंदता है वह अत्यन्त मूर्ख है ॥ ५ ॥ पृथ्वी समुद्र, देवता; सभीका नाश है, तो इस मृत्युलोकमें किसका नाश न होगा ॥ ६ ॥ पांचर भूतोंसे बना हुआ यह देह यदि देहधारण जनित कर्मोंके फलमें पञ्चत्वको प्राप्त हो जाय, तो इसमें शोक क्या है? ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण संचयोंका अंतमें क्षय है, उन्नतिका शेष पतन है, संयोगका शेष वियोग है और जीवनका शेष मरण है ॥ ८ ॥ जो "बंधु बांबव" रोदनके समय नेत्रोंसे आंसू डालते हैं; प्रेत अवश होकर उनका भोजन करता है, इस कारण रोदन करना उचित नहीं बरन यलपूर्वक कर्म करना कर्तव्य है ॥ ९ ॥

एवमुक्त्वा व्रजेयुस्ते गृहाँङ्घयुपुरःसराः ॥ स्नानामिस्पर्शनाज्याद्यैः शुर्ध्ययुरितरेतरेः ॥ १० ॥ इति कात्यायनस्पृतौ द्वाविञ्चतितमः खण्डः ॥ २२ ॥ इस प्रकार कहकर वह छोटे २ को आगे करके घरको चेलें; और बंधु बांधवोंसे अन्य मनुष्य स्नान और अग्निके स्पर्शसे और आज्य (घृत) प्राश्चन करनेसे ही शुद्ध हो जाते हैं॥१०॥ इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां द्वाविंशः खंडः समाप्तः ॥ २२ ॥

# त्रयोविंशः खंडः २३.

एवमेवाहितामेस्तु पात्रन्यासादिकं भवेत् ॥ कृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेषः सूत्रचोदितः ॥ १ ॥

इसी भांति आहिताग्नि (अग्निहोत्री ) का भी सब काम होता है, केवल इसमें पात्र (सुक् सुव ) आदिका रखना और सूत्रमें कही हुई काली मृगछाला आदिक इस ( अग्निहोत्रीके दाह ) में अधिक होती है ॥ १ ॥

> विदेशमरणेऽस्थीनि ह्याहुत्याभ्यज्य सर्पिषा ॥ दाहयेदूर्णयाऽच्छाच पात्रन्यासादि पूर्ववत् ॥ ३ ॥ अस्थ्नामलाभे पर्णानि सक्लान्युक्तयावृता ॥ अर्जयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभृति स्तकम् ॥ ३ ॥

यदि कोई विदेशमें मर जाय तो उसकी अस्थियोंको लाकर घीसे छिडक ढककर दाह कर और उस पर होमके पात्रोंको पूर्वके समान रख दे॥२॥ यदि कदाचित् अस्थि न मिले तो अस्थियोंके समान पत्ते लेकर पूर्वोक्त रीतिसे अर्थात् नराकृति बना कर उसे जला दे; अर्थात् पुत्तलैदहन करे, उसी दिनसे सूतकका आरम्भ होता है॥ ३॥

> महापातकसंयुक्तो दैवात्स्यादि मिमान्यदि ॥ पुत्रादिः पालयेदमीन्युक्त आदोषसंक्षयात्॥ ४॥

यदि अग्निहोत्री मनुष्यको दैववशसे महापातक लग जाय तो उसका पुत्र जबतक उसके पापका नाश न हो जाय तब तक सावधान होकर अग्निकी रक्षा करता रहे ।। ४॥

> प्रायिश्वतं न कुर्याद्यः कुर्वन्वा म्नियते यदि ॥ गृह्यं निर्वापयेच्छ्रोतमप्स्वस्येत्सपरिच्छद्म् ॥ ५ ॥ सादयेद्वभयं वाप्सु हाद्रचोऽमिरभवद्यतः ॥ पात्राणि दद्यादिमाय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत् ॥ ६ ॥

जो महापातकी मनुष्य प्रायश्चित्त न करे अथवा करते २ ही मर जाय तो गृह्य गाईप -त्याग्निको निर्याप करे और श्रुतिमें कही सकलसामग्रीसहित अग्निहोत्रको जलमें फेंक दे ॥ ५ ॥ अथवा अग्नि और पात्र दोनोंहीको जलमें सिरा दे, कारण कि अग्नि जलसे ही

१ इसीको पर्णशरदाह भी कहते हैं. इसमें पत्तेकी संख्या अन्यत्र लिखी है, जिस २ अंगमें जितने पत्ते लगाना चाहिये।

उत्पन्न हुआ है; और सम्पूर्ण पात्र ब्राह्मणोंको दे दे, या जला दे वा जलमें हो गेर दे ॥६॥ अनयैवावृता नारी दग्धप्राया व्यवस्थिता ॥ अभिप्रदानमंत्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥ ७॥

इसी रीतिसे अग्निहोत्रीकी स्त्रीके मर जाने पर भी उसका दाह करे, केवल अग्नि देनेके समयमें मंत्र न पढे, यही मर्यादा है ॥ ७ ॥

अभिनैव दहेद्रार्या स्वतंत्रा पतिता न चेत् ॥ तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पृथमंतिके ॥ ८ ॥

स्त्री यदि स्वाधीन हो और पतित न हो तो अग्निहोत्रकी अग्निसे ही उसका दाह करे इसके उपरान्त होमके सम्पूर्ण पात्र उस स्त्रीके समीप उत्तरदिशामें पृथक् रख दे॥ ८॥

अपरेद्यस्तृतीये वा अस्थां संवयनं भवेत् ॥

यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सोऽधुनोच्यते ॥ ९ ॥
स्नानांतं प्र्वेवस्कृत्वा गव्येन पयसा ततः ॥
सिचेदस्यीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयन् ॥ १० ॥
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्धृत्योद्धृत्य भर्मनः ॥
आज्येनाभ्यज्य गञ्येन सेच्येद्रंघवारिणा ॥ ११ ॥
मृत्पात्रसंपुदं कृत्वा स्त्रेण परिवष्ट्य च ॥
श्रं खात्वा सुनी भूमी निखनेदक्षिणामुखः ॥ १२ ॥
प्रियस्वा वर्दं पंक्षिण्डशैवालसंयुत्म् ॥

दस्वीपरि समं शेषं क्रपीरप्रवाह्मकर्मणा ॥ १३ ॥

दूसरे वा तीसरे दिन अस्थितंच्यन ( अस्थियों का इकहा करना ) होता है; ऋषियों ने इस कार्यमें जो विधि वर्णन की है, उसे अब कहते हैं ॥९ ॥ पूर्वक समान स्नान तक कर्म करके दक्षिणको मुख कर अपस्य हो भीन धारण कर गायके दृष्ये सम्पूर्ण अस्थियों को छिडके॥१०॥ शमी और ढाककी शायाकी भरमसे अस्थियों को निकाल कर गौके वी और सुगंधित जलसे उन्हें छिडके ॥११॥ मिद्रीके पात्रको संपुट ( एक नीचे एक उपर बीचमें अस्थि) करके उसमें अस्थियों को रखकर स्तारे लपेट दे फिर पवित्र भूमिमें गढा खोद कर दक्षिणको मुख कर उन्हें गाड दे ॥१२॥ इसके उपरान्त उस गढेको पाट उस पर पंक- श्रेवाक रखकर उसको एकसा कर दे, यहांका सब कार्य पूर्वाक्षमें करे ॥ १३॥

एवमेवागृहीतामेः प्रेतस्य विधिरिष्यते ॥ स्त्रीणामिवाभिदानं स्पादथातोऽनुक्तमुच्यते ॥ १४॥ इति कात्यायनस्मृतौ त्रयोविंशतितमः खण्डः ॥ २३॥

अग्निहोत्रसे हीन मनुष्यकी दाहिविधि भी इसी प्रकार है, स्नियोंके समान उसकी अश्नि दी जाती है, इसके उपरान्त न कही हुई विधिको कहते हैं ॥ १४॥ इतिकात्यायनस्मृती भाषाठीकायां त्रयोविशः खण्डः समाप्तः ॥ २३॥

# चतुर्विशः खण्डः २४.

स्तके कर्मणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते ॥ होमः श्रीते तु कर्तव्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः ॥ १ ॥ अकृतं होमयेत्स्मातें तद्भावे कृताकृतम् ॥ कृतं वा होमयेदन्नमन्वारंभविधानतः ॥ २ ॥

सूतक के हो जाने पर सन्ध्या इत्यदि नित्यक मैं को न करे, यह नियम है और सूखे अन्न या फल से वेदमें कहे हुए हवनको करे ॥१॥ स्मृतिमें कहे हुए कर्म में अकृतकी और यदि अकृत न मिले तो कृताकृतकी अथवा कृत अन्नकी आहुति दे परन्तु अन्वारंभ ( ब्रह्मासे मिलकर ) यह विधिसे करे ॥ २॥

कृतमोदनसक्त्वादि तंडुलादि कृताकृतम् ॥ बीद्यादि चाकृतं प्रोक्तमिति हन्यं त्रिधा बुधैः ॥ ३ ॥

ओदन ( भात ) सत् आदिको कृत कहते हैं और तंडुल आदिको कृताकृत कहा है; और बीहिआदिको अकृत कहते हैं, विद्वानोंने यह तीन प्रकारका हन्य कहा है॥ ३॥

> सृतके च प्रवासेषु चाशको श्राद्धभोजने ॥ एवमादिनिमित्तेषु होमयेदिति योजयेत् ॥ ४ ॥

स्त्रकमें, परदेशमें, असामर्थ्यमें और श्राद्धके भोजनमें इन तीनों हव्योंसे आहुति दे॥ ।।।

न स्यजेत्स्तके कर्म ब्रह्मचारी स्वकं काचित्॥ न दीक्षणात् परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्॥ ५॥ पितर्थ्यपि मृते नेषां दीषो भवति कार्हिचित्॥ अशोचं कर्मणाँऽते स्यात्व्यहं वा ब्रह्मचारिणः॥ ६॥

ब्रह्मचारी सूतकमें भी कभी अपने कर्मीको न छोडे; और दीक्षा ठेनेसे मथम यज्ञमें और कृच्छ्रआदि तपस्यामें भी न छोडे ॥५॥ पिताके मर जाने पर भी इनको कदापि दोष नहीं होता; ब्रह्मचारीको कर्मके अन्तमें तीन दिन अशीच होता है ॥ ६ ॥

> श्राद्धमिमतः कार्यं दाहादेकादशेऽहिन ॥ प्रत्याद्दिकं तु कुर्वीत प्रभीताहिन सर्व्वदा ॥ ७ ॥ द्वादश प्रतिमाह्यानि आद्यं षाण्मासिकं तथा ॥ स्रापिंडीकरणं चैव एतद्वै श्राद्धषोडशम् ॥ ८ ॥

अफ़िहोत्री मनुष्यका श्राद्ध दाहसे ग्यारहवें दिन करना कर्तव्य है; और फिर प्रत्येक वर्षमें

१उन्नीस वा दो कुशा ब्रह्मासनसे यजमानासनपर्यन्त एक लगाकर रख देनेका ही नाम अन्बान रंभ है।

भी मरनेके दिन सर्वदा श्राद्ध करे ॥७॥ और प्रत्येक महीनेके बारह ( मासिक ) श्राद्ध और आब श्राद्ध ( एकादशाह श्राद्ध ) दो षांण्मासिक ( छमासी ) और सर्पिडीकरण यह सोलह श्राद्ध होते हैं ॥ ८॥

एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरांपे वा जिभिः॥
स्यूनः संवत्सरश्चेव स्यातां षाण्मासिके तदा॥ ९॥
यानि पंचदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु॥
एकस्मिन्नाह्ने देणानि सपुत्रस्येव सर्वदा॥ १०॥
न योषायाः पतिर्दस्यादपुत्राया अपि कवित्॥
न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानुजस्य तथाऽग्रजः॥ ११॥

यह दो वाण्मासिक श्राद्ध उस समय होते हैं जब कि छ भहीने वा एक वर्षमें एक वा तीन दिन कम हों तब छठे महीनेमें दो श्राद्ध करने उचित हैं ॥९॥ पुत्रहीन मनुष्यके छि ये प्रथम कहे जो पंद्रह श्राद्ध हैं उनको एकही दिनमें कर दे और पुत्रवान मनुष्यके श्राद्ध सर्वदा ( प्रथक् २ प्रतिमास विधिसे ) करे ॥ १० ॥ पुत्रहीन स्त्रीका स्वामी कभी श्राद्ध में उसे पिंड न दे और पिता पुत्रको न दे, बडा भाई छोटे भाईको न दे ॥ ११ ॥

> एकादशेऽद्वि निर्वर्षं अर्वाग्दर्शाद्यथाविधि ॥ प्रकुर्वीताप्रिमान्युत्रो मातापित्रोः सपिंडताम् ॥ १२ ॥ सपिंडीकरणादृध्वं न दद्यात्पतिमासिकम् ॥ एकोहिष्टेन विधिना दद्यादित्याह गौतमः ॥ १३ ॥ कर्षूसमन्वितं मुक्तवा तथाद्यं श्राद्धषोडशम् ॥ प्रत्याब्दिकं च शेषेषु पिंडाःस्युःषडिति स्थितिः ॥ १४ ॥

भ्यारहवें दिन अग्निहोत्रीपुत्र यथाविधि श्राद्ध करके अमावससे पहले कर्मको निवृत्त कर मातापिताका किंपिंडीकरण करे ॥ १२ ॥ सिवंडीकरणके उपरान्त एकोहिष्टकी विधिके अनुसार प्रत्येक महीनेमें पिंड न दे, गीतमऋषिका कथन है कि श्राद्ध न: करे ॥ १३ ॥ कर्ष् (सिपण्डन)सिहत आद्य और सोलह श्राद्ध और प्रत्याब्दिक (क्षयाह) इतने श्राद्धोंके अतिरिक्त श्रेष श्राद्धोंमें छ पिंड होते हैं यह मर्यादा है ॥ १४ ॥

अर्घेश्मय्योदके चैव पिंहदानेश्वनेजने ॥ तंत्रस्य तु निवृत्तिः स्यारहवधावाचन एव च ॥ १५ ॥

१ इसको उत्तवाण्मासिक और उत्तवार्षिक कहते हैं; और वार्षिक तो वारहमें हा आ गया है ऐसे १४ एकादशाह और सर्पिडी मिलाकर बोडश श्राद्ध होते हैं उसीको घोडशी कहते हैं।

बह्मदंडादियुक्तानां येषां नास्त्विप्रसिक्तिया ॥ ब्राह्मदिसिक्तियाभाजो न भवन्तीह ते किचित् ॥ १६॥ इति कात्यायनस्मृतौ चतुर्विश्वतितमः खंडः ॥ २४ ॥

अर्घ, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अवनेजन और स्वधावाचन इतने काम तंत्र ( अर्थात् सभीको एक बार अर्घआदि देना इसविधि ) से न करे अर्थात् प्रत्येक २ दे ।।१५॥ जिन सनुष्योंका ब्रह्मदंड ( शाप ) आदिसे युक्त होनेके कारण संस्कार नहीं किया गया; वह श्राद्ध आदि सन्कर्मके भागी इस ठौकमें कभी नहीं हो सकते ॥ १६॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां चतुर्विशतितमः खण्डः समाप्तः ॥ २४ ॥

## पञ्जविंदाः खण्डः २५,

मंत्राम्नायेऽम इत्येतत्पंचकं लाववाधिभिः॥
पठचते तत्मयोगे स्यान्मंत्राणामेव विश्वातः॥ १॥
अमेः स्थाने वायुचन्दसूर्या बहुवदूह्य च॥
समस्य पंचमीसूत्रे चतुम्बतुरिति श्रुतेः॥ २॥
प्रथमे पंचके पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्॥
अपि पंचसु मंत्रेषु इति यज्ञविदो विदुः॥ ३॥
दितीये तु पतिभी स्यादपुत्रीत तृतीयके॥
चतुर्थे त्वपस्रव्येति इदमाहुतिविशकम्॥ ४॥
यत्होमे न प्रयुज्याद्वोनामसु तथाऽष्ट्रसु॥
चतुर्थ्यामध्य इत्येतद्वोनामसु हि ह्यते॥ ५॥

वेदके मंत्रों में जो अग्नि इत्यादि पांच मंत्र लाघवकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पढे हैं, उन मंत्रोंके प्रयोगमें बीस मंत्र होते हैं ॥ १ ॥ कारण कि "अग्ने" इस पदके स्थानमें वायु, चन्द्रमा, सूर्य इनको पढकर पंचमी सूत्रमें सब स्थान चार २ पर आहुति हुई इस श्रुतिसे ॥ २ ॥ प्रथम पंचकमें पापी लक्ष्मी पद पांचों मंत्रोंमें होता है. यज्ञके जाननेवाले ऐसा जानते हैं ॥ ३ ॥ दूसरे पंचकमें "पतिन्नी" पद और तीसरे पंचकमें "अपुत्रा" और चौधे पंचकमें "अपसन्या" पद होता है, यही बीस आहुति हैं ॥ ४ ॥ घृतके होममें और आठों गोना-मके होमोंमें इसका प्रयोग नहीं होता, चौथे और गोनामोमें "अध्य" इस मन्त्रस आहुति ही जाती है ॥ ५ ॥

लताप्रपञ्चवो गृहः शुंगेति परिकीर्त्यते ॥ पतिव्रता व्रतवती ब्रह्मबंधुस्तथाऽश्रुतः ॥ ६ ॥ श्रुखदुनीलिमत्युक्तं प्रंथः स्तबक उच्यते ॥ कपुष्णिकाभितः केशा मूर्धि पश्चात्कपुच्छलम् ॥ ७ ॥ इवाविच्छलाका शल्ली तथा वीरतरः शरः॥ तिल्तंडुलसम्पकः कृसरः सोऽभिधीयते ॥ ८॥

लताके आगेका जो गुप्त पत्ता है उसे शुंगा कहते हैं और पितवताको वतवती और जिसने बेद न पटा हो उसे ब्रह्मबंधु कहते हैं ॥ ६॥ नीलको शलाटु और गुच्छेको अन्ध कहते हैं स्वीके शिरपरके दोनों ओरके केशोंको कपुष्णिका और पीछेके केशके जूडेको कपुच्छल कहते हैं ॥ ७ ॥ सेहीको श्वायित् और शलाका और बाणको वीरतर कहते हैं इकट्ठे पके तिल और चावलोंको कुसर कहते हैं ॥ ८ ॥

नामधेये मुनिवसुपिशाचा बहुवत्सदा ॥ यक्षाश्च पितरो देवा यष्ट्रव्यातिथिदेवताः ॥ ९ ॥ आमेयाद्येऽथ सर्पाद्य विशाखाद्ये तथेव च ॥ आमेयाद्येऽथ सर्पाद्ये अश्विन्याद्ये तथेव च ॥ १० ॥ अष्ट्रविन्याद्ये अश्विन्याद्ये तथेव च ॥ १० ॥ इंद्रान्येतानि बहुवहक्षाणां जुहुयात्सदा ॥ इंद्रइयं दिवच्छेषमवशिष्टान्यथैकवत् ॥ ११ ॥ देवतास्विप हृयंते बहुवत्साविपत्तयः ॥ १२ ॥ देवाश्च वसवश्चेष दिषदेवाश्विनौ सदा ॥ १२ ॥

मुनि, वसु, पिशाच, यक्ष, पितर, देव और अतिथि देवता इनका पूजन बहुबचनांव नाम लेकर करे (जैसे मुनिभ्यो नम इति )॥९॥कृत्तिका, आश्लेषा, विशाखा, पूर्वाषाढा और अश्विनी ॥ १०॥ यह सब नक्षत्रद्वद्व (दो २) हैं इनको सर्वदा बहुबचन पदसे (यथा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा इत्यादि ) आहुति दे और शेष दो द्वंद्वोंको द्विवचनांत पदसे और बाकी नक्षत्रोंको एक वचनांत पदसे आहुति दे ॥११॥ देवताओं में भी सब पितर और देव, वसु, द्विषद्वेव, अश्विनीकुमार इनको बहुबचनांत पदसे ॥ १२ ॥

ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा वतकर्मणि ॥ बाढमोमिति वा ब्रूयात्त्रधैवानूपपालयेत् ॥ १३॥

गुरु जिस व्रतके कर्ममें ब्रह्मचारीको आज्ञा दे उसमें "सत्य है" अथवा "ॐ" (अंगी-कार है ) इस मांति कहै और वैसे ही करके आज्ञाका पालन भी करे।। १३॥

सिशसं वपनं कार्यमास्नानाद्वस्नचारिण ॥ आशरीरिवमोक्षाय ब्रह्मचर्यं न चेद्रवेत् ॥ १४ ॥ न गावीत्सादनं क्रुयीदनापदि कदाचन ॥ जलकीडामलंकारान्वती दंड इवास्रवेत् ॥ १५ ॥

ब्रह्मचारी त्रतकी समाप्तिका स्नान जबतक न करे तब तक क्षीरके समय शिलासहित मुण्डन करावे, यह मुण्डन आदि तब करे जब कि शरीरके मरणपर्य्यन्त उसका ब्रह्मचर्म्य न हो॥ १४॥ ब्रह्मचारी विना आपत्तिके आये कदापि शरीर पर उबटना न करे और जल- कीडा वा भूषण इत्यादिको भी धारण न करे और मुसलवत् (गोता मारकर)स्नान करे ॥१५॥ देवतानां विपर्यासे जुहोतिषु कथं भवेत् ॥ सर्व प्रायश्चित्तं दुत्वा कमेण जुदुयात्पुनः ॥ १६ ॥

यदि किसी समय हवनमें देवताओं का विषयीस ( आगेका पीछे, पीछेका आगे) हो जाय तो प्रायश्चित्तकी सब आहति देकर फिर कमसे हवन करे।। १६॥

> संस्कारा अतिपत्येरम्स्वकालाचेत्कथंचन ॥ द्वत्वा तदैव कर्तव्या ये तूपनयनाद्धः॥ १७॥

यदि यज्ञोपवीतसे पहले संस्कारोंकी अतिपत्ति हो जाय तो प्रायधितकी सब आहुति देकर करे॥ १७॥

अनिष्ट्वा नवयज्ञेन नवात्रं योऽत्त्यकामतः॥ वैश्वानरश्रहस्तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १८॥ इति कात्यायनस्मृतौ पंचविंग्यतिवमः खण्डः॥ २५॥

जो मनुष्य नवयज्ञके बिना किये हुए अज्ञानतासे नवालका भोजन करता है उसका आव-श्चित्त वैश्वानर (अग्निका) चरु है, अर्थात् उससे हवन करे ॥ १८॥ इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां पश्चिविशः खडः॥ २५॥

षड्विंशः खण्डः २६.

चरः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मणि ॥

ग्रुषभोत्सर्जने चैव अश्वयद्गे तथैव च ॥ १ ॥

श्रावण्यां वा प्रदेशि यः कृष्यारंभे तथैव च ॥

कथमतेषु निर्वापाः कथं चैव जुहोतयः ॥ २ ॥

देवत।संस्यया ग्राह्मा निर्वापास्तु पृथक्पृथक् ॥

तृष्णीं द्विरेव गृह्णीयाद्शोमश्चापि पृथक्पृथक् ॥३॥

याक्ता होमनिर्वृत्तिर्भवद्मा यत्र कीतिता ॥

शेषं चैव भवित्किचित्तावन्तं निर्वपेचरुम् ॥ ४ ॥

चरौ समशनीये तु पितृयद्गे चरौ तथा ॥

होतव्यं मेक्षणे वान्य उपस्तीर्याभिषारितम् ॥ ५ ॥

कालः कात्यायनेनोक्तो विधिश्चव समासतः ॥

वृषोत्सर्गो यतो नात्र गोभिलेन तु भाषितः ॥ ६ ॥

( पदन ) जो समदानीय ( खाने योग्य ) चरु है, गोयज्ञकर्भमें, वृषोत्सर्गमें, अश्वमधर्में ॥ १ ॥ और श्रावणीमें, प्रदोषमें, कृषिके आरंममें इतने स्थानींपर निर्वाप आहुति किस

मांति होती है ? ॥ २ ॥ ( उत्तर ) देवताओं की संख्याके अनुसार उतने ही निर्वाप पृथक् र अहण करे, और आहुति भी तूष्णीं ( मन्त्रके विना ) दो पृथक् र छेनी ॥ ३ ॥ वहां जितने होमको कहा हो, अथवा जितनेसे हवन हो सके और उसमेंसे कुछ शेष रह जाय तो उतना ही कर बनावे ॥ ४ ॥ समशनीय चरुमें और होमके चरुमें तो मेक्षणसे हवन करे और अन्य चरुमें धीसे संयुक्त करके उपस्तीर्ण किये ( एकत्र किये ) से हवन करे ॥ ५ ॥ कात्यायन ऋषिने काल और विधि संक्षेपसे कही है, वृषोत्सर्गमें गोभिल ऋषिने नहीं कही ॥ ६ ॥

पारिभाविक एव स्पात्कालो गोवाजियज्ञयोः ॥
अन्यास्मादुपदेज्ञानु स्वस्तरारोहणस्य च ॥ ७ ॥
अथवा भार्गपारुपेऽह्नि कालो गोयज्ञकर्मणः ॥
नीराजनेऽह्नि वाश्वानामिति तंत्रांतरे विधिः ॥ ८ ॥
श्रादसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते ॥
धान्यपाकवशादन्ये स्यामाको वनिनः स्मृतः ॥ ९ ॥
आध्युज्यां तथा कृष्यां वास्तुकर्मणि याज्ञिकाः ॥
यज्ञार्थतत्त्ववेतारो होममवं प्रचक्षते ॥ १० ॥

गी और अश्वके यज्ञमें वही समय है जो पारिभाषिक हो ( अर्थात् जिसका समय स्वर्भ नियत किया हो ) यह स्वस्तर और आरोहणमें भी अन्य ऋषि के उपदेशसे होता है ॥ ॥ अश्ववा मार्गपाली दिनमें गोयज्ञकर्म और नीराजनके दिनमें अश्वमधका काल होता है, यह शाक्षान्तरोंकी विधि है ॥ ८॥ कोई २ ऋषि शरद और वसंतऋतुमें नवयज्ञ कहते हैं; और कोई अलके पकने पर कहते हैं; और वानप्रथको श्यामाक ( समा ) पकनेपर कहा है ॥ ९॥ आश्विनकी पूर्णिमा, कृषि, और वास्तुकर्म इनमें यज्ञके तत्त्वके जाननेवाले ऋषि इस प्रकारके होन करनेको कहते हैं ॥ १०॥

द्वे पंच द्वे कमेणेता हिंदराहुतयः स्मृताः ॥ श्रेण आज्येन होतच्या इति कात्यायनोऽव्यति ॥ ११॥

दो २, पांच ५ फिर दो २ कमानुसार इतनी ही आहुति हिवकी और श्रेष आहुति बीकी देनी, यह कात्यायनऋषिका बचन है॥ ११॥

पयो यदाज्यसंयुक्तं तत्तृवातकमुच्यते ॥ दश्यके तदुपासाद्य कर्तत्यः पायसश्चरः ॥ १२ ॥

बी मिछे हुए दूघको तृषातक कहते हैं, और किसीका यह भी कथन है कि उसमें दिष

विहयः शास्त्रयो मुद्रा गोधूमाः सर्वपास्तिलाः ॥ यवाश्रोषधयः सप्त विषदं घ्रांति धारिताः ॥ १३ ॥ त्रीहि, शालि, मूंग, गेहं, सरसों, तिल, जो यह सात आंवधी धारण करनेसे सन्पूर्ण विपत्ति दूर हो जाती हैं ॥ १३ ॥

> संस्काराः पुरुषस्येते स्मर्ध्यते गीतमादिभिः ॥ अतोऽष्टकादयः कार्य्याः सर्वकालममोदिनामः ॥ १४ ॥

गौतम आदि ऋषियोंनें पुरुषके संस्कार इस भांति कहे हैं, इस कारण अष्टका आदि सम्पूर्ण कर्म निख समयमें कहे हैं उसीमें करने उचित हैं ॥ १४ ॥

> सकृदप्यष्टकादीनि कुर्यात्कर्माणि यो दिजः ॥ स पंक्तिपावने। धूत्वा लोकान्मैति वृतश्च्युतः ॥ १५॥

जो ब्राह्मण अष्टका आदि कमोंको एक बार भी करता है, वह पंक्तिको पवित्र करनेवाला हो कर घृतसे सींचे हुए लोकों (स्वर्गादिकों ) को प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

> एकाहमपि कर्मस्थो योऽमिशुश्रूषकः शुन्तिः ॥ नयस्यत्र तदेवास्य शताहं दिवि जायते ॥ १६ ॥

जो मनुष्य कर्ममें स्थित होकर एक दिन भी पवित्र होकर अग्निकी सेना करता है, वह उस समयसे एकसी दिनतक स्वर्गमें मुख भोगता है ॥ १६ ॥

> यरत्वाधायाभिमाशास्य देवादीन्नैभिरिष्टवान् ॥ निराकर्त्ताऽमरादीनां स विज्ञयो निराकृतिः ॥ १७॥ इति कात्यायनस्मृतौ पड्विंशवितमः खण्डः ॥ २६ ॥

बो मनुष्य अग्निके आधानपूर्वक देवताओं के माशीर्वादकी आशासे इन यहाँ में उनका पूजन नहीं करता है वह देवताओं का तिरस्कार करता है, उस मनुष्यको निदित जानना ॥१७॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां पड्विंशः खण्डः समाप्तः ॥ २६ ॥

## सप्तविंदाः खण्डः २७.

यच्छाइं कर्मणामादौ या चान्ते दक्षिणा सबैत्॥ अमानास्यां द्वितीयं यदन्नाहार्थं तदुच्यते॥ १॥

नो श्राद्ध कर्मके आदिमें होता है और जो दक्षिणाकर्मके अन्तमें होता है और अमानसको नो दूसरा श्राद्ध होता है उसे अन्वाहार्थ्य कहते हैं ॥ १ ॥

> एकसाध्येषु वर्हिःषु न स्णात्परिसमूहनम् ॥ नोदगासादनं चैव क्षिप्रहोमा हि ते मताः ॥ २ ॥

एक दिनके हवनमें बार्ह और भिन्न रकुआओं में परिसमूहन और उत्तर र पात्रोंका रखना नहीं होता, कारण कि इसको क्षिप्रहोन कहते हैं ॥ २ ॥ अभावे बीहियवयोंह्न्ना वा पयसापि वा ॥ तदभावे यवाग्वा वा जुहुयादुद्केन वा ॥ ३ ॥

त्रीहि और जोके अभावमें दही और दृष्यसे, और उनके भी न मिलनेपर लपशी वा जलसे ही हवन करे ॥ ३ ॥

> रौदं तु राक्षसं पित्र्यमासुरं चाभिसारिकम् ॥ उक्का मंत्रं स्पृशेदाप आलभ्यात्मानमेव च ॥ ४ ॥

भयंकर मन्त्र, राक्षसोंके मन्त्र, पितरोंके मन्त्र, असुरोंके मन्त्र, अभिचारके मन्त्र मनकों रोककर इनका उच्चारण करके आचमन करे ॥ ४ ॥

> यजनीयेऽहि सोमश्रेद्धारुण्यां दिशि दश्यते ॥ तत्र व्याहतिभिईत्वा दंढं दद्याद्विजातये ॥ ५ ॥

चन्द्रमा वा अमृतवल्ली यदि यज्ञके दिन वरुण दिशामें दीख जाने तो वहां ज्याहित ( यह आदि ) योंसे हवन करके दिजातियोंको दंड दे अर्थात् प्रायश्चित्त करावे ॥ ५ ॥

लवणं मधु मांसं च सारांशो येन ह्रयते ॥ उपवासेन भुद्धीत नोरु रात्री न किंचन ॥ ६ ॥

लवण, सहत, मांस, सारका भाग इनका जो हवन करता है वह दिनमें उपवास करें और रात्रिमें अधिक न साय ॥ ६ ॥

स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्ती होत्ह्व्ययोः ॥ प्राक्त्रातराहुतेः कालः प्रायिश्वत्ते हुते सति ॥ ७ ॥ प्राक्त्रायमाहुतेः प्रान्तहों मकालानतिकमः ॥ प्राविश्वापमाह्यास्य प्राग्दर्शादितरस्य तु॥ ८ ॥ वैश्वदेवे त्वातिकान्ते अहोरात्रमभोजनम् ॥ प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयाद्वतम् ॥ ९ ॥ होमद्वयात्यये दर्शपौर्णमासात्यये तथा ॥ पुनरेवापिमाद्ध्यादिति भागवशासनम् ॥ १० ॥

यदि होता और हव्य सायंकालको समयपर न मिले तो प्रातःकाल ही प्रायश्चित्तकी आहुति के पीछे आहुति दे ॥ ७ ॥ और सायंकालकी आहुतिसे पहले भी प्रायश्चित्तकी आहुति दे,इस मांति करनेसे हवनका समय उल्लंघन नहीं होता, पौर्णमासीसे प्रथम और दर्शसे पहले पौर्णमासके ॥ ८ ॥ बिले वैश्वदेवका उल्लंघन हो जाय तो अहोरात्र भोजन न करे फिर प्राय-श्चित्तकी आहुति देकर जतका प्रारंभ करे ॥ ९ ॥ यदि दो हवनका उल्लंघन हो जाय या अमावस वा पूर्णमासीका उल्लंघन हो जाय तो फिर अग्निका आधान करे, यह शिक्षा मार्ग-वकी है ॥ १० ॥

अनुचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः॥ रुर्गीरमृगः भोकस्तंब्छः शोण उच्यते ॥ ११ ॥

अनुन माणवकको कहते हैं, एण काले मृगको और गोरेको इह और खालमें। तम्बल कहते हैं ॥ ११ ॥

> केशान्तिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः ॥ छछाटसंमितो राज्ञः स्थातु नासांतिको विशः ॥ १२ ॥ ऋजवस्ते तु सर्वे स्पुर्वणाः सौम्यद्शनाः ॥ अनुद्रेगकरा नृणां सत्त्वचोऽनमिद्र्षिताः ॥ १३ ॥

न्नाझणका केशों तक, क्षत्रियका मस्तक तक, नासिका तक वैश्वका दंड प्रमाणसे होता है ॥ १२॥ और वह दंड ऐसे हों किसीधे, देखनेमें अच्छे, बकले सहितं तथा अग्नि है दुषित और धुने न हों और मनुष्योंको डरानेवाले न हों ॥ १३॥

गौर्विशिष्टतमा विभैवेंदेष्वपि निगद्यते ॥ न ततोऽन्यद्धरं यस्मातस्माद्गौर्वर उच्यते ॥ १४ ॥ येषां व्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते ॥ वरस्तत्र भवेदानमपि वाऽऽच्छादयेद्गुरुम् ॥ १५ ॥

ब्राइगोंने गौको वेदोंमें भी उत्तम कहा है; इसी कारण गौसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है; इसी से गौको वर कहते हैं ॥ १४ ॥ जिन वर्तोंके अंतमें दक्षिणा नहीं कही है वहां वर ( गौ) दक्षिणा दे, अथवा गुरुको वस्नोंसे दक दे॥ १५ ॥

अस्थानोच्छ्वासिविच्छद्देशणणध्यापनादिकम् ॥
प्रमादिकं श्रुतौ यस्याद्यातयामस्वकारि तत् ॥ १६ ॥
प्रत्यब्दं यदुपाकर्ममं सोत्सर्गं विधिवद्धिजैः ॥
कियते छन्दसां तन पुनराप्यायनं भवेत् ॥ १७ ॥
अथातयामैर्छन्दोभिर्यत्कर्म कियते द्विजैः ॥
कीडमानरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम् ॥ १८ ॥
गायत्रीश्च सगायत्रां वाईस्पत्यमिति त्रिकम् ॥
शिष्येभ्योष्त्रच्य विधिवदुपाकुर्व्यात्ततः श्रुतिम् ॥ १९ ॥

बिनमें वेद यातवाम (जिसमें सार न हो ऐसा )हो जाते हैं वह यह हैं कि अस्थान (जिस स्थानसे बोलना चाहिये उससे वर्णका नहीं बोलना), ऊँचे खाससे बोलना, विच्छेदसे बोलना, बढ़े शब्दसे बोलना, यदि यह प्रमादंस हो जाय तो सारहीन होता है ॥ १६ ॥ प्रतिवर्षमें जो उपाकर्म वा उत्सर्ग (जो श्रावणीमें होता है ) इनको अक्षाण करते हैं, उससे किर वेदों की अध्यायन (सारता) होती है ॥ १७ ॥ ब्राह्मण जो कर्म कीडासहित अध्यासयाम वेदोंसे

करते हैं वह कर्म उनकी सिद्धि करनेवाले होते हैं ॥ १८॥ तीनों व्याहृतिसहित गायत्री और गायत्र (पवमानस्क ) और बाईस्पत्य (वृहस्पति का स्क ) इन तीनोंको शासके अनुसार शिष्योंको उपदेश दे कर फिर वेदका उपाकर्म करे ॥१९॥

छन्दसामेकविंशानां संहितायां यथाक्रमम् ॥ तच्छन्दरकाभिरेकिंभराद्याभिहोंम इष्यते ॥ २०॥ पर्वभिश्वैव गानेषु ब्राह्मणेषृत्तरादिभिः ॥ अङ्गेषु चर्चामन्त्रेषु इति षष्टिर्जुहातयः ॥ २१॥ इति कात्यायनस्मृतौ सप्तविंशतितमः सण्डः ॥ २७॥

संहिता के कमसे इकीस प्रकारके छंद हैं, उन्हीं छंदोंकी ऋचाओंके मन्त्रोंसे होम करनेकी विधि है ॥ २०॥ गानभाग (सामवेद ), ब्राह्मण भाग, अंग और चर्चामन्त्रोंके उत्तरादि पर्वोंसे हवन करे, टपाकर्ममें यह छ हवन किये जाते हैं ॥ २१ ॥

इति कात्यायनरमृतौ भाषाटीकायां सप्तविंशः खण्डः समाप्तः ॥ २७ ॥

## अष्टाविंशः खंडः २८.

अक्षतास्तु यवाः मोका भृष्टा धाना भवन्ति ते ॥ अध्यक्षितास्तु वीहयो लाजा घट खाण्डिक उच्यते ॥ १ ॥

ज़िका नाम अक्षत है व भुने हुए जीके होने पर उसे धाना कहते हैं और भुने वीहियोंकों लाजा कहते हैं और घडोंका नाम खांडिक है ॥ १ ॥

> नाधीयीत रहस्यानि सान्तराणि विचक्षणः ॥ न चोपनिषदश्चैव षण्मासान्दक्षिणायनात् ॥ २ ॥ उपाकृत्योदगयने ततोऽधीयीत धर्मावित् । उत्सर्गश्चैक एवषां तैष्यां प्रौष्ठपदेऽपि वा ॥ ३ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य व्यवधान (दूर बैठ कर ) रहस्यों और उपनिषदों को न पढे और छ महीने तक दक्षिणायनमें भी इनको न पढे ॥ २ ॥ धर्मका जाननेवाला मनुष्य उपाकर्मको करके उत्तरायणमें वेदों को पढे, और इनके उत्सर्ग कर्ममें मासणों के लिये तैबी ( वोबी पूर्णिमा ) में वा भाद्रपदमें एक ही कही है ॥ ३ ॥

अजातन्यञ्जनाऽलोम्नी न तया सह संविशेत् ॥ अयुग्रः काकवन्ध्या या जाता तां न विवाहयेत् ॥ ४ ॥

जिसको यौवनका चिह्न उत्पन्न नहीं हुआ हो और जिसके शरीर गुह्यस्थानमें लोम उत्पन्न नहीं हुए हों उस स्रीके साथ भोग न करे; और जो स्त्री अयुगू हो अथवा जिसकी माता

१ ''मत्रजाह्मणयोर्वेदनामघेयम्'' ऐसा पूर्वमीमांसामें जैमिनिका सूत्र है.

कोकवंष्या हो, अर्थात् उसको वही एक कन्या सन्तान हुई हो और उसके पीठ पर दूसरी सन्तान उत्पन्न हुई न हो तो ऐसी उस काकवन्ध्या माताकी कन्याके साथ विवाह न करे ॥ ४ ॥

संसक्तपद्विन्यासिखपदः प्रक्रमः स्मृतः ॥ स्मात्तं कम्मीण सर्वत्र श्रौते त्वध्वर्य्युणोदितः॥ ५ ॥

मिले हुए पर्दोंका उचारण यह त्रिपद प्रक्रम ( पारम्भ ) जो सब स्मृतिमें कहे हैं उनमें होता है और जो कर्म श्रुतिमें कहे हैं उनमें अध्वर्युके कथनके अनुसार होता है ॥ ५ ॥

> यस्यां दिशि बर्लि दद्यात्तामेवाभिमुखो विशेत् ॥ श्रवणाकम्मीणि भवेद्यच कम्म न सर्वदा ॥ ६ ॥ बिलिशेषस्य हवतमित्रणयनन्तथा ॥ प्रत्यहं न भवेयातामुल्मुकन्तु भवेत्सदा ॥ ७ ॥

जिस दिशामें बिल दे उसी दिशाकी ओरको मुख करके बैठे, और जो कर्म सर्वदा नहीं होते ऐसे कर्मोंको श्रावणीमें ही कर ले॥ ६॥ बिलके शेषका हवन और अग्निका प्रणयन (स्थापन) यह प्रतिदिन नहीं होते परन्तु उल्मुक (उल्का) तो प्रतिदिन ही होता है॥ ७॥

पृषातकप्रेषणयोर्नवस्य हविषस्तथा ॥ शिष्टस्य प्राशने मन्त्रस्तत्र सर्वेऽधिकारिणः ॥ ८ ॥ बाह्मणानामसात्रिध्ये स्वयमेव पृषातकम् ॥ अवेक्षेद्धविषः शषं नवपक्षेऽपि भक्षपेत् ॥ ९ ॥

प्रवातक और प्रेषणमें, नवीन हिनमें और हिनके शेषके भोजनमें मंत्रीचारणके सभी अधिकारी हैं ॥ ८ ॥ ब्राह्मणके समीप न होने पर स्वयं ही प्रवातकका दर्शन कर ले; और नवयज्ञमें शेष हिन को भी भक्षण करे ॥ ९ ॥

सफला बद्रीशाखा फलवरपीमधीयते ॥ यना विश्विकताशंकाः स्मृता जातशिलास्तु ताः ॥ १० ॥ नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाशे तथैव च ॥ तदैवाहस्य संस्कायौ नापक्षेताप्रहायणीम् ॥ ११ ॥

जिस बेरीकी शाखा पर फल लगे हों उसे फलवती कहते हैं; और जिन धन और जिन पर रेतका संदेह भी न हो उन बेरकी शाखाओंको जातशिला कहते हैं।। १०॥ जो मणिक ( पूर्वोक्त पात्र मटका ) नष्ट ( अदर्शन ) हो गया हो अर्थात् नहीं मिलता हो अथवा

१ जिसके एक बार सन्तान हो गई हो और फिर गर्भ न रहा हो उसे काकवंध्या कहते हैं।
२ यह निषेध जिन जातियों में परपूर्व अर्थात् पुनर्विवाह कराना धर्मशास्त्रसे अनुस्रत होता है
उन के अर्थ है, कन्यासे यहां अत्यन्त बालक ५।६ वर्षकी लेना, कारण कि आठवें वर्ष गर्भसुधा विवाहके योग्य माना गया है।

बिनष्ट (फूटा) हो गया हो, या बैसे ही शिलाका नाश हो गया हो तो उसी समय उसे संस्कार कर ले, आमहायणी (अगहन शुदी १५) की प्रतीक्षा न करे॥ ११॥

> श्रवणाकम्मं लुतं चेत्कथश्चितस्तकादिना ॥ आग्रहायणिकं कुर्याद्वलिवर्जमशेषतः ॥ १२ ॥

यदि किसी प्रकार स्तक आदिसे श्रावणीका कर्म न हुआ हो तो बलिकर्मको छोडकर सम्पूर्ण कर्म आग्रहायणीको कर हे ॥ १२॥

अर्ध्वस्वस्तरकायी स्यान्मासमर्द्धमथापि वा ॥ सप्तरात्रं त्रिरात्रं वा एकां वा सद्य एव वा ॥ १३ ॥ नोध्वं मंत्रप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते ॥ नाहतास्तरणं चैव न पार्श्वं चापि दक्षिणम् ॥ १४ ॥ दृढश्चेदाग्रहायण्याभावृत्त्या वापि कर्म्भणः ॥ कुंभं मंत्रवदासिचेत्मतिकुंभमृचं पठेत् ॥ १५ ॥

इसके पीछे एक महीना, वा पन्द्रह दिन, वा सात रात्रि, या तीन रात्रि, वा एक दिन अथवा उसी समय अपनी शक्तिके अनुसार साफ बिस्तर पर शयन करे ॥१३॥ बिस्तरे पर सोनेके उपरान्त मन्त्रका पयोग, अग्निशालाका नियम, श्रेष्ठ बिछीना और दिहनी करवट नहीं केनी चाहिये॥ १४॥ यदि मनुष्यने इढ हो कर भी आग्रहायणीके दिन कर्मको न करा हो जो दो घडे मन्त्रसे सींचे और प्रत्येक घडे पर ऋचाको पढे॥ १५॥

अल्पानां यो विघातः स्यात्स बाधो बहुभिः स्मृतः ॥ प्राणसीम्मत इत्यादि वसिष्ठबोधितं यथा ॥ १६ ॥ विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम् ॥ तुल्यप्रमाणकत्वे तु स्याय एवं वकीत्तितः ॥ १७ ॥

छोटे कमोंके विघातको बहुतमे ऋषि 'वाध' कहते हैं, जिस मांति प्राणसंमित (शक्तिके अनसार) इत्यादि विशिष्ठ ऋषिका कहा बाधित (बाध) है ॥ १६ ॥ जिस स्थान पर वच-नोंका परस्परमें विरोध हो वहां बहुतसे ऋषियोंका वचन प्रामाणिक होता है और जहां दौंनोंमें समान प्रमाण हो वहां यह न्याय कहा है ॥ १७ ॥

> त्रैयंबकं करतसम्पूषा मंडकाः स्मृताः ॥ पालाशगालकाश्वेव लोहचूर्ण च चीवरम् ॥ १८ ॥ स्पृशन्ननामिकाश्रेण कविदालोकपन्नपि ॥ अनुमंत्रणीयं सर्वत्र सदैवमनुमंत्रयेत् ॥ १९ ॥ इति कालायनस्मृती अष्टाविंशतितमः खण्डः ॥ २८ ॥

स्मृतिः ९]

कि त्रैयंवक हाथके तलको और मंडक अपूर्णेको और गोलक ककोंको और लोहके चूर्णेको चीवर कहते हैं॥ १८॥ किसी स्थानमें अनामिकाके अग्रभागसे स्पर्शकरके वा किन्हीं कर्मोंमें इनको देखकर ही सम्पूर्ण कर्मेंथें मन्त्र पढे और इसी भांतिसे सर्वदा पढे॥ १९॥

इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायामष्टर्शवेशः संदः ॥ २८ ॥

एकोनत्रिंशः खण्डः २९.

क्षालनं दर्भकूचेंन सर्वत्र स्रोतसां पशोः॥ तृष्णीमिच्छ।क्रमेण स्यादपाथं प्राणदारुणि॥ १॥

पशुके स्रोतोंको दर्भ (कुशा) के कूर्च (क्ंची) से धोबे और मौन धारण कर विना मन्त्रके अपनी इच्छानुसार कमसे अर्थाद् चाहे जिस स्रोतको पहले घो ले, वपाके लिये जो बचा प्राणीका काठ है। १॥

> सप्त तावन्यूर्धन्यानि तथा स्तनचतुष्टयम् ॥ नाभिः श्रोणिरपानं च गोस्रोतांसि चतुर्दश्च ॥ २ ॥

चौदह स्रोत हैं सात तो ऊपरके और चार थन, नाभी (डॉडी), योनी और गुदाके ॥ २॥

क्षुरो मांसावदानार्थः कृत्स्ना स्विष्टकृदावृता ॥ वनामादाय जुहुयात्तत्र मंत्रं समापयेत् ॥ ३ ॥

मांसके निकालनेका जो छूर। होता है उसको कृत्स्ना, स्विष्टकृत् और आवृत् कहते हैं उस आवृत्से वर्गाको लेकर हवन करे और उस समय मन्त्रको समाप्त करे अर्थाद किर न पढ़े ॥ ३ ॥

हिज्जहाकोडमस्थीनि यकृद्वृक्की गुदं स्तनाः॥ श्रीणिरकंषसटापार्श्वं पश्वं ानि प्रचक्षते॥ ४॥ एकाद्शानामंगानामवदानानि सख्यया॥ पार्श्वस्य वृक्कसक्थनोश्च द्वित्वादाहुश्चतुर्द्शः॥ ५ ॥

हृदय, जिह्ना, छाती, हाड, यकृत्, वृषण, गुदा, स्तन, श्रोणी, स्कंध और सटा (ठांट) के दोनों पार्श्व यह पशुके अंग हैं ॥ ४ ॥ इन ग्याग्ह अंगोंकी संख्यासे ग्याग्ह अवदान होते हैं और पार्थ, वृषण (अंडकोश ) और सिन्ध (जांघ ) यह दो २ होते हैं इसी कारणसे पशुके चौदह अंग कहे हैं ॥ ५ ॥

चरितार्या श्रुतिः कार्या यस्माद्य्यनुकल्पद्याः ॥ अतोऽष्टच्चेन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥ ६ ॥ करुप २ में जिसमें श्रुविको चिरतार्थ करना है; तो छ।ग वा चरुमें भी आठ ऋचाओंसे हवन होता है ॥ ६ ॥

> अवदानानि यावन्ति कियेरन्मस्तरे पश्चोः॥ तावतः पायसान्पिडान्पश्वभावेऽपि कारयत्॥ ७॥ ऊहनव्यंजनार्थं तु पश्वभावेऽपि पायसम्॥ सद्दवं श्रपयेत्तद्ददृत्वष्टक्येऽपि कर्म्माणे॥ ८॥

पशुके यज्ञमें जितने अवदान किये जायँ, यदि पशु न हो तो उतने ही पायस स्वीरके पिंड दे॥ ७॥ पशुके न होने पर ऊहन व्यंजनके अर्थ पायस चहको करे और अन्वष्टकाके कर्ममें उसी पायसको द्रव्यसहित ढीला पकावे॥ ८॥

श्रधान्यं पिंडदानस्य केचिदाहुर्मनीषिणः ॥
गयादो पिंडमात्रस्य दीयमानत्वदर्शनातः ॥ ९ ॥
भोजनस्य प्रधानत्वं वदंत्यन्ये महर्षयः॥
बाह्मणस्य परीक्षायां महायत्नप्रदर्शनातः ॥ १० ॥
आमश्राद्धविधानस्य विना पिढैः कियाविधिः ॥
तदारुभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणाद्षि ॥ ११ ॥
विद्वन्मतमुपादाय समाप्येतद्वृदि स्थितम् ॥
श्राधान्यमुभयोर्यस्मात्तस्माद्य समुच्चयः ॥ १२ ॥

कोई २ पंडित पिंडदानको ही प्रधान कहते हैं, कारण कि गया आदि तीर्थों में पिण्ड ही दिया जाता है ॥ ९ ॥ कोई २ ऋषि भोजनको ही प्रधान कहते हैं; कारण कि ब्राह्मणकी परीक्षाके विषयमें शासमें अनेक यहन देखे गये हैं ॥ १० ॥ आमश्राद्धकी विधिका अनुष्ठान विना पिण्डसे होता है कारण कि यदि ब्राह्मण मिल भी जाय तो भी अनध्यायकी विधि शास्त्रसे सुनी है ॥ ११ ॥ विद्वानोंके मतको संग्रह करके मैंने यह स्थिर किया है कि दोनों कार्य ही प्रधान कहे जाय जिससे यह समुच्चय अर्थात् भोजन और श्रेष्ठ ब्राह्मण यह दोनोंही होने उचित हैं ॥ १२ ॥

पाचीनावीतिना कार्य् पित्र्येषु प्रोक्षणं पशोः ॥ दक्षिणोदासनान्तं च चरोनिवंपणादिकम् ॥ १३ ॥ सन्नपश्चावदानानां पद्यानार्थां न हीतरः॥ ष्रधानं हवनं चेव शेषं प्रकृतिवद्भवेत् ॥ १४ ॥

पितरों के कमें में पशुका प्रोक्षण ( मंत्रों से छिडकना ) अपसव्य होकर ( दक्षिण कंधे पर जनेक रखकर ) करे ॥ १२ ॥ अवदानों का संजय भी और प्रचान होम यही दोनों बचान कर्मके लिये हैं अन्य नहीं हैं, और श्रेष कर्म प्रकृतियज्ञके समान होता है ॥ १४ ॥ द्वीपमुत्रतमारूयातं शादा चैवेष्टका स्मृता ॥ कीलिनं सजलं घोक्तं दूरखातोदको मरुः॥ १५॥

कैंचे स्थानका नाम द्वीप है और इष्टका ईंटोंका सादा है और जलसहित स्थानका नाम कोलिन है और जहां दूरतक खोदनेसे जल निकलता है उसे मरु (मारवाड) कहते हैं ॥ १५॥

द्वारे गवाक्षस्तम्भैः कर्दमीमत्त्यन्तकोणवेधैश्व ॥ नेष्टं वास्तुद्वारं विद्वयनाकांतमार्ग्वेश्व ॥ १६ ॥ वशं गमाविति बीहींश्वरूनश्चेति यवांस्तथा ॥ असावित्यत्र नामोक्तवा जुहुयात्क्षिपहोमवत् ॥ १७ ॥

जिसमें गवाझ खिडकी हों और जिसकी दीवार कर्दम गारेकी हों और कोनोंमें जिसके वेष हों और जिसमें सज्जनोंका निवास न हो उस घरका वह दरवाजा अच्छा नहीं होता। १६॥ ''वशंगमी'' इस मन्त्रसे बीहि और ''चरबश्य'' इस मन्त्रसे जोका क्षिप हवनके समान हो म करे, परन्तु जो मंत्रमें 'असी' पद है वहां जो नाम हो उसे कहे॥ १७॥

साक्षतं सुमनोयुक्त मुद्दकं दिधसंयुतम् ॥ अध्ये दिधमधुभ्यां च मधुपको विधायते ॥ १८ ॥ कास्येनवाईणीयस्य निनयेद्ध्यमंजलौ ॥ कास्यापिधानं कास्यस्थं मधुपक्कं समर्पयेत् ॥ १९ ॥ इति कारयायनस्मतावेकोनविश्वत्तमः सण्डः ॥ ३९ ॥

इति कात्यायनविरचिते कर्मप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ३ ॥ समाप्तेयं कात्यायनसंहिता ॥ ९ ॥

अ सत, फल, जल, दही यह जिसमें हों वह अर्घ होता है और जिसमें दही मधु हों उसे मधुपर्क कहते हैं ॥ १८ ॥ जिसमें अपने पूजनीयको अर्घ देना हो उसकी अंजुलीमें कांसीके पात्रसे अर्घ देना उचित है; और मधुपर्कको कांसीके पात्रसे रस कर दे ॥ १९ ॥

इति कात्वायनस्मृतौ भाषाटीकायामेकोनित्रशः खंडः समाप्तः॥ २९ ॥ ( कर्मपदीपर्ने परिशिष्ट वा तीसरा प्रपाठक समाप्त हुआ ) इति कात्यायनस्मृतिः समाप्ता ॥ ९ ॥

# अथ बहस्पतिस्मृतिः १०.

## भाषाटीकासमेता ।

इष्ट्रा ऋतुशतं राजा समाप्तवरदक्षिणम् ॥ भगवंतं गुरुं श्रेष्ठं पर्यपृच्छद्वृहस्पतिम् ॥ १ ॥ भगवन्केन दानेन सर्वतः सुखमेधते ॥ यदक्षयं महार्थं च तन्मे बृहि महत्तम ॥ २ ॥ एवमिंद्रेण पृष्ठोऽसौ देवदेवपुरोहितः ॥ वाचस्पतिर्महामाजो वृहस्पतिहवाच ह ॥ ३ ॥

देवराज इन्द्रने जिनकी श्रेष्ठ दक्षिणा हुई है ऐसे सौ यज्ञोंको समाप्त करके अगवान् उत्तम गुरु वृहस्पितजीसे पूछा ॥ १ ॥ कि हे भगवन् ! किस २ वस्तुके दान करनेसे सर्वदा गुरु वृहस्पितजीसे पूछा ॥ १ ॥ कि हे भगवन् ! किस २ वस्तुके दान करनेसे सर्वदा गुरुको वृद्धि होती है और जिस वस्तुके दानका अक्षय और महान् फल है उस दानको भी है तपोधन ! मुझसे कहिये ॥ २ ॥ इन्द्रसे इस प्रकार पूछे जाकर देवराजपुरोहित पंडितमेष्ठ वाणीके पित बृहस्पित बोले कि ॥ ३ ॥

> सुवर्णदानं भूदानं गोदानं चैव वासव ॥ एतस्प्रयच्छमानस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥

हे इन्द्र ! सुवर्णदान, गोदान और पृथ्वीदानका करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे सूट जाता है॥ ४॥

सुवर्ण रजतं वस्तं मिण रन्नं च वासव ॥
सर्वमेव भेषेद्दतं वसुधां थः प्रयच्छति ॥ ५ ॥
फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां सस्यमालिनीम् ॥
यावत्सूर्यकृता लोकास्तावत्स्वगं महीयते ॥ ६ ॥
यित्सिचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकिशितः ॥
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुद्धकति ॥ ७ ॥
दशहस्तेन दंडेन त्रिंशहंडान्निवर्त्तनम् ॥
दश तान्येव विस्तारो गोचर्मेतन्महाफलम् ॥ ८ ॥
सवृषं गोसहस्तं तु यत्र तिष्ठत्यतिद्वतम् ॥
बालवत्सापस्तानां तद्रोचर्म इति स्मृतम् ॥ ९ ॥
विष्राय द्याच गुणान्विताय तपोनियुक्ताय जितिदियाय ॥
यावन्मही तिष्ठति सामगंता तावत्कलं तस्य भवेदनंतम् ॥ १० ॥

यथा बीजानि रोहंति प्रकीणांनि महीतले ॥
एवं कामाः प्ररोहंति भूभिदानसमिजिताः ॥ ११ ॥
यथाप्सु पिततः शक तैलिबिंदः प्रसपंति ॥
एवं भृग्याः कृतं दानं सस्ये सस्ये प्ररोहिति ॥ १२ ॥
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वस्त्रदश्चेव रूपवान् ॥
स नरः सर्वदो भूपो यो ददाति वसुंधराम् ॥ १३ ॥
यथा गौर्भरते वत्सं क्षीरमुत्सुः य क्षीरिणी ॥
स्वयं दत्ता सहस्राक्ष भूमिर्भरति भूभिदम् ॥ १४ ॥
शंखं भदासनं छतं चरस्थावरवारणाः ॥
भूमिदानस्य पुण्यानि फलं स्वर्गः पुरंदर् ॥ १५ ॥
आदित्यो वरुणो चहिन्ह्या सोमो हुताशनः ॥
श्लुलपाणिश्च भगवानि नदांति भूमिदम् ॥ १६ ॥
आएफोटयांति पितरः प्रवस्थाति पितामहाः ॥
भूमिदाता कुले जातः स च त्राता भविष्यति ॥ १७ ॥

हे इन्द्र ! जिस मनुष्यने पृथ्वीका दान किया है मानों उसने सुवर्ण, चांदी, वस्त्र, मणि, रत्न इन सबका दान कर लिया ॥ ५ ॥हलसे जुती, बीचयुक्त और जिसमें खेत शोभायमान हो ऐसी पृथ्वीके दान करनेवाला मनुष्य जनतक सूर्यका प्रकाश त्रिलोकीमें रहेगा तब तक स्वर्गमें निवास करेगा॥६॥ जो मनुष्य आओविकास दुःखी होकर कोईसा पाप करता है वह गोचर्मके बराबर पृथ्वी दान करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ दश हायके दंडसे तीस दंडभर लंबी और चौडी पृथ्वीको गोचर्म कहा है, यह महान् फलकी दनेबाली होती है ॥ ८ ॥ जहां हजार गी और बैल आनदसहित स्थित हों उन गीओं में जो प्रसूता हो उसके बिख्या बछिद भी ठहरे, उसे गोचर्म कहते हैं ॥९॥ जो इस पृथ्वीको गुणवान्, तपस्वी, जितेन्द्रियऐसे ब्राह्मणको दान करता है उस पुरुषको यह ससागरा पृथ्वी जबतक स्थित रहेगी तबतक ऐसे दानका अनंत फल भोग करना होगा। १०॥ पृथ्वीके तक पर बोये हुए बीज जिस भांति जम आते हैं उसी प्रकार पृथ्वीदानके द्वारा संचय किये हुए सम्पूर्ण काम (इच्छा) जमते हैं ॥ ११ ॥ हे इन्द्र ! जिस भांति जलमें पडते ही तेलकी बूंद उसी समय फैल जाती है उसीमांति मूमिदान खेत २ में जम जाता है ॥ १२ ॥ अन्नका दान करनेवाला मनुष्य सर्वदा सुखी रहता है, वसका दान करनेवाला रूपवान् होता है और जो मनुष्य पृथ्वीदान करता है वह सबका देनेवाला राजा होताहै ॥ १ ३॥ जिस मांति दूधवाली गौ दूधको छोडकर बचेका पालन करती है उसी पकार हे इन्द्र ! अपने हाथसे दी दुई पृथ्वी भी अपने दाताको पुष्ट करती है ॥ १४ ॥ हे इन्द्र ! पृथ्वीदान करनेवालेको शंख, भदासन, राजगदी, छत्र, चमर, श्रेष्ठ हाथी यह पृथ्वीदानके पुण्यसे प्राप्त

होते हैं और फल स्वर्ग है ॥ १५ ॥ सूर्य, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, होमकी अग्नि, शिव और विष्णु यह पृथ्वीके देनेवालेकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६ ॥ पितर अपने हार्योसे अपनी सुजाओंको मलोंके समान बजाते हैं और पितामह मली मांति आनंदित हो कहते हैं कि हमारे कुलमें पृथ्वीका देनेवाला उत्पन्न हुआ है, वही हमारी रक्षा करनेवाला होगा॥ १७ ॥

त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वा सरस्वती ॥ तारयंतीह दातारं जपवापनदोहनैः ॥ १८ ॥

गोदान, भूमिदान और विद्यादान इन तौन दानोंको ही श्रष्ठ कहा है, यह तीनों दाब दाताको दुहना, बोना और जप करना, इनसे तार देते हैं ॥ १८॥

प्रावृता वस्त्रदा यांति नया यांति त्ववस्त्रदाः ॥ तृप्ता यांत्यन्नदातारः क्षुधिता यात्यनन्नदाः॥ १९॥

वस्नका दाता वस्नोंसे आच्छादित होकर (परलोकमें जाता है) जिसने वस्नदान नहीं किये वह मनुष्य नंगा रहता है; अन्नका देनेवाला तृष्ठ होता है और जिसने अनदान नहीं किया वह सुधित होकर जाता है ॥ १९॥

कांक्षति पितरः सर्वे नरकाद्धयश्रीरवः॥
गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्नाता भाविष्यति ॥ २०॥
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वजेत्॥
यनेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुतस्जेत्॥ २१॥

नरकते भयभीत हुए वितर सर्वदा यह अभिज्ञाबा करते रहते हैं कि जो पुत्र गयामें जायेगा; बही हमारी रक्षा करने वाला होगा ॥ २० ॥ बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करें; उनमेंसे एक तो अवश्य गयाको जाय वा अधमेध यज्ञको करे या नीलें बैलसे यूपो-सर्ग करे ॥ २१ ॥

लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रे यस्तु पांडुरः ॥
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ २२ ॥
नीलः पांडुरलांगूलस्तृणमुद्धरते तु यः ॥
षष्टिवंषसहस्राणि पितरस्तेन तांपताः ॥ २३ ॥
यस्य श्रुगगतं पंकं कूलातिष्ठाते चोद्धृतम् ॥
पितरस्तस्य चाश्राति सोमलांकं महाद्युतिम् ॥ २४ ॥
पृथोर्यदादिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ॥
अन्येषां च नरेंद्राणां पुनरन्यो आविष्यति ॥ २५ ॥

१ "लोहितो यस्तु वर्णन मुखेपुच्छ च पाण्डुरः। इवेतः खुराविषाणाभ्यां स नीलो तृष उच्यते ॥" जिसका लाल रंग हो, मुख और पूंछ पांडुवर्ण हो ओर खुर तथा सींग व्वेतवर्णके हैं। उसे ही नील तृष (बैल) कहते हैं। ऐसा स्मृत्यन्तरका पाठ है। जिसका रंग लाल वर्ण हो और पूंछका अग्रमाग पीला हो, दोनों सींग सफेद हो उसे नील बैल कहते हैं ॥२२॥जिसका रंग नीला हो, पूंछ पीली होऔर जो नृणोंको उखाड हे ऐसे बैलके दान करनेसे पितर साठ हजार वर्ष तक नृप्त होते हैं ॥ २३॥ जिस बैलके सींम पर नदीकूलसे उखाडा हुआ पंक (कीचड) स्थित रहे ऐसे बैलके दान करनेवालेके पितर मकाश्रमान चन्द्रमाके लोकको भोगते हैं ॥२४॥ पृथु, यदु, दिलीप, नृग, नहुष और अन्यान्य राजाओं में फिर कर मरनेके उपरान्त अन्यही राजा होता है ॥ २५॥

वहुभिर्वेषुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ॥ यस्य यस्य यथा भूमिस्तस्य तस्य तथा फलम् ॥ २६॥ यस्तु ब्रह्मग्नः स्त्रीग्नो वा यस्तु वे पितृघातकः ॥ गवो शतसहस्राणां हेता भवति दुष्कृती ॥ २७॥

बहुतसे सगर आदि राजाओंने पृथ्वीको भोगा, जिस २ की जैसी २ पृथ्वी हुई उस २ को दैसाही फल हुआ ॥ २६ ॥ जो मनुष्य ब्रह्महत्या करनेवाला और खीकी हत्या करनेवाला है वह पापी लाख गौओंको मारनेवाला होता है ॥ २७ ॥ )

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंघराम् ॥ श्वविष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥ २८ ॥ आक्षेप्रा चानुमता च तमेव नरकंत्रजेत् ॥ भूमिदो भूमिहर्ता च नापरं पुण्यपापयोः ॥ ऊर्ध्वं चाधोऽवतिष्ठेत यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ २९ ॥

जो मनुष्य अपनी दी हुई अथवा दूसरेकी दी हुई पृथ्वीको छीन लेता है वह कुत्तेकी विश्वामें की डा होकर अपने पितरों सहित पकाया जाता है ॥ २८ ॥ मारनेवाला और अनुमति देनेवाला यह दोनों एक ही नरकमें जाते हैं; पृथ्वीका दाता और पृथ्वीका हरनेवाला अपने २ पुण्य वा पापसे कमानुसार स्वर्ग और नश्कमें प्रलयपर्यन्त स्थित होते हैं ॥ २९ ॥

अमेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण मूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः ॥

लोकास्त्रयस्तेन अवंति दत्ता यः कांचनं गां च महीं च द्याव॥३०॥ अभिका प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी विष्णुकी पुत्री है और गीसूर्यकी पुत्री है, जो मनुष्य सुवर्ण, गौ, मही इनका दान करता है उसने मानों तीनों लोक दान कर लिये ॥ ३० ॥

> षडशीतिसहस्राणां योजनानां वसुंधरा ॥ स्वयं दत्ता तु सर्वत्र सर्वकामभदायिनी ॥ ३१ ॥

जिस मनुष्यने छियासी (८६) हजार योजन पृथ्वी स्वयं दान की है वह पृथ्वी उसके सब मनोरथ पूर्ण करती है ॥ ३१ ॥

भूमि यः मतिगृङ्गाति भूमि यश्च मयण्डाति ॥ उभी ती पुण्यकर्माणी नियतं स्वर्गगामिनी ॥ ३२ ॥ जो पृथ्वीका दान लेता है और जो पृथ्वीको देता है वह दोनों पुण्यात्मा निरन्तर स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३२ ॥

> सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम् ॥ हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम् ॥ ३३ ॥

एक ही जन्ममें सम्पूर्ण दानोंका फल मिलता है और सात जन्मतक सुवर्ण, पृथ्वी, गौरी इनका फल मिलता है।। ३३॥

यो न हिंस्यादहं ह्यात्मा मृतयामं चतुर्विधम् ॥ तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नाहित कदाचन ॥ ३४ ॥

जो मनुष्य "में सबका आत्मा हू" यह जानकर अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज इन चार प्रकारके म्तोंको दुःख नहीं देता उस जीवात्माको देहसे पृथक् होने पर भी कमी भय नहीं होता ॥ ३४ ॥

अन्यायेत इता भूमिर्येनरेरपहारिता ॥

हरते हारयंतश्च हन्युरासप्तमं कुलम् ॥ ३५ ॥

हरते हारयंतश्च नंदबुद्धिरतमोदृतः ॥

स बद्धी बारणः पाद्योरितप्रयोनिषु जापते ॥ ३६ ॥

अर्खीमः पतितेम्द्रीयां दानानामवकीर्तनम् ॥

बाह्मणस्य हते क्षेत्रे हंति त्रिपुरुषं कुलम् ॥ ३७ ॥

वापीकूपसहस्रण अश्वमेधशतेन च ॥

गवां कीटिमदानेन भूमिहत्तां न शुद्धचित ॥ ३८ ॥

गामेकां स्वर्णमेकं वा भूमेरप्यर्द्धमंग्रलम् ॥

हरत्ररक्मायाति यावदाभूतसंग्लवम् ॥ ३९ ॥

हतं दत्तं तपोऽधीतं यर्तिवद्धमंसंचितम् ॥

अर्थागुलस्य सीमायां हरणेन प्रणश्यति ॥ ३० ॥

गोवीर्थी ग्रामरथ्यां च श्मशानं गोपितं तथा ॥

संपीक्ष नरकं याति यावदाभृतसंग्लवम् ॥ ४१ ॥

जिन मनुष्योंने अन्याय करके पृथ्वी छीन ही है या भूमिके छीननेकी जिसने अनुमित दी हैं; वह छीननेवाले और अनुमित देनेवाले दोनों ही अपने सात कुलोंको नष्ट करते हैं।। रेप्।। जो दुईद्धि मनुष्य भूमिको छीनता है वा छिनवाता है वह वरुण फाँसमें वँधकर तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ कारण कि, उनके आँसू गिरनेसे सब दान भी नष्ट हो जाते हैं। आवश्यके खेतको हरण करनेवाले मनुष्यकी तीन पीढी नष्ट हो जाती हैं॥ २७ ॥ पृथ्वीका हरनेवाला हआर बावढी और कुआँको वनाकर, सी अध्यमेध यज्ञ करके एक करोड गौके दान करनेसे भी ग्रद्ध नहीं होता ॥३८॥ एक, गौ एक अग्ररफी और अर्थ अंगुक पृथ्वी हनका

हरने वाला मनुष्य प्रलय तक नरकमें जाता है ॥ ३९॥ हवन, दान, तपस्या, पडना और धर्मसे इकड़ा किया हुआ वह कभी आध अंगुलकी लीमा हरनेसे नष्ट हो नाता है ॥ ४०॥ गौओंका मार्ग, प्रामकी गली, इमशान और गोपित (गुप्त रक्खा हुआ) इनके तोडनेसे पनुष्य प्रलय तक नरकमें जाता है ॥ ४१॥

जवरे निर्जले स्थाने प्रास्तं सस्यं विवर्जयेत् ॥ जलायारस्य कर्तव्यो व्यासस्य वचनं यथा ॥ ४२ ॥

जबर और जलहीन पृथ्वीमें खेतको न बोवे और जलवाली पृथ्वीमें व्याससीके बच-नके अनुसार खेत करना उचित है ॥ ४२ ॥

पंच कन्यानृतं हंति दश हंति गवानृतम् ॥ शतमश्रानृतं हंति सहस्रं पुरुवानृतम् ॥ ४३ ॥ हाति जातानजाताश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् ॥ सर्वे अस्याननं हाति ॥ स्म अस्याननं वरिए ॥

सर्व भूम्यनृतं हंति मा सम भूम्यनृतं वदीः ॥ ४४ ॥ कम्याने सम्बन्धमें झूँठ बोलनेसे व्हाको, बोडेके कम्याने सम्बन्धमें झूँठ बोलनेसे वालनेसे वालनेसे वालनेसे वाला होता है ॥ ४३ ॥ सुवर्णके सम्बन्धमें जो झूँठ बोलनो है उसके कुलमें जो उत्पन्न हैं और जो उत्पन्न होंगे वह उन सबको नष्ट कर देगा, और पृथ्वीके निमित्त झूँठ बोलनेमें सबको मारता है। अतप्त्र पृथ्वीके निमयमें झूठ बोलना उचित नहीं है । ४४ ॥

बह्मस्त्रं न रतिं कुर्यात्माणैः कंडगतैरिति ॥ अनोषधमभीषज्यं विषमेतद्भलाह्यम् ॥ ४५ ॥ २ विषं विषमित्माहुर्यक्रस्यं विषमुत्यते ॥ तिषमेकाकिनं हिति बह्मस्यं पुत्रपौत्रकम् ॥ ४६ ॥ लोहचूर्णादम्बर्णं च विषं च जर्येन्नरः ॥ बह्मस्यं निषु लोकेषु कः पुमान्नरिष्यति ॥ ४७ ॥

िचाह माण भी कंठ तक आ जायँ परन्तु बाह्मणके धनकी इच्छा कभी न करे अर्थात् उसकी लेनेकी इच्छा न करे, बाह्मणका धन हलाहल विषक्षे समान है; इसकी न चिकित्सा है और न ओवधी ही है।। ४५ ।। बुद्धिमानोंका छथन है कि विष विष नहीं है परन्तु बाह्मणका धन ही विष है, कारण कि विषकों खाकर तो एक ही मनुष्य मरता है परन्तु बाह्मणके धनकों खाकर बेटे पोते तक मृतक हो जाते हैं।। ४६ ।। लोहेका चूर्ण, पत्थरका चूर्ण और विष कदा चित् इनकों तो मनुष्य एक बार पचा भी सकता है परन्तु त्रिलोकों बीचमें ऐसा कोई पुरुष भी सामर्थ्यवाला नहीं जो कि बाह्मणके धनकों पचा सके ।) ४७ ।।

मन्युप्रहरणा विषा राजानः शस्त्रपाणयः॥ शस्त्रमेकाकिनं हांति ब्रह्ममन्युः कुलन्नयम् ॥ ४८॥ मन्युष्रहरणा विशिश्वकप्रहरणो हरिः॥ चक्रातीवतरो मन्युस्तस्माद्विपं न कोपयेत्॥ ४९॥ अपिद्ग्धाः प्ररोहंति सूर्यद्ग्धास्तथैव च॥ मन्युद्ग्धस्य विषाणामंकुरो न प्ररोहति॥ ५०॥ तेजसापिश्च दहति सूर्यो दहति रिश्मना॥ राजा दहति दंडेन विषो दहति मन्युना॥ ५१॥

शिक्षणोंका क्रोध अल है, राजाओं के शस्त्र खेद्र इत्यादि हैं, इन दोनों में खद्र तो एक ही मनुष्यको मारता है और ब्राह्मणका क्रोध तीनों कुलोंको नष्ट कर देता है ॥ ४८ ॥ क्रोध ब्राह्मणोंका प्रहरण है, चक्र विष्णुका प्रहरण है, चक्रसे क्रोध बड़ा तीक्ष्ण है, इस कारण ब्राह्मणको क्रोध न उत्पन्न करावे ॥ ४९ ॥ ( वृक्षादि ) कदाचित् अग्निसे दाध होकर या सूर्यकी किर्णोंसे मस्म होकर जम आते हैं, परन्तु ब्राह्मणोंके क्रोधसे दाध हए ( मनुष्यों ) का अंकुर तक भी नहीं जमता ॥ ५० ॥ अग्नि अपने तेजसे दाध करते हैं और सूर्य भगवान अपने किरणोंके द्वारा दाध करते हैं; राजा दंडसे दाध करते हैं और ब्राह्मण केवल अपने क्रोधके दारा ही दाध करते हैं ॥ ५१॥ /

बह्मस्वेन तु यस्मीरूपं देवस्वेन तु या रातिः ॥
तद्धनं कुलनाशाय भवत्यास्मिवनाशनम् ॥ ५२ ॥
बह्मस्वं बह्महत्या च द्रिद्स्य च यद्धनम् ॥
गुरुमित्राहरण्यं च स्वगस्यमिष पीडयेत् ॥ ५३ ॥
बह्मस्वेन तु यिञ्छदं तिञ्छदं न प्ररोहति ॥
प्रच्छाद्यति तिञ्छदम्प्यत्र तु विसर्पति ॥ ५४ ॥
बह्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि बलानि च ॥
संग्रामे तानि लीयंते सिकतासु यथोदकम् ॥५५ ॥

ब्राह्मणके घनसे जो मुख होता है और देवताके धनसे जो रित होती है वह धन कुल और आत्माको नष्ट कर देता है ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणको धनका हरण करनेसे ब्रह्महत्या लगती है; दिर और गुरुका धन हरण करनेसे, मित्रका धन हरण करनेसे और मुवर्णके चुरानेसे स्वर्गमें वास करनेवाला भी दुःख भोगता है॥५३॥ब्राह्मणके धन का हरण करनेमें जो दोव है वह किसी भांति नहीं मिटता; उसकों जो किसी भांति लिया भी ले तो भी वह प्रगट हो जाता है॥५४॥ ब्राह्मणके धनसे पुष्ट हुए साधन (कारण) और सेना यह संग्राममें इस भांति नष्ट हो जाते हैं, जिस भांति रेतेमें जल लीन हो जाता है॥ ५५॥ ॥

भो।त्रियाय कुर्छीनाय द्रिदाय च वासव ॥ संतुष्टाय विनीताय सर्वभूतिहताय च ॥ ५६ ॥

### वेदाभ्यासस्त्रपो ज्ञानमिदियाणां च संयमः॥ ईदशाय सुरश्रेष्ठ यदत्तं हि तदक्षयम्॥ ५७॥

हे इन्द्र ! कुलवान् , दरिद्री, वेदपाठी, संतोधी, विनयी, सम्पूर्ण प्राणियों का हितकारी हो ॥ ५६ ॥ जो वेदका अभ्यास करनेवाला हो, तपस्या करता हो, ज्ञानी और जिसने इन्द्रियोंको रोक लिया है हे सुरश्रेष्ठ ! ऐसे मनुष्यको जो कुछ दान किया जायगा वह अक्षय होगा ॥ ५७॥

आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं द्धि घृतं मधु ॥ विनर्धेत्पात्रदौर्वेल्यात्तच्च पात्रं विनर्धित ॥ ५८ ॥ एवं गां च हिरण्यं च वस्त्रमत्रं महीं तिलान् ॥ अविद्वान्मतिगृह्णाति भस्मीभवाति काष्ठवत् ॥ ५९ ॥

जिस भांति कच्चे पात्रमें रक्खा हुना दूध, दही, धी, सहत यह पात्रकी दुर्बलताके कारण नष्ट हो जाते हैं और वह पात्र भी नष्ट हो जाता है ॥ ५८ ॥ उसी भांति गौ, सुवर्ण, वस्त, प्रथ्वी, तिल इनको जो मूर्ख लेता है वह काष्ठके समान भस्म हो जाता है ॥ ५९ ॥

यस्य चैव ग्रहे मूर्खो दूरे चापि बदुश्चतः ॥ बदुश्चताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ ६०॥ कुलं तारयते धीरः सप्तसप्त च वासव ॥ ६१ ॥

जिस मनुष्यके घरमें मूर्ख निवास करता है और दूर पर विद्वान्का निवास है, तो पंडित मनुष्यको दान देनेके अर्थ मूर्खके उल्लंघन करनेमें दोष नहीं होता, अर्थात् वह मूर्खको दान न देकर पंडितको ही दान दे॥ ६०॥ हे इन्द्र ! वह पंडितको देकर अपने इक्कीस कुलों का उद्धार करता है ॥ ६१॥

यस्तडागं नवं कुर्याखुराणं वापि खानयेत्॥ स सर्व कुलमुद्धृत्य स्वर्गलोके महीयते॥ ६२॥ वापीकूपतडागनि उद्यानोपवनानि च॥ पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौकिकं फलम्॥ ६३॥

जो मनुष्य नये तालावको बनाता है या प्राचीनको खुदवा देताहै वह मनुष्य सन्पूर्ण कुलों का उद्धार कर स्वर्ग लोकमें पूजित होता है ॥६२॥ (प्राचीन) बाबडी, कूप, तडाग, बाग, और उपवन (छोटा बाग) इनको जो मनुष्य किरसे बनवाता है, उस मनुष्यको नये बनवानेका फल मिलता है॥ ६३॥

निदायकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव ॥ स दुर्गविषमं कुत्सनं न कदाचिदवाप्नुयात् ॥ ६४॥ एकाहं तु स्थितं तोयं पृथिव्यां राजसत्तम ॥ कुलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥ ६५ ॥

हे इन्द्र ! जिसके यहां श्रीष्म कालमें भी जल रहता है वह मनुष्य किसी दुःखजनक दुरवस्थाको नहीं भोगता ॥ ६४ ॥ हे राजसत्तम ! जिसकी खोदी हुई पृथ्वीमें एक दिन भी जल स्थित रहता है वह जल उसके अगले भी साव कुलोकों तारता है ॥ ६५ ॥

दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्स भवन्तरेः ॥ प्रेक्षणीयप्रदानेन स्मृतिं मेधां च विंदति ॥ ६६ ॥

दीपकके दान करनेपर मनुष्यका शरीर उत्तम होता है और जलके दान करनेसे स्मरण-शक्तिमान् और बुद्धिमान् होता है ॥ ६६॥

कृत्वापि पापकर्माणि यो दद्यादन्तमर्थिने ॥ बाह्मणाय विशेषेण न स पापने लिप्यते ॥ ६७ ॥

बहुतसे निंदित कर्मके करने पर भी जो मनुष्य भिक्षकको और विशेष करके बाह्मण को अन्न दान करता है, वह मनुष्य पापसे लिप्त नहीं होता ॥ ६७॥

भूमिर्गावस्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा॥ न चावेदयते यस्तु तमाहुर्बह्मघातकम् ॥ ६८॥

जिस मनुष्यने बल करके पृथ्वी, गौ और स्त्री इनको हरण किया है वह ब्रहाहत्यारा कहाता है ॥ ६८ ॥

निवेदितश्च राजा वै ब्राह्मणैर्मन्युदीपितैः ॥ न निवारयते यस्तु तमाहुब्रह्मधातकम् ॥ ६९ ॥

कोधसे दी पित हुए बाह्मणोंकी प्रार्थनांसे जो राजा उस हरनेवालेको निवेध नहीं करता उस राजाको बहाधाती कहते हैं ॥ ६९॥

> उपस्थिते विवाहे च पज्ञे दाने च वासव ॥ मोहाचरति विद्यं यः स मृतो जायते कृपिः ॥ ७० ॥

हे इन्द्र! जो मनुष्य उपस्थित हुए विवाह, यज्ञ इनमें मोहवश हो विश्व करता है वह मरनेके उपरान्त कीडेकी योनिमें जन्म छेता है ॥ ७०॥

धनं फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात् ॥ रूपमारोग्यमैश्वर्यमहिंसाफलमश्नुते ॥ ७१॥

्दानद्वारा धन सफल होता है, जीवकी रक्षा करनेसे आयुकी एद्धि होती है, जो मनुष्य हिंसा नहीं करता वह ऐश्वर्य और आरोग्यह्मय अहिंसाके फलको भोगता है॥ ७१॥

फलमूलाशनात्य्जा स्वर्गस्सत्येन लभ्यते ॥ भायोपवेशनाद्दाज्यं सर्वे च सुखमश्तुते ॥ ७२ !। नियमी होकर जो मनुष्य फल मूलका भोजन करता है वह निश्चय ही स्वर्गको प्राप्त होता है और मरनेके निमित्त तीर्थ आदि पर बैठनेसे राज्य और सन्पूर्ण सुखोंको भोगता है ॥७२॥

गवाढ्यः शक दीक्षायाः स्वर्गगामी तृणाशनः ॥ स्त्रियस्त्रिषवणस्नायी वायुं पीरवा कतुं स्रभेत् ॥ ७३ ॥

हे इन्द्र ! जो मनुष्य मन्त्रका उपदेश लेता है वह गौओं से युक्त होता है और जो मनुष्य तृणों को खाता है वह स्वर्गमें जाता है. तीन कालमें सान करनेवाला बहुत स्त्रीवाला होता है और वायुको पीने वाला यज्ञके फलको पाता है ॥ ७३ ॥

नित्यसायी भवेदर्कः संध्ये द्वे च जपन्द्विजः ॥ नवं साधयते राज्यं नाकपृष्ठमनाज्ञकम् ॥ ७४ ॥

जो मनुष्य नित्य स्नान करता है और जो दोनों संध्याओं में जप करता है वह सूर्यरूप होता है, और अनशन बत करता है उसे नवीन राज्य और सर्वदा स्वर्गमें निवास प्राप्त होता है ॥ ७४॥

ानिमवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते ॥ रसनाधितसंहारे पशुरपुत्रांश्च विंदति ॥ ७५ ॥

अभिमें प्रवेश करने राला असलोकमें पूजित होता है और जो अपनी जिहाको वशमें रखता है वह पशु और पुत्रोंको पाप्त होता है ॥ ७५॥

नाके चिरं स वसते उपवासी च यो भवेत्॥ सततं चैकशायायः स लभेतेप्सितां गतिम्॥ ७६॥

जो मनुष्य नियमपूर्वक उपवास करता है वह बहुत कालतक स्वर्गमें निवास करता है, और जो मनुष्य निरन्तर एक ही शय्या पर शयन करता है अर्थात् एक ही स्नीके साथ भोग करता है उसको अभिलिषत गति प्राप्त होती है ॥ ७६ ॥

> वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रितः ॥ अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युरसर्वकामागमास्तथा ॥ ७७ ॥

जो ममुज्य वीरासन, वीरशय्या और वीरस्थानमें स्थित रहता है उसके सब लोक और सम्पूर्ण काम अक्षय्य हो जाते हैं ।। ७७॥

> उपवासं च दीक्षां च अभिषेकं च वासव ॥ कृखा द्वादशवर्षीण वीरस्यानाद्विशिष्यते ॥ ७८ ॥

हे बासन ! जो मनुष्य बारह वर्ष तक उपवास, दीक्षा और अभिषेक इनकी करता है वह

अधीत्य सर्ववेदान्वै सद्यो दुःखात्त्रमुच्यते ॥ पावनं चरते धर्म स्वर्गलोके महीयते ॥ ७९ ॥ सम्पूर्ण वेदोंका पडने वाला शीघ ही दुःखोंसे छूट जाता है, और पवित्र धर्मका करनेवाला स्वर्गलोकमें पुजित होता है॥ ७९॥

बृहस्पतिमतं पुण्यं ये पठित दिजातयः ॥ वित्वारि तेषां वर्दते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ८० ॥ इति श्रीबृहस्पतिपणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम् ॥ १० ॥

जो ब्राह्मण बृहस्पतिके पवित्र मतको पढते हैं उनकी आयु, विद्या, यश, वरु इन चारोंकी वृद्धि होती है ॥ ८०॥

इति श्रीबृहस्पतिस्मृतौ भाषाठीका सम्पूर्ण ॥ १० ॥



HOLD P REPORT HOUSENS ME WAS AND

190 THE

120

# अथ पाराश्ररमृतिः ११.

## भाषाटीकासमेताः।

**-@≥:**\$-\$!+≈\$&-

#### श्रीगणेशाय नमः।

अथातो हिमशैलाग्रे देवदारुवनालये ॥
व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्तृषयः पुरा ॥ १ ॥
मातुषाणां हितं धर्म वर्तमाने कलो युगे ॥
शीचाचारं यथावच वद सत्यवतीसुत ॥ २ ॥

एक समय पूर्वकालमें हिमाचल पर्वतके जपर देवदारों के वृक्षोंसे अलंकत वनके आश्रममें श्रीन्यासजी महाराज एकाम चित्तसे बैठे थे उस समय ऋषियोंने उनसे प्रश्न किया ॥१॥ कि हे सत्यवतीनंदन! कलियुगके समयमें जो धर्म, शौच तथा आचार मनुष्योंके हितका करने बाला है वह हमसे विधिपूर्वक कहिये॥ २॥

तच्छुत्वा ऋषिवावयं तु साशिष्योऽग्न्यकंसित्रभः॥
प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः॥ ३॥
न चाहं सर्वतत्त्वज्ञः कथं धर्म वदाम्यहम्॥
अस्मित्यितेव प्रष्ट्य इति व्यासः सुतोऽवदत्॥ ४॥

इसके उपरान्त पञ्चलित अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी श्रुति और स्मृति शास्त्रमें पंडित श्रीव्यासजी ऋषियोंके ऐसे वचन सुनकर बोले ॥ ३ ॥ कि मैं तो सब तत्त्वोंको नहीं जानता किस प्रकार धर्मको कहं, इस कारण मेरे पिता ( पराश्चर ) से पूछना उचित है, ऐसा उत्तर व्यासजीने दिया॥ ४ ॥

ततस्ते ऋषयः सर्वे धर्मतस्वार्धकाक्षिणः ॥
ऋषिं व्यासं पुरस्कृत्य गता बदारिकाश्रमम् ॥ ६ ॥
नानापुष्पलताकीणं फलपुष्पैरलंकृतम् ॥
नदीमस्त्रवणोपेतं पुण्पतीधीपशोभितम् ॥ ६ ॥
मृगपिक्षिनिनादाद्वयं देवतायतन।वृतम् ॥
पक्षगंधवीसिदेश नृत्यगितरेलंकृतम् ॥ ७ ॥

तस्मिन्तृषिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम् ॥ सुखाश्चीनं महातेजा सुनिदृष्पगणावृतम् ॥ ८॥ कृताजलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभाः सह ॥ प्रदक्षिणाभिषादेश्च स्तुतिभिः समप्जयत् ॥ ९॥

तव धर्मके तत्त्वकी अभिलाग करनेवाले वह सन्पूर्ण ऋषि वह सुनकर श्रीव्यासजीको आगे कर वदिकाश्रमको गये ॥५॥ यह आश्रम अनेक भांति पुणाँकी लताओं से पूर्ण, फल पुष्पों- से शोभायमान, नदी और झरनों से विभूषित, पवित्र तीथों ते शोभायमान ॥ ६ ॥ मृग और पिक्षयों के शब्दसे शब्दायमान, देवमंदिरों से आहत, यक्ष और गंधवीं के नृत्यगानसे शोभायमान और सिद्धगणों से अलंहत था ॥ ७ ॥ उस आश्रममें शिक्तऋषिके पुत्र मुनिवर पराश्वरजी मधान र मुनियों से युक्त होकर ऋषियों की सभामें मुख्यूर्वक वैठे थे इस समयमें ॥ ८ ॥ व्यासजीने ऋषियों के साथ जाकर हाथ जोडकर उनकी प्रदक्षिण कर प्रणामपूर्वक स्तुति करके पूजन किया ॥ ९ ॥

अथ संतुष्टहृदयः पराशरमहामुनिः ॥ आह सुस्वागतं त्र्हीत्यासीनो मुनिपुंगवः ॥ १० ॥

इसके उपरान्त महामुनि पराशरजीने संतुष्टमन हो कर प्छः कि तुम मेले प्रकार कुश्ल-पूर्वक आये, कुशल कही । १०॥

कुशलं सम्यगित्युक्ता व्यासः पृच्छ त्यनंतरम् ॥
यदि जानासि मे भक्तिं सेहाद्वा भक्तवस्तल ॥ ११ ॥
धर्म कथ्य मे तात अनुप्राद्यो हाई तव ॥
धता मे मानवा धर्मा वासिष्ठाः काश्यपास्तथा ॥ १२ ॥
गार्थीया गौतमीयाश्य तथा चौशनसाः समृताः ॥
अनेविष्णोश्च संवर्तादक्षादांगरसस्तथा ॥ १३ ॥
श्रातातपाच हारीताद्याज्ञवल्क्यात्तथैव च ॥
आपस्तंबकृता धर्माः श्रात्यस्य विश्वितस्य च ॥ १४ ॥
आपस्तंबकृता धर्माः श्रात्यस्य विश्वितस्य च ॥ १४ ॥
आस्त्रवकृता धर्माः श्रात्यस्य विश्वितस्य च ॥ १४ ॥
श्राता होते भवत्योक्ताः भौतार्था मे न विस्मृताः ॥ १५ ॥
श्रता होते भवत्योक्ताः भौतार्था मे न विस्मृताः ॥ १५ ॥
श्रता होते भवत्योक्ताः भौतार्था मे न विस्मृताः ॥ १५ ॥
श्रता होते भवत्योक्ताः भौतार्था मे न विस्मृताः ॥ १६ ॥
श्रता होते भवत्योक्ताः सर्वे नष्टाः कली युगे ॥ १६ ॥
चतुर्वामायारं किचित्साधारणं वद ॥
चतुर्वामायि वर्णानां कर्तव्यं धर्मकोविदेः ॥ १७ ॥
बहु धर्मस्वरूपक सूक्ष्मं स्थूलं च विस्तरात् ॥

कुशलपक्षके उपरान्त सबभांति कुशल है ऐसा कहकर व्यासजीने पूछा कि है भक्तव रसल ! आपके ऊपर मेरी कैसी भक्ति है, यदि आप इस बातको जानते हैं अधवा मेरे ऊपर यदि आपका सेह है ।। ११ ।। तो हे पितः ! मुझले सेहपूर्वक धर्मका वर्णन की जिये,कारण कि मैं आपकी कुपाका पात्र हं, इस कारण मुझ पर अवश्य ही कुपा करनी चाहिये, कारण कि मैंने स्वायंभुवमनु, विसिष्ठ, कृश्यप ।। १२ ॥ तथा गर्गाचार्य, गौतम, झुकाचार्य, अति, विष्णुऋषि, संवर्त्त, दक्ष, अंगिरा ॥ १३ ॥ शासातप, हारीत, याज्ञवल्क्य, आपस्तंत्र, शंख, लिखित ॥ १४ ॥ काल्यायन, वालमीकि इत्यादि ऋषियोंके कहे हुए धर्मशास्त्र और आपके कहेहुए वेदोक्त धर्म श्रवण किये हैं और वह मुझे स्मरण भी हैं ।। १५ ॥ परन्तु इस मन्वन्तरके विषय कृतयुग और त्रेतादि हुगोंके जो धर्म थे उन २ युगोंमें शक्तिकी विशेषता होनेके कारण वह धर्म स्थित रहे; और जब किल्युगमें शक्तिकी हानि होगई है इस कारण वह सम्पूर्ण धर्म लोग होगये ॥ १६ ॥ इस कारण चारों वर्णोंका पृथक् र मुख्य धर्म तथा चारों वर्णों का निश्चित धर्म वर्णन की जिये, हे धर्मस्वरूपके जाननेवाले ! चारों वर्णों में जो धर्म धर्मके जाननेवालोंको करने योग्य सूक्ष्म और स्थुल ई उनका वर्णन विस्तारसहित की जिये १७

व्यासवाक्यावसानेषु मुनिमुख्यः पराशरः॥ धर्मस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूलं च विस्तरात्॥ १८॥

व्यासजीके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ पराशरजी सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों धर्मीका निर्णय विस्तारसद्दित कहने लगे॥ १८॥

वस्यमाणधर्मतत्त्वग्रहणाय श्रोतृसावधानतां विधत्ते ।

शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि शृण्वंतु मुनयस्तथा ॥ १६ ॥

इन धर्मीको सुननेके लिये श्रोताओंको सावधान होना उचित ई २० वण्त वश्मतः कहते हैं कि; हे पुत्र ! तथा हे मुनियो ! श्रवण करो ॥ १९ ॥

> करपे करपे क्षये सत्या ब्रह्मविष्णुमहेश्वयाः ॥ श्रुतिस्सृतिसदाचारनिर्णेतारश्च सर्वदा ॥ २० ॥

करूप २ में प्रत्य होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों ियमान रहते हैं और वह सर्वदा श्रुति, स्मृति और सदाचारका निर्णय करते हैं ॥ २०॥

> न कश्चिद्देदकर्ता च वेदं स्मृत्वा चतुर्मुखः॥ तथैव धर्मान्स्मरति मनुः कल्पातरेऽतरे॥ २१॥

कोई वेदका कर्ता नहीं है, करपकी आदिमें पूर्वके समान वेदको स्मरण कर ब्रह्माजी चतुर्भुखोंके द्वारा प्रकाशित करते हैं और जो मनु करप २ में होते हैं वह भी उसी प्रकार प्रथमके समान धर्मीको स्मरण कर प्रवृत्त करते हैं ॥ २१ ॥

### अन्ये कृतयुगे धर्माश्चेतायां द्वापरे युगे ॥ अन्ये कित्युगे नृणां युगह्तपानुसारतः॥ २२ ॥

शक्तिकी बृद्धि और हानि युगोंके अनुसार ही है. उसी कारणसे कृतयुगमें मनुष्योंका धर्म और प्रकारका रहा, त्रेतामें और प्रकारका और द्वापरमें और प्रकारका रहा। इस समय कलियुगमें ऋषियोंने मनुष्योंकी शक्तिके अनुसारही और प्रकारके धर्म वर्णन किये हैं॥२२॥

> तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेव कली युगे ॥ २३ ॥

कृतयुगमें शक्ति विशेष थी इस कारण उसमें तप श्रेष्ठ रहा, त्रेतामें ज्ञान रहा, द्वापरमें यज्ञ अधिक रहा और अब कलियुगमें शारीरिक शक्ति न्यून है इस कारण इसमें दानकी ही अधिकता है।। २३॥

> कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्मृताः ॥ दापरे शंखलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥ २४ ॥

सतयुगमें तो मनुजीके धर्म सुरूष थे, त्रेतामें गौतमके, शंख और लिखित ऋषियों के धर्म द्वापरमें मुख्य रहे और इस समय कलियुगमें मुनि पराशरजीके कहे हुए धर्म अत्यन्तही उपयोगी हैं।। २४॥

स्यजेदेशं कृतयुगे त्रेतायां प्राप्तमुन्त्रजेत् ॥ द्वापरे कुलमेकं तु कर्तारं तु कली युगे ॥ २५ ॥

सतयुगमें संसर्गदोष लगनेके कारण पाप करनेवालेके देशको भी त्याग देते थे; ग्रामको त्रेतामें और द्वापरमें पाप करनेवालेके कुल तकको भी छोड देते थे; अब कलियुगमें केवल पापकर्ताको ही छोड देते हैं ॥२६॥

> कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पर्शनेन च ॥ द्वापरे स्वत्रमादाय कली पतित कर्मणा ॥ २६ ॥

सनयुगर्में तो मनुष्य पापीके साथ वार्तालाप करनेसे ही पतित हो जाता था और त्रेतामें स्पर्शेसे पतित होता था, अलके लेनेसे द्वापर्गें पतित होता था और कलियुगर्में कर्म करनेसे पतित होता है।। २६।।

कृते तात्क्षणिकः शापस्त्रेतायां दशभिर्दिनैः॥ द्वापरे चैकमासेन कली संवत्सरेण तु॥ २७॥

सतयुगर्मे शाप तरकाल ही फलता था, दशदिनमें जेतामें और द्वापरमें एक महीनेमें शाप फलीमूत होता था और अब कलियुगर्मे एकवर्षमें शापका फल होता है ।। २०॥ अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाह्य दीयते ॥ द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कली ॥ २८ ॥ अभिगम्योत्तमं दानमाहूयैव तु मध्यमम् ॥ अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम् ॥ २९ ॥

कृतयुगमें श्रद्धा अधिक थी इस कारण दान आप जाकर देते थे, श्रद्धासहित बुला कर त्रेतामें देते थे, याचना करने बालेको द्वापरमें श्रद्धायुक्त हो देतेथे, और अब कलियुगमें दान सेवा करा कर देते हैं ॥ २८ ॥ जो दान आप जाकर दिया जाता है वह उत्तम हैं, बुला कर जो दान दिया जाता है वह मध्यम है और जो दान याचना करने पर दिया जाता है वह निकृष्ट है और जो सेवा करा कर दान दिया जाता है वह निष्फल है ॥ ॥ २९ ॥

> जितो धर्मो ह्यथमेंण सत्यं चैवानृतेन च ॥ जिताश्चोरेश्च राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा जिताः ॥ ३०॥ सीदंति चापिहोत्राणि गुरुप्जा प्रणक्यति ॥ छुमार्यश्च प्रसूपंते तस्मिन्कलियुगे सदा ॥ ३१॥

कलियुगमें धर्मका पराजय अधर्मसे हो जाता है, और सत्यकी पराजय झूठसे होती है, बहुधा राजोंका पराजय चोरोंसे हो जाता है और स्थिं पुरुषोंका तिरस्कार करती हैं; ॥ ३० ॥ कलिमें अग्निहोत्र और गुरुपूजन यह नष्ट हुए जाते हैं कुमारीकन्यामी कलि के मभावसे सन्तान उत्पन्न करती हैं ॥ ३१ ॥

कृते व्यस्थिगताः प्राणास्त्रेतायां मांसमाश्रिताः ॥ द्वापरे रुधिरं चैव कलौ त्वन्नादिषु स्थिताः ॥ ३२ ॥

सतयुगर्मे प्राण अस्थिगत थे, मांसके आश्रयसे त्रेतायुगमें रहे द्वापरमें रुधिरमें प्राण रहते हैं; और कलियुगर्मे अन्नादिकमें ही प्राण स्थिति करते हैं, अर्थात् अनके विना मिले प्राण नष्ट हो जाते हैं ॥ ३२ ॥

> युगे युगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये दिजाः॥ तेषां निदा न कर्तव्या युगरूपा हि ते दिजाः॥३३॥

जो २ धर्म प्रत्येक युगमें हैं और उन युगोंमें जो २ ब्राह्मण युगानुरूप हैं उनकी निन्दा करनी उचित नहीं, कारण कि आचरण करने बाले वह ब्राह्मण युगके ही अनुसार हैं ॥ ३३ ॥

युगे युगे तु सामर्थ्यं शेषं मुनिविभाषितम् ॥ पराशरेण चाष्युक्तं प्रायभित्तं विधीयते ॥ ३४ ॥ अहमधैव तत्सर्वमनुस्मृत्य बनीमि षः ॥ जैसी २ सामर्थ्य जिस २ युगमें रही बैसे २ ही प्रावश्चित्तादि धर्मे। का वर्णन मनु गौत मादि मुनीश्वरोंने किया ॥२४॥ में अब पराशरजीके कहे हुए सम्पूर्ण प्रायश्चित्त आदि धर्मों को स्मरण कर तुमसे कहता हूं ॥ ३५ ॥

> चातुवर्ण्यसमाचारं शृष्वंतु ऋषिपुंगबाः ॥ ३५ पराशरमतं पुण्य पवित्रं पापनाशनम् ॥ . चितितं ब्राह्मणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥ ३६ ॥

हे मुनीश्वरो ! परम पवित्र सम्पूर्ण पापोंका नाश करने वाला मुनि पराशरजीका मत चारों वर्णोंका आचार जो ब्राह्मणोंके निमित्त तथा धर्मको स्थापना करनेके लिये चितवन किया गया है उसीको श्रवण करो ॥ ३६॥

> चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपालकः ॥ अाचारश्रष्टदेहानां भवेद्धर्मः पराङ्मुखः ॥ ३७॥

आचार ही चारों वर्णांके धर्मांका पालन करनेहारा है. कारण कि आचारके विना किये केवल धर्मके कथनमात्रसे ही धर्म का पालन नहीं हो सकता, जो मनुष्य आचारसे प्रष्ट हैं और जिन्होंने धर्माचरण करना छोड दिया उनसे धर्म विमुख हो जाता है ॥ २७ ॥

> षद्कर्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः ॥ इतशेषं तु भुंजानो बाह्मणो नावसीदति ॥ ३८ ॥

और जो झाझण षट्कर्ममें निरत और नित्य देवता अतिथियोंकी पूजा करता और हवनके शेषका भोजन करता है उसको कभी दःख पाप्त नहीं होता ॥ ३८ ॥

संध्या स्नानं जपो होमो देवतानां च प्रजनम् ॥ आतिथ्यं वैश्वदेवं च षद्कर्माणि दिने दिने ॥ ३९॥

प्रतिदिन सन्ध्या, सान, जप, हवन, वेदाध्ययन, देवताओं का पूजन, अतिथिशवा और

इष्टो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्कः पण्डित एव वा ॥
संप्राप्तो वैश्वदेवांते सोऽतिथिः स्वर्गसंकमः ॥ ४० ॥
दूराचोपगतं श्रांतं वैश्वदेव उपस्थितम् ॥
आतिथिं तं विजानीयात्रातिथिः पूर्वमागतः ॥ ४१ ॥
नैक्ष्रामीणमतिथिं संगृह्णीत कदाचन ॥
आनिस्यमागतो यस्मात्तस्मादितिथिरुच्यते ॥ ४२ ॥
आतिथिं तत्र संप्राप्तं पूज्येस्वागतादिना ॥
तथासनप्रदानेन पाद्मक्षालनेन च ॥ ४३ ॥

श्रद्धया चान्नदोनन प्रियम्बनोत्तरेण च ॥
गन्छतश्चानुयानेन प्रीतिमुत्पादेयद् गृही ॥ ४४ ॥
अतिथिर्यस्य अप्राभो गृहात्मितिनिवर्तते ॥
पितरस्तस्य नाश्रंति दश वर्षाणि पंच च ॥ ४५ ॥
काष्ठभारसहस्रेण वृतकुंभग्नतेन च ॥
अतिथिर्यस्य अप्राशस्तस्य होमो निर्थकः ॥ ४६ ॥
स्रक्षेत्रे वापयेद्वीनं सुपात्रे निक्षिपेद्धनम् ॥
स्रक्षेत्रे च सुपात्रे च ह्युप्तं दत्तं न नश्यिति ॥ ४७ ॥
न पृच्छेद्वोत्रचरणे न स्वाध्यायं श्रुतं तथा ॥
हृदये कल्पयेद्देवं सर्वदेवमयो हि सः ॥ ४८ ॥
अपूर्वः सुन्नती विभो ह्यपूर्वश्चातिथिस्तथा ॥
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपूर्वे दिने दिने ॥ ४९ ॥
वैश्वदेवे तु संमाप्ते भिक्षुके गृहमागते ॥
उद्धृत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षां दत्त्वा विसर्जयेत् ॥ ५० ॥

मित्र हो या शत्रु हो, पंडित हो या मूर्ल हो अतिथिके लक्षणोंसे युक्त जो पुरुष बलिवैश्वदे वके अंतर्में आ जाय उसकी सेवाके करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ दूरसे आया हुआ और थिकत हुआ जो पुरुष बल्जिवैश्वदेवके समयमें आ जाय उसको अतिथि ही जानना; जो कभी पहले भी आया हो वह अतिथि नहीं है ॥ ४१॥ एक ग्रामके रहनेवालेको अतिथ्यमें महण कभी न करे, कारण कि, पहले जिसका दर्शन कभी नहीं हुआ इस लिये उसे अतिथि कहते हैं ॥ ४२ ।। जो अतिथि अपने स्थान पर आवे तो उसकी कुशल पूछकर आसन दे चरण धो कर पूजन करे ।। ४३।। जिससमय अतिथि अपने स्थानको जाने लगे तो गृहस्थ को उचित है कि, श्रद्धासहित अन्न देकर प्रेमसहित कुशल पश्न करे और कुछ दूरतक पहुंचा आकर प्रीति उत्पन्न करे ॥ ४४ ॥ जिसके यहांसे अतिथि निराश हो कर जाता है उसके पितर पंद्रह वर्ष तक उसके दिये हुए श्राद्धसम्बन्धीय अनको महण नहीं करते 🛭 ४५ ।! जिसके यहांसे अतिथि निराश होकर जाता है उसका सहस्रभार काष्ठ और सौ कलश घृतसे इवन करना निरर्थक है ॥ ४६ ॥ अच्छे खेतमें बीज बोवे और सुपात्रको धन दान करे; अच्छे क्षेत्रमें जो अन्न बोया जाता है और सुपात्रको जो दान दिया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता ॥ ४७ ॥ अतिथिसे गोत्र आचरण तथा आपने किन २ शास्त्रोंको पढा या अवण किया हैं इत्यादि बातें न पूछे, कारण कि अतिथि देवस्वरूप है उसे देवताके समान जानकर उसका सन्मान करना उचित है ॥ ४८ ॥ वतमें रत ब्राह्मण नित्य वेदाभ्यासी बाझण और अतिथि यह तीनों दिन२ अपूर्व ही हैं अर्थात् इन तीनोंका सन्मान नित्य करना उचित है। १९९॥ वैधदेवके आरंग करनेके समयभें यदि कोई मिक्षुक, संन्यासी, ब्रह्मचारी और अतिथि आ जाय तो बलिवैधदेवके निमित्त अन्नको मलग करके शेष अन्नमेंसे भिक्षुककों भिक्षा दे कर बिदा करे ॥ ५०॥

> यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्षात्रस्वामिनावुभी ॥ तयोरत्रमद्त्वा च भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत् ॥ ५१ ॥ द्याच भिक्षात्रितयं परिवाड्बह्मचारिणांम् ॥ इच्छपा च ततो द्याद्विभवे सत्यवारितम् ॥ ५२ ॥

यति और ब्रह्मचारी यह दोनों पकालकी भिक्षाके अधिकारी हैं, इनको विना अल दियं हुए जो भोजन करता है उसको शुद्धि चांद्रायण व्रतके करनेसे होती है ॥ ५१ ॥ तीन भिक्षा संन्यासी और ब्रह्मचारियोंको अवस्य देनी उचित है; यदि अधिक ऐस्वर्यवान् हो तो निरंतर इच्छानुसार भिक्षा दे ॥ ५२ ॥

यतिहस्ते जलं द्याद्वैक्षं द्याखुनर्जलम् ॥ तद्वैक्षं मेरुणा तुरुपं तज्जलं सागरोपमम् ॥ ५३ ॥ पस्य च्छत्रं हयश्चैव कुंजरारोहमृद्धिमत् ॥ ऐदस्थानमुपासीत तस्मात्तं न विचारयेत् ॥ ५४ ॥

प्रथम यतिके हाथमें जल दे, इसके पोछ भिक्षा दे, फिर जल दे यह कम है, वह भिक्षाका अन्न सुमेरु पर्वतके तुन्य होजाता है, और वह जल समुद्रके समान हो जाता है। ५३॥ जिस संन्यासीके पास छन्न, हाथी, घोडा आदि वाहन हों और वह बुद्धिमान् इन्द्रके स्थानका अनुभव करता हो ऐसा भी संन्यासी हो तो भी उसका संमान करने योग्य ही है। ५४॥

वैश्वदेवकृतं पापं शको भिक्षुर्व्यपोहितुम् ॥ न हि भिक्षुकृतं दोषं वैश्वदेवो व्यपोहित ॥ ५५ ॥

बलिवैश्वदेवके सम्बन्धमें जो पाप हुआ हो उसको वह दूर कर सकता है; भिक्षुकके सम्मान करनेसे बलिवैश्वदेवकी विधिमें यदि कुछ त्रुटि रह जाय तो वह पाप भिक्षुकके सम्मान करनेसे शांत हो जाता है; परन्तु यदि बलिवैश्वदेवके कारण भिक्षुकका सम्मान न हो सके तो उस दोषको बलिवैश्वदेव दूर नहीं कर सकता ॥ ५५ ॥

अकृत्वा वैश्वदेवं तु भुंजते ये द्विजातयः ॥ तेषामत्रं न भुंजीत काक्योनि वर्जति ते ॥ ५६ ॥ अकृत्वा वैश्वदेवं तु भुंजते ये द्विजाधमाः ॥ सर्वे ते निष्फला ज्ञेयाः पताति नरकेऽशुचौ ॥ ५७ ॥

### वैश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृताः॥ सर्वे ते नरकं यांति काकयोानि वर्जाति च॥ ५८॥

जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विना बिंदिश्यदेवके किये भोजन करते हैं उनको काफकी योनि मिलती है, इसी कारण उनके अन्नका भोजन करना उचित नहीं है ॥ ५६ ॥ जो अधम ब्राह्मण बिंदिश्यदेवके विना किये भोजन करते हैं उनके सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं; और वह अशुचिनामक नरकमें जाकर पडते हैं ॥ ५७ ॥ जो बिंदिश्वदेवको नहीं करते, जो अतिथिकी सेवा नहीं करते वह सम्पूर्ण मनुष्य नरकगामी होते हैं और इसके पश्चात् उनको कीएकी योनि मिलती है ॥ ५८ ॥

शिरो देष्ट्य तु यो भुंके दक्षिणाभिमुखस्तु यः ॥ वामपादकरः स्थित्वा तद्दै रक्षांसि भुंजते ॥ ५९ ॥

जो मनुष्य वस्त्रादिसे शिरको ढककर तथा बाँये चरण पर हाथ घर कर दक्षिण दिशाको मुख करके भोजन करते हैं वह राक्षसी भोजन है अर्थात् वह भोजन तामसी हो जाता है॥५९॥

यतये कांचनं दन्ता तांबूलं बह्मचारिने ॥ चौरभ्योऽप्यभयं दस्ता दातापि नरकं ब्रजेत् ॥ ६० ॥

जो दाता संन्याधीको सुवर्ण आदिक घन दान करता है; तथा ब्रह्मचारीको ताम्बूळ और चारोंको अभय देता है वह नरक को जाता है ॥ ६०॥

> शुक्रवस्त्रं च यानं च तांबूलं धातुमेव च ॥ मतिगृह्य कुलं हन्यात्मातिगृह्णाति यस्य च ॥ ६१ ॥

जो संन्यासी स्वेत वस्त्र, वाहन, तांबूल तथा घन आदिका प्रतिग्रह लेते हैं तो जिससे प्रतिग्रह लेते हैं उसके भी कुलका नाश करते हैं ॥ ६१॥

> चोरो वा यदि चंडालः शत्रुवां पितृधातकः ॥ वैश्वदेवे तु संप्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ६२ ॥

चोर वा चांडाल, शत्रु या पितृवाती भी बलिवैश्वदेवके समयमें आ जाय तो बह अतिथि स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला है ॥ ६२ ॥

> न गृह्णाति तु यो विभो ह्यातिथिं वेदशारगम् ॥ अदत्तं चात्रशत्रं तु भुकत्वा भुंके तु किल्विषम् ॥ ६३ ॥

जो बाह्मण वेदके जाननेवाले अतिथिको अन्न जल न देकर स्वयं भोजन करते हैं वेपापका भोजन करते हैं ।। ६३॥

> बाह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरुपममकंटकम् ॥ बापयेत्सर्ववीजानि सा कृषिः सर्वकामिका ॥ ६४ ॥

सुक्षेत्रे वापयेद्वीजं सुपात्रे निाक्षेपेद्धनम् ॥ सुक्षेत्रे च सुपात्रे च हज्जतं तत्र विनश्पति ॥ ६५ ॥

ब्राह्मणका मुख अनुपम कंटकादिरहित उत्तम क्षेत्र है उसमें सम्पूर्ण बीजोंको बोबे, ब्राह्मण की मुखरूपी खेती सम्पूर्ण कामनारूप फलोंकी देने बाली है ॥ ६४ ॥ मनुष्यको उचित है कि श्रेष्ठ क्षेत्रमें बीज बोबे, सुपात्रको धनका दान करे, वह सुपात्रको धनका दान दिया और श्रेष्ठ क्षेत्रमें बीज बोबा हुआ कभी नष्ट नहीं होता ॥ ६५ ॥

> अवता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः ॥ तं ग्रामं दंडयेदाजा चोरभक्तपदो हि सः ॥ ६६ ॥

जिस प्राममें बतसे रहित और वेदाध्ययनसे हीन ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, राजा उन ब्राम-वासियोंको दंड दे, क्योंकि वह ब्राम चोरोंको भात देनेवाला है । ॥६६॥

सिनिशे हि प्रमा राजञ्छस्त्रपाणिः प्रदंडवात् ॥
निर्मित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत् ॥ ६७ ॥
न श्रीः कुलक्रमायाता भूषणोल्लिखिताऽपि वा ॥
खद्गेनाकम्य भुंजीत वीरभोग्यां वसुंधराम् ॥ ६८ ॥
फल्लं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छेदं न कारयेत् ॥
मालाकार इवारामे न यथांगारकारकः ॥ ६९ ॥

क्षत्रिय प्रजाकी रक्षा करे, और हाथमें शक्ष लेकर शत्रुओं को पराजय करे, और धर्मके अनुसार पृथ्वीका पालन करे ॥ ६७ ॥ जो लक्ष्मी अपने कुलके कमानुसार प्राप्त हुई है वह लक्ष्मी वीरता न होनेके कारण स्थिर नहीं रहती और क्षत्रियों की शोभा विना भूवण धारण किये नहीं होती, परन्तु पृथ्वी शूरवीर राजाओं के भौगने योग्य है; इस कारण खंडसे जीती हुई पृथ्वीको भोगे ॥ ६८ ॥ जिस भांति माली उपवनमें से फूल फलादिकों को प्रहण करता है परन्तु अग्नि लगानेवाले के समान वृक्षों को जडको नहीं काटता उसी भांति राजाओं को उचित है कि अपना भाग प्रजाओं से थोडा २ लेकर प्रजाकी रक्षा कर सर्वापहारी न हो ॥ ६९॥

हाभकर्म तथा रत्नं गवां च परिपालनम् ॥ कृषिकर्म च वाणिज्यं वैदयवृत्तिरुदाहता ॥ ७० ॥

व्याज लेना, रत्नोंका कयविकय, गौका पालन, गौओंकी रक्षा और उनके बछडे आदि-कोंको बेच कर जीविका करना, खेती और व्यापार यह वैश्यकी वृत्ति है ॥ ७० ॥

> शूद्रस्य द्विजशुश्रुषा परमो धर्म उच्यते ॥ अन्यथा कुरुते किंचित्तद्ववेत्तस्य निष्फलम् ॥ ७१॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनोंकी सेवासे निर्वाह करना शृद्धका परम धर्म है, इसके अतिरिक्त करनेमें शृद्धका अधिकार नहीं है ॥ ७१ ॥

लवणं मधु तैलं च दिध तकं पृतं पयः ॥ न दुष्येच्छूदजातीनां कुर्यात्सर्वेषु विकयम् ॥ ७२ ॥

लवण, मधु, तेल, दही, मड़ा और घृत दुःधादि सम्पूर्ण रसोंके वेचनेका शूदको अधि-कार है, ऐसा करनेसे शूदको दोष नहीं लगता ॥ ७२॥

विकीणत्मद्यमांसानि सभक्ष्यस्य च भक्षणम् ॥
कुर्वत्रगम्यागमनं शूद्रः पति तत्क्षणात् ॥ ७३ ॥
किपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च ॥
विदाक्षरिवचारेण शूद्रस्य नरकं ध्रुवम् ॥ ७४ ॥
इति पाराशरीये धर्मशाक्षे प्रथमोद्भयायः ॥ १ ॥

मिंदरा और मांसको शूद्र न बेचे, अभक्ष्य बस्तुका मक्षण न करे और अगम्या स्त्रीके साथ गमन न करे, इन सम्पूर्ण कामों के करनेसे शूद्र तस्काल पितत होता है।। ७३।। किपला गौका दूध पीनेसे, ब्राह्मणीके साथ गमन करनेसे तथा वेदके अक्षरका विचार करनेसे शूद्र निश्चय ही नरकको जाता है।। ७४।।

इति श्रीपाराशरीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

### द्वितीयोऽध्यायः २.

अतः परं गृहस्थस्य कर्माचारं कली युगे ॥ धर्म साधारणं शक्तया चातुर्वण्याश्रमागतम् ॥ १ ॥ तं प्रवक्ष्याम्यहं पूर्व पाराशस्वचो यथा ॥

इसके उपरान्त किन्धुगमें गृहस्थके कर्म, आचार और यथाशक्ति चारों वर्ण तथा चारों आश्रमोंका मिश्रित धर्म ॥ १ ॥ जिस मांति पराशरजीने कहा है उसे वर्णन करते हैं ॥

> षद्वःर्मसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत् ॥ २ ॥ क्षुधितं तृषितं श्रांतं बलीवर्दं न योजयेत् ॥ हीनःगं व्याधितं क्षीचं वृषं विप्रो न वाहंयत् ॥ ३ ॥ स्थिरांगं नीरुजं तृप्तं सुनर्दं षंढवार्जितम् ॥ वाहंयेद्दिवसस्यार्द्धं पश्चात्मानं समाचरेत् ॥ ४ ॥

पहकर्ममें नियुक्त हुआ ब्राह्मण खेती करता हो ॥ २॥ वह क्षुधा तृषासे व्याकुल हुए वैलको हरूमें न जोडे; और जो बैल अंगहीन हो, रोगी हो उसे भी हलमें न जोते; नपुंसक बैठको भी हलमें न जोते ॥ ३॥ जिसके अंग हढ हों, रोमहीन, तृप्त, पृष्ट और नपुंसकता-रहित ऐसे बैलको मध्याह तक जोत कर कार्य ले, अधिक कार्य न ले, इसके पीछे स्नानादिक करे ॥ ४॥

जपं देवाचंनं होमं स्वाध्यायं चैवमभ्यसेत्॥ पकद्वित्रचतुर्विपानभोजयेत्स्नातकान्द्रिजः॥ ५॥ स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्रं धान्येश्च स्वयमिजजैतेः॥ निर्विपेरपंचयज्ञांश्च कृतुर्दाक्षां च कार्येत्॥ ६॥

इसके उपरान्त जप, देवपूजा, होम, वेदाध्ययनका अभ्यास करता रहे; और एक, दो, तीन वा चार स्नातक ब्राह्मणोंको भोजन करावे॥ ५॥ जो धान्य अपने जोते हुए खेतमें उत्पन्न हुए हों या जिन्हें अपने परिश्रमेंसे संचय किया हो उन धान्योंसे पंचयज्ञोंको करे और विशेष यज्ञादिकोंको भी कर ले॥ ६॥

> तिला रसा न विकेषा विकेषा धान्यतत्समाः॥ विमस्यैवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविकषः॥॥ ७॥

ब्राव्मणोंको उचित है कि तिल, सम्पूर्ण प्रकारके रस तथा लोह, लक्षादिक, फल, पुष्प, नील वा रक्तवर्णके वस्त्रोंको न वेचें ॥ ७ ॥

> बाह्मणश्चेत्कृषि कुर्यात्तन्महादोषमाप्तुयात् ॥ अष्टागवं धर्महरूं षद्भवं वृत्तिरुक्षणम् ॥ ८ ॥ चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं गोनिषांसुवत् ॥ द्विगवं वाह्येत्पादं मध्याह्ने तु चतुर्गवम् ॥ ९ ॥ षद्भवं तु नियाप्राहेऽष्टाभिः पूर्णं तु वाह्येत् ॥ न याति नरकेष्वेवं वर्तमानस्तु वै द्विजः ॥ १० ॥ दानं दद्याच्च वै तेषां प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् ॥

बाह्मणको खेती करनेसे बडा पाप होता है, परन्तु आठ बैलों वाला हल धर्मपूर्वक उत्तम है, छ बैलोंका हल मध्यम है ॥ ८॥ जो मनुष्य चार बैलोंको हलमें जोवते हैं वह दयाहीन हैं और जो दो बैलोंका हल जोतते हैं वह गोहिंसक हैं; दो बैलों वाले हलको पहरभर दिन बढेतक जौतना उचित है; और चार बैलवले हलको मध्याहतक जोते ॥ ९॥ हलमें छ बैलोंको जोतकर तीसरे पहर तक कार्य ले और आठ बैलवाले हलको सायंकाल तक जोते, इस भांति आचरण करनेसे बाह्मण नरकमें नहीं जाता ॥ १०॥ इस बाह्मणको दिया हुआ हान प्रशंसनीय और स्वर्गका देनेवाला है ॥

संवस्तरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्तुयात् ॥ ११ ॥ अपे।मुखन काष्ठेन तदेकाहेन लांगली ॥ पाशको मत्स्यघाती च व्याधः शाकुनिकस्तथा ॥ १२ ॥ अदाता कर्षकश्चेव पंचेते समभागिनः ॥ जो पाप वर्षदिनमें मरस्यघात करनेसे होता है ॥ ११ ॥ वही पाप एकही दिनमें हलके काष्ठके अग्रभागमें लोहा लगा कर जोतनेसे होता है । जो विना अपराध फांसी देता है; जो मत्स्यघाती मृगादिकोंकी हिंसा करता है तथा पक्षियोंको मारता है ॥ १२ ॥ और जो खेती करने वाला बाह्यण दान न करता हो यह पांचों जने पाप करनेमें वरावर हैं ॥

कंडनी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी ॥ १३ ॥ पंच सुना गृहस्थस्य अहन्यहानि वर्तते ॥ वैश्वदेवो बल्लिभिक्षा गोग्रासो दंतकारकः ॥ १४ ॥ गृहस्थः प्रत्यहं कुर्यात्सुनादेषिनं लिप्यते ॥

ओखली, चक्की, चूल्हा तथा जलसे भरेहुप पात्रोंके स्थान, बुहारी ।। १३ ।। इन पांची वस्तुओंसे निरम प्रति हिंसा होती है, यदि गृहस्थ निरम नियमसे बलिबेश्वदेव और देवताक पूजन करता रहे; अतिथियोंको भिक्षा दे और भोजन करनेसे पहले रसोईमेंके सम्पूर्ण पदार्थोंको थोडा २ गोग्रास भी आदरसहित देता रहे तथा देवितरोंके निमित्त भी सोलह ग्रासकी हंतकार निकाल कर सुपात्र श्राह्मण तथा गी आदिकको दे ।। १४ ॥ तो उस गृहस्थको उपरोक्त हिंसाओंके दोष नहीं लगने ॥

वृक्षं छित्त्वा महीं भित्त्वा हत्त्वा च कृमिकीटकात ॥ १५ ॥ कर्षकः खल्यज्ञेन सर्वपायैः प्रमुच्यते ॥

खेती करनेसे दृक्षोंका छेदन और पृथ्वीका भेदन होता है और हलसे कृमि आदिक असंख्य जीव मरते हैं ॥ १५ ॥ इन पापोंसे मुक्त होनेके निमित्त खेती करने वालेको खलयज्ञ स्नादि अवश्य करने चाहिये ॥

> ये। न दद्याद्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः ॥ १६ ॥ स चोरः स च पापिष्ठो बद्धन्नं तं विनिर्दिशेत् ॥

जो खेती करने वाला मनुष्य अन्नके देरमेंसे प्रथम भाग सुपान बाह्मणको नहीं देता॥१६॥ बह चोर, पापी और ब्रह्महत्या करनेवालेके समान है॥

राज्ञे दस्वा तु षड्भागं देवानां चैकविशकम् ॥ १७ ॥ विप्राणां त्रिंशकं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

राजाको छठा भाग और देवताओंको इक्कोसवां भाग खेती करनेवालेको देना उचित है।। १७॥ और बाह्मणको तीसवां भाग दे तो वह समस्त पार्पोसे मुक्त हो जाता है।।

क्षत्रियोऽपि कृषिं कृत्वा देवान्विमाश्च प्रजयेत् ॥ १८ ॥ वैदयः ग्रुद्रस्तथा कुर्यात्कृषिवाणिज्यशिल्पकम् ॥

यदि खेती करने वाला क्षत्रिय हो तो वह भी इसी भांति करे, अर्थात् देवता ब्राह्मणादिको भाग दे ॥ १८ ॥ वैश्य और सूद भी खेती वाणिज्य और शिल्प कर्मको करे ॥ विकर्म कुर्वते शूद्रा द्विजशुश्रूषयोज्झिताः ॥ १९ ॥ भवंत्यस्पायुषस्ते वे निरयं यांत्यसंशयम् ॥

जो शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवाको छोड कर निषिद्ध कर्म करते हैं ॥ १९ ॥ उनकी अवस्था अल्प होती है और वह निःसन्देह नरकको जाते हैं ॥

चतुर्णामि वर्णानोमेष धर्मः सनातनः ॥ २०॥ इति पराशरीये धर्मशास्त्र दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

चारों वर्णेंका सनातन धर्म यही है ॥ २० ॥

इति श्रीपरांशरीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

# तृतीयोऽध्यायः ३.

अतः शुद्धिं प्रवश्यामि जनने मरणे तथा॥ दिनत्रयेण शुद्धग्रंति बाह्मणाः प्रेतस्तके॥ १॥ क्षत्रियो द्वादशाहेन वैश्यः पंचदशाहकैः॥ श्रद्धः शुद्धग्रति मासेन पराशरवचो यथा॥ २॥

इसके उपरान्त जन्ममरणके अशोचकी छुद्धि कहते हैं; मृतक आशोच में ब्राह्मण तीन दिनमें छुद्ध होता है ॥ १ ॥ बारह दिनमें क्षत्रिय छुद्ध होते हैं, वैश्य पंद्रह दिनसे छुद्ध होता है; और शूद एकमाससे छुद्ध होता है ॥ २ ॥

> उपासने तु विपाणामंगशुद्धिश्च जायते ॥ बाह्मणानां प्रसुतौ तु देहरूपशों विधीयते ॥ ३ ॥

आशौचकालमें ब्राह्मणोंकी अग्नि उपासनाके समय तक अंगशुद्धि हो जाती है; और जन-नाशौचमें ब्राह्मणोंके देहका स्पर्श कहा है (वह अस्पर्शनीय नहीं होता) ॥ ३ ॥

> जातौ विषो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः॥ वैश्यः पंचदशाहेन शृद्धे। मासेन शृद्ध्यति॥ ४॥ एकाहाच्छुद्ध्यते विषो योऽप्रिवेदसमन्वितः॥ ज्यहात्केवलवेदस्तु दिहीनो दशिभिदिनैः॥ ५॥ जन्मकर्मपरिश्रष्टः सन्ध्योपासनवर्जितः॥ नामधारकविष्ठस्तु दशाहं सूतकी भवेत्॥ ६॥॥

जननाशीचमें ब्राह्मण दश दिन से शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय बारह दिनसे शुद्ध होता है, बैक्य पंद्रह दिनसे शुद्ध होता है और शूद्ध एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥४॥ वेदपाठी ब्राह्मण और जी नित्य अग्निहोत्र करने वाले हैं वह एक दिनमें ही शुद्ध हो जाते हैं और जो केवल वेद करके ही युक्त हैं वह तीन दिनमें छुद्ध होते हैं और जो देद तथा अग्निहोत्र इन दोनों को नहीं करते वह दश दिन तक अछुद्ध रहते हैं ॥५॥ जो ग्राह्मण जन्मसे ही नित्य, नैमित्तिक कर्मोंको नहीं करते और संध्यावंदन भी नहीं करते वह नाममात्रके ब्राह्मण हैं, वह दश दिन तक अछुद्ध रहते हैं ॥ ६॥

अजा गाषो महिष्यश्च बाह्मणी नवसूतिकाः॥ दशरात्रण संशुद्धचेद्वमिष्ठं च नवीदकम्॥ ७॥

वकरी, गाय, भैंस तथा ग्रस्ता स्त्री और भूमि पर स्थित वर्षाका जल इनकी शुद्धि दश दिनमें होती है॥ ७॥

एकपिंडास्तु दायादाः पृथग्दारिनकेतनाः ॥
जन्मन्यपि विपत्ती च तेषां तस्मृतकं भवेत् ॥ ८ ॥
तावत्तस्मृतकं गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तुं ॥
दायादिच्छेदमाप्तोति पंचमो वात्मवंशजः ॥ ९ ॥
चतुर्थे दशरात्रं स्यात्विणनशाः पुंसि पंचमे ॥
षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयात् ॥ १० ॥

सिपंड दायाद अर्थात् बेटे पोते धनादिका माग लेने वाले होते हैं; चाहे वह पृथक् २ भी रहते हों परन्तु तो भी उनको जन्ममरणमें अशीच होता है ॥८॥ गोत्रेमं दश दिन तक ही सूतक रहता है, चौथी पीढीतककी संतान अर्थात् एक प्रियतामह तककी संतान एक गोत्रेमं कहलाती है और शंचवीं पीढी का मनुष्य धनादिके भागका अधिकारी नहीं होता; इस कारण उसे दश दिन तक स्तक नहीं होता, कारण कि चौथी पीढीके उपरान्त वंश संज्ञा होती है ॥९॥ चौथी पीढी बाला पुरुष दश दिनमें, छः दिनमें पांचवीं पीढी बाला, छठी पीढीका पुरुष चार दिनमें और सातवीं पीढीबाला ननुष्य तीन दिनमें शुद्ध होता है ॥ १० ॥

भुग्विप्रमर्णे चैव देशांतरमृते तथा॥ बाले प्रेंत च संन्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते॥ ११॥

जो पुरुष पर्वतसे गिर कर या अग्निमें गिरकर मर जाय, जो परदेश में मर गया हो उसके सूतकमें और बालक या संन्यासीकी मृत्यु हो जाने पर शीघ ही शुद्धि हो जाती है ॥११॥

देशांतरमृतः कश्चित्सगोतः श्रूयते यदि ॥ न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा शुचिर्भवेत् ॥ १२ ॥

पदि कोई भोत्रका ही परदेशमें मर जाय तो तीन दिनका अशौच नहीं होता, परन्तु जब मृत्युका समाचार सुन हे तब शीघ स्नान करनेसे एक दिनरातमें ही शुद्धि हो जाती है॥१२॥

> देशांतरगतो विषः प्रयासात्कालकारितात् ॥ देहनाशमनुपाप्तस्तिथिर्न ज्ञायते यदि ॥ १३॥

कृष्णाष्टमी त्वमावास्या कृष्णा चैकाद्शी च या ॥ उदकं पिंडदानं च तत्र श्राद्धं च कारयेत ॥ १४ ॥

यदि जो ब्राह्मण परदेशमें जाकर कालवश मृत्युको प्राप्त हो गया हो और उसके मृत्युकी तिथि ज्ञात न हो ॥ १३ ॥ तो कृष्णपक्षकी अष्टभी वा अमावास्या तथा कृष्णपक्षकी एकाद-शीको उसके निमित्त जलदान, पिंडदान और श्राद्ध करना उतिच है ॥१४॥

अजातदंता ये बाला ये च गर्भाद्विनिःसताः ॥ न तेषामिसंस्कारो नाशीचं नोदककिया ॥ १५ ॥

जिन बालकोंके दात न निकले हों और जो गर्भमेंसे उत्पन्न होते ही मर जायँ उनका अग्निसंस्कार और अशीच तथा जलदान नहीं होता ॥ १५ ॥

यदि गर्भो विषद्येत सवते वापि योषितः ॥ यावनमासं स्थितो गर्भो दिनं तावत्त स्तकम् ॥ १६ ॥ अाचतुर्थोद्भवेत्स्रावः पातः पंचमषष्ठयोः ॥ अत कर्ध्व प्रसूतिः स्यादशाहं सूतकं भवेत् ॥ १७ ॥

यदि गर्भसाव तथा गर्भपात हो जाय तो जितने महीनोंका गर्भ गिरेगा उतने ही दिनोंका सूतक होगा॥ १६ ॥ चार महीनेका गर्भ गिर जाने पर उसे गर्भसाव कहते हैं; और पांच या छठे महीनेमें गर्भ गिरनेको ''गर्भपात'' कहते हैं। इसके पीछे छठे या दशवें महीने तक मसब कहाता है; प्रसव कालमें दशदिनका सूतक मानना उचित है ॥ १७ ॥

दंतजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते ॥ अपिसंस्करणं तेषां त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥ १८ ॥ आदंताज्ञन्मतः सद्य आचूडात्रीशिकी स्मृता ॥ त्रिरात्रमावतादेशादशरात्रमतः परम् ॥ १९ ॥

दांत जमने पर या चूड़ाकर्म हो जाने पर यदि बालक मर जाय तो उसका अग्रिसंस्कार करना चाहिये और तीन दिन तक आशोच मानना कर्तव्य है ॥ १८ ॥ और विना दांतों के जमे ही यदि बालक मर जाय तो स्नान करनेसे ही शीघ शुद्धि हो जाती है; चूढ़ाकरणसे प्रथम ही बालक मर जाय तो एक दिनरातमें शुद्धि होती है। यशोपवीत विना हुए जिसकी मृत्यु हो जाय तो तीन दिन तक आशोच रहता है, इसके पीछे यशोपवीत हो जाने पर दश दिनमें शुद्धि होती है ॥ १९ ॥

बह्मचारी गृहे येषां हूयते च हुताशनः ॥ संपर्क चेन्न कुर्वति न तेषां सूतकं भवेत् ॥ २०॥ संपर्काद्दुष्यते विशो जनने मरणे तथा ॥ संपर्काच्च निवृत्तस्य न प्रेतं नैव सूतकम् ॥ २१॥ जिसके घरमें कोई मनुष्य बहाचारी हो अग्निहोत्र करता हो और वह प्रसूता स्त्रीसे स्पर्श न करता हो तो उसे अशीच नहीं होता ॥ २०॥ ब्राह्मणको जन्ममरणमें स्पर्श करनेसे सूतक लगता है और जो स्पर्श नहीं करता उसे जन्म या मरणका सूतक नहीं होता ॥ २१ ॥

शिल्पिनः कारुका वैद्या दासीदासाश्च नापिताः ॥ राजानः श्रोत्रियाश्चेय सद्यःशोचाः प्रकीतिताः ॥ २२ ॥

(शिल्प कार्य करनेवाले, कारुक ) हलवाई इत्यादि ) वैद्य, दासी, दास, नाई, राज और वेदपाठी इन सबकी शुद्धि शीव्र हो जाती है ॥ २२ ॥

> सवतो मंत्रपूतश्च आहितामिश्च यो द्विजः॥ राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चच्छिति पार्थिवः॥ २३॥

जो ब्राह्मण पिवत्र भावसे वत और यज्ञ करता है और निस्य अग्निहोत्र करता है उस ब्राह्मणको, राजाको तथा राजा चाहे उसको सूतक नहीं लगता वह स्नानमात्रसे छद्ध हो जाते हैं।। २३॥

> उद्यतो निधने दाने आर्ते। विषो निमंत्रितः ॥ तदैव ऋषिभिर्दष्टं यथा कांलेन शुद्धचति ॥ २४ ॥

मृत्यु और दानमें नियुक्त, दुःखार्त होकर किसीसे निमंत्रण दिया हुआ ब्राह्मण समयके अनुसार शुद्ध होता है ऐसा ऋषियोंका वचन है ॥ २४॥

> त्रसंवे गृहमेधी तु न कुर्यात्संकरं यदि ॥ दशाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्य पिता शुचिः ॥ २५ ॥

गृहस्थी ब्राह्मण अपने यहां सन्तान पैदा होनेमें मेल (संकर) न करे अर्थात विजातीय स्नीको छोडकर स्वजातीय स्नीसे ही सन्तान उत्पन्न होनेमें उस उत्पन्न हुए बालककी माता तो दग्रदिनमें शुद्ध होती हैं और उस सन्तानका पिता केवल स्नान करने मात्र ही से शुद्ध हो जाता है।। २५॥

> सर्वेषां शावमाशीचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ॥ सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुन्तिः ॥ २६ ॥

मृतकका अशीच तो सारे कुटुम्बको होता है और जन्म सूतकका अशीच माता, पिता दोनोंको होता है; इसमें सृतक केवल माताको ही लगता है, कारण कि विता तो केवल आच-मन करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ॥ २६ ॥

> यदि पत्या प्रस्तायां संपर्क कुरुते दिजः॥ सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विषः षडंगवित्॥ २७॥

### संपदकां जायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति वै द्विजे ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन संपर्क वर्जयेद्बुधः ॥ २८ ॥

पस्ता खीका संसर्ग होनेसे बाह्मणको अवस्य सूतक लगता है; चाहे वह बाह्मण वेदोंका जानने वाळा भी हो॥ २७॥ बाह्मणको संसर्गमात्रसे ही दोष छगता है; संसर्गके विना हुए दोष नहीं लगता; इस कारण सम्पूर्ण यत्नसहित विद्वानोंको संसर्गका ही त्याग करना उचित है॥ २८॥

विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वंतरा मृतस्तके ॥ पूर्वसंकल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ २९॥

यदि विवाह, उत्सव और यज्ञादिके समय किसी सर्पिडादिकी मृत्यु होनेके कारण सूतक हो जाय; तो प्रथम संकल्प किया हुआ जो द्रव्य किसीको देनेके निमित्त रक्खा है वह दूषित नहीं होता ॥ २९ ॥

> अंतरा तु द्शाहस्य पुनर्मरणजन्मनी ॥ तावत्स्यादशुाचावमो यावत्पर्वं न गच्छीत ॥ ३० ॥

यदि दश दिनके बीचमें ही किसी दूसरे मनुष्यका जन्म वा मृत्यु हो जाय तो ब्राह्मण उसी समय तक अशुद्ध रहता है कि जिस समय तक पहले मनुष्यके जन्म मृत्यु से अशुद्धि रहती है ३०

> ब्राह्मणार्थं विपन्नानां बंदीगोग्रहणे तथा ॥ आहवेषु विपन्नानामेकरात्रमशौचकम् ॥ ३१ ॥

जिसकी मृत्यु गौ, बाबाणके निमित्त हुई हो अथवा जो संप्राममें मरा हो उनको अशीचएक दिनरातमें होता है ॥ ३१॥

> द्वाविमी पुरुषोलोके सूर्यमंडलभेदिनी ॥ परित्राङ् योगयुक्तश्च रणे चामिसुखो हतः ॥ ३२ ॥

संसारमें यह दो मनुष्य ही सूर्यमंडलको भेद कर ब्रह्मलोकको जाते हैं; एक तो योगी संन्यासी और दूसरा रणमूमिमें सम्मुख होकर जो मरा हो ॥ ३२ ॥

> यत्र यत्र हतः भ्रूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः ॥ अक्षयाँ स्रभते लोकान्यदि क्लींब न भाषते ॥ ३३॥

शत्रुओं से घेरे जाने पर भी जो शूरवीर नपुंसकताके वचन नहीं कहते उनकी मृत्यु चाहे जिस स्थानमें हुई हो परन्तु वह निश्चय ही अक्षय लोकोंको प्राप्त होते हैं ॥ ३३ ॥

सन्यस्तं बाह्मणं दृष्ट्वा स्थानाचलति भास्करः ॥ एष मे मंडलं भिस्वा परं स्थानं प्रयास्यति ॥ ३४ ॥ सूर्य भगवान् भी संन्यासी बाह्मणको देख कर अपने स्थानसे चळायमान हो जाते हैं;वह यह विचारते हैं कि, यह मेरे मण्डलको भेदन करके परम पदको पास होगा ॥३४॥

> यस्तु भमेषु सैन्येषु विद्ववस्तु समंततः ॥ परित्राता यदा गच्छेत्स च ऋतुफलं लभेत् ॥ ३५ ॥

जो रणमें भागती हुई सेनाकी रक्षा करता है वह यज्ञके फलको पाता है ॥ ३५ ॥

यस्य च्छेद्क्षतं गात्रं शरमुद्धरयष्टिभिः ॥
देवकन्यास्तु तं वीरं हराति रमयंति च ॥ ३६ ॥
देवांगनासहस्राणि श्रूरमायोधने हतम् ॥
त्वरमाणाः प्रधावंति मभ भर्ता ममेति च ॥ ३७ ॥
यं यज्ञसंधैस्तपसा च विप्राः स्वगैषिणो वात्र यथैव यांति ॥
क्षणेन यांत्येव हि तत्र वीराः प्राणान्सुयुद्धेन परित्यनंति॥ ३८ ॥
जितेन रुभ्यते रुक्ष्मीर्मृतेनीपि वरांगना ॥
क्षणध्वंसिनि कार्येऽस्मिन्का चिंता मरणे रणे ॥ ३९ ॥
रुरु।।
रुरु।।
रुरु।।
रुरु।।
रुरु।।
रुरु।।
रुरु।।

जिसका शरीर रणस्थानमें शूळ, मुद्रर और लाठी आदिकोंसे क्षत हुआ हो उस बीरको देवकन्या ले जाती हैं ॥ ३६ ॥ जिसकी संग्राममें मृत्यु होती है उस वीरको देखकर सहस्रों देवांगना ''यह मेरा पित हो'' ऐसा कहती हुई शीघ उसके पासको जाती हैं ॥ ३० ॥ स्वर्गकी इच्छा करनेवाल जाह्मण अनेक यह और तप करके जिस मांति जिस स्थानको प्राप्त होतेहैं; उसी प्रकार उस स्थानको रणमें प्राण त्यागन करनेवाले बीर क्षणमात्रमें प्राप्त हो जाते हैं ॥३८॥ लक्ष्मीकी प्राप्ति रणमें विजय प्राप्त होनेसे होती है और देवांगनाओंकी प्राप्ति मृत्यु होनेसे होती है. फिर यदि यह शरीर युद्धमें प्राप्त हो जाय तो इसकी चिन्ता ही क्याहै कारण कि यह क्षणमें भंग होनेवाला है ॥ ३९ ॥ संग्रामभूमिमें जिस बीरपुरुषके मस्तकसे रुधिर बहकर मुखमें चला जाय, उसके निमित्त वह रुधिरका पान संग्रामरूपो यहमें विधिप्त्र्वक सोमपान करनेके समान है इसमें संदेह नहीं ॥ ४० ॥

अनाथं ब्राह्मणं प्रतं ये वहंति द्विजातयः ॥ पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्व्याल्लभंति ते ॥ ४१ ॥ न तेषामशुभं किंचित्पापं वा शुभकर्मणाम् ॥ जलावगाहनातेषां सद्यः शाैचं विधीयते ॥ ४२ ॥ असगात्रमबंधुं च प्रतीभृतं द्विजीत्तमम् ॥ वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुद्धचित ॥ ४३ ॥ अनुगम्ये च्छ्या प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा ॥ स्नात्वा सचैलं स्पृष्टाऽपिं पृतं प्राश्य विशुद्धचिते॥ ४४ ॥

जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अनाथ ब्राह्मणके मर जाने पर उसे अपने कंधेपर ले जाते हैं; उनको एक र पग पर एक र यज्ञका फल मिलता है ॥४१॥ जो मनुष्य मृतक हुए अनाथ ब्राह्मणको अपने कंधे पर रख कर श्मशानमें ले जाते हैं उन श्रेष्ठ कर्म करनेवाले मनुष्योंको कुछ पाप या अमंगल नहीं होता, केवल जलमें स्नान करनेसे ही उनकी शुद्धि हो जाती है॥४२॥ अपने गोत्रसे पृथक् श्रेष्ठ ब्राह्मणके मर जानेपर जो उसे कंधेपर ले जाकर दाह करते हैं उनकी शुद्धि केवल प्राणायामसे ही हो जाती है ॥ ४३॥ जो मनुष्य अपनी इच्छानुसार मृतक मनुष्यके पीछे जाय वह अपनी जातिका हो या अन्य जातिका हो तो उसके पीछे जानेसे वख्न सहित स्नान कर अग्निका स्पर्श कर घृतके चाखनेसे हो उसकी शुद्धि होती है ॥ ४४॥

क्षत्रियं मृतमज्ञानाद्वाह्मणो योऽनुगच्छति ॥ एकाहमशुचिर्भूत्वा पंचगव्येन शुद्धचति ॥ ४५ ॥

जो ब्राह्मण अज्ञानतासे क्षत्रियके मृतक शरीरके पीछे जाय, तो उसको एक दिन अशीच रहता हैं और पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ४५ ॥

शवं च वैश्यमज्ञानाद्वाह्मणो हानुगच्छति ॥ कृत्वा शौचं द्विरात्रं च प्राणायामान्षडाचरेत् ॥ ४६॥

वैदयके पीछे अज्ञानतासे जाने पर तीन रात अशौच रहता है और छ प्राणायाम करनेसे उसकी शुद्धि होती है।। ४६॥

भेतीभ्तं तु यः शूदं बाह्मणो ज्ञानदुर्वछः ॥ अतुगच्छेत्रीयमानं त्रिरात्रमशुचिभवेत् ॥४७ ॥ त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम् ॥ प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुद्धचित ॥ ४८ ॥

जो अज्ञानी ब्राह्मण शृद्धके मृतक देहके पीछे जाता है वह तीन दिन तक अशुद्ध रहता है ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त समुद्रगामिनी नदीके किनारे जा कर सौ प्राणायाम कर घृतक भौजन करे तब उसकी शुद्धि होती है ॥ ४८ ॥

> विनिवर्त्य यदा श्रूद्रा उद्कांतसुपस्थिताः ॥ दिजैस्तदानुगंतन्या एष धर्मः सनातनः ॥ ४९ ॥ तस्माद्विजो मृतं श्रूदं न स्पृशेत्र च दाह्येत ॥ दृष्टे सूर्यावलोकेन शुद्धिरेषा पुरातनी ॥ ५० ॥ इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

जिस समय रमशानसे छोट कर शूद जलके निकट आवे उस समय ब्राह्मण उनके समीप जायँ यही सनातन धर्म है।। ४९।। इस कारण ब्राह्मण मृतक शूदका स्पर्श तथा उसकी दाहिकिया न करें जो मृतक शूदका दर्शन करता है उसकी शुद्धि सूर्यनारायणके दर्शन करनेसे होती है यही पुरातन शुद्धि है।। ५०॥

इति श्रीपाराशरीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ १ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः ४.

अतिमानाद्तिकोधारूनेहाद्वा यदि वा भयात् ॥ उद्दर्भीयारखी पुमान्वा गतिरेषा विधीयते ॥ १ ॥ पूयशोणितसंपूर्णे त्वंधे तमासि मज्जति ॥ पष्टिवर्षसहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ नाशौचं नोद्षं नाम्नि नाश्चपातं च कारयेत् ॥ वोढारोऽभिप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा ॥ ३ ॥ तप्तकृच्छेण शुद्धचंतीत्येवमाह प्रजापतिः ॥

जो स्ती, पुरुष अत्यन्त कोध, द्वेष वा लोकमयादिके कारण अपनेको फांसी खाकर मार डालें तो उसकी गति इस प्रकार होती है ॥ १ ॥ वह मनुष्य रुधिर और पीवसे भरे हुए अंधतामिसनामक नरकमें डूबता है और फिर साठ सहस्र वर्ष तक निवास करता है ॥ २ ॥ उसका अशीच न माने, अग्निसंस्कार न करे, उसको जलदान न करे, वरन उसके लिये आंधुओंका जल भी न डाले; जो मनुष्य उस मृतकको ले जाते हैं, या जो दाह करते हैं, या जो पाश छेदन करते हैं ॥ ३ ॥ उनकी शुद्धि तप्तकृष्ट्वके करनेसे होती है, यह प्रजाप्पति ब्रह्माजीने कहा है ॥

गोभिईतं तथोद्धदं ब्राह्मणेन तु घातितम् ॥ ४ ॥ संस्पृशंति तु ये विषा वोढारक्षामिदाश्च ये ॥ अन्ये ये चानुगंतारः पाशच्छेदकराश्च ये ॥ ५ ॥ तप्तकुच्छ्रेण शुद्धास्ते कुर्युबीद्मणभोजनम् ॥ अनदुरसहितां गां च दशुर्विपाय दक्षिणाम् ॥ ६ ॥

जिसको गौने या ब्राह्मणने मारा है अथवा जो फांसी खाकर मरा है ॥ ४ ॥ जो ब्राह्मण उस मृतकका स्पर्श करते हैं वा इमशानमें के जाते हैं तथा उसका दाह करते हैं या जो उसके पीछे जाते हैं वा उसका पाश छेदन करते हैं ॥ ५ ॥ उनकी शुद्धि तसकृच्छ्र वत कर सुपात्र ब्राह्मणको भोजन करा कर एक वैक और गौ दक्षिणामें देनेसे होती है ॥ ६ ॥

व्यहमुष्णं पिंबेद्वारि व्यहमुष्णं पयः पिंबेत् ॥ व्यहमुष्णं पिंबेत्सिर्पवायुभक्षो दिनत्रयम् ॥ ७ ॥ षद्पत्रं तु पिंबेदंभिक्षपत्रं तु पयः पिबेत् ॥ पलमेकं पिंबेत्सर्पिस्तप्तकृष्णुं विधीयते ॥ ८ ॥

अब तमकृच्छ्र बतकी विधि कहते हैं; तमकृच्छ्र करने वाला पुरुष तीन दिन तक छ पल उष्ण जलको पीचे; इसके पीछे तीन दिन तक पित दिन चार २ पल उष्ण दुःध पान करे उसके पीछे तीन दिन तक एक पल उष्ण घृत पान करे और ठीन दिन तक वायु भक्षण करे अर्थात् निर्जल बत करे, यह तमकृच्छ्रका विधान है ॥ ७ ॥ ८ ॥

> यो वै समाचरेद्विपः पतितादिष्वकामतः॥ पंचाहं वा दशाहं वा दादशाहमथापि वा ॥९॥ मासार्द्वमासमेकं वा मासद्वयमथापि वा ॥ अष्टार्द्वमद्वमेकं वा भवेदूर्ध्व हि तस्समः॥ १०॥

जो ब्राक्षण विना इच्छाके पतितादिकाँसे प दिन, १० दिन, १२ दिन ॥ ९ ॥ अथवा १५ दिन तथा एक महीना वा दो महीना, या चार महीने तथा एक वर्ष संसर्ग करता है वह ब्राह्मण उसीके समान पतित हो जाता है ॥ १० ॥

तिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छ्रमाचरेत् ॥
तृतीये चेव पक्षे तु कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ ११ ॥
चतुर्थं दशरात्रं स्यात्पराकः पंचमे मतः ॥
कुर्याचांदायणं पष्टे सप्तमे त्वैंदवद्वयम् ॥ १२ ॥
शुद्धचर्थमष्टमे चेव प॰मासं कृच्छ्रमाचरेत् ॥
पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपि दक्षिणा ॥ १३ ॥

यदि पांच दिन तक पितिनेंका संसर्ग किया हो तो उसकी शुद्धि तीन दिन तक उपवास करनेसे होती है; और जो दश दिन संसर्ग करता है उसकी शुद्धि क्रच्छूत्रतके करनेसे होती है, और जो बारह दिन संसर्ग करता है वह तप्तकृच्छू करनेसे शुद्ध होता है ॥ ११ ॥ पंद्रह दिन संसर्ग करनेसे दश दिन तक उपवास करें और एक महीने तक संसर्ग होनेसे पराक त्रत करें, दो महीने संसर्ग होने पर चांद्रायण त्रत करें और चार महीने संसर्ग होनेसे दो चांद्रायण त्रत करें ॥ १२ ॥ यदि एक वर्ष तक संसर्ग रहा हो तो छ महीने तक छच्छत्रत करें और जितने पक्ष तक समर्ग रहा हो उतनी ही सुवर्णकी दक्षिणा देनेसे शुद्धि होती है, पूर्वोक्त प्रकारसे पहला पक्ष ५ दिनका है, ऐसे ही १०, १२, १५, दिन १, मास, २ मास ४ नास और एक वर्षके कमसे ८ पक्षका जानना ॥ १३ ॥

ऋतुस्नाता तु या नारी भर्तारं नोपसर्पति ॥ सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥ १४॥

जो ऋतुमती होनेके पीछे स्नान करके स्त्री अपने स्वामीके समीप नहीं जाती वह मृत्युके उपरान्त नरकको जाती है, और नरक भोगनेके उपरान्त वारंवार विधवा होती है ॥१४॥

> ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति ॥ घोरायां भूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ १५॥

और जो मनुष्य अपनी ऋतुस्नाता स्त्रीके समीप नही जाता वह घोर गर्भहिंसाके पापसे युक्त होता है इसमें किंचित् मी सन्देह नहीं ॥ १५ ॥

दिरदं व्याधितं धूर्तं भर्तारं याऽवमन्यते ॥
सा शुनी जायते मृत्वा सूकरी च पुनः पुनः ॥ १६ ॥
पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत् ॥
आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत् ॥ १७ ॥
अपृष्टा चैव भर्त्तारं या नारी कुरुते व्रतम् ॥
सर्व तदाक्षसान्गच्छेदित्येवं मनुरव्रवीत् ॥ १८ ॥
बांधवानां सजातीनां दुर्नुतं कुरुते तु या ॥
गर्भपातं च या कुर्यात्र तां संभाषयेत्क्रचित् ॥ १९ ॥
यत्पापं बहाहत्याया दिगुणं गर्भपातने ॥
प्रायश्चितं न तस्यारित तस्यारत्यागो विधीयते ॥ २० ॥

जो स्वी अपने दरिद्री, रोगी वा धूर्त पतिके होने पर उसका तिरस्कार करती है वह मृत्युके उपरान्त वारंवार क्करी वा श्रकरीकी योनिको प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ जो स्वी अपने पतिके जीवित रहते हुए निराहार वत करती है वह पतिकी आयु हरण करती है और मरनेके उपरान्त नरकको जाती है ॥ १० ॥ जो स्वी विना पतिकी आज्ञाके वत करती है उसका फल राक्षस ले जाने हैं, और वह वत निष्कल हो जाता है मनुजीका यह वचन है ॥ १८ ॥ जो स्वी अपने बंधुबांधवोंसे अथवा अपनी जाति वालोंसे दुराचरण करती है, या जो गर्भपात करती है उस स्वीसे कभी वार्तालाप न करे ॥ १९ ॥ जो पाप ब्रह्महिंसामें होता है उसका प्राथिच नहीं है इस कारण उस स्वीका त्याग ही करना उचित है ॥ २० ॥

न कार्यमावसध्येन नामिहोत्रेण वा पुनः॥ स भवेत्कर्मचांडाला यन्तु धर्मपराङ्मुखः॥ २१॥

जो मनुष्य गृहस्थके कमाँको नहीं करता है अथवा जो अग्निहोत्र नहीं करता है या जो धर्मसे विमुख रह कर कर्म करता है वह चांडाल होता है ॥ २१॥ ओघवाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहित ॥ स क्षेत्री लभते बीजं न बीजी भागमहीति ॥ २२ ॥ तद्दरप्रस्थियः पुत्री दौ सुतौ कुंडगोलकी ॥ पस्यौ जीवति कुंडस्तु मृते भत्रि गोलकः ॥ २३ ॥

यदि जल और पवनके वेगसे किसी मनुष्यका बीज दूसरे मनुष्यके खेतमें जाकर उत्पन्न हो जाय तो उस बीजके फलका भागी खेत बाला ही होता है;बीजवालेको भाग नहीं मिलता ॥ २२ ॥ इसी भांति कुंड और गोलक दो पुत्र जो परस्त्रीसे उत्पन्न होते हैं वह स्त्रीके ही पुत्र हैं, बीर्य देने बालेके नहीं,पितके जीवित रहते हुए जारसे उत्पन्न हुए पुत्रको कुंड कहते हैं और पितकी मृत्यु होनेके पीछे उत्पन्न हुए पुत्रको गोलक कहते हैं ॥ २३ ॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः ॥ दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको अवेत् ॥ २४ ॥

औरस क्षेत्रज, तथा दत्तक और कृत्रिम यह भी पुत्र हैं; जो पुत्र माना और पिताने किसीको दिया हो वह दत्तक कहलाता है।। २४॥

परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यतं ॥
सर्वे ते नरकं यांति दातृयाजकपंचमाः ॥ २५ ॥
द्वी कृच्छी परिवित्तेह्तु कन्यायाः कृच्छ एव च ॥
कृच्छातिकृच्छी दातुरतु होता चांदायणं चरेत् ॥ २६ ॥
कुञ्जवामनषंदेषु गद्गदेषु जडेषु च ॥
जात्यंधे बिधरे मूके न दोषः परिविंदतः ॥ २७ ॥
पितृव्यपुत्रः सापत्नः परनारीसुतस्तथा ॥
दारापिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ २८ ॥
उयेष्ठो श्राता यदा तिष्ठेदाधानं नैव कारयेत् ॥
अनुज्ञातस्तु कुर्वात शंखस्य वचनं यथा ॥ २९ ॥

परिवित्ति और परिवेता, तथा जो कन्या परिवेत्तासे विवाही जाय, कन्यादान करने बाला और याजक यह पौचों नरकमें जाते हैं, यदि बड़े भाईसे पहले छोटे भाईका विवाह हो गया हो तो वह दोनों भाई दो कृच्छूबत करें तब उनकी छुद्धि होती है, और विवाहिता कन्या एक कृच्छूबत करें और कन्यादान करनेवाला कृच्छू और अतिकृच्छू बत करें; और होता (हवनका करनेवाला) चौद्रायण बतके करनेसे छुद्ध होता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ जो बड़ा भाई, कुवड़ा, बौना, नपुंसक अथवा तोतला, मूर्ल, जन्मसे अंधा, बहिरा वा मूँगा हो तो वह छोटा भाई परिवेदनके दोषका भागी नहीं है ॥ २७ ॥ यदि चचेरा वा त्येरा भाई अथवा सपरनीका पुत्र या दूसरी झीसे उत्यब्ध हुआ पुत्र बड़ा भाई हो तो सन्तान उत्पत्ति व

अग्निहोत्रके लिये विवाह करनेमें कुछ दोष नहीं है ।। २८ ॥ बढे भाईके होते हुए छोट भाई अग्निहोत्रका प्रदण न करे बरन् शंखके बचनानुसार उसकी आज्ञा ले कर अग्निहोत्रके भहण करनेका अधिकारी है ।। २९ ॥

> नष्टे मृते प्रविज्ञते क्वीं च पतितेऽपतौ ॥ पंचस्वापरस्र नारीणां पतिरत्यो विधीयते ॥ ३० ॥

जिस कन्याका वाग्दान हो गया हो और विवाह न हुआ हो यदि इसी समयमें उसका पति मर जाय या नष्ट हो जाय अथवा संन्यासी या नपुंसक हो जाय तो उस कन्याका विवाह दूसरे पतिके साथ कर देना चाहिये ॥ ३०॥

> मृते भर्तारे या नारी ब्रह्मचर्यवते स्थिता ॥ सा मृता लभते स्वर्ग यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥ तिस्रः कोटचोऽर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे ॥ तावत्कालं वसे स्वर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति ॥ ३२ ॥ व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात् ॥ एवं स्त्री पतिमुद्धस्य तेनैव सह मोदते ॥ ३३ ॥ ॥ इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पतिके मर जाने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य नियममें स्थित हो वह मरनेके उपरान्त ब्रह्मचारीके समान स्वर्गमें जाती है ।। ३१ ॥ और स्वामीके मरनेके उपरान्त जो स्त्री अपने पतिके साथ सती हो जाती है वह स्त्री मनुष्यके शरीरमें जितने रोम हैं उतने ही वर्ष तक स्वर्गमें निवास करती है; अर्थात् सती स्त्री साढे तीन करोड वर्ष तक स्वर्गमें वास करती है ॥ ३२ ॥ सर्पका पकड़ने वाला जिस भांति सर्पको गड़ेमेंसे वलपूर्वक निकालता है उसी पकार वह स्त्री अपने पतिका पार्पोसे उद्धार कर उसके साथ आनंद करती है ॥ ३३ ॥

इति श्रीपाराद्यरीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

#### पंचमोऽध्यायः ५.

वृकद्यानशृगाल।(देदष्टो यस्तु द्विजोत्तमः॥ स्वात्वा जपेत्स मायत्री पवित्रा वेदमातरम्॥ १॥

जिस ब्राह्मणको भेडिये कुत्ते तथा गीदड आदिने काटा हो वह स्नान कर गायत्रीका जप करे, कारण कि गायत्री परम पवित्र और वेदोंकी माता है ॥ १ ॥

गवां शृंगोदकसानात्महानद्यास्तु संगमे ॥ समुद्रदर्शनाद्वापि शुन। दृष्टः शुचिर्भवेत् ॥ २ ॥ वेदविद्यावतस्रातः शुना दृष्टा द्विजो यदि ॥ स हिश्ण्योदके स्नात्वा वृतं प्राथ्य विशुद्ध्याति ॥ ३ ॥ सवतस्तु शुना दष्टो यिखिरावमुपावसेत्॥ घृतं कुशोदकं पीत्वा वतशेषं समापयेत् ॥ ४ ॥ अवतः सवतो वापि शुना दष्टो भवेद्दिजः ॥ प्रणिपत्य भवेत्प्रतो विप्रैश्वक्षुनिरीक्षितः ॥ ५ ॥ शुना व्राताऽवलीदस्य नखार्वेलिखितस्य च ॥ आद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तमिना चोपच्लनम् ॥ ६ ॥

जिसको श्वानआदिकोंने काटा हो वह गोशृंगसे शुद्ध किये हुए जलसे स्नान करनेसे तथा पित्र निदयोंके संगममें स्नान करनेसे अथवा समुद्रका दर्शन करनेसे ही शुद्ध हो जाता हैं। २ ॥ यदि वतानुष्ठायी बाह्मणको कुत्तेने काटा हो तो वह सुवर्णसे शुद्ध किये जलसे स्नान करें और घृतका मोजन करनेसे शुद्ध होता है।। ३ ॥ जो बाह्मण तीन दिनका वत कर रहा हो यदि उसको कुता काटे तो वह घृत और कुशोदक के पान करनेसे शुद्ध होता है।। ॥ ।। जिस बाह्मणको कुत्तेने वाटा हो वह ब्रती हो वा व्रतहीन हो परन्तु बाह्मणोंको प्रणाम करके उनकी दृष्टिमात्रसे ही शुद्ध होजाता है।। ५ ॥ जिसको धानने चाटा हो या सूंघा हो वा नर्सोसे आधात किया हो तो उसको जलसे धोकर अग्निसे तस करे तब उसकी शुद्धि होती है।। ६ ॥

बाह्मणी तु शुना दष्टा जंबुकेन वृकेण वा ॥ उदितं नहनक्षत्रं दृष्टा सद्यः शु चिर्भवेत् ॥ ७ ॥ कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन ॥ यो दिशं वजते सोमस्तां दिशं चावलोकयेत् ॥ ८ ॥

जिस ब्राह्मणीको श्वान, श्वगाल तथा वृकादिने काटा हो तो वह उदय होते हुए सूर्य चन्द्रमादि यह क्षोर नक्षत्रोंका दर्शन करे तब उसकी शुद्धि हो जाती है ॥ ७ ॥ कदाचित चन्द्रमाका दर्शन कृष्णपक्षमें न भी हो तो उस दिन जिस दिशामें चन्द्रमा उदय हो उस दिशाका ही दर्शन कर है ॥ ८॥

> असद्राह्मणके ग्रामे शुना दष्टो दिजोत्तमः॥ पृषं प्रदक्षिणीकृस्य सद्यः स्नात्वा शुचिर्भवेत्॥९॥

श्रेष्ठ बाह्मण जिस बाममें न हो और किसी ब्राह्मणको कुत्ता काटे तो वह स्नान करके वृषभकी प्रदक्षिणा करनेसे शीव ही शुद्ध हो जाता है ॥ ९॥

चंडालेन श्वपाकेन गोभिर्विपैर्हतो पदि ॥ आहिताभिर्मृतो विमो विषणात्मा हतो यदि ॥ १४ ॥ दहेतं बाह्मणं विमो लोकागौ मंत्रवर्जितम् ॥ स्पृष्ट्वा चोह्य च दम्ध्वा च सपिंडेषु च सर्वदा ॥ ११ ॥ प्राजापत्यं चरेत्पश्चाद्विप्राणामनुशासनात्॥ दग्त्वास्थीनि पुनर्गृद्यक्षीरैः प्रक्षालयेद्विजः॥ १२॥ स्वेनाप्रिना स्वमंत्रेण पृथगेतत्पुनर्दहेत्॥

जिस अग्निहोत्री ब्राह्मणको चांडाल वा श्वपचने मार डाला हो या उसे गी वा ब्राह्मणोंने मारा हो या स्वयं विष ला कर मर गया हो ॥ १० ॥ तो उसका सिपंड पुरुष जो उसकी किया करें वह उस ब्राह्मणको विना मन्त्रके लोकिक अग्निमें दाह करें; और उसे स्पर्श करके तथा उसके विमानको उठा कर उसे दाह करें तो ॥ ११ ॥ ब्राह्मणोंकी आज्ञासे प्राजापत्य व्रत कर ले और दाह करनेके उपरान्त उसकी अस्थियोंको दूधमें थोवे ॥ १२ ॥ फिर इसके पीछे उन अस्थियोंको मंत्रपूर्वक अग्निमें पृथक् दाह करें॥

आहिताग्निर्द्धिनः कश्चित्पवसन्कालचोदितः ॥ १३ ॥ देहनाशमनुपाप्तस्तस्याग्निर्वसते गृहे 🤉 प्रेताग्निहोत्रसंस्कारः श्रृयतां मुनि**पुंग**वाः ॥ १४ ॥ कृष्णाजिनं समास्तीर्यं कुशैस्तु पुरुषाकृतिम्॥ षट्शतानि शतं चैव पलाशानां च वृततः ॥ १५ ॥ चत्वारिंशन्छिरे दद्यान्छतं कंठे तु विन्यसेत्॥ बाहुभ्यां दशकं दद्यादंगुलीषु दशैव तु ॥ १६॥ शतं तु जघने दद्याद्विशतं तूदरे तथा ॥ दद्यादष्टी वृषणयोः पंच मेड्रे तु विन्यसेत् ॥ १० ॥ एकविंशतिमूरुभ्यां द्विशतं जानुज्ञघयोः ॥ पादांगुष्ठेषु दद्यात्षद् यज्ञपात्रं तता न्यसेत् ॥ १८॥ शम्यां शिश्ने विनिक्षिप्य अर्गि मुब्कयोरिप ॥ जुट्टं च दक्षिणे हस्ते वामे तूपभृतं न्यसेत् ॥ १९ ॥ पृष्ठे तूलूखलं दद्यात्पृष्ठे च मुशलं स्यसेत्॥ उरसि क्षिप्य दृषदं तंडुलाज्यीतलान्मुखे ॥ २० ॥ श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीं च चक्षुषी: ॥ कर्णे नेत्रे मुखे व्राणे हिरण्यशकलं न्यसेत् ॥ २१॥ अभिहोत्रोपकरणमशेषं तत्र विन्यसेत् ॥ असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्येकादुति सकृत् ॥ २२ ॥ दद्यात्पुत्रोऽथवा भ्राताऽप्यन्यो वापि च बांधवः ॥ यथा दहनसंस्कारस्तथा कार्य विचक्षणैः॥ २३ ॥

ईहर्श तु विधि क्वर्याद्रह्मलोके गतिः स्मृता ॥ दहंति ये द्विजास्तं तु ते यांति परमां गतिम् ॥ २४ ॥ अन्यथा कुर्वते कर्म त्वात्मबुद्धचा प्रचोदिताः ॥ भवंत्यल्पायुषस्ते वै पतंति नरकेऽशुचौ ॥ २५॥ इति पराशरीये धर्मशास्त्रे पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥

हे मुनीइवरो ! जो अग्निहोत्री बासण परदेशमें कालके वशसे ॥ १३ ॥ मर जाय और उसकी अग्निहोत्रकी अग्नि उसके घर पर स्थित हो तो उसका अग्निसंस्कार जिस आंति होना कर्त्वव्य है उसे श्रवण करो ॥ १४ ॥ चिताकी भूमि पर काली मृगछाळा विछा कर उसके उपर पुरुषके भाकारकी मांति कुशाओंको बिछावे और उस कुशाके पुरुषके उपर सातसी ढाककी डालियें इस प्रकार स्थापित करे ॥ १५ ॥ चालीस तो शिरपर रक्ले, सौ कंठमें, दश भुनाओं में और दश अंगुलियों पर रक्ले ॥१६॥ सौ नामि पर, दोसो उदर पर और आठ डालियें दोनों वृषणों पर और पांच लिंग पर स्थापित करे ॥ १७ ॥ इक्कीस ऊरुके जपर, दो सौ जान और जंघाओं के जपर और छ पैरों के अंगूठेके जपर रक्खे; इसके पीछे अग्निहीत्रके पात्रोंको स्थापित करे ॥ १८ ॥ शमीको शिश्नके ऊपर और अंडकोशके ऊपर अरणिको स्थापित करे, दहिने हाथमें सवा, वार्ये हाथमें उपभृत्को स्थापित करे ॥ १९॥ पीठके नीचे ऊलल और मुशल रक्खे, हृदयमें सिल,मुखमें चावल, घृत और तिल ॥२०॥ कानमें प्रोक्षणी, आंखों में आज्यस्थाली, कान, नेत्र और मुखमें सुवर्णके टुकडे रक्खे ॥२१॥ इस प्रकार अग्निहोत्रकी सम्पूर्ण वस्तुएँ स्थापित कर मृतक अग्निहोत्रीका पुत्र वा आता तथा जो कोई उसका बांधव हो वह ''असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहा'' इस मंत्रसे एक आहुति दे. इसके उपरान्त दाइसंस्कारकी विधिके अनुसार दाहिकिया करे ॥ २२ ॥ २३ ॥ इस भांति विधिके अनुसार करनेसे उस मृतकको ब्रह्मलोककी पाप्ति होती है और जो ब्राह्मण इस मृतकका दाह करते हैं यह भी परम गतिको पाते हैं ॥ २४ ॥ और जो अपनी बुद्धिके अनुसार इसके विपरीत करते हैं वह अल्पायु होते हैं और अन्तमें अशुचिनामक नरकको जाते हैं ॥ २५ ॥

इति श्रीपर। इरिये धर्मशास्त्र भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्याय: ॥ ५॥

## षष्ठोऽध्यायः ६.

अतः परं भवश्यामि प्राणिहत्यासु निष्कृतिम् ॥ पराञ्चरेण पूर्वोक्तां मन्वर्थेऽपि च विस्तृताम् ॥ १॥

इसके उपरान्त सम्पूर्ण प्राणियोंकी हिंसाका प्राथिशत वर्णन करते हैं; पराशरजीने जो पहले बर्णन किया है और मनुने भी विस्तारसहित वर्णन किया है ॥ १ ॥ क्रैं।चसारसहंसांश्च चक्रवाकं च कुक्कुटम् ॥
जालपादं च शरमं हत्वाऽहोरात्रतः शुचिः॥ २ ॥
वलाकाटिट्टिमा वापि शुक्रपारावताविष ॥
अटीनवक्वाती च शुद्ध्यते नक्तमोजनात् ॥ ३ ॥
वृक्षकाक्कपोतानां सारीतिक्तिर्धातकः ॥
अंतर्जले उमे संध्ये प्राणायामेन शुद्ध्यति॥ ४ ॥
गृथ्रश्येनशशादीनामुळूकस्य चधातकः ॥
अपकाशी दिनं तिष्ठेत्रिकालं मारुताशनः॥ ५ ॥
वरगुलीटिट्टिमानां च कोकिलाखंजरीटके ॥
लाविकारक्तपक्षेषु शुद्ध्यते नक्तमोजनात् ॥ ६ ॥
कारद्धवचकोराणां पिंगलाक्कुररस्य च ॥
भारद्धाजादिकं हत्वाशिवं संपूज्य शुद्ध्यति ॥ ७ ॥
भरेडवाषभासांश्च पारावतकपिंजली ॥
पक्षिणां चैव सर्वेषामहोरात्रमभोजनम् ॥ ८ ॥

कुंज, सारस, इंस, चकवा, कुक्कुट, जालपाद तथा जिन पक्षियों के चरण जुड़े हैं, जिनके हक्की हो इनका मारने वाला एक दिनरातके उपवास करनेसे ही शुद्ध होजाता है ॥२॥ बगली, टटीरी, तोता तथा पारावत, मछली और बगला इनका मारने वाला नक्तभोजन वतके करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥३॥ मेढिया, काक, कब्तर, मैना, तीतर इनका मारने वाला दोनों संध्याओं के समय जलमें स्थित हो कर प्राणायाम करनेसे शुद्ध हो जाता है॥॥ जिस मनुष्यने गिद्ध, वाज, खरगोश तथा उल्ल इन जीवों की हिंसा की हो वह सारे दिन कुछ न खाय, केवल वायु मक्षण करके ही रहे ॥५॥ चटका, मोर, कोकिला, ममोला तथा वटे और लाल पंखवाले पिन्नयों की हिंसा करने वाला मनुष्य नक्त भोजन वतसे शुद्ध होता हैं॥६॥ मुर्गावी, चकोर, चिमगादर, टटीरी, पपीहा इनमें किसीकी भी हिंसा हुई हो तो वह शिव-जीका पूजन करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७॥ मेठंड, नीलकंट, भास और पारावत तथा कपिंजल इन समस्त पिन्नयों में से जिस किसीने एककी भी हिंसा की हो उसकी शुद्धि एक दिन रात निराहार वत करनेसे होती है ॥ ८॥

हत्वा मूषकमार्जारसर्वाजगरहुडुंभान् ॥ कृसरं भोजयेदिमाँह्योहदंडं च दक्षिणाम् ॥ ९ ॥ शिशुमारं तथा गोधां हत्वा कूर्म च शहकम् ॥ वृताकफलभक्षी वाष्यहोरात्रेण शुद्ध्यति ॥ १०॥ चूहा, बिल्ली, सर्प, अजगर तथा जलसर्प इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य सुपात्र बासणको खिचडीका भोजन कराने और छोहदंडकी दक्षिणा देनेसे युद्ध हो जाता है ॥ ९ ॥ शिशुनार गोह, कच्छप और शिल्ल साँप इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य और विंगनके फलको खाने वाला अहोरात्र बत करनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥

वृक्तं बुक्कक्क्षाणां तरक्षणां च घातकः॥
तिल्प्रस्थं द्विजे द्धाद्वायुभक्षो दिनत्रयम्॥ ११॥
गजस्य च तुरंगस्य महिषोष्ट्रिनिपातने॥
प्रायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंध्यमवगाहनम्॥ १२॥
कुरंगं वानरं सिंहं चित्रं व्यावं च घातयन॥
शुद्धचते स त्रिरात्रेण विप्राणां तर्पणेन च॥ १३॥
मृगरोहिद्वराहाणामवेर्वस्तस्य घातकः॥
अफालकृष्टमद्नीयादहोरात्रमुपोष्य सः॥ १४॥

भेडिया, गीदड, रीछ तथा व्यावको मारने वाला सुपात्र त्राह्मणको एक प्रस्थ (१ सेर छ तोले) तिल दे कर तीन दिन तक निर्जल वत करनेसे शुद्ध होता है ॥११॥ हाथी, घोडा, भेंसा तथा ऊंटकी हिंसा करने वाला अहोरात्र वत कर तीनों संध्याओं में स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥१२॥ मृग, वानर, सिंह, चीता और व्याव्यकी हिंसा करने वाला मनुष्य तीन दिन तक उपवास कर सुपात्र वाह्मणोंको भोजन जिमावे ॥१३॥ मृग, रोहित, स्कर, भेड और बकरीकी हिंसा करने वाला अहोरात्र उपवास कर विना हलसे जुते हुए अन्नको खाकर शुद्ध होता है ॥१४॥

पवं चतुष्पदानां च सर्वेषां वनचारिणाम् ॥ अहोरात्रोपितस्तिष्टेच्नपन्वे जातवेदसम् ॥ १५॥

इसी भांति चौपाये और वनचर जन्तुओं की ।ईसा करने वाला गायत्रीका जप करता हुआ अहोरात्र वत करें ॥ १५ ॥

> शिरियं काहकं शूदं स्त्रियं वा यस्तु घातयेत् ॥ भागापत्यद्वयं कृत्वा वृषेकादश दक्षिणा ॥ १६ ॥ वैश्यं वा क्षत्रियं वापि निद्धिं योऽभिघातयेत् ॥ सोऽतिकृच्छ्द्वयं कुर्याद्गोविशदक्षिणां ददेत् ॥ १७ ॥ वैश्यं शृदं कियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम् ॥ हत्वा चांद्रायणं तस्य त्रिशद्वाश्चेव दक्षिणा ॥ १८ ॥ चंडालं हतवान्कश्चिद्वाह्मणो यदि कंचन ॥ मागापत्यं चरेत्कृच्छं गोद्वयं दक्षिणां ददेत् ॥ १९ ॥

जो मनुष्य शिल्पी, कारीगर, जूद तथा स्त्रीको मारता है वह दो प्राजापत्य करके ग्यारह बैलोंका दान करे तब उसकी शुद्धि होती है ॥१६॥ निरपराधी वैदय वा क्षत्रियकी हिंसा करने वाला मनुष्य दो अतिकृष्ट्रज्ञत कर बीस गौ दक्षिणामें देनेसे शुद्ध होता है ॥१७॥ और जो मनुष्य अपने धर्मकी कियामें आसक्त हुए बैदय वा शूदको तथा कुकर्मी ब्राझणको मारता है उसकी शुद्धि चांद्रायण बतके करने और तीस गौवें दान करनेसे होती है ॥१८॥ जिस ब्राह्मणने चांडालकी हिंसा को हो तो वह कृष्ट्र और प्राजापत्य बत कर दो गौवें दिक्ष-णामें दे तब शुद्ध होता है ॥ १९॥

क्षत्रियेणापि वैश्येन शूदेणैवेतरेण च ॥ चंडालस्य वधे पाते कृञ्ज़ाद्धेन विशुद्ध्यति ॥ २० ॥

क्षत्रिय, वैश्य, शृद तथा किसी अन्य जातिने यदि चांडालकी हिंसा की हो तो वह अर्द्धकच्छ्र वत करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २०॥

> चोरः श्वपाकश्चंडालो विषेणाभिहतो यदि ॥ अहोरात्रोषितः स्नात्वा पंचगन्येन शुद्धचिति ॥ २१ ॥

यदि चोरी करने वाले श्वपच या चांडालकी हिंसा ब्राह्मणने की हो तो वह अहोरात्र वत कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ २१ ॥

रवपाकं चापि चंडालं विषः संभाषते यदि ॥ द्विनसंभाषणं कुर्यात्स।वित्रीं च सकुज्जवेत् ॥ २२ ॥ चंडालैः सह सुप्त्वा तु त्रिरात्रमुपवासयेत् ॥ चंडालकपथं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः॥ २३॥ चंडालदर्शने सद्य आदित्यमवलोकयेत् ॥ चंडालस्पर्शने चैव संचेलं सानमाचरेत् ॥ २४॥ चंडाळखातवापीषु पीत्वा सलिलमग्रतः ॥ अज्ञानाचैकनक्तेन त्वहोरात्रेण शुद्रचति ॥ २५ ॥ चंडालभोडं संस्पृश्य पीखा कूपगतं जलम् ॥ गोम्त्रयावकाहारस्त्रिरात्राच्छदिमाप्तुयात् ॥ २६ ॥ चंडालघटसंस्यं तु यत्तोपं पिचते द्विनः ॥ तत्क्षणात्भिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ २७ ॥ यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यति ॥ प्राजापस्य न दातव्यं कृच्छूं **सांतपनं** चरेत् ॥ २८ ॥ चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यमनंतरः ॥ तदर्ध तु चरेदैश्यः पादं शूदस्य दापयेत् ॥ २९ ॥

भांडस्थमंत्यज्ञानां तु जलं द्धि पयः पिवत् ॥ ब्राह्मणः क्षित्रयो वैश्यः शृद्ध्येव प्रमादतः ॥ ३० ॥ ब्रह्मकूचोंपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ शृदस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥ ३१ ॥ भुंकेऽज्ञानाद्विजश्रेष्ठश्रंडालात्रं कथंचन ॥ गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धचित ॥ ३२ ॥ एकेकं प्रासमश्नीयाद्गोमूत्रे यावकस्य च ॥ दशाहं नियमस्थस्य वृतं तत्तु विनिर्दिशेत् ॥ ३३ ॥

यदि श्वपच या चांडालसे बाह्मण वार्तालाप करे तो वह दूसरे ब्राह्मणसे वार्तालाप कर एक वार ही गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २२ ॥ जो मनुष्य चांडालोंके साथ एक स्थान वा एक वृक्षकी छायामें शयन करता है तो उसकी शुद्धि एक दिन रात उपवास करनेसे होती है और जो चांडालके साथ मार्ग चलता है और स्नान करता है वह जितने पग चला हो उतने गायत्री मन्त्रोंका स्मरण करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २३ ॥ चांडालका दर्शन करने वाला सूर्य भगवान्का शीघ्र ही दर्शन कर ले और चांडालको छूने वाला मनुष्य वस्त्रों सहित स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥ २४ ॥ यदि बाह्मण, क्षत्री, वैश्य यह अज्ञान. तासे चांडालकी बनाई हुई बावडीमें जल पी ले तो सारे दिन निराहार रह कर एक दिनमें गुद्ध होजाते हैं।। २५॥ जिस कुएमें चांडालके पात्रका जल गिर गया हो उस कुएके जलको पीनेसे तीन दिन तक गोमूत्र पीवे और जौका भोजन करनेसे शीघ छद्ध होता है; यदि कोई ब्राह्मण विना जाने हुए चांडालके घडेका जल पी लेता है, यदि उसने जल पीकर उसी समय उगल दिया या वमन कर दी है तो वह प्राजापत्य व्रतके करनेसे शुद्धि प्राप्त कर सकता है।। २६।। २७।। परन्तु उस जलको न उगल कर वह जल शरीरमें ही पच जाय तो प्राजायत्य त्रतके करनेसे उसकी दुद्धि नहीं होगी वह सांतपन व्रतके करनेसे दुद्ध होगा ॥२८॥ ब्राह्मण सांतपन वत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य व्रत करे, वैश्य अर्द्धपाजापस्य करे और शूद चौथाई पाजापत्य वतके करनेसे शुद्ध हो जाता है।।२९॥ यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्र यह विना जाने हुए अन्त्यजोंके पात्रका जल,दही, दूध यह पी लें ॥३०॥ तो ब्रह्मकूर्चके उपवास करनेसे उनकी शुद्धि होती है; और शूद्र एक दिन उपवास करनेसे और यथाशक्ति बाह्मणोंको दान देनेसे शुद्ध होता है ॥ ३१॥ जिस ब्राह्मणने अज्ञानतासे चांडारूके यहांका अन भोजन किया हो उसकी छुद्धि दश दिन गोम्त्र और यवका भोजन करनेसे होती है ॥ ३२ ॥ वह पतिदिन दश दिन तक गोमूत्र और यवका एक २ मास भक्षण कर नियम सहित वत करे तब दश दिन में ग्रुद्ध होता है ॥ ३३ ।

अविज्ञातस्तु चंडालो यत्र वेदमिन तिष्ठति ॥
विज्ञाते तूपसंन्यस्य द्विजाः कुर्युरतुग्रहम् ॥ ३४ ॥
सुनिवक्रोद्गतान्धमानगायंतो वेदपारगाः ॥
पतंतसुद्धरेयुस्तं धर्मज्ञाः पापसंकरात् ॥ ३५ ॥
दशा च सर्पिषा चैव क्षीरगोम्त्रयावकम् ॥
सुंजीत सह भृत्येश्व त्रिसंध्यमवगाहनम् ॥ ३६ ॥
व्यहं सुंजीत दशा च व्यहं सुंजीत सर्पिषा ॥
व्यहं क्षीरेण सुंजीत एकैकेन दिनत्रयम् ॥ ३७ ॥
भावदुष्टं न सुंजीत नोव्छिष्टं कृमिदूषितम् ॥
दिभिक्षीरस्य त्रिपल्ठं प्रसंकं पृतस्य तु ॥ ३८ ॥

यदि किसी ब्राह्मणके घर चांडाल विना जाने रह जाय और इसके उपरान्त वह घरवाला उसे निकाल दे तो जिसके घर चांडाल रहा था उस पर ब्राह्मण कृपा करें ॥ ३४ ॥ अर्थात् पारंगत धर्मज्ञ ब्राह्मण सुनियों के मुखसे कहे हुए धर्मों को गा कर उस पतित होते हुए पुरुषका उद्धार करें ॥३५॥ अब उस पतित हुएका प्रायश्चित्त कहते हैं। वह पुरुष अपने कुटुम्ब और सेवकों के साथ दही, घृत और तृधके साथ यवालका भोजन करे और गोमूत्रका पान करे, तथा त्रिकाल में स्नान करने से ग्रुद्ध होता है ॥ ३६ ॥ तीन दिन तक दृशि खाय और तीन दिन तक घृतके साथ भोजन करे और तीन दिन तक दृश्यके साथ भोजन करे हसी भांति एक २ वस्तुसे एक २ दिन भोजन करे ॥ ३० ॥ जिस मनुष्यका अंतः करण दृष्ट हो उसका अल, उच्छिष्ट अल और बो कृमि आदिकोंसे दृष्टित हो गया हो ऐसे अलका भोजन करे, तीन पल दही और दूध और एक पल धृत इस भांति भोजन करे ॥ ३८ ॥

भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोः कांस्यतास्रयोः ॥
जलशौचन वस्त्राणां परित्यागेन मृण्मयम् ॥ ३९ ॥
कुसुंभगुडकार्पासलवणं तेलसर्पिषी ॥
दारे कृत्वा तु धान्यानि दद्यादेश्मनि पावकम् ॥ ४० ॥
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्कुर्याद्वास्रणतर्पणम् ॥
विशतं गा वृषं चैकं दद्याद्विषेषु दक्षिणाम् ॥ ४१ ॥
पुनलेंपनखातेन होमजाप्यन शुद्धचित ॥
आधारेण च विभाणां भूमिदोषो न विद्यते ॥ ४२ ॥

अब जिस स्थानमें चांडाल ने निवास किया हो उस स्थानकी तथा उस स्थानमें स्थित द्रव्योंकी शुद्धि कहते हैं। काँसीके पात्र और ताँबेके पात्रोंकी शुद्धि भस्म द्वारा मांजनेसे ही हो जाती है; और मिट्टीके पात्रोंका त्याग करना उचित है, और वस्लोंको जलसे धो डाले ॥ ६९ ॥ कुसुम, गुड, कपास, छवण, तेल तथा धान्यादिकोंको घरमेंसे बाहर निकाल कर घरमें अग्नि लगा दे; अर्थात् घरकी सम्पूर्ण मूमिको अग्निसे तपावे ॥ ४० ॥ इसके उपरान्त घरको गोमयादिसे शुद्ध करके आप पूर्वों क न्नतोंसे शुद्ध हो उस घरमें सुपात्र न्नाझणोंको मोजन करावे; पीछे तीनसो गो और एक बैल उनको दक्षिणामें दे ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त उस घरको लीप पोत कर उसमें इवन करे तब उस पृथ्वीकी शुद्धि होती है, न्नाझणोंके आधारसे मूमिदोष नहीं होता, अर्थात् लिपी हुई पृथ्वीके ऊपर न्नाझण बैठ जाय तो वह पृथ्वी अशुद्ध नहीं रहती; अन्य जातिके बैठनेसे पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है, इस कारण उसे फिर शुद्ध करना उचित है ॥ ४२ ॥

चंडालैः सह संपर्क मास मासाईमेव वा ॥ गोमूत्रयावकाहारो मासाँद्धेन विशुद्धचति ॥ ४३॥

यदि चांडालके साथ एक महीने या एक पक्ष तक संसर्ग रहा हो तो पंद्रह दिन तक गोम्त्र पान करे और यवका भोजन करनेसे उसकी शुद्धि होती है।। ४३॥

> रजकी चर्मकारी च लुन्धकी वेणुजीविनी ॥ चातुर्वर्ण्यस्य तु गृहे त्विवज्ञातानुतिष्ठति ॥ ४४ ॥ ज्ञात्वा तु निष्कृतिं कुर्यात्प्वोक्तस्याईमव तु ॥ गृहदाहं न कुर्यात क्षेषं सर्वं च कारयेत् ॥ ४५ ॥

यदि बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रूद्रके धरमें धोवन, चमारी, लुड्धकी अथवा बांसका कार्य करनेवाली अज्ञानतासे रह जाय ॥ ४४ ॥ तो जाननेके उपरान्त जो प्रायश्चित्त चांडा- ककी स्थिति करने पर पहले कह आये हैं उससे आधा प्रायश्चित्त करे, सारा कार्य केरें केवल गृहदाह न करे ॥ ४५ ॥

गृहस्याभ्यंतरं गच्छेच्चंडालो यदि कस्पचित्॥ तमागाराद्विनिःसार्य मृद्धांडं तु विसर्जयेत्॥ ४६॥ रसपूर्णं तु मृद्धांडं न त्यजेतु कदाचन॥ गोमेयन तु संभिश्जेलेलैः प्रोक्षेद्गृहं तथा॥४७॥

यदि किसीके घरमें चांडाल चला जाय तो उसे घरसे बाहर निकाल कर मिट्टीके पात्रोंको याग दे ॥ ४६ ॥ जिन मिट्टीके पात्रों में घृतादि रस भरा हो उनको न त्यागे, इसके ऊपर गौबरसे घरको लीव डाले ॥ ४७ ॥

ब्राह्मणस्य वणद्वारे प्रयशोणितसंभवे ॥ कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चितं कथं भवेत् ॥ ४८ ॥ गतां मूत्रपुरीषेण द्धिक्षीरेण सर्पिषा ॥ व्यहं स्नात्वा च पीत्वा च कृमिद्षः शुचिभवेत् ॥ ४९ ॥ स्पृतिः ११]

क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पंच माषाम्प्रदाय तु ॥ गोद्क्षिणां तु वैदयस्पाच्युपवासं विनिर्दिशेत् ज्ञूदाणां नोपवासः स्याच्छूदो दोनेन शुद्धचित ॥ ५० ॥

(पदन) यदि बाझणके बणमें पीव और रुधिर हो कर उसमें कृमि हो जायँ तो उसका प्रायदिक्त क्या है ! ॥ ४८ ॥ (उत्तर) जिस बाझणको बणमें कृमि हों वह गौके मूब, गोबर, दही, दूध और वृतमें तीन दिन तक स्नान करे और इन्हीं पांचों वस्तुओं को मिला कर पीनेसे छुद्ध हो जाता है ॥ ४९ ॥ क्षत्रियके बणमें यदि कृमि पड गये हों तो सुपात्र बाझणको पांच मासे सुवर्ण दान दे तथा वैश्य गोदान और उपवास करनेसे छुद्ध होता है, शूदको उपवास करनेकी आज्ञा नहीं है उसकी शुद्धि केवल दान देनेसे ही हो जाती है ॥ ५० ॥

अन्छिद्रमिति यहावयं वदंति क्षितिदेवताः ॥ प्रणम्य शिरमा प्राह्ममिष्टोमफलं हि तत् ॥ ५१ ॥ जपन्छिदं तपश्छिदं यन्छिदं यज्ञकर्मणि ॥ सर्व भवति निश्छिदं ब्राह्मणैरुपपादितम् ॥ ५२ ॥

जब ब्राह्मण '' अच्छिद्रमस्तु '' यह वचन उचारण करे तब मस्तक नवाय प्रणाम कर उस वचनको प्रहण करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है ॥ ५१॥ यद्यपि किसी जपमें छिद्र हो अथवा तपमें छिद्र हो अथवा जो कुछ यज्ञकर्ममें छिद्र हो तथापि यदि ब्राह्मण उसे '' अच्छिद्रमस्तु '' ऐसा कह दे तो वह सम्पूर्ण कर्म निश्छिद्र हो जाते हैं ॥ ५२॥

व्याधिव्यसनिनि श्रोते द्वार्भक्षे हामेर तथा ॥ उपवासो व्रतं होमा द्विजसंपादितानि वा ॥ ५३॥ अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः सर्वे कुर्वत्यनुग्रहम् ॥ सर्वान्कामानवामोति द्विजसंपादितैरिह ॥ ५४॥

यदि व्याधि, व्यसन, धकावट तथा दुर्भिक्ष या किसीका भय हो अतः जो ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उपवास, बत तथा हवन इत्यादिक किये जायँ और वह विधिसहित न हो सकें तो समस्त ब्राह्मण उपवास करने वालेके ऊपर अनुग्रह कर प्रसन्न हों ''अच्छिद्रमस्तु'' ऐसा वचन कह दें तो उन उपवासादिकोंसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ५३ ॥५४॥

दुर्वेळेऽनुग्रहः प्रोक्तस्तथा वै बालवृद्धयोः ॥ तताऽन्यथा भवेदोषस्तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः ॥५५॥ स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा ॥ कुर्वत्यनुप्रहं ये तु तत्पापं तेषु गण्छति ॥ ५६॥ दुर्बल तथा बालक और वृद्धके ऊपर कृपा करनी योग्य है, इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषके वत होन आदिकमें कृपा करनेसे दोव होता है॥ ५५॥ स्नेह, लोभ अथवा भय तथा अज्ञानसे जो मनुष्य अनुग्रह करते हैं वह पाप उन्हींको होता है॥ ५६॥

शरीरस्यात्यये प्राप्ते वदंति नियमं तु ये ॥

महत्कार्योपरोधेन नास्वस्थस्य कदाचन ॥ ५७ ॥
स्वस्थस्य मूढाः कुर्वति वदंति नियमं तु ये ॥

ते तस्य विश्वकर्तारः पतंति नरकेऽशुचौ ॥ ५८ ॥

अन शरीरका नाश प्राप्त होने पर जो नियम कहते हैं, महत्कार्यके अनुरोधने अस्वस्थकों भी नियम कहते हैं ॥ ५७ ॥ और जो मंदबुद्धि पुरुष स्वस्थोंके निमित्त नियमका उपदेश नहीं करते तथा जो मनुष्य उनके प्रायश्चित्तमें विष्न करते हैं वे अशुचिनामक नरक में जाते हैं॥५८॥

स्वयमेव व्रतं कृत्वा बाह्मणं योऽवमन्यते ॥ वृथा तस्योपवासः स्यान्त्र स पुण्येन युज्यते ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य ब्राह्मणकी विना आज्ञा लिये स्वयं ही प्रायध्यितके निमित्त व्रत करते हैं उनका वह व्रत निष्फल हो जाता है, उनको व्रत करनेका पुण्य नहीं होता ॥ ५९ ॥

> स एव नियमो बाह्यो यमकोऽपि वदे।ह्विजः ॥ कुर्याद्वाक्यं दिजानां तु हान्यथा सूणहा भवेत् ॥ ६० ॥

एक ब्राह्मण भी जिस नियमके करनेके लिये आज्ञा दे दे तो वह नियम करना योग्य है; जो इनका बचन उल्लंघन करता है उसको भ्रूणहिंसाका पाप होता है।। ६०॥

बाह्मणा जंगमं तीर्थं तीर्थभूता हि साधवः ॥
तेषां वाक्योदेकेनैव शुद्धयंति मिलना जनाः ॥ ६१ ॥
बाह्मणा यानि भाषंते मन्यंते तानि देवताः ॥
सर्वदेवमयो विभो न तहचनमन्यथा ॥ ६२ ॥
उपवासो वृतं चैव स्नानं तीर्थं जपस्तयः ॥
विभैः संपादितं यस्य संपूर्णं तस्य तस्फलम् ॥ ६३ ॥

ब्राह्मण जंगमतीर्थस्वरूप हैं और साधु भी तीर्थस्वरूप हैं, पापी पुरुष उन ब्राह्मणों के वचनरूपी जरूसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ उत्तम ब्राह्मणों के वचनको देवता भी मानते हैं, वेदाभ्यासी सदाचार युक्त ब्राह्मण सर्वदेवमय हैं, उनका वचन निष्फल नहीं होता ॥ ६२ ॥ ब्राह्मण जिसके उपवास ब्रत तथा स्नान, तीर्थ अथवा जप, तप आदिको यह संपन्न हो जाय इस भांति कह दें उन उपवासादिक करनेवालेको पूर्ण जाय फल प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥

अन्नाचे कीटसंयुक्ते माक्षेकाकेशदूषिते ॥ तदंतरा स्पृशेचापस्तदन्नं भस्मना स्पृशेत्॥ ६४ ॥

कृमि और मक्खी आदिसे जो अन्न दृषित हो जाय या जिसमें बाल पड जायँ तो जरूसे हाथ थो डाले और अन्न पर किंचित्मात्र ही भस्म डाल दे तब शुद्धि हो जाती है ॥ ६४॥

> भुंजानश्चेव यो विषः पादं हस्तेन संस्पृशेत् ॥ स्वमुन्छिष्टमस्रो भुंके यो भुंके भुक्तभाजने ॥ ६५ ॥

जो ब्राह्मण भोजन करते समयमें अपने पैरोंको छुए तो और उच्छिष्ट पात्रमें जो भोजन करता है वह अपने उच्छिष्टको खाता है ॥ ६५॥

> पादुकास्थो न भुंजाति पयकस्थः स्थितोऽपि वा ॥ श्वानचण्डालहक्चैव भोजनं परिवर्जयेत ॥ ६६ ॥

खडाऊ पहन कर या पलँग पर बैठ कर भोजन न करे, कुत्ते और चांडालको देखता हुआ भोजन न करे॥ ६६॥

> यदत्रं प्रतिषिद्धं स्यादन्नशुद्धिस्तथैव च ॥ यथा पराशरेणोक्तं तथैवाहं वदामि वः ॥ ६७॥

जो अन्न निषिद्ध है उसकी शुद्धि जिस भांति पराशरजीने कही है उसी भांति मैं तुमसे कहता हूं ॥ ६७ ॥

शृतं द्रांणाढकस्यात्रं काकश्वानोपघातितम् ॥
केनदं शुद्धचते चेति ब्राह्मणेभ्यो निवेद्येत् ॥ ६८ ॥
काकश्वानावलीढं तु द्रोणात्रं न परित्यंजेत् ॥
वेदवेदांगविद्धिप्रैर्धमशास्त्रानुपालकैः ॥ ६९ ॥
प्रस्था द्रात्रिंशर्विर्मशास्त्रानुपालकैः ॥ ६९ ॥
प्रस्था द्रात्रिंशर्विर्द्धाणः समृतो विषस्य आढकः ॥
ततो द्रोणाऽडकस्यात्रं श्रुतिसमृतिविद्दो विदुः ॥ ७० ॥
काकश्वानावलीढं तु गवाचातं खरेण वा ॥
स्वल्पमत्रं स्यजेद्धिमः शुद्धिद्दांणाढके भवेत् ॥ ७१॥
अन्नस्योद्धत्य तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत् ॥
स्वणोदकमभ्युक्ष्य दुताशेनैव तापयेत् ॥ ७२ ॥
दुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च ॥
विषाणां ब्रह्मधोषेण भोज्यं भवति तस्क्षणात् ॥ ७३ ॥

दोणकी बरावर अन और आढक भर शृत (पकाये हुए) अन्नको यदि काक, श्वान दूषित कर जाय तो उस अन्नको ब्राह्मणोंके आगे धर उनसे पूछे कि इसकी शुद्धि किस भांति होगी ॥ ६८॥ फिर जिस भांति वह बतलावें उसी भांति कर ले और उस अन्नको न पैंके, वेद वेदांगके जानने वाले और धर्मशास्त्रके अनुकूल जो ब्राह्मण आचरण करते हैं, उनका कथन है कि, बत्तीस प्रस्थका एक द्रोण होता है और बत्तीस प्रस्थका एक आढक कहता है इस भांति द्रोण और आढक अन्नको श्रुति और स्मृतिके ज्ञाता ही जानते हैं ॥६९॥७०॥ द्रोण और आढक भर अन्नको यदि कोवे और कुत्तेने चाटा हो या गो या गधेने सूंघ लिया हो तो उसकी श्रुद्धि उसमेंसे किंचित् अन्नके निकालनेसे ही हो जाती है ॥ ७१ ॥ जितने अन्नमें उनकी राल टपकी है उतने अन्नको निकाल कर श्रेषको सुवर्णके जलसे छिडक कर अग्निमें तपावे ॥ ७२ ॥ कारण कि अग्निमें तपाने और सुवर्णका जल छिडकनेसे तथा ब्राह्मणोंके वेदमंत्र पढनेसे वह अन्न खानेके योग्य हो जाता है ॥ ७३ ॥

स्निही वा गोरसो वापि तत्र शुद्धिः कथं भवेत् ॥७४॥ अत्रं परित्यजेत्तत्र स्नहस्योत्पर्वनन च ॥ अनलज्वालया शुद्धिगोरसस्य विधीयते ॥ ७५ ॥ इति पराशरीये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( १३न ) स्नेह ( मृत आदि ), गोरस अल ( दुम्घ आदि ) यदि अशुद्ध हो जाँय तो इनकी शुद्धि किस मांति होती है ! (उत्तर) उनमें से घोडासा अलग निकाल कर स्नेहादिकको उछाल कर शुद्ध कर ले और गोरसकी अग्नि में तह करनेसे शुद्धि हो जाती है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

इति श्रीपराद्यारीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां षष्ठांऽध्यायः ॥ ६ ॥

### सप्तमोऽध्यायः ७.

अथातो द्रव्यशुद्धिस्तु पराशरचचो यथा ॥ दारवाणां सुपात्राणां तस्क्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १ ॥

इसके उपरान्त अब पराशरजीके वचनके अनुसार द्रव्योंकी शुद्धिका विधान कहते हैं, काठके बनाये हुए पात्रोंको छील डालनेसे उनकी शुद्धि हो जाती है ॥ १ ॥

मार्जनायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ चमसानां प्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन च ॥ २ ॥ चरूणां सुक्सुवाणां च शुद्धिरूष्णेन वारिणा ॥ अस्मना शुद्धवते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुद्धचति ॥ ३॥

यज्ञके कर्ममें यज्ञपात्रोंकी केवल हाथके मांजनेसे ही शुद्धि हो जाती है; तथा चमस और ब्रह्के पात्रोंकी शुद्धि जलसे घोनेपर हो जाती है।। २॥ चरु, खुक् और खुवेकी शुद्धि केवल गरम जलसे ही हो जाती है, काँसीके पात्र भरमसे और तांबेके पात्र खटाईसे पवित्र हो जाते हैं।। ३॥

रजसा शुद्धचते नारी विकलं या न गच्छति ॥ नदी वेगन शुद्धचेत लेपो यदि न हर्यते ॥ ४ ॥

जो स्त्री नीचजातिके साथ संगति न करे तो वह ऋतुमती होनेपर शुद्ध हो जाती है यदि नदीमें कोई अशुद्ध वस्तु न दीखती हो तो वह प्रवाहसे पवित्र हो जाती है ॥ ४॥

> वापीकूपतडागेषु दूषितेषु कथंचन ॥ उद्भत्य वै क्वंभशतं पश्चगव्येन शुद्धचति ॥ ५ ॥

वापी, कूप, तहागादि यदि किसी भांति अशुद्ध हो गये हों, तो उनमेंसे सौ घडे जल निकाल कर उनमें पंचगव्यके डालनेसे उनकी शुद्धि हो जाती है ॥ ५॥

अष्टवर्षा भवेद्गीरी नववर्षा तु रोहिणी ॥
दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ ६ ॥
प्राप्त तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति ॥
मासि मासि रजस्तस्याः पिबन्ति पितरोऽनिशम् ॥ ७ ॥
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो धाता तथैव च ॥
त्रयस्ते नरकं योति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम् ॥ ८ ॥
यस्तां समुद्रहेल्कन्यां ब्वाह्मणो मदमोहितः ॥
असंभाष्यो द्यपोक्तयः स विप्रो वृष्कीपतिः ॥ ९ ॥
यः करोत्यकरात्रेण वृष्कीसेवनं द्विजः ॥
स भैक्ष्यभुग्जपित्रत्यं त्रिभिवंषैं(विशुद्ध्यति ॥ १० ॥

आठ वर्षकी कन्याको गौरी और नौ वर्षकी कन्याको रोहिणी कहते हैं और दशवर्षकी कन्या कन्या कि कहाती है, उसके उपरान्त रजस्वला हो जाती है।। ६ ॥ कन्याके बारह वर्ष होने पर यदि कन्याका दान न किया जाय तो उस मनुष्यके पितर प्रत्येक महीनेमें उसके रजका पान करते हैं ॥ ७ ॥ कन्याको (जिसका विवाह न हुआ हो) रजस्वला डई देखकर माता, पिता और बडा माई यह तीनों नरकको जाते हैं ॥ ८ ॥ जो बाह्मण अज्ञान्तासे मोहित होकर उस कन्याके साथ विवाह करता है वह वृष्यलीपित कहाता है, उससे संभाषण करना उचित नहीं और पंक्तिसे बाहर कर देना योग्य है ॥ ९ ॥ जो बाह्मण एक रात्रि भी वृष्यलीका सेवन करता है वह तीन वर्ष तक भिक्षानका भोजन करता हुआ गायत्री मन्त्रके जपनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥

अस्तंगते यदा सूर्वे चांडालं पतितं स्त्रियः ॥ सूतिकां म्पृशते चैव कथं शुद्धिर्विधायते ॥ ११ ॥ जातवेदं सुवर्ण च सोममार्ग विलोक्य च ॥ ब्राह्मणानुमतश्चेव स्नानं कृत्वा विश्रद्धचित ॥ १२ ॥ (परन) स्र्येके अस्त होने पर जो ब्राह्मण चंडाल यपितत मनुष्य अथवास्तिका स्वीका स्पर्श कर ले उसकी शुद्धि किसप्रकार होगी ॥ ११ ॥ (उत्तर) ब्राह्मणकी आज्ञासे स्नानके उपरान्त अग्नि, सुवर्ण और चन्द्रमाका दर्शन करे, यदि उस समय चन्द्रमा उद्य न हुआ हो तो जिस दिशामें चन्द्रमा हो उसी दिशाका दर्शन कर ले तब शुद्ध होता है ॥ १२ ॥

रपृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणीं तथा ॥ तावित्रिष्टिविगहारा त्रिरात्रेणैव शुद्धचित ॥ १३ ॥ स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रियां तथा ॥ अर्द्धकुन्छं चरेत्पूर्वा पादमेकं त्वनन्तरा ॥ १४ ॥ स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वैश्यजां तथा ॥ पादहीनं चरेत्पूर्वा पादमकमनंतरा ॥ १५ ॥ स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शृद्धजां तथा ॥ कुन्छ्रेण शुद्धचते पूर्वा शुद्धा दानेन शुद्धचित ॥ १६ ॥

यदि दो ब्राह्मणी रजस्वला होकर परस्परमें स्पर्श करलें तो पत्थेक स्त्री तीन २ दिन वत करे तब शुद्ध होगी ॥ १३ ॥ यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिया यह दोनों रजस्वला होकर परस्परमें स्पर्श कर लें तो ब्राह्मणी अद्वेकुळू करें और क्षत्रिया चौथाई कुच्छू करनेसे शुद्ध होती है ॥ १४ ॥ यदि ब्राह्मणी और वैश्यकी स्त्री इन दोनोंके ऋतुमती होनेपर आपसमें एक दूसरीका स्पर्श कर ले, तो ब्राह्मणी पादीन (पौन) कुच्छू वत करनेसे शुद्ध होती है ॥ १५ ॥ यदि ब्राह्मणी और शुद्धकी पुत्री रजस्वला होकर परस्परमें एक दूसरेका स्पर्श करले तो ब्राह्मणी पूर्ण कुच्छू वत करनेसे शुद्ध होती है और शूद्धकी पुत्री दान करनेसे ही शुद्ध हो जाती है ॥ १६ ॥

स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहिन शुद्धचित ॥ कुर्याद्दजोनिवृत्तौ तु दैविपित्रयादिकर्म च ॥ १७ ॥

यद्यपि रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्ध होती है परन्तु रजकी निवृत्ति होने-पर ही देवकर्म तथा पिनृकर्म कर सकती है ॥ १७॥

रोगेण यदनः स्त्रीणामन्वहं तु प्रवर्तते ॥ नागुचिः सा ततस्तेन तत्स्याद्वैकारिकं मलम् ॥ १८॥

जिस स्त्रीको रोगके कारण प्रतिदिन रजःसाव हो वह स्त्री उस रजसे अशुद्ध नहीं होती, कारण कि यह रज स्वामाविक नहीं है ॥ १८ ॥

> साध्वाचारा न ताबत्स्याद्रजो यावत्प्रवर्त्तते ॥ रजानिवृत्तौ गम्या स्त्री गृहकर्माणि चैव हि ॥ १९ ॥

जबतक स्त्रीको रजकी प्रवृत्ति रहती है तबतक उसका अधिकार सत्कर्ममें नहीं है, और पतिके साथ सहवास करने योग्य और घरके कामकाज करने योग्य भी नहीं होती ॥ १९ ॥

प्रथमेऽहानि चंडाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी ॥

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहानि शुद्धचिति ॥ २०॥

स्त्री रजस्वला होने पर पहले दिन चांडाली और दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी, तीसरे दिन धोबिनके समान होती है और चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्ध होती है॥ २०॥

आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः ॥ विकास विकास

पुरुष अथवा स्त्री रोगी हो जाय और उसी अवस्थामें उसकी स्नानकी आवश्यकता हो तो निरोग मनुष्य क्रमानुसार दश वार स्नान करके उस रोगीको स्पर्श कर हे तब वह रोगयुक्त पुरुष अथवा स्त्री शुद्ध हो जाते हैं॥ २१॥

उच्छिष्टोन्छिष्टसंस्पृष्टः शुना श्रूद्रेण वा पुनः ॥ उपोष्य रजनीमेकां पश्चगन्येन शुद्धश्चति ॥ २२ ॥

स्वयम् उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि किसी अन्य सजातीय उच्छिष्टका स्पर्श करे अथवा राद्र रवानका स्पर्श कर ले तो वह एक रात्रि उपवास कर पीछे पंचगव्य पीनेसे शुद्ध होता है ॥ २२ ॥

> अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्पर्शे स्नानं विधीयते ॥ तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ २३ ॥

अनुच्छिष्ट शूद्रके स्पर्श हो जानेसे बाह्मणको स्नान करना उचित है, यदि कोई उच्छिष्ट शूद्र स्पर्श कर हे तो प्रजापत्य वत करे ॥ २३ ॥

भस्मना शुद्धचते कांस्यं सुरया यत्र लिप्यते ॥ सुरामात्रेण संस्पृष्टं शुद्धचतेऽग्न्युपलेपनैः ॥ २४ ॥ गवाबातानि कांस्यानि श्वकाकोपहतानि च ॥ शुद्धचांति दशभिःक्षारैः शूद्धोिः छष्टानि योनि च ॥ २५ ॥ गंडूषं पादशौचं च कृत्वा वे कांस्यभाजने ॥ पण्मासान्भुवि निक्षिप्य उद्घत्य पुनराहरेत् ॥ २६ ॥

जिस कांसीके पात्रमें सुराका स्पर्श न हुआ हो वह भरमसे मार्जन करने पर शुद्ध हो जाता है और जिसमें मदिराका स्पर्श हो गया है वह वारंवार अग्निमें डालकर माजनेसे ही शुद्ध हो जाता है ॥ २४ ॥ गौके सुंघे हुए, कांकके चींच लगाये हुए, कुतेके चाटे हुए तथा शुद्ध उच्छिष्ट कांसीके पात्र दश वार खटाई आदि क्षार पदार्थसे रगड कर धोवे तब उनकी शुद्ध हो जाती है ॥ २५ ॥ यदि कांसीके पात्रमें किसीने कुछा कर दिया हो अथवा पैर धो

दिया हो तो उस पात्रको छे महीने तक पृथ्वीमें गाड दे इसके पीछे उलाड कर व्यवहारमें लावे ॥ २६॥

> आयसेष्वायसानां च सीसस्यामौ विशोधनम् ॥ दंतमस्थि तथा शृंगं रीप्यं सोवर्णभाजनम् ॥ २७ ॥ मणिपात्राणि शेखश्चेत्येतान्प्रक्षाळयेष्ठज्ञेः ॥ पाषाणे तुपुनर्घर्षे एषा शुद्धिरुदाहृता ॥ २८ ॥

लोहेके पात्रको और श्रीशेके पात्रको तपानेसे तथा दांत, अस्थि, सींग, चांदी और सुवर्णका पात्र ॥ २७ ॥ मिण, रानोंके पात्र और शंखको जलसे घो लेने पर उनकी श्रुद्धि हो जाती है और पाथरके पात्रको जलसे घोनेके उपरान्त मांज डालना और घर्षण करना भी उचित है तब उसकी शुद्धि होती हैं ॥ २८ ॥

मृत्मये दहनाच्छुद्धिर्धान्यानां मार्जनादिपि ॥ वेणुवल्कळचीराणां क्षीमकार्पासवाससाम् ॥ २९॥ और्णनेत्रपटानां च प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३०॥

मट्टीके पात्रकी शुद्धि जलानेसे होती है; और धान्योंको भलीभांति मल कर धोवे तम शुद्ध हो जाते है वांस, वल्कल, फटे वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र ॥ २९ ॥ ऊनी वस्त्र, (सनके नेत्रपट वस्त्र) ये घोनेसे ही शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३० ।

> मुजोपस्करभूर्पाणां शणस्य फलचर्मणाम् ॥ तृणकाष्ठस्य रज्जूनामुदकाभ्यक्षणं मतम् ॥ ३१॥

मूँज, उपस्कर, शूर्प, (लाज) सन, फल, चर्म, तृण, काठ, रस्सी इनकी शुद्धि केवल जल छिडकनेसे ही हो जाती है।। ३१॥

> तूलिकाद्यपथानानि रक्तवस्त्रादिकानि च ॥ शोषयित्वार्कतापेन प्रोक्षणाच्छुद्धतामियुः ॥ ३२ ॥

तोसक, तिकया, शय्या, लाल वस्त्र, इन्हें धूपमें सुखाकर जल छिडकनेसे इनकी शुद्धि हो जाती है ॥ ३२॥

मार्जारमक्षिकाकीटपतंगकृमिदर्दुशः ॥ भध्यामेध्यं स्पृशंतो ये नोच्छिष्टं मनुरव्रवीत् ॥ ३६ ॥

बिडाल, मक्ली, कीट, पतंग, कीडे, मैडक यह सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओंका स्पर्श करते रहते हैं, इस कारण इनके स्पर्शसे कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती यह मनुजीका वचन है ॥३३॥

> महीं स्वृद्धा गतं तोयं याश्चाप्यन्योन्यविष्रुषः ॥ भुक्तोच्छिष्टं तथा स्नहं नोष्ट्छिष्टं मनुरत्नवीत् ॥ ३४ ॥

जो जल पृथ्वीको स्पर्श करके अन्यत्र जलमें मिल गया है और जो एकसे उछलकर दूसरेके ऊपर छीटें गई हैं. यदि भुक्तोच्छिष्ट हो तो भी अपवित्र नहीं होता, इसी भांति भुक्तोच्छिष्ट तेल भी अशुद्ध नहीं होता, यह मनुजीका मत है।। ३४॥

तांबूलेक्षुफलान्येव भुक्ते खहानुलेपने ॥ मधुपकें च सोमे च नोन्छिष्टं धर्मतो विदुः ॥ ३५ ॥

वांब्ल, इक्षु, फल, तेल, अनुलेपन, मधुपर्क तथा सोमरस इनमें उच्छिष्टता नहीं होती यह मनुजीका कथन है ॥ ३५॥

> रध्याकर्दमतोयानि नावः पंथास्तृणानि च ॥ मारुताकींण शुद्धचंति पकेष्टकचितानि च ॥ ३६ ॥

मार्गकी कीच और जल, नाव, मार्ग, तृण तथा पक्की ईटोंकी चिनाई वह सब वायु और सूर्यके संयोगसे शुद्ध हो जाते हैं।। ३६॥

अदुष्टा संतता धारा वातोद्ध्ताश्च रेणवः॥ स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यंति कदाचन॥ ३७॥

पवनसे उड़ी हुई धूरि और चारों ओर फैन्नी हुई निर्मल धारा, बृद्ध, स्त्री और बालक यह कदापि दूषित नहीं होते ॥ ३७ ॥

> क्षुते निष्ठीवने चैव दंतोच्छिष्टे तथानृते ॥ पतितानां च संभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥ ३८ ॥

छीकने पर, शूकने पर, दातोंसे किसी अंगके उच्छिष्ट हो जाने पर, मिथ्या बोलने पर या पतितोंके साथ सम्भाषण करने पर अपने दहिने कानका स्पर्श करे ॥ ३८॥

> अत्रिरापश्च वेदाश्च सोमसूर्यानिलास्तथा ॥ एते सर्वेऽपि विप्राणां श्रोत्रे तिष्ठंति दक्षिणे ॥ ३९ ॥ प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा ॥ विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सान्निध्यं मनुरत्नवीत् ॥ ४० ॥

कारण कि अग्नि, जल, वेद, चन्द्रमा, सूर्य, पवन यह सब बाहाणों के दिहने कानमें निवास करते हैं ॥ ३९ ॥ प्रभास आदि तीर्थ और गंगा इत्यादि निद्यें यह ब्राह्मणों के दिहने कानमें स्थिति करती हैं, यह वचन मनुजीका है ॥ ४० ॥

देशमंगे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वि ॥
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धमं समावरेत् ॥ ४१ ॥
येन केन च धर्मेण मृदुना दारुणेन वा ॥
उद्धरेदीनमात्मानं समर्थो धर्ममावरेत् ॥ ४२ ॥
आपत्काले तु निस्तीणं शौचाचारं न चिंतयेत् ॥

शुद्धि समुद्धरस्पश्चात्स्वस्थो धर्म समाचरेत् ॥ ४३ ॥ इति पराशरीये धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

देशका नाश होनेके समय, परदेशमें रोगयुक्त होने पर और आपत्तियोंके आने पर पहले सब प्रकारसे अपने शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसके उपरान्त धर्माचरण करे ॥ ४१ ॥ अपने ऊपर निपत्ति आने पर कोमल वा कठोर वा जिस किसी उपायसे हो सके अपने दीन आत्माका उद्धार करे; इसके पीछे सामर्थ्ययुक्त होकर धर्मका अनुष्ठान करे ॥ ४२ ॥ आप जिकाल उपस्थित होनेपर शोचाचारका विचार न करे, पहले अपना उद्धार करे, इसके पीछे स्वस्थ होकर धर्माचरण करे ॥ ४३ ॥

इति पराशरीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## अष्टमोऽध्यायः ८.

गवां बंधनयोक्रेषु अवेन्मृरयुरकामतः॥ अकामकृतपापस्य प्रायश्चितं कथं अवेत् ॥ १॥ वेदवेदांगविदुषां धर्मशास्त्रं विजानताम् ॥ स्वकर्मरतविप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत् ॥ २ ॥

( प्रश्न ) यदि कोई गी खूँटेमें वँधी हुई अकामतः मृत्युको पास हो जाय तो उस अकाम-कृत पापका पायश्चित्त किस भांति होना उचित है ? ॥ १ ॥ ( उत्तर ) वेद वेदांगके जान-नेवाले, धर्मशास्त्रके पारदर्शी और सर्वदा अपने कर्तव्य कर्ममें निरत ऐसे ब्राह्मणोंसे वह पापी पुरुष अपना पाप निवेदन कर दे ॥ २ ॥

अत ऊर्ध्व प्रवश्यामि उपस्थानस्य छक्षणम् ॥
उपस्थितो हि न्यापेन व्रतादेशं समहिति ॥ ३ ॥
सद्यो निःसंशये पापे न भुंजीतानुपस्थितः ॥
भुंजानो वर्द्धयेत्पापं पर्षद्यत्र न विद्यते ॥ ४ ॥
संशये तु न भोक्तव्यं यावत्कार्यविनिश्चयः ॥
प्रमादस्तु न कर्तव्यो यथैवासंशयस्तथा ॥ ५ ॥
कृत्वा पापं न गूहेत गूद्धमानं विवर्द्धते ॥
स्वरुपं षाथ प्रभूतं वा धर्मविद्ध्यो निवेदयेत् ॥ ६ ॥
तेथि पापकृतां वैद्या हंतारश्चेव पाप्मनाम् ॥
व्याधितस्य यथा वैद्या बुद्धमंतो रुजापहाः ॥ ७ ॥

उस पापीको किस अवस्थासे उन ब्राह्मणोंके पास जाना होगा सो कहते हैं, न्यायमार्गसे अपने पास आये हुए उस पापीको ब्राह्मण व्रत करनेकी आज्ञा दें॥ ३॥ यदि निश्चय ही पाप किया है यह विदित होजाय तो उस पापको धर्मज्ञ ब्राह्मणोंके अर्थ निवेदन किये विना मौजन न करे; यदि विना परिषद्के निकट गये भोजन कर ले तो पापकी बृद्धि होती है॥४॥ यदि पाप करनेमें सन्देह हो जाय तो उसका निश्चय विना हुए भोजन न करे और जब तक उसका निश्चय न हो जाय तब तक असावधान भी रहना उचित नहीं।। ५ ।। किये हुए पापको कभी न छिपावे, कारण कि छिपानेसे पापकी बृद्धि होती है, पाप थोडा हो चाहे बहुत हो उसे धर्मके जानने वाले ब्राह्मणोंके आगे निवेदन कर दे ॥ ६ ॥ कारण कि उसके पापोंको जान कर जिस भांति बुद्धिमान् वैद्य रोगीकी पीडाको दूर करता है उसी प्रकार ब्राह्मण उसके पापको नष्ट कर देनेका उपाय कह देंगे ॥ ७ ॥

प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने हीमान्सत्यपरायणः ॥ मुहुरार्जवसंपन्नः शुद्धिं गच्छेत मानवः ॥ ८ ॥ सचैलं वाग्यतः स्नात्वा क्किन्नवासाः समाहितः ॥ क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ततः पर्षद्मावजेत् ॥ ९ ॥ उपस्थाय ततः शीव्रमार्तिमान्धराणं वजेत् ॥ गात्रेश्च शिरसा चैव न च किंचिदुदाहरेत् ॥ १० ॥

( इस भांति परिषद्की आज्ञानुसार ) पापका प्रायश्चित्त करने पर लज्जाशील,सत्यपरायण, सरलस्वभाव पुरुष शीव्र ही शुद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो पापक संसर्ग होते ही मौन धारण कर वस्त्रोंसहित स्नान करे और गीले वस्त्रोंको पहरे हुए ही साव-धानीसे परिषद्के निकट जाय ॥ ९ ॥ पापी इस भांति शीव्रताके साथ परिषद्के समीप जाकर विनयपूर्वक साष्टांग प्रणाम करे और कुछ न बोले ॥ १० ॥

सावित्र्याश्चापि गायत्र्याः संघ्योपास्त्यभिकार्थयोः ॥ अज्ञानात्कृषिकर्तारो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥ ११ ॥ अव्रतानाममंत्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ॥ सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ १२ ॥ यद्दंति तमोम्नुढा मूर्का धर्ममतद्विदः ॥ तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वकृनधिगच्छाति ॥ १३ ॥ अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति यः ॥ प्रायश्चित्ती भवेत्पूतः किल्बिषं पर्षदि ब्रजेत् ॥ १४ ॥

जो ब्राह्मण वेद और गायत्रीको नहीं जानते और सन्ध्योपासना तथा अग्निहोत्र नहीं करते हैं; सर्वदा खेतीके कार्यमें ही लगे रहते हैं वह केवल नाममात्रके ब्राह्मण हैं ॥ ११ ॥ ऐसे ब्रतमन्त्रसे रहित और जातिके नाममात्रसे जीविका करने वाले इक्ट्रेह्मए सहस्रों ब्राह्मणों-को परिषद नहीं कहा जासकता ॥ १२ ॥ अज्ञानरूपी अन्धकारसे दके, मूद, धर्मशास्त्रकों न जाननेवाले मूर्ख ब्राह्मण यदि प्रायक्षित्रकी अवस्था कर दें तो वह पापी पापसे छूट तो जाता-है, परन्तु वह पाप सौगुना होकर उन व्यवस्था देने वास्रोंके शरीरमें प्रवेश करता है ॥ १३॥

जो विना धर्मशास्त्रके जाने हुए प्रायश्चित्तकी ज्यवस्था देते हैं उस व्यवधाके अनुसार पाणी पुरुष तो शुद्ध हो जाता है, परन्तु वह पाप व्यवस्था देने वाली परिषद्के शरीरमें प्रवेश करता है ॥ १४ ॥

चत्वारो वा त्रयो वापि यं ब्र्युवंदपारगाः ॥
स धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रज्ञः ॥ १५ ॥
प्रमाणमार्गं मार्गतो येऽधर्मं प्रवदंति वै ॥
तेषामुद्धिजते पापं सद्भृतगुणवादिनाम् ॥ १६ ॥
यथारमिन स्थितं तोयं मारुतार्केण गुद्धचित ॥
एवं परिषदादेशात्राशयेत्तत्र दुष्कृतम् ॥ १७ ॥
नैव गच्छिति कर्तारं नेष गच्छिति पर्षदम् ॥
मारुतार्कादिसंयोगात्पापं नश्यित तोयवत् ॥ १८ ॥
चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवंतोऽभिहोत्रिणः ॥
बाह्मणानां समर्था ये परिषत्मा विधीयते ॥ १९ ॥
अनाहितामयो येऽन्ये वेदवेदांगपारगाः ॥
पंच त्रयो वा धर्मज्ञाः परिषत्मा प्रकीर्तिता ॥ २० ॥
मुनीनामात्मविद्यानां द्विज्ञानां यज्ञ्याजिनाम् ॥
वेदव्रतेषु स्नातानामेकोऽपि परिषद्भवेत् ॥ २१ ॥

वार जने या तीन जने वेदके जानने बाले ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हैं उसीको यथार्थ धर्म जाने, अन्य सहसों मनुष्योंका वचन भी धर्मस्वरूप नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ जो प्रमाणके मार्गको दूँढ कर अर्थात् सम्पूर्ण वचनोंका प्रमाण संग्रह कर धर्मज्ञास्त्रकी व्यवस्था देते हैं उनसे पाप अयभीत होता है, वास्तवमें वही धर्मके कहने वाले हैं ॥ १६ ॥ जिस आंति पत्थरके ऊपर रक्खा हुआ जल वायु और सूर्यके उत्तापसे सूख नाता है उसी भांति परिषद्की आज्ञासे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है ॥ १७ ॥ और न वह पाप कर्ताके शरीरमें रहते हैं और परिषद्के शरीरमें भी प्रवेश नहीं करते, वायु और सूर्यके संयोगसे सूखे हुए जलके समान नष्ट हो जाते हैं ॥ १८ ॥ वेदवेता, अग्निहोत्री ब्राह्मण तीन अथवा चार होनेसे परिषद् होती है ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण वेद वेदान्तके पारगामी धर्मज्ञ हैं और अग्निहोत्र करने बाले नहीं हैं, इन पांच वा तीन पुरुषोंके संग्रहको भी परिषद् कहा है ॥ २० ॥ ध्यान, धारणादि द्वारा आग्मतत्त्वको जानने वाले मुनि, यज्ञ करनेवाले तथा स्नातक इनमेंका एक पुरुष भी परिषद् हो सकता है ॥ २१ ॥

पंच पूर्व मया प्रोक्तास्तेषां चासंभवे त्रयः॥

स्वयुत्तिपरितुष्टा ये परिषत्सा प्रकीर्तिता ॥ २२ ॥

ऊपर कह आये हैं कि पांच वेदज्ञ ब्राह्मणों के एकत्रित होनेपर परिषद् होती है परन्तु यदि ऐसे पांच ब्राह्मण न मिलें तो शास्त्रोक्त निज वृंचिमें संतुष्ट तीन ब्राह्मणों के मिलने पर परिषद् हो सकती है ॥ २२॥

अत ऊर्ध्व तु ये विमाः केवलं नामधारकाः ॥
परिषद्धं न तेष्वित्ति सहस्रगुणितेष्विप ॥ २३ ॥
यथा काष्ट्रमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ॥
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ २४ ॥
प्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निर्जलः ॥
यथा हुतमनमौ च अमंत्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २५ ॥
यथा षढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौरुषराऽफलः ॥
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विमोऽनुचोऽफलः ॥ २६ ॥
वित्रकर्म यथानेकेरंगैरुन्मीत्यते श्रानः ॥
ब्राह्मण्यमपि तद्विद्धि संस्कारेर्मत्रपूर्वकैः ॥ २७ ॥

इसके अतिरिक्त जो केवल नाममात्रके ब्राह्मण हैं वह सहस्रों एकत्रित होने पर भी परिषद् नहीं होसकती ॥२३॥ जिस भांति काठका हाथी, जैसा चर्मका मृग, वेदको न जाननेवाला ब्राह्मण भी उसी प्रकार है,यह तीनों केवल नाममात्रके घारण करने वाले हैं ॥२४॥ जिस भांति शून्य ग्राम, निजल कूप और अग्निहीन भरमके देरमें हवन करना निष्कल है उसी भांति विना मंत्रोंका जानने वाला ब्राह्मण भी निष्कल है ॥२५॥ जिस भांति नपुंसकका स्त्रीके साथ संभोग निष्कल हो जाता है, जिसभांति जवर भूमि निष्कल है, जिसभांति मूर्वको दान देना निष्कल है उसी भांति वेदमंत्रोंको न जानने वाला ब्राह्मण निषद्ध है ॥२६॥ जैसे चित्रकारीको काममें नाना भांतिके रंग शनै: २ भरे जाते हैं उसी भांति अनेक संस्कारोंसे मन्त्रोंके द्वार ब्राह्मणस्व होता है ॥ २७॥

भायश्चित्तं प्रयच्छंति ये दिजा नामधारकाः ॥ ते दिजाः पापकर्माणः समेता नरकं ययुः ॥ २८॥

जो नाममात्रके ब्राह्मण प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देते हैं वे पापी हैं और उनको नरककी पाप्ति होती है।। २८॥

ये पठांति द्विजा वेदं पंचयज्ञरताश्च ये ॥ त्रैलोक्षं तारंपत्येव पंचेंद्रियरता अपि ॥ २९ ॥ संप्रणीतः इमशानेषु दीप्तोऽिमः सर्वभक्षकः ॥ तथा च वेदविद्विषः सवभक्षोऽिप देवतम् ॥ ३० ॥ अमेध्यानि तु सर्वाणि प्रक्षिप्यंते यथोद्के ॥ तयैव किल्बिषं सर्व प्रक्षिपच द्विजानले ॥ ३१॥

जो ब्राह्मण वेदको पढते हैं और जो नित्य पंचयज्ञ करनेमें तत्पर रहते हैं वे यद्यपि पंचेंद्रिय परायण हों तथापि त्रिलोकीको धारण करते हैं ॥ २९ ॥ इमशानमें प्रदीप्त हुई अग्नि मंत्रोंसे संस्कार होनेके कारण जिस भांति सर्वभोक्ता है उसी भांति ब्रह्मज्ञानको प्राप्त कर संस्कार स्को प्राप्त हुआ ब्राह्मण सर्वभुक् और देवरूप है ॥ ३० ॥ जिस भांति सम्पूर्ण अपवित्र वस्तु अंको जलमें डाल दिया जाता है उसी पकार सम्पूर्ण पापोंको निर्मल ब्राह्मणोंके ऊपर डाल देना उचित है ॥ ३१ ॥

गायत्रीरंहितो विमः शूदादप्यशुचिभवित् ॥ गायत्रीब्रह्मतत्त्वज्ञाः संपूज्यंते जनैर्द्धिजाः ॥ ३२ ॥

गायत्रीहीन बाह्मण शुद्धसे भी अधिक अपवित्र है; और जो बाह्मण गायत्रीनिष्ठ और ब्रह्म-तत्त्वको जानते हैं वह श्रेष्ठ और पूजनीय हैं॥ ३२॥

> दुःशीलोऽपि द्विजः प्रज्यो न तु शृदो जितेंद्रियः ॥ कः परित्यज्य गां दुष्टां दुहेच्छीलवतीं खरीम् ॥ ३३ ॥

दुःशील होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय हैं और शुद्ध जितेन्द्रिय होने पर भी पूजनीय नहीं हो सकता, ऐसा कौन मनुष्य है जो देख भाल कर भी दृषित अंगवाली गौको त्याग कर शीलवती गधीको दुहेगा ? अर्थात् कोई भी नहीं ॥ ३३ ॥

> धर्मशास्त्ररथारूढा वेदखङ्गधरा दिजाः ॥ कीडार्थमपि यद्व्युः स धर्मः परमः स्मृतः ॥ ३४ ॥

जो ब्राह्मण धर्मशास्त्ररूपी रथ पर चढकर वेदरूपी खड्नको धारण करते हैं वे हँसीसे भी जो कुछ कह दें उसको ही परम धर्म जानना ।। ३४॥

> चातुर्वेद्योऽविकल्पी च अंगविद्धर्भपाठकः ॥ त्रयश्चाश्रमिणो मुख्याः पर्वदेषा द्वावरा ॥ ३५॥

चारों वेदोंका जानने वाला, निश्चित ज्ञानयुक्त, वेदके अंगोंका पारदर्शी और धर्मशास्त्र पढ़ाने वाला इकला ही श्रेष्ठ परिषद् होसकता है, प्रधान आश्रमीके दश होने पर भी वह मध्यम ही परिषद् होती है ॥ ३५॥

राङ्गश्चानुमते स्थित्वा प्रायश्चितं विनिर्दिशेत्॥ स्वयमेव न कर्तेव्यं कर्तव्या स्वरूपनिष्कृतिः॥ ३६॥ बाह्मणांस्तानतिकम्य राजा कर्तु यदीच्छति॥ तस्पापं शतधा भूत्वा राजानमनुगच्छति॥ ३७॥ इस कारण त्राह्मण राजाके आज्ञानुसार ही प्रायश्चित्तकी व्यवस्था दे; अपने आपसे कदापि न दे ॥ ३६ ॥ यदि ब्रह्मणकी विना सम्मतिके लिये राजा कोई व्यवस्था दे दे तो उस पापीका पाप सौगुना वढ कर राजाके शरीरमें प्रवेश कर जाता है ॥ ३७ ॥

प्रायश्चित्तं सदा दद्याद्देवतायतनाग्रतः ॥
आस्मकुच्छ्रं ततः कृत्वा जपेद्दे वेदमातरम् ॥ ३८॥
सिश्चाखं पवनं कृत्वा त्रिसंध्यमवगाहनम् ॥
गवां मध्ये वमेद्दात्रौ दिवा गाश्चाप्यनुष्रजेत् ॥ ३९॥
उच्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम् ॥
न कुर्वातात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ४०॥
आत्मनो यदि वाप्न्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खळे॥
भक्षयंतीं न कथयेत्पिवंतं चैष वत्सकम् ॥ ४१॥
पिवंतीषु पिवेत्तीयं संविश्ततीषु संविश्तत्॥
पतितां पंकलमां वा सर्वमाणैः समुद्धरेत् ॥ ४२॥

यदि ब्राह्मण देवमंदिरके सम्मुख बैठकर व्यवस्था दे दे तो वेदमाता गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३८ ॥ प्रायश्चित्त करनेके समयमें पहले शिखासिहत शिरका मुंडन करावे, त्रिकालमें स्नान करे और दिनमें गौके पीछे २ फिरे और रात्रिके समय गोशालामें श्चयन करे ॥ ३९ ॥ चाहे गरम पवन चले, चाहे ठंडी हवा चले, चाहे आंधी चलती हो, चाहे बर्धा होती हो परन्तु अपनी रक्षाकी ओर ध्यान न देकर अपनी शक्तिके अनुसार गौकी रक्षा करनी अवश्य कर्तव्य है ॥ ४० ॥ अपने या दूसरेके घरमें अथवा खेतमें वा खलमें यदि गौ कुछ घान्यादिक खाती हो तो कुछ न बोले और जो बछडा गौका दूध पीता होतों भी कुछ न कहे ॥ ४१ ॥ गौके जलपान करने पर पीछे आप जल पीये, गौके शयन करने पर पीछे आप जल पीये, गौके शयन करने पर पीछे आप शयन करे और यदि गौ किसी भांति गिर पडे या कीचडमें फॅस जाय तो यथाशक्ति उसको उठावे ॥ ४२ ॥

बाह्मणार्थे गवार्थे वा यस्तु प्राणान्विरत्यजेत् ॥ मुच्यते ब्रह्महत्वाया गोप्ता गोबाह्मणस्य च ॥ ४३ ॥

जो मनुष्य त्राह्मण और गीके निमित्त अपने पाण त्याग करता है वह और त्राह्मण और गौकी रक्षा करनेवाला पुरुष ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है ॥ ४३॥

> गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिर्दिशेत् ॥ प्राजापत्यं ततः कृच्छ्रं विभजेत चतुर्विधम् ॥ ४४ ॥ एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः ॥ अयाचिताश्येकमहरेकाहं माहताशनः ॥ ४५ ॥

दिनद्वयं चैकभक्तो द्विदिनं नक्तभोजनः ॥
दिनद्वयमयाची स्याद्विदिनं मारुताऽशनः ॥ ४६ ॥
त्रिदिनं चैकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तभोजनः ॥
दिनत्रयमयाची स्यात्रिदिनं मारुताशनः ॥ ४७ ॥
चतुरहं खेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः ॥
चतुर्दिनमयाची स्याचतुरहं मारुताशनः ॥ ४८ ॥
प्रायश्चित्ते ततस्तीणें कुर्याद्वाद्वणभोजनम् ॥
विप्राणां दक्षिणां दद्यात्पवित्राणि जपेद्विजः ॥ ४९ ॥
बाह्मणान्भोजियत्वा तु गोघः शुद्धचेत्र संशयः ॥ ५० ॥
इति पराशरीये धर्मशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

गोवधके प्रायिधित्तके निमित्त प्राजापत्यके व्रवकी व्यवस्था करे और प्राजापत्यनामक कच्छू व्रवको चार भागों में विभक्त करे ॥ ४४ ॥ एक दिन एकभुक्त भोजन करे, एक दिन रात्रिमें भोजन करे, एक दिन अयाचित पदार्थका भोजन करे और एक दिन केवल वायुका ही सेवन करे ॥ ४५ ॥ दूसरे प्राजापत्यकी यह विधि है; दो दिन एकभुक्त रहे, दो दिन रात्रिमें भोजन करे, दो दिन अयाचित वस्तुका भोजन करे और दो दिन केवल वायुका ही भक्षण करे ॥ ४६ ॥ तीसरे प्रकारके प्राजापत्यका नियम यह है कि तीन दिन एकभुक्त रहे, तीन दिन रात्रिमें भोजन करे, तीन दिन अयाचित पदार्थका भोजन करे और तीन दिन तक केवल वायुका ही सेवन करे ॥ ४७ ॥चौथे प्रकारका प्राजापत्य यह है कि चार दिन तक केवल वायुका ही सेवन करे ॥ ४७ ॥चौथे प्रकारका प्राजापत्य यह है कि चार दिन एकभुक्त रहे, चार दिन तक रात्रिमें भोजन करे और चार दिन तक अयाचित वस्तुका भोजन करता रहे और चार दिन तक विलल प्रवनका ही सेवन करके रहे ॥ ४८ ॥ इस मांति चार प्रकारके प्राजापत्य व्रतका अनुष्ठान पूर्ण होने पर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और दक्षिणा देकर ब्राह्मण पित्र मंत्रोंका जप करता रहे ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणोंको भोजन करावेसे ही गोवध करने वाला शुद्ध हो जायगा इसमें किंचित् भी संदेह नहीं है ॥ ५०॥

इति श्रीपराञ्चरीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

## नवमोऽध्यायः ९.

गवां संरक्षणार्थाप न दुष्येद्रोधवंधयोः ॥ तद्धं तु न तं विद्यात्कामाकामकृतं तथा ॥ १॥

भली भांति रक्षा करनेकी इच्छासे गौको बांधने या रोकनेमें यदि गौहत्या हो जाय तो इसमें दौष नहीं है और उस अवस्थामें वह कामकृत वा अकामकृत गोवध नहीं कहा जा सकता ॥ १॥ दंडादूर्ध्वं यदान्येन प्रहाराद्यदि पातयेत् ॥ प्रायिश्वतं तदा प्रोकं द्विगुणं गोवंचे चरेत् ॥ २ ॥

इस दंडके अतिरिक्त जो पुरुष अन्य दंडसे गौको मारता है उसको प्राथश्चित्त करना उचित है और यदि इस प्रहारसे गौकी मृत्यु हो जाय तो दुगुना प्राथश्चित्त करना कर्तन्य है॥ २॥

रोधवंधनयोक्ताणि घातश्चेति चतुर्विधम् ॥
एकपादं चरेद्राधे द्वौ पादौ वंधने चरेत् ॥ ३ ॥
योक्रेषु तु त्रिपादं स्याचरेत्सर्च निपातने ॥
गोघाटे वा गृहे वापि दुर्गेध्वध्यसमस्थले ॥ ४ ॥
नद्ध्विथ समुद्रेषु त्वत्येषु च नदीमुखे ॥
दग्धदेशे मृता गावः स्तंभनाद्रोध उच्यते ॥ ५ ॥
योक्रदामकरारेश्व कंठाभरणभूषणैः ॥
गृहे चावि वने वापि बद्धा स्याद्रौर्मृता यदि ॥ ६ ॥
तदेव बंधनं विद्यात्कामाकामकृतं च यत् ॥
हले वा शकटे पंकौ पृष्ठे वा पीडितो नरैः ॥ ७ ॥
गोपतिर्मृत्युमामोति योक्रो भवति तद्वधः ॥
मतः प्रमत्त उन्मत्तश्चेतनो वाऽध्यचेतनः ॥ ८ ॥
कामाकामकृतकोधो दंडैईन्याद्योपलैः ॥
पहता वा मृता वापि तद्धि हेतुनिपातने ॥ ९ ॥

रोध, बन्धन, जोत और घात इन चार प्रकारसे गौको पीडा देने पर प्रायश्चित्त करें रोकने पर एकपाद प्रायश्चित्त करें, बांधनेपर दो पाद प्रायश्चित्त करें, जोतनमें तीन पाद करें और प्रहारसे प्राण नाश करने पर समस्त चतुष्पाद प्रायश्चित्त करें । यदि गौकी मृत्यु गौओं के चराने के स्थानमें, गृहमें, दुर्गम स्थानमें, नदीमें, गडहेमें; समुद्रमें, नदीमुखमें और जलते हुए स्थानमें स्थित गौके रोकनेसे गोवध हो जाय, तो उसको रोध कहते हैं ॥२॥४॥॥ पा पादि रस्सी, जोतकी रस्सी, और घंटे आदि कंठके भ्वण बांधनेसे गौया बैठकी मृत्यु घरमें अथवा बनमें होजाय तो ॥ ६ ॥ उसे बंधन कहते हैं यह बन्धन दो मांतिका होता है एक तो कामकृत दूसरा अकामकृत हर्जमें चलानेसे वा गार्डीमें जोतनेसे अथवा पंक्तिमें, पीठमें मनुष्योंद्वारा पीडाको पाप्त होकर ॥ ७॥ यदि बैल मरजाय तो उस वधको योक्र कहते हैं, यदि मन्त, प्रमत्त, उन्मत्त वा चेतन अचेतन होकर कामकृत वा अकामकृत कोधित हो दंड या पत्थरसे गौके जपर प्रहार करता है, उससे अत्यत्न पीडित होनेके कारण यदि गौकी मृत्यु हो जाय तो उसको निपातन वा प्रहारके द्वारा गौवध कहते हैं ॥ ८ ॥९॥ यदि गौकी मृत्यु हो जाय तो उसको निपातन वा प्रहारके द्वारा गौवध कहते हैं ॥ ८ ॥९॥

अंगुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रः प्रमाणतः ॥ आर्द्रस्तु सपलाशश्च दंड इत्यभिधीयते ॥ १० ॥ अँगूठेके समान मोटी, एक हाथकी लम्बी और गीली तथा पत्तोंसे युक्त वृक्षकी शाखाको दंड कहते हैं ॥ १० ॥

> मूर्छितः पतितो वापि दंडेनाभिहतः स तु ॥ उत्थितस्तु यदा गच्छेत्पंच सप्त दशाथवा ॥ ११ ॥ प्रासं वा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिवद्यदि ॥ पूर्वव्याध्यपसृष्टश्चेत्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १२ ॥

दंडके पहारसे पीडित होकर यदि गौ मूर्च्छित हो जाय या गिर पडे और वह गौ फिर मूर्छ। से जाग कर पांच या सात पग चल सके ॥११॥ अथवा उठ कर एक मास खा ले वा जल पी ले या प्रथम उसे कोई रोग हो तो उसका प्रायिश्चत्त नहीं कहा है ॥ १२ ॥

पिंडस्थे पादमेकं तु हो पादी गर्भसंमिते ॥
पादोनं वतमुद्दिष्ट हत्वा गर्भमचेतनम् ॥ १३ ॥
पादेंऽगरोमवपनं दिपादे रमशुणोऽपि च ॥
तिपादे तु शिखावर्जं सशिखं तु निपातने ॥ १४ ॥
पादे वस्त्रयुगं चैव दिपादे कांस्यभाजनम् ॥
तिपादे गोवृषं दद्याचतुर्थं गोद्धयं स्मृतम् ॥ १५ ॥
निष्पन्नसर्वगात्रेषु दृश्यते वा सचेतनः ॥
अंगप्रत्यंगसंपूणों दिगुणं गोवतं चरेत् ॥ १६ ॥

पिंडके समान गौका गर्भ नष्ट करने पर एकपाद, गर्भमें स्थित बछडे आदिके यदि अंग प्रत्यंग बन गये हों उसके नष्ट करने पर दो पाद, और चैतन्यहीन पूरे गर्भके बच्चेको नष्ट करने पर मनुष्यको तीन पाद व्रतका अनुष्ठान करना कर्तव्य है ॥ १३ ॥ एकपादके व्रतमें तो शरीरके रोम दूर कर दे, दो पादके प्रायश्चित्तमें डाढी मूंछ तकको मुंडा दे और पादोन प्रायश्चित्त शिखाके अतिरिक्त समस्त मुंडन करावे और निपातन अर्थात् चतुष्पादके प्रायश्चित्तमें शिखा सहित सम्पूर्ण मुंडन कराना चाहिये ॥ १४ ॥ वस्त्रका जोडा एकपादके प्रायश्चित्तमें और कांसीका पात्र दो पादके प्रायश्चित्तमें एक बैळ पादोन प्रायश्चित्तमें और सम्पूर्ण चतुष्पद प्रायश्चित्तमें दो गौओंको दे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य अंग प्रत्यंगयुक्त गौके सम्पूर्ण चेतनयुक्त गर्भको गिराता है वह मनुष्य गोवधंसे दूना प्रायश्चित्त करे ॥ १६ ॥

पाषाणेनेव दंडेन गावो पेनाभिनातिताः॥ शृंगभंगे चरेत्पादं द्वी पादी नेत्रवातने॥ १७॥ लांगूले पादकुच्छूं तु द्वी पादावस्थिभंजने॥ त्रिपादं चैव कर्णे तु चरेत्सवं निपातने॥ १८॥ शृंगभंगेऽस्थिभेगं च कटिभंगे तथैव च ॥ यदि जीवति वण्मासान्मायश्चित्तं न विद्यते ॥ १९ ॥

जिस मनुष्यने पत्थरसे या दंडके पहारसे गोके सीगोंको तोड दिया है वह एकपाद वन करे और नेत्रको फोडने वाळा दौषाद वन करे ॥ १७ ॥ उसी प्रहारसे पूंछ तोडनेवाळा एकपाद कृष्ट्छ वत करे, हड्डी तोडने वाळा दो पाद कृष्ट्छ वत करे, कानके टूटने पर तीनपाद कृष्ट्छ वत करे और यदि समस्त शरीर ही भग्न हो जाय तो पूर्ण चतुष्पाद वत करे ॥ १८ ॥ सींग टूटने, हड्डी टूटने या कमरके टूटने पर उसके उपरान्त यदि गो छे महीने तक जीवित रह जाय तो प्रायश्चित नहीं होता है ॥ १९ ॥

व्रणअंगे च कर्तंच्यः होहाभ्यंगस्तु पाणिना ॥
यवस्थोपहर्तन्यो यावद्दृह्यस्टो अवेत् ॥ २० ॥
यावस्तंपूर्णसर्वांगस्तावत्तं पोषयेत्रसः ॥
गोरूपं ब्राह्मणस्यांग्रे नमस्कृत्वा विसर्वयेत् ॥ २१ ॥
यद्यसंपूर्णसर्वांगो हीनदेहो भवेत्तदा ॥
गोषातकस्य तस्यार्द्धं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ २२ ॥

यदि प्रहारसे गौके शरीरमें घाव होजाय तो जब तक वह अच्छा न हो तब तक उस त्रणमें स्वयं अपने हाथसे घृत तेलादि लगाता रहे, जब तक वह गौ मली भांतिसे चंगी और बल-वती न हो जाय तब तक उसके निमित्त हरी २ घास लाला कर खिलाना कर्तव्य है॥२०॥ जब तक गौ निरोगता प्राप्त न करे तबतक उसका भली भांतिसे पोषण करता रहे, इसके उप-रान्त बासणको नमस्कार कर उस निरोग गौको लोड दें॥ २१॥ यदि वह गौ पहलेके समान चंगी भली न हुई हो, शरीरके किसी अंगमें हानि हो तो उस मनुष्यको गोहत्याके प्राथित्त आधा प्राथिश्वत्त करना कर्तव्य है॥ २२॥

काष्ठलोष्टकपाषाणैः शस्त्रेणैवोद्धतो बलात् ॥
व्यापादयति यो गां तु तस्य शुद्धिं विनिर्दिशेत् ॥ २३ ॥
चरेत्सांतपनं काष्ठे प्राजापत्यं तु लोष्टके ॥
तप्तकृच्छ्रं तु पाषाणे शस्त्रेणैवातिकृच्छ्रकम् ॥ २४ ॥
पंच सांतपने गावः प्राजापत्ये तथा त्रयः ॥
तप्तकृच्छ्रे भषंत्यष्टावतिकृच्छ्रे त्रयोदश ॥ २५ ॥

जो उद्धत पुरुष लकडी, लोष्ट, परथर अथवा शस्त्रसे वल करके गौको मारता है उसकी शुद्धि किस प्रकार होती है उसे कहते हैं ॥ २३ ॥ लकडीसे हत्या करने वाला मनुष्य सांतपन वत करें; लोष्ट्रसे हत्या करने वाला मनुष्य प्राजापत्य वत करें, परथरसे हत्या करने वाला मनुष्य वतकुरल्ल करें और शस्त्रसे गोहत्या करने वाला मनुष्य अतिकृष्टल्ल वतका अनुष्ठा

करनेसे शुद्ध होता है ॥२४॥ सान्तपन त्रतमें पांच गौ दान करनी, तीन गौ प्राजापत्य त्रतमें दान करनी, आठ गौ तप्तकुच्छ्नमें दान करनी उचित हैं और अतिकृच्छ् त्रतमें तेरह गौओंका दान करना कर्तव्य है ॥२५॥

> प्रमापणे प्राणभृतां द्यात्तरप्रतिरूपकम् ॥ तस्यानुरूपं मृत्यं वा द्यादित्यववीन्मनुः ॥ २६ ॥

गौ आदिके प्रायश्चित्तके परिमाणके अनुसार उसके ही अनुरूप गौ आदिकोंको दान करे अथवा उसका मूल्य दे दे, यह मनुजीका कथन है ॥ २६ ॥

> अन्यत्रांकनलक्ष्मभ्यां वाहने मोचने तथा ॥ सायं संगोपनार्थं च न दुष्यदोधवंधयोः ॥ २७ ॥

भार वा गाडी आदिको ले चलनेके लिये, चरनेके लिये छोडनेके निमित्त और संध्याको रक्षाके निमित्त यदि गौके शरीरमें कोई विशेष चिह्न करनेको रोध अथवा बंधन किया जाय तो उसमें कोई दोष नहीं होता है ॥ २७॥

अतिदाहेर्रितवाहे च नासिकाभेदने तथा ॥ नदीपर्वतसंचारे प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ २८ ॥ अतिदाहे चरेत्पादं द्वी पादी बाहने चरेत् ॥ नासिक्ये पादहीनं तु चरेत्सर्वं निपातने ॥ २९ ॥ दहनातु विपद्येत अनद्धान्योक्तयंत्रितः ॥ उक्तं पराशरेणैव होकपादं यथाविधि ॥ ३० ॥

दागते समयमें यदि अधिक दम्घ हो जाय, अधिक बोझ ले जानेके निमित्त लादा जाय, नाथा जाय या कष्ट देनेवाले नदी पर्वतके मार्गसे ले जाया जाय तो प्रायश्चित्त करना उचित है ॥२८॥अधिक दम्घ करनेपर एकपाद प्रायश्चित्त करे, बोझा अधिक लादनेपर दोपाद प्रायश्चित्त करे, नासिकाके छेदने पर तीनपाद और मारनेमें पूर्ण चतुष्पादका प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ २९॥ यदि जोतमें बँघा बैल अग्निसे मर जाय तो विधिसहित एकपाद प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है, यह पराशर मुनिका बचन है ॥ ३०॥

रोधनं बन्धनं चैव भारप्रहरणं तथा॥ हुर्गप्रेरणयोक्तं च निमित्तानि वधस्य षद्॥ ३१॥

जोत, बंबन, रोघ, अधिक बोझा लादना, प्रहार और जोत कर नदी पर्वत इत्यादि दुर्गम मार्गीमें ले जाना यह छहों प्रत्येक वधका मूल है ॥ ३१ ॥

> वंश्रपाशसुगुप्तांगो स्रियते यदि गोपशुः ॥ भुवने तस्य पावी स्यात्मायश्रित्तार्द्धमर्हति ॥ ३२ ॥

रस्सीमें बंधनेके कारण जो गौ मर जाय तो गृहस्थीको अर्द्धकृष्ट्र वत करना उचित है।। ३२।।

> न नारिकैलर्न च शाणवालैर्न चापि मौंकैर्न च वल्कशृंखलेः॥ एतैस्तु मावो न निबंधनीया बद्धा तु तिष्ठेत्परशुं गृहीत्वा ॥३३॥

नारियलकी रस्सी, सनकी रस्सी, मूझकी रस्सी वकलेकी रस्सी (वकबट आदि) अथवा लोहेकी जंजीरसे गौ और बैलको कदापि न बांधे, और जो यदि बांध भी दे तो फरसेको हाथमें लेकर सर्वदा उनके सम्मुख बैठा रहे ॥३३॥

कुरीः कारीश्र वधीयादीपशुं दक्षिणामुखम् ॥ पाञ्चस्यामिद्ग्धेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ३४॥

गौ अथवा अन्य पशुको दक्षिणकी औरको मुख कर कुश अथवा काशसे बाँधे, यदि किसी कारणसे उसमें अग्नि लग कर पशुका शरीर जल जाय; तो इस स्थानपर प्रायश्चित्त करनेकी विधि नहीं है।। ३४।।

> यदि तत्र अवेत्काष्ठं प्रायश्चित्तं कथं अवेत् ॥ जिपत्वा पावनीं देवीं मुच्यते तत्र कित्विषात् ॥३५॥

यदि उस स्थानके काष्ठमें तृणोंके रस्तीकी अग्नि लग कर पशुके प्राणोंका नाश कर दे तो पवित्र करने वाली गायत्रीका जप करनेसे पापसे छूट सकता है।। ३५ ॥

भेरपन्कूपवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन् ॥ गवाशनेषु विकीणंस्ततः प्राप्नोति गोवधम् ॥ ३६ ॥

कूप बावडी या तालाबमें गौको प्रेरण करने पर या बृक्षोंको काट कर गौके ऊपर डालने पर या किसी गोसक्षणकारी मनुष्यके हाथ गौको वेचने पर पूरा गोहत्याका पाप होता है ॥ ३६ ॥

> आराधितस्तु यः कश्चिद्धित्रकक्षो यदा भवेत् ॥ श्रवणं हृद्यं भित्रं भगो वा कूपसंकटे ॥ ३० ॥ कूपादुस्त्रमणे चैव भगो वा ग्रीवपादयोः ॥ स एव स्रियते तत्र जीन्पादांस्तु समाचरेत ॥ ३८ ॥

यदि इस अवस्थामें गौको विपत्तिसे उद्धार करनेके लिये पूर्वोक्त किसी कारणसे वक्षः-स्थल, कान अथवा हृद्यका कोई भाग भग्न हो जाय य गौ कुए आदिमें गिर पडे और उसको कुएमेंसे निकालनेके समयमें उस गौके पैर, गरदन आदि ट्रूट जायँ इस विपत्तिमें उसी समय या कुछ समय उपरान्त उसकी मृत्यु हो जाय तो उस पापसे छूटनेके लिये तीन पाढ पायश्चित करना उचित्र है ॥ ३७॥ ३८॥ कूपखाते तटाबंधे नदीवंधे प्रपासु च ॥ पानीयेषु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ३९॥ कूपखाते तटाखाते दीर्घखाते तथैव च ॥ स्वस्पेषु धर्मखातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४०॥

कुएके निकटके चौबचेंमें, सरोवरमें, नदीके वँधे हुए घाटपर पौके कपर यदि गौ जल पीनेके लिये गई हो और उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाय तो किसी भांतिका प्रायिश्वत करना उचित नहीं हैं ॥ ३९ ॥ यदि कुएके निकटके चौबचेंमें नदी या जलाशयके निकटके गहरेमें दीर्घखात वा साधारण जल पीनेके गड्देमें गिरकर गौ मर जाय तो उसके निमित्त कुछ प्रायिश्वत न करे ॥ ४० ॥

वेश्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिन्छति ॥ स्वकार्ये गृहखातेषु प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ ४१ ॥

जिसने अपने घरके द्वारपर गड्ढा खोदा है या घरके भीतर खोदा है, या अपने कार्यके लिये वा साधारणके निमित्त तथा स्थान बँधानेके लिये खोदा है उसी गड्ढेमें यदि गौ गिरकर मर जाय तब अवस्य प्रायक्षित करना चाहिये ॥ ४१ ॥

निशि बंधनिरुद्धेषु सर्पव्यात्रहतेषु च ॥
अमिविद्यदिपन्नानां त्रायश्चितं न विद्यते ॥ ४२ ॥
प्रामघाते शरीवेण वेदमभंगनिपातने ॥
अतिवृष्टिहतानां च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४३ ॥
संप्रामेऽपहतानां च ये द्रग्या वेदमकेषु च ॥
दावामिग्रामघातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४४ ॥
यंत्रिता गौश्चिकित्सार्थं मृहगर्भविमोचने ॥
यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चितं न विद्यते ॥ ४५ ॥

यदि रात्रिके समय रोक कर बांधने पर या सर्पके काटनेसे या अग्नि तथा बिजलीके गिरनेसे गौकी मृत्यु हो जाय तो प्रायश्चित्त करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ४२ ॥ यदि ग्राम बाणोंसे पीडित हो जाय या घर टूटकर गिर पडे तथा अत्यन्त वर्षा हो इन तीनोंमें यदि किसी कारणसे गौकी मृत्यु हो जाय तो इस समयमें प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ ५३ ॥ संग्राममें, घरमें अग्नि लगनेके समय किसी ग्रामके घेर जाने पर वा दावाग्निसे जो गौ असम हो कर मर जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ ४४ ॥ यदि चिकित्सा करनेके समयमें गौको पीडा दी जाय अथवा दृषित गर्मके गिराने पर अनेक यत्न करने पर भी गौकी मृत्यु हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ ४५ ॥

व्यापन्नानां बहुनां च रोधने बंधनेऽपि वा ॥ भिषङ्भिथ्यापचारेण प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ ४६ ॥

बहुतसी गौ और बैंटोंको एकसाथ बांधकर रोकने पर तथा अनिभन्न चिकित्सकसे चिकित्सा करानेमें यदि गौ वा बैलकी मृत्यु हो जाय तो गोवधका प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ ४६ ॥

> गोवृषाणां विपत्तो च यावंतः प्रेक्षका जनाः॥ आनिवारयतां तेषां सर्वेषां पातकं भवेत्॥ ४७॥

गौ अथवा बैलकी अकालमृत्युको अपने नेत्रोंसे देखकर भी उसको उस आसन्त मृत्यु छुटानेकी जो मनुष्य चेष्टा नहीं करते वह गोहत्यापापके मागी होते हैं ।। ४७ ॥

एको हते। यैर्वडुभिः समेतैर्न ज्ञायते यस्य हतोऽभिघातात्॥ दिच्येन तेषामुपलभ्य हंता निवर्तनीयो नृपसन्नियुक्तैः॥ ४८॥

यदि किसी भी या बैलको बहुतसे पुरुष इकडे होकर ईट पत्थर मार कर उसको पीडित करें तो उससे पशुकी कदाचित् मृत्यु हो जाय और यह निश्चय न हो सके कि किस पुरुषके प्रहारसे भौकी मृत्यु हुई तो राजाको उचित है कि वह अपने कर्मचारियोंके द्वारा प्रत्येक पुरुषको सौगन्ध दिलाकर उस पशुकी हत्या करने वालेका निश्चय कर ले 11 ४८ ॥

एका चेद्रहुभिः काचिँदैवाद्रचापादिता कवित्॥ पादं पादं तु हत्यायाश्चरेयुक्ते पृथवपृथक् ॥ ४९॥

यदि एक गौ बहुतसे पुरुषोंके आधातसे मर गई हो तो उन प्रहार करने वालों में प्रत्येकको गोवधका चतुर्थाश प्रायश्चित्त करना कर्त्तव्य है।। ४९॥

हते तु रुधिरं दृश्यं व्याधियस्तः कृशो भवेत्॥ लाला भवति दृष्ट्रेषु एवमन्वेषणं भवेत्॥ ५०॥ प्रासार्थ चोदितो वापित्यक्षानं नैव गच्छति॥ मनुना चेवमेकन सर्वशास्त्राणि जानता॥ प्रायश्चित्तं तु तेनोक्तं गोमश्चांद्रायणं चरेत्॥ ५१॥

गौके मारने पर उसके रुधिरके चिह्नसे हत्या करने वालेको जान ले या उन सबमेंसे जो रोगी हो जाय, दुर्बल हो जाय या जिसके दाडोंमेंसे लार गिरने लगे, जो प्रेरणा करने पर भी यासके निमित्त घरसे बाहर न जाय ऐसी हत्या करने वालेकी खोज करले, सम्पूर्ण शास्त्रोंके जाननेवाले अद्वितीय भगवान मनुजीने गोहत्यामात्रामें चांद्रायण वतको करनेकी व्यवस्था दी है। ५०॥ ५१॥

केशानां रक्षणार्थाय दिगुणं वतमाचरेत ॥ द्विगुणे वत आदिष्टे दक्षिणा द्विगुणा भवेत् ॥ ५२ ॥ राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रतः ॥ अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चितं विनिदिशेत् ॥ ५३ ॥ यस्य न द्विगुणं दानं केशश्च परिरक्षितः ॥ तत्पापं तस्य तिष्ठेत त्यक्त्वा च नरकं ब्रजेत् ॥ ५४ ॥

गोहरवाके प्रायश्चित्तके समयमें जो केश रखने चाहे उसको दुगुना प्रायश्चित्त करना दिवत है और दुगुने प्रायश्चित्तकी दुगुनी ही दक्षिणा देनी चाहिये॥ ५२ ॥ राजा, राजपुत्र अथवा वेदोंका जाननेवाला बाह्मण केशोंका मुंडन न कराकर भी प्रायश्चित्त कर सकता है ५३ जिस पुरुषने केशोंकी रक्षा की है और दुगुना प्रायश्चित्त वा दुगुनी दक्षिणा नहीं दी है उसका पाप पहले के समान होगा वह अपने पापसे मुक्त नहीं होगा और जो इस आंति व्यवस्था करनेकी अनुमति देगा वह भी नरकको जायगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ५४ ॥

यिक्विकियते पापं सर्व केशेषु तिष्ठाते ॥ सर्वान्केशान्समुद्धत्य च्छेद्येदंगुलिद्वयम् ॥ ५५ ॥ एवं नारीकुमारीणां शिरसो मुंडनं स्मृतम् ॥ त स्त्रियां केशवपनं न दूरे शयनासनम् ॥ ५६ ॥

प्राणिमात्रके सम्पूर्ण किये हुए पाप केशों में ही निवास करते हैं इस कारण बालोंको हाथमें पकड कर उनके अमभागके भागको दो २ अंगुल कटवा दे॥ ५५॥ यह रीति केवल कुमारी कन्या और मुहागिन स्त्रियोंके लिये है, कारण कि, इन स्त्रियोंको मुंडन और स्वतंत्र शयन अथवा स्वतंत्र भोजनका विधान नहीं है॥ ५६॥

न च गोष्ठे वसेदात्री न दिवा गा अनुत्रजेत् ॥
नदीषु संगमे चैव अरण्येषु विशेषतः ॥ ५७ ॥
न स्त्रीणामित्रनं वासी व्रतमेवं समाचरेत् ॥
त्रिसंध्यं स्नानिभत्युक्तं सुराणामर्चनं तथा ॥ ५८ ॥
वेयुमध्ये वतं तासां कृच्छचांदायणादिकम् ॥
गृहेषु सततं तिष्ठेच्छुचिनियममाचरेत् ॥ ५९ ॥

इन स्वियोंको रात्रिके समय गोशालामें शयन और दिनके समय गौके पीछे २ जाना उचित नहीं और विशेष करके नदीके ऊपर, जनसमृहके स्थानमें और जंगलमें भी इनके जानेका निषेध है। ५७ ।। स्वियोंको मृगचर्म ओढनेकी आवश्यकता नहीं वह तीनों कालमें स्नान कर देवताओं का पूजन करती रहें॥ ५८॥ स्वियोंको कृच्छ चांद्रायण त्रत अपने बंधु बांधवोंके वीचमें ही करना उचित है, वह अपने घरमें स्थित रह कर सर्वदा पवित्र नियमों क पालन करती रहें।। ५९॥

इह यो गोवधं कृत्वा प्रच्छाद्यितुमिच्छाते ॥ स याति नरकं घोरं कालसूत्रमसंशयम् ॥ ६०॥ विमुक्तो नरकात्तस्मान्मर्त्यलोके प्रजायते ॥ क्रीबो दुःखी च कुष्ठी च सप्तजन्मानि वै नरः ॥६१ ॥ तस्मात्प्रकाशयेत्पापं स्वधर्मं सततं चरेत् ॥ स्त्रीबालभृत्यरोगातेष्वतिकोपं घिवर्जयत् ॥६२ ॥ इति पराशरीये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥९॥

जो मन्ष्य इस लोकमें गोवध करके उस पापको छिपानेकी इच्छा करता है वह निश्चय ही कालसूत्रनामक धोर नरकमें जाता है ।। ६०॥ इसके उपरान्त उस भयानक नरकसे छूट कर फिर इसी मृत्युलोकमें मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है और बहिरा, दुःखी, कोढी हो कर कमानुसार सात जन्म उसको व्यतीत करने पडते हैं ॥ ६१॥ इस कारण पाप करके उसको छिपानेकी चेष्टा कदापि न करे, प्रकाश करदे और स्त्री, वालक, सेवक तथा रोगी इनके उपर अत्यंत कोध कदापि न करे ॥ ६२॥

इति श्रीपराशरीये धर्मशान्त्र भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

### दशमोऽध्यायः १०.

चातुर्वर्ण्येषु सर्वेषु हितां वक्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ अगम्यागमने चैव शुद्धौ चांदायणं चरेत् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णोंके पापसे छूटनेका उपाय कहते हैं, अगम्य स्त्रीमें गमन करनेसे जो पाप होता है वह चांदायण व्रतके करनेसे मुक्त होता है ॥ १ ॥

पकैकं ह्नासयेद्रासं कृष्णे शुक्के च वर्द्धयेत् ॥
अमावस्यां न भुंजीत होष चांद्रायणो विधिः॥ २॥
कुक्कुटांडप्रमाणं तु प्रासं वै परिकल्पयेत् ॥
अन्यथा जातदोषेण न धर्मो न च शुद्धचते ॥ ३॥
प्रायश्चित्ते ततश्चीणं कुर्याद्वाद्वापभोजनम् ॥
गोद्धयं वस्त्रयुग्मं च दद्याद्विभेषु दक्षिणाम् ॥ ४॥

कृष्ण पक्षमें प्रतिदिन एक प्राप्त कमती करता रहे और शुक्क पक्षमें प्रतिदिन एक र ग्राप्तको बढावे और अमावस्थाके दिन कुछ भी न खाय यह चांद्रायण वतकी विधि है॥२॥ एक र ग्राप्तको मुरगीके अंडोंके समान बडा बनावे, इसके अन्यथा करनेसे न धर्म है और न शुद्धि ही होती है ॥ ३॥ प्रायश्चित्तका अनुष्ठान पूरा हो जाने पर ब्राह्मणमोजन करावे और दो गी और एक जोडा वस्त्र ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दे ॥ ४॥

चंडालीं वा श्वपाकीं वा ह्यनुगच्छति यो द्विजः ॥ त्रिरात्रमुपवासी च वित्राणामनुशासनात्॥ ५॥ सिशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत्॥ ब्रह्मकूर्चं ततः कृत्वा कुर्याद्वाह्मणतर्पणम्॥ ६॥ गायत्रीं च जपेत्रित्यं दद्याद्गोमिथुनद्वयम् ॥ विष्राय दक्षिणां दद्याच्छुद्धिमामोत्त्यसंशयम् ॥ ७ ॥ गोद्धयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिं पाराशरोऽबवीत् ॥ ८ ॥

जो ब्राह्मण चांडाली वा श्वपचीमें गमन करता है वह ब्राह्मण ब्राह्मणोंकी आज्ञानुसार तीन रात्रि उपवास करे ॥ ५ ॥ इसके पीछे शिखास हित सम्पूर्ण केशोंका मुण्डन करावे और दो पाजापत्य बत करे, इक्षके पीछे ब्रह्मक्र्यका पान करके भोजनादिद्वारा ब्राह्मणोंको संतुष्ट करे ॥६॥ इस पीछे वह नित्य गायत्रीका जप करता रहे, किर एक गो और एक बैल ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दे तो वह निरसन्देह शुद्धि प्राप्त कर सकता है ॥ ७ ॥ यह पाराज्ञरजीका वचन है कि दो गौ दक्षिणामें देनेसे शुद्धि होती है ॥ ८ ॥

क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा चण्डालीं गच्छतो यदि ॥ प्राजापस्यद्वयं कुर्यादद्याद्गोभिथुनद्वयम् ॥ ९ ॥

यदि कोई क्षत्रिय वा वैश्य किसी चांडालीमें गमन करे तो वह दो प्राजापत्य वत करे और ब्राह्मणोंको एक गौ और एक बैल दक्षिणामें दे॥ ९॥

> श्वपाकीं बाथ बोडालीं शूदो वा यदि गन्छति ॥ प्राजापस्यं चरेत्कृच्छ्रं चतुर्गीमिथुनं ददेत् ॥ १० ॥

बदि शूद श्वपाकी और चांडालीके साथ गमन करे तो एक प्राजापत्य व्रत कर ब्राह्मणोंको चार गोमिश्चन दक्षिणामें दे॥ १०॥

मातरं यदि गच्छेतु भगिनीं स्वस्तां तथा ॥
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीणि कृच्छ्राणि संबरेत् ॥ ११ ॥
चांदायणत्रयं कुर्याच्छिररछेदेन गुद्धचिति ॥
मातृष्वसुगमे चैव आत्ममेदिनकृतनम् ॥ १२ ॥
अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुर्याचांद्रायणद्वयम् ॥
दश गोमिथुनं दद्याच्छद्धि पाराशरोऽवदीत् ॥ १३ ॥

अपनी माता, बहन और पुत्रीमें जो मनुष्य अज्ञानतासे गमन करता है वह तीन कृच्छ्र इत करें ॥११॥वा तीन चांद्रायण करें पीछे शिर छेदन करनेसे शुद्धि होती है और माताकी बहनके साथ गमन करने वाला अपनी लिङ्गिन्द्रिय काटने पर ही शुद्ध होता है ॥ १२॥ जो पुरुष अज्ञानतासे मौसीके विषय गमन करता है वह दो चांद्रायण इत करें और दश गौ और दश बैल बाह्मणोंको दान करें तब शुद्ध होता है, यह पराशरजीका कथन है ॥ १३॥

> पितृदारान्समारुद्य सातुरातं च खातृजाम् ॥ गुरुपत्तीं रनुषां चैव खातृभार्यां तथैव च ॥ १४ ॥ बातुलानीं सगोत्रां च प्राजापत्यत्रयं चरेत् ॥ गोद्धयं दक्षिणां दस्या सुच्यते नात्र संशयः ॥ १५ ॥

जो पुरुष सोतेली मातामें, माताकी सखीमें, भाईकी लडकीमें, गुरुकी खीमें, पुत्रकी खीमें, भाताकी खीमें।। १४॥ मामाकी खीमें या अपने गौत्रकी कन्याके साथ गमन करता है वह

तीन शजापत्य वृत कर दो गौ दक्षिणामें देनेसे निःसन्देह शुद्ध हो जाता है॥ १५॥
पशुवेश्यादिगमने महिष्युष्ट्रयौ कपी तथा॥

खरीं च शूकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ १६ ॥

पशु, वेद्या, महिषी (भैंस), ऊंटनी; वानरी, गर्दभी व शूकरीके साथ गमन करने वाला प्राजापत्य वत करें ॥ १६॥

गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकां ब्राह्मणे ददेत् ॥ महिष्युष्ट्रीखरीगामी त्वहोरात्रेण शुद्धचित ॥ १७॥

गौके साथ गमन करने वाला तीन रान्नि उपवास कर ब्राह्मणोंको एक गौ दान करें। महिषी, ऊंटनी और गर्दभीके साथ गमन करने वाला एक रान्निदिन उपवास करनेसे शुद्ध हो जाता है।। १७॥

डामरे समरे वापि दुर्भिक्षे वा जनक्षये॥

बंदिग्राहे भयातें। वा सदा स्वस्त्रीं निरीक्षयेत् ॥ १८ ॥
मारामारी वा काटाकाटीके समयमें, युद्धके समय, दुर्भिक्षके समय, जनक्षयके समय,
भय प्राप्त होनेके समय कोई आक्रमण करने वाला यदि पकडकर या बन्दी करके ले जाय तो
उस समय सर्वदा अपनी स्त्रीकी ओर दृष्टि रखनी उचित है ॥ १८ ॥

चण्डालैः सह संपर्क या नारी कुरुते ततः ॥ विप्रान्दशवरान्कृत्वा स्वयं दोषं प्रकाशपेत् ॥ १९ ॥ आकंठसंमिते कूपे गोमयोदककईमे ॥ तत्र स्थित्वा निराहारा त्वहारात्रेण निष्क्रसेत् ॥ २०॥ सिंशिखं वपनं कृत्वा भुंजीयाद्यावकीदनम् ॥

त्रिरात्रसुपवासित्वा त्वेकरात्रं जले वसेत् ॥ २१ ॥ शंखपुष्पीलतामूलं पत्रं वा कुसुमं फलम् ॥ सुवर्णं पंचगव्यं च काथियत्वा पिवेज्जलम् ॥ २२ ॥ एकभक्तं चरेत्पश्चाद्यावत्पुष्पवती भवेत् ॥

एकभक्त चरत्वाचावत्युव्ययता नवत् ॥ व्रतं चरति तद्यावत्तावत्संवसते बहिः॥ २३॥ प्रायश्चित्ते ततश्चीणं कुर्याद्वाह्मणभोजनम्॥

गोद्रयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिं पाराशरोऽजवीत् ॥ २४ ॥

जो स्नी चांडालके साथ सहवास करे तो वह अपने पापको श्रेष्ठ दश ब्राह्मणोंके निकट पकाशित कर दे॥ १९॥ गोबरके जल व की चसे भरेडए कूपमें गलेतक श्रम होकर विना भोजन दिये एक रातिदन रहकर निकल आवे॥ २०॥ फिर शिखासहित सारे शिरका मुंडन करा कर अधपके हुए यवका भोजन करे, इसके उपरान्त तीन रात्रि उपवास कर एक रात्रि जलमें निवास करे॥ २१॥ पीछे शंखपुष्पी औषधीकी जड, पत्ते, फूल, फल और सुवर्ण तथा पंचगव्य इन सबको एकत्र पोसके औटाकर उसका जल पान करे॥ २२॥ इसके उपरान्त जब तक ऋतुमती हो तब तक पके हुए अलका भोजन दिनमें एक बार करे, जबतक यह वत समाप्त न हो जाय तबतक घरऋत्यसे बाहर रहे॥ २३॥ इस भांति प्रायित्व कर समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणभोजन करा कर दो गौ दक्षिणामें दे तब शुद्धि होती है यह पाराशरजीका वचन है॥ २४॥

चातुर्वर्ण्यस्य नारीणां कृच्छं चांद्रायणं वतम्॥ यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दूषेयत्॥ २५॥

यदि चारों वर्णोंकी स्त्रिय दोषयुक्त होजायँ तो कृच्छू चांद्रायण वत करे, पृथ्वी और स्त्री दोनों ही समान हैं इस कारण उनको दूषित न करे॥ २५॥

वंदिग्राहेण या भुका हत्वा बद्धा बलाद्धयात् ॥ कृत्वा सांतपनं कृष्ट्यं शुद्धचेत्पाराकारोऽत्रवीत् ॥ २६ ॥ सकृद्धका तु या नारी नेष्छंती पापकर्मभिः ॥ प्राजापत्येन शुद्धचेत ऋतुप्रस्रवणेन च ॥ २७॥

जिस स्त्रीको बंदी वरके अन्य पुरुष भोगते हैं अथवा जिस स्त्रीको प्रहार कर कैद करके भय दिखा कर बलात्कार करके भोगा है पराशरजीका कथन है कि, वह स्त्री कृच्छू सांतपन व्रतके करनेसे शुद्ध होती है ॥ २६ ॥ जिस स्त्रीकी विना इच्छाके पापी पुरुषोंने बल्दपूर्वक एक बार भी भोगा है वह प्राजापत्य व्रत करके ऋतुमती होने पर शुद्ध हो जाती है ॥ २७ ॥

पतस्यद्धं शरीरस्य यस्य भायी सुरी पिंचत् ॥ पतितार्द्धशरीरस्य निष्कृतिनै विधीयते ॥ २८ ॥ गायत्री जपमानस्तु कृच्छ्रं स्रोतपनं चरेत् ॥ २९ ॥ गौमूत्रं गोमयं क्षीरं दिधे सिधः कुशोदकम् ॥ एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं स्रोतपनं स्मृतम् ॥ ३० ॥

जिसकी श्री मिदिरा पान करती है उसपुरुषका आधा शरीर पतित होजाता है; इस पकार से जिसका आधा शरीर पतित हो गया है उसकी श्रुद्धि नहीं है, वह नरकको जाता है. इसमें संदेह नहीं ॥ २८ ॥ अतः वह कृष्ट्र सांतपन अतके आचरण करनेके समय निरन्तर गायत्रीका जप करता रहे ॥ २९ ॥ गोमूंत्र, गोका गोवेर, दूषें,देंही, घूंत और कुशका जल, वह पंचगव्य पान कर एक रात्रि उपवास करे, यह सांतपन कहाता है ॥ ३० ॥

जारेण जनयेद्गर्भ मृते स्यक्ते गते पती ॥ तां त्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम् ॥ ३१ ॥

पतिके त्याग करनेसे या पतिके पर जानेसे जो स्त्री अन्य पुरुषके संयोगसे गर्भवती हो जाय तो उस पापिनी पतित स्त्रीको अन्य राज्यमें छोड आवे ॥ ३१ ॥

> ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुंसा समिन्वता ॥ सा तु नष्टा विनिर्दिष्टा न तस्या गमनं पुनः ॥ ३२ ॥ कामान्मोहाच या गच्छेत्यकत्वा बंधून्सुतान्पतिम् ॥ सापि नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषतः ॥ ३३ ॥

यदि कोई ब्राह्मणी पर पुरुषके साथ निकल जाय तो उसको नष्ट हुई जानो उसको किसी प्रकार भी घरमें रखना उचित नहीं ॥३२॥ यदि कोई स्त्री काम या मोहके बशीमूत हो कर पति, पत्र तथा बंधु बांववोंको त्याग कर घरसे चली जाय तो वह परलोकमें तथा मनुष्य समाजमें नष्ट हो जाती है ॥ ३३॥

मदमोहगता नारी कोधादंडादिताडिता ॥ अद्वितीयं गता चैष पुनरागमंन भवेत् ॥ ३४ ॥

जो स्त्री मद वा मोहसे अथवा क्रोधसे दंडके ताडन करनेसे विना किसीके पास गये घर लौट आवे॥ ३४॥

> दशमे तु दिने प्राप्ते प्रायश्चितंन विद्यते ॥ दशाहं न स्यजेन्नारी स्यजेन्द्रष्टश्चतां तथा ॥ ३५ ॥ अर्ता चैव चरेरकुच्छं कुच्छार्ड चैव बांधवाः ॥

तेषां भुक्ता च पीता च त्वहोरांत्रेण गुद्धगति ॥ ३६ ॥

यदि उस खीको गये हुए घरसे दश दिन बीत जायँ तो प्रायश्चित नहीं, वह पतित नहीं होती है, कारण कि, दश दिन तक खीका त्याग न करे, परन्तु यदि उसको नष्टा छुना या देखा जाय तो उसका त्याग कर दे ॥३५॥ और उसके पतिको कृष्ट्र वत और उसके बंधु वाधवोंको अदिकृष्ट्र वत करना चाहिये और उनके घरका जिसने भोजन किया हो वा जलपान किया हो वह अहोरात्र उपवास करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ३६॥

बाह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुंसा विवर्जिता ॥ गत्वा पुंसां शतं याति त्यजेयुस्तां तु गोविणः ॥ ३७ ॥

यदि कोई ब्राह्मणी निषेध करने पर भी परपुरुषके संग चली जाय वह श्री दूसरे पुरुषका संग करके शीध अपने पतिके निकट चली आवे तो सगोत्रियोंको उसकी त्याग देना उचित है ॥ ३७॥

पुसो यदि गृहं ग्रन्छेसदाऽगुद्धं गृहं भवेत् ॥
पितृमातृगृहं यञ्च जारस्यैव तु तद्गृहम् ॥ ३८ ॥
रितृमातृगृहं पश्चात्पंचगृह्येन सचयेत् ॥
रियुजेच मृन्मयं पात्रं वस्त्रं काष्ठं च शोधयेत् ॥ ३९ ॥
सभाराञ्छोधयेरसर्वान्गोकशिश्च फलोद्धवान् ॥
ताम्चाणि पंचगृह्येन कास्यानि दशभस्मिभिः ॥ ४० ॥
प्रायश्चित्तं चरेद्विमो ब्राह्मणेहपपाद्येत् ॥
गोद्धयं दक्षिणां द्यात्माजापत्यद्धयं चरेत् ॥ ४१ ॥
इतरेशमहोरात्रं पंचगृह्यं च शोधनम् ॥
उपवासित्रं पंचगृह्यं च शोधनम् ॥
उपवासित्रं तुण्यः स्नानसंध्यार्चनादिभिः ॥ ४२ ॥
जपहोमद्यादानः शुद्धवन्ते ब्राह्मणाद्यः ॥
आकाशं वायुरिमश्च मेध्यं भूमिगतं जलम् ॥ ४३ ॥
न दुष्यंति च दर्भाश्च यज्ञेषु चमसां यथा ॥ ४४ ॥
इति पराशरीये धर्मशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

यदि वह छी जारपुरुषके घरमेंसे चली आवे तो पितका घर और उस स्रीके पिता और माताका घर अगुद्ध हो जाता है ॥३८॥ उस घरको खोद कर पीछे पंचगव्यको छिडके और मिट्टीके पात्रोंको फेंक दे और वस्न तथा काष्ठके पात्रोंकी शुद्धि करे ॥ ३९ ॥ फलकी साम प्रियोंको तो गौके चैंवरासे शुद्ध करे और ताँबेकी वस्तुओंको पंचगव्यसे शुद्ध करे और काँसीकी वस्तुको दशवार मस्मसे मांजकर शुद्ध करना उचित है ॥ ४० ॥ ब्राह्मणोंके कहे हुए प्रायश्चित्तको वह ब्राह्मण करे और दो गौ दक्षिणामें दे और दो प्राजाप प्य व्यत करे ॥ ४१ ॥ और उसके अन्यान्य बंधु अहोरात्र व्रत कर पंचगव्य पान करके तथा उपवास, व्रत, पुण्य, सान, सन्ध्या, पूजन आदिसे ॥४२॥ और जप, होम, दया, दान इनसे ब्राह्मण आदि शुद्ध हो जाते हैं ॥ आकाश, पवन, अग्नि और पृथ्वीमें पडा हुआ जल ॥४३॥ तथा कुशा यह किसी मांति अशुद्ध नहीं होते, जिस मांति यज्ञमें चमसा अशुद्ध नहीं होता है ४४ इति श्रीपराश्ररीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

पकादशोऽध्यायः ११.

अमेध्यरेतो गोमांसं चंडालात्रमथापि वा ॥
यदि भुकं तु विभेण कृच्छ्रं चांद्रायणं चरेत् ॥ १ ॥
क्ष त्रयो वाथ वेश्यश्चद्धं कृच्छ्रं च कायिकम् ॥ २ ॥
पंचगव्यं पिवेच्छ्रदो ब्रह्मकूचं पिवेद्दिजः ॥
एकद्वित्रचतुर्गावो दद्यादिषाद्यनुक्रमात् ॥ ३ ॥

स्मृतिः ११]

यदि ब्राह्मणने अग्रुद्ध पदार्थ, वीर्य, गौका मांस और चांडालके यहांके अन्नका भक्षण कर लिया हो तो चांदायण त्रतके करनेसे उसकी ग्रुद्धि होती है ॥ १ ॥ और यदि क्षत्रीने इन वस्तुओंको खा लिया हो वह अर्द्धकुच्छू चांद्रायण त्रत करनेसे ग्रुद्ध होता है और वैश्य इन वस्तुओंके खानेसे पाजापत्य त्रतके करनेसे ग्रुद्ध होता है॥२॥और श्रूद्ध तो पंचगव्यका पान करे और बह्मकूर्चको पी ले, फिर ब्राह्मण आदि चारों वर्ण क्रमानुसार एक, दो, तीन और चार गौओंका दान करे॥ ३॥

शूद्राम्नं सुतकात्रं च हाभोज्यस्यात्रमेव च ॥ शंकितं प्रतिषिद्धात्रं प्रवेषिच्छष्टं तथैव च ॥ ४ ॥ यदि भ्रुक्तं तु विषेण अज्ञानादापदापि चा ॥ ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छं ब्रह्मकूर्चं तु पावनम् ॥ ५ ॥

शृद्धका अन्न, सूतकका अन्न, अभोज्यका अन्न, शंकित अन्न, उच्छिष्ट अन्।। ४ ॥ इन अन्नोंको यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानतासे या विपत्ति आनेके समय ला है तो उसको जान कर कुच्छ त्रत करें और पवित्र करने वाले ब्रह्मकूचिका पान करें ॥ ५॥

व्याद्धेर्नकुलमाजारिस्त्रमुन्छिष्टितं यदा ॥

तिलदर्भोदकैः प्रोक्ष्य शुद्रचित नात्र संशयः॥ ६ ॥ जिसे सर्प, नौला, बिलाव आदिने जूँठा कर दिया हो वह अन्न तिल और कुशका जल

छिडकनेसे निःसन्देह शुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥

शुद्रोऽप्यभोज्यं भुक्तात्रं पंचगव्येन शुद्र्यति ॥ क्षत्रियो वापि वैश्यश्च प्राजापत्येन शुद्र्यति ॥ ७ ॥

अभोज्य अन्नको खाने वाला शुद्ध भी पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध हो जाता है; यदि अभोज्य अन्नको क्षत्रिय तथा वैश्य खा ले तो वह पाजापत्य व्रत करनेसे शुद्ध हो जाते हैं॥ ७॥

एकपंत्तयुपविष्टानां विप्राणां सहभोजने ॥ यद्येकोऽपि, त्यजेत्पात्रं शेषमत्रं न भोजयेत् ॥ ८ ॥ मोहाद्भुजीत यस्तत्र पंतावु न्छिष्टभोजने ॥ प्रायश्चित्तं चरेद्विपः कृच्छं सांतपनं तथा ॥ ९ ॥

एक पंक्तिमें एक साथ भोजन करते हुए ब्राह्मणों मेंसे यदि कोई ब्राह्मण भोजन करनेसे खडा हो जाय तो उस शेष अन्नको कोई ब्राह्मण भी न खाय॥ ८॥ यदि इस अवस्थामें कोई ब्राह्मण अश्चानतासे उस पंक्तिमें उच्छिष्टको खा छे तो उस ब्राह्मणको सांतपन कृष्ट्यका प्राविधित करना उचित है॥ ९॥

पीयूषं श्वेतलशुनं वृंताकफलगृंजने ॥ पर्लाडुं वक्षनिर्यासान्देवस्वं कवकानि च ॥ १० ॥ उड़ीक्षीरमवीक्षीरमज्ञानाद्भुंजते द्विजः ॥ त्रिरात्रमुपवासेन पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ११॥

पेवची, श्वेत लहसन, वैंगन, गाजर, प्याज, वृक्षका गोंद देवताका द्रव्य, कवक (पृथ्वीकी ढाल ) ॥ १० ॥ ऊंटनी तथा भेडका दूध जो बाह्मण इन वस्तुओंको अज्ञानतासे खाता है वह तीन रात्रि उपबास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ११ ॥

मंडूकं भक्षयित्वा तु मूषिकामांसमेव च ॥ ज्ञात्वा विमस्त्वहोरात्रं यावकान्नेन शुद्धचाति ॥ १२ ॥

जो बाह्मण जान बूझकर मेंडक और मूंसेके मांसको खाता है वह अहोरात्रमें जौके खानेसे युद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥

क्षत्रियश्चापि वैश्यश्च कियावंती शुचिवती ॥ तद्ग्रहेषु द्विजैभीज्यं हज्यकव्येषु नित्यशः ॥ १३ ॥

क्षत्री हो या वैश्य हो जब कि वह किया करने वाले धर्माचरणकारी और पवित्रास्मा हैं तब उनके यहां हध्यमें सर्वदा ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं ॥१३॥

घृतं क्षीरं तथा तैलं गुडं तैलेन पाचितम् ॥
गत्वा नदीतंट विमो भुंजीयाच्छूदभाजने ॥ १४ ॥
मद्यमांसरतं नित्यं नीचकर्मप्रवर्तकम् ॥
तं शूदं वर्जयेदिपः स्वपाकमिव दूरतः ॥ १५ ॥
दिजशुश्रूषणस्तानमद्यमांसविवर्जितान् ॥
स्वकर्मनिस्तान्नित्यं ताञ्च्छूदान्न त्यजेद्दिजः ॥ १६ ॥

्र ब्राह्मण नदीके किनारे जा कर शृदके पात्रमें घी, दूध, तेल, और तेलसे पके हुए गुडको खा ले ॥ १४ ॥ जो शृद्ध मदिरा मांस खाता, नीच कर्म करता हो उस शृदको स्वपाकके समान दूरसे ही त्याग दे ॥ १५ ॥ जो शृद्ध ब्राह्मणोंकी सेवा करता हो, मदिरा मांसको न खानेवाला अपने कर्ममें तत्पर हो उस शृदका ब्राह्मणोंको त्याग करना उचित नहीं ॥ १६ ॥

अज्ञानाद्भुंजते विप्राः स्तंके मृतकेऽपि वा ॥
प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्णे वर्णे विनिर्द्दिशेत् ॥ १७ ॥
गायञ्यष्टसहस्रेण शुद्धिः स्याच्छूदस्तके ॥
वैश्ये पंचसहस्रेण त्रिसहस्रेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥
बाह्मणस्य यदा भुंके दिसहस्रं तु दापयेत् ॥
अथवा वामदेव्येन साम्ना चैकेन शुद्ध्यति ॥ १९ ॥

(प्रश्न) जो ब्राह्मण अज्ञानतासे स्तक वा मृतकमें भोजन करते हैं तो वर्ण वर्णके प्रति उनका किस प्रकारसे पायश्चित्त कहा है ?॥ १७ ॥ (उत्तर) शूद्रके यहां स्तकमें भोजन करनेसे आठ हजार गायत्रीका जप करनेसे शुद्धि होती है, वैश्यके यहां स्तकमें भोजन करनेसे पांच हजार गायत्रीका जप करे और क्षत्रियके यहां स्तकमें भोजन करनेसे तीन हजार गायत्रीका जप करनेसे शुद्धि हो जाती है॥१८॥परः तु ब्राह्मणके यहां स्तकमें खोनेसे दो हजार गायत्रीका जप करे अथवा वामदेव ऋषिके कहे हुए साममंत्रसे ही शुद्धि हो जाती है॥१९॥

शुष्कात्रं गोरसं स्नेहं शूद्रवेषेण चाहतम् ॥ पक्कं विप्रगृहे भुक्ते भोष्यं तं मनुरव्रवीत् ॥ २० ॥ आपत्कोल तु विप्रेण भुक्ते शूद्रगृहे यदि ॥ मनस्तापेन शुद्धचेत द्वपदां वा सकुक्तपेत् ॥ २१॥

्र शूद्रके यहांका अल, गोरस और खेह (घी आदि) यह यदि शूद्रके यहांसे लाकर ब्राह्मण घर पका कर खाले तो वह भोजनके योग्य है, यह मनुजीका वचन है ॥ २०॥ यदि आपित्तके समयमें ब्राह्मणने शूद्रके यहां भोजन कर लिया हो तो वह मनके पश्चात्तापसे ही छुद्ध हो जाता है और फिर एक बार हुपदा मन्त्रका जप करे॥ २१॥

दासनापितगोपालकुलमित्रार्द्धारिणः ॥ एते शूद्रेषु भोज्यात्रा यश्चारमानं निवेदयेत् ॥ २२ ॥

्र दास, नाई, गोपाल, कुलका मित्र, अर्द्धसीरी इन सबके यहांका और अपने आप स्वयं इस भांति कह दे कि मैं आपका हूं, उसके यहांका अन्न भोजन करनेके योग्य है ॥ २२ ॥

> शूदकन्यासमुत्पन्नो बाह्मणेन तु संस्कृतः ॥ असंस्काराद्वस्वेदासः संस्कारादेव नापितः ॥ २३ ॥ क्षत्रियाच्छूदकन्यायां समुत्पन्नस्तु यः सुतः ॥ स गोपाल इति रूपातो भोज्यो विप्रैर्न संशयः ॥ २४ ॥ वैश्यकन्यासमुद्भूतो बाह्मणेन तु संस्कृतः ॥ स ह्याद्विक इति ज्ञेयो भोज्यो विप्रैर्न संशयः ॥ २५ ॥

्रजो सन्तान ब्राह्मणसे शूद्रकी कन्यामें उत्पन्न हो यदि उसका संस्कार न हो तो वह दास कहाता है और जो संस्कार हो जाय तो वह नाई होता है ॥ २३ ॥ जो पुत्र शूद्रकी कन्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न हो वह गोपाल कहाता है, उसके यहां ब्राह्मण निस्संदेह भोजन करे ॥ २४ ॥ जो पुत्र ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हो और उसका संस्कार हो जाय उसे आर्द्धिक कहते हैं, उसके यहां भी ब्राह्मणको भोजन करनेमें कुछ दोष नहीं है ॥ २५ ॥

भांडस्थितमभोज्येषु जलंदधि घृतं पयः॥ अकामतस्तु यो भुंके प्रायश्चित्तं कथं भवेत्॥ २६॥ ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा तूपसर्पति ॥ ब्रह्मकूचीपवासेन याज्यवर्णस्य निष्कृतिः ॥ २७॥ शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुद्धचति ॥ ब्रह्मकूचेमहोरात्रं श्वपाकमपि शोधयत् ॥ २८॥

( परन ) जिनके यहाँका भोजन करना अनुचित है उनके पात्रमें रक्खा जल,दही, घी, दूध इनको जो मनुष्य खाता है उसका प्रायध्यित किस भीतिसे हो १ ॥ २६ ॥ ( उत्तर ) बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध यदि यह खा लें तो यज्ञके योग्य तीनों वर्णोंका प्रायध्यित बहसकूर्च उपवास करनेसे शुद्ध हो जाता है॥ २७ ॥ शूद्धको उपवास करने उचित नहीं शूद्ध तो दान करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ब्रह्मकूर्च अहोरात्रका उपवास करनेसे श्वपाक चण्डाल भी शुद्ध हो सकता है ॥ २८ ॥

गोसूत्रं गोमयं क्षीरं दिव सिर्पः कुक्तोदकम् ॥ निर्दिष्टं पंचगव्यं च पवित्रं पापकोधनम् ॥ २९ ॥ गोपूत्रं कृष्णवर्णायाः श्वेताद्याश्चैव गोमयम् ॥ पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते द्धि ॥ ३० ॥ कपिलाया घृतं ग्राह्मं सर्वं कापिलमेव वा॥ मूत्रमेकपलं दद्यादंग्रष्ठार्धं तु गोमयम्॥ ३१॥ क्षीरं सप्तपलं दद्याद्ययि त्रिपलसुच्यते ॥ वृतमेकपलं द्यास्पलंभकं कुशोद्कम् ॥ ३२ ॥ गायन्यादाय गोमूत्रं गंधदारेति गोमयम्॥ आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिकाव्णस्तथा दधि ॥ ३३ ॥ तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम् ॥ पंचग्न्यमृचा पूतं स्थापयेदिषसित्रिधौ॥ ३४॥ आपोहिष्ठेति चालाज्ञ मानलोकेति मंत्रेयत्॥ सप्तावरासु ये दर्भा अन्छित्राग्राः शुकत्विषः ॥ ३५ ॥ एतेरुड्रस्य होतन्यं पंचगन्यं यथाविधि ॥ इरावती इदंविष्णुर्मानस्तोके च शवती ॥ ३६ ॥ एताभिश्वेव होतव्यं हुतशेषं पिबहिजः॥ आलोडच प्रणवेनैच निर्मध्य प्रणवेन तु ॥ ३७ ॥ उद्धृत्य प्रणवेतेवं पिबेच्च प्रणवेत तु ॥ यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम ॥ ३८॥

बह्मकूर्च दहेरसर्व यथैवाभिरिवेधनम् ॥ पिबत्रं त्रिषु लोकेषु देवताभिरीधष्ठितम् ॥ ३९ । वरुणक्षैव गोम्त्रे गोमय हव्यवाहनः ॥ दिम्न बायुः समुद्दिष्टः सोमः क्षीरे घृते रिवः ॥ ४० ॥

गौम्त्र, गोनर, दूध, दही, घी, कुशका जल यही सम्पूर्ण पार्वोका नाशकारी पवित्र पंचगव्य कहाता है ॥ २९॥ काली गौका मूत्र, सफेद गौका गोवर, तांबेके रंगकी गौका दूध, लाल गौका दही, ॥३०॥ कपिला गौका घी, अथवा सम्पूर्ण वस्तुएँ कपिलाहीकी ले ले एक पल गौम्त्र, आधे अंग्ठेभर गौमय ॥ ३१॥ सात पल दूध, तीन पल दही, एक पल घी और एक पल कुशाका जल हो ।।३२॥ गायत्री पढकर गोम्त्र बहण करे, "गंधद्वारा०" इस मंत्रसे गोबर, "आप्यायस्व०" इस मंत्रसे दूध, "दिधिकाल्ग०" इससे दही ले ।।३३॥ "तेजोसि शुक्र०''इस मंत्रसे घी ले,''देवस्य त्वा०''इस मंत्रसे कुशाका जलले,इस भाँति ऋचाद्वारा पवित्र किये पंचगव्यको अग्निके सम्भुख रक्खे॥३४॥''आपोहिष्ठा०''इस मंत्रसे चलावे,''मानस्तोके०'' इस मंत्रसे मधे, कमसे कम सात और तोतेके समान रंगवाली, अग्रभागयुक्त॥ ३५॥ उन कुशाओंसे विधिसहित उठाकर पंचगव्यका हवन करे, "इरावती"" इदंविष्णु" "मानस्तोके " "शंवती" ॥ ३६ ॥ इन ऋचाओंसे हवन करे और शेषको ब्राह्मण पान करे, ओंकारसे ही चला कर और ऑकारसे ही मथ कर॥३७॥ ऑकारसे ही उठावे और ऑकारसे ही विये। जो त्वचा और अस्थियों में देहधारियोंका पाप स्थित है ॥३८॥ ब्रह्मकूर्च उसको इस भांति दम्ध कर देता है जिस भाति इंधनको अग्नि भस्म कर देती है; यह पंचगव्य तीनों लोकोंको पवित्र करने वाला और देवताओंसे अधिष्ठित है, कारण कि ॥ ३९॥ वरुण गोमूत्रमें, अग्नि गोबरमें, पवन दहीमें, चंद्रमा दूधमें और सूर्य घीमें निवास करते हैं॥ ४०॥

विवतः पतितं तोयं भाजने मुखनिःसृतम् ॥ अपेयं तद्विजानीयाहुक्त्वा चांद्रायणं चरेत् ॥ ४१ ॥

यदि मनुष्यके जल पीते हुए सम्यमें मुँहमें से जल निकल कर पात्रमें गिर पड़े तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता; और जो यदि उसे पी भी ले तो वह चांद्रायण वत करने से छुद्ध होता है ॥ ४१ ॥

कूपे च पतितं दृष्ट्वा श्वश्रगाली च मर्कटम् ॥ अस्थिचमादिपातितः पीत्वारमध्या अपो द्विजः ॥ ५२ ॥ नारं तु कुणपं काकं विदुराहं खरोष्ट्रकम् ॥ गावयं सीमतीकं च मायूरं खडुकं तथा ॥ ५३ ॥ वैयावमार्श सेंहं वा कूपे यदि निमज्जति ॥ तडागस्याप्यदुष्टस्य पीतं स्यादुदकं यदि ॥ ४४ ॥ प्रायश्चित्तं भवेत्पुंदः क्रमेणितन सर्वज्ञः ॥ विष्ठः शुध्यित्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात् ॥ ४५ ॥ एकाहेन तु वैदयस्तु शृद्धो नक्तेन शुद्धचति ॥ ४६ ॥

जिस कुएमें कुता, गीदड, बंदर,अध्य,चर्म यह गिर गये हो उस कुएके अपवित्र जलको पीने वाला बालण ॥ ४२ ॥ और मनुष्यका शरीर, कौआ, विष्ठा लाने वाला स्कर, गथा, ऊंट, गव्य (नीलगाय), हाथी,मोर, गेंडा ॥ ४३ ॥ भेडिया, रीछ, सिंह यदि यह कुएमें इब जायँ और निषिद्ध तालाबके जलको पीनेवाला मनुष्य ॥ ४४ ॥ इन उबका कमानुसार पायश्चित्त इस भांति है; बालण तीन रात्रि उपवास करनेसे छुद्ध होता है, क्षत्रिय दो दिनके उपवास करनेसे छुद्ध हो जाता है ॥४५॥ वैश्य एक ही दिन उपवास करनेसे छुद्ध होता है, श्रूद्ध होता है, श्रूद्ध हो जाता है ॥४६॥

परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च ॥ अपचस्य च भुक्त्वात्रं दिजश्चांदायणं चरेत् ॥ ४७॥ अपचस्य तु यद्दानं दातुरस्य कुतः फल्रम् ॥ दाता प्रतिगृहीता च दी ती निरयगामिनी ॥ ४८॥

जो परपाकनिश्च (इसका लक्षण आगे कहेंगे) हो उसका अन्न और जो परपाकरत (इसका लक्षण आगे कहेंगे) हो उसका अन्न और अपच (लक्षण आगे कहेंगे) का अन्न खानेसे ब्राह्मणको चांद्रायण नत करना उचित है।। ३७॥ जो मनुष्य अपचको दान देता है उसका फल दाताको नहीं होता उसका देने बाल। और लेने बाला यह दोनों नरकको जाते हैं।। ४८॥

गृहीत्वामिं समारोप्य पंचयज्ञान निर्वपेत् ॥
परपाकनिवृत्तोऽसौ मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ ४९ ॥
पंचयज्ञान्स्वयं कृत्वा परान्नेनोपजीवति ॥
सततं मातरुत्थाय परपाकरतस्तु सः ॥ ५० ॥
गृहस्थयमीं यो विमो ददाति परिवर्जितः ॥
ऋषिभिर्धर्मतस्वज्ञौरपचः परिकीर्तितः ॥ ५१ ॥

जो अग्निहोत्रका नियम करके पंचयज्ञ न करे, मुनियोंने उसे परपाकनिष्ट्त कहा है ॥४९॥ और जो स्वयं पंचयज्ञ करके पराये अन्नसे जीवन व्यतीत करते हैं और नित्य प्रति प्रसात कालको उठ कर परपाकमें रत हो उसको परपाकरत कहते हैं॥५०॥ गृहस्य धर्ममें जो बाबाण हो और दान न देता हो धर्मतस्थके जानने वाले ऋषियोंने उसे अपच कहा है॥ ५१॥

युगे युगे तु ये धर्मास्तेषु तेषु च ये दिजाः॥ तेषां निंदा न कर्तव्या युगरूपा हिते दिजाः॥ ५२॥

जो धर्म युग २ में स्थित हैं और उन २ धर्मीमें जो ब्राह्मण स्थित हैं उनकी निन्दा करनी उचित नहीं, कारण कि वह ब्राह्मण युगके ही अनुरूप हैं ॥ ५२॥

हुंकारं ब्राह्मणस्योक्ता त्वंकारं च गरीयसः ॥ स्नात्वा तिष्ठब्रहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ ५३ ॥ ताडियत्वा तृणेनापि कंठे बद्धापि वाससा ॥ विवादेनापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ ५४ ॥ अवगूर्य त्वहोरात्रं त्रिरात्रं क्षितिपातने ॥ अतिकृच्छं च रुधिरे कृच्छोऽभ्यंतरशोणिते ॥ ५५ ॥

अत्यन्त बड़े बाह्मणको हुंकार और त्वंकार कह कर जितना दिन शेष हो उतने समय तक स्नान करके बैठ रहे और उन्हें नमस्कार कर पसन्न करे ॥ ५३ ॥ यदि कोई तिनुकेसे ब्राह्मणको ताडन करे या उसके गलेमें वस्त्र बांचे अथवा विद्याके द्वारा उसको पराजित कर दे तो प्रणामादि द्वारा उस ब्राह्मणको प्रसन्न करना उचित है ॥५४॥ यदि ब्राह्मणको झटक दे तब अहोरात्र उपवास करे और पृथ्वीपर गिरानेसे तीन रात्रि उपवास करना उचित है, रुधिर निकालने पर अतिकृच्छ वत करे और रुधिरके न निकलने पर क्रन्छ करना उचित है।।५५॥

नवाहमतिकुच्छ्री स्यात्पाणिपूरान्त्रभोजनः ॥

त्रिर।त्रमुपवासः स्यादतिकृच्छः स उच्यते ॥ ५६ ॥

अतिकृच्छ्र करने वाला एक अंजुलीयर अलको नौ दिन तक लाय और तीन रात्रि उपवास करे उसे कुच्छ्र कहते हैं ॥ ५६ ॥

> सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ दशसाहस्त्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम् ॥ ५७ ॥ इति पराशरीये धर्मशास्त्र एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

यदि एक ही समय सम्पूर्ण पार्वोका सम्मिलन हो जाय तो दश हजार गायत्रीका जप करनेसे परम शुद्धि प्राप्त होती है ॥ ५७ ॥

इति श्रीपराशरीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

#### द्वादशोऽध्यायः १२.

दुःस्वमं यदि पश्येतु वांते वा क्षुरकर्मणि ॥ मैथुने प्रेतधूम्रे च स्नानमेव विधीयते ॥ १ ॥

वमन, क्षीरकर्म, मैथुन, प्रेतका धुआँ और दुष्ट स्वम देखनेके उपरान्त स्नान करना कहा है ॥१॥ अज्ञानात्माश्य विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टसेव च ॥ पुनः संस्कारमहीत त्रयो वर्णा दिजातयः ॥ २ ॥ अजिनं मेखला दंढो भैक्षचर्या व्रतानि च ॥ निवर्त्तते दिजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ ३ ॥

यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे विष्ठा मूत्र और जिसमें मदिश मिली हो इनको ला ले तो तीनों वर्ण किर संस्कारके योग्य हो जाते हैं॥ २ ॥ दिजातियोंको पुनर्वार संस्कारके कर्ममें मुगछाला, कौंधनी, दंड, भिक्षाका मांगना तथा वत यह सम्पूर्ण निवृत्त हो जाते हैं॥ ३ ॥

विण्मूत्रस्य च शुद्धचर्थं प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ पंचगव्यं च कुर्वीत स्नात्वा पीत्था शुचिर्भवेत् ॥ ४ ॥

विष्ठा, मूत्रका लाने वाला प्राजापत्य करे और पंचगव्य बना कर स्नान करके पंचगव्यके पोनेसे छुद्ध हो जाता है ॥ ४ ॥

जलाभिपतने चैव प्रवज्यान।शकेषु च ॥ प्रत्यवसितवर्णानां कथं शुद्धिविधीयते ॥ ५ ॥ प्राजापत्यद्धयेनैव तीर्थाभिगमनेन च ॥ वृषेकादशदानेन वर्णाः शुद्धवांति ते त्रयः ॥ ६ ॥

( प्रश्न ) जल और अग्निमें पडकर संन्यास धर्मको नष्ट करने वाले उन धर्मसे पतित हुए वर्णोंको शुद्धि किस भाँति होती है ? ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) दो प्राजापत्योंके करनेसे, तीर्थयात्र। करनेसे, ग्यारह बैलोंका दान करनेसे क्रमानुसार तीनों वर्ण शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६ ॥

ब्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वनं गरवा चतुःपथे ॥ सिशखं वपनं कृरवा प्राजापस्यद्वयं चरेत् ॥ ७ ॥ गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धं पाराशरोऽबवीत् ॥ मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मगरवं च गच्छति ॥ ८ ॥

अब ब्राह्मणका प्रायश्चित्त कहते हैं, वह ब्राह्मण बनमें जाकर चौराहेमें शिखासमेत मुण्डन करा कर दो प्राजापत्य बत करे ॥७॥ और दक्षिणामें दो गी दे तब शुद्ध होता है यह परा श्वर मुनिका बचन है और उस पापसे छूट कर फिर ब्राह्मण ही जाता है ॥ ८॥

स्नानानि पंच पुण्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः ॥ आमेयं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९ ॥ आमेयं भस्मना स्नानमवगाद्य तुवारुणम् ॥ आपोहिष्ठेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम् ॥ १० ॥ यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तिहृव्यमुच्यते ॥ तत्र स्नात्वा तु गंगायां स्नातो भवति मानवः ॥ ११ ॥ बुद्धिमानोंने पांच स्नानोंको पित्रत्र कहा है, १ आग्नेय, २ वारुण, ३ त्राहा, ४ वायव्य, ५ दिव्य ॥ ९ ॥ जो भस्मसे मार्जन किया जाता है वह आग्नेय स्नान कहाता है, जलसे जो स्नान किया जाता है वह वारुण कहाता है, 'आपो हिष्ठा' इन तीन ऋचाओं से जो स्नान है उसे बाह्य कहते हैं, और जो गीओं की रजसे स्नान किया जाता है उसे वायव्य कहते हैं ॥ १० ॥ धूपके निकलने पर भी जो वर्षा होती हो उन मेघों की बूंदों से जो स्नान किया जाता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं, इस दिव्य स्नानसे मनुष्य गंगास्नानके फलको पाताहै १ १

स्तातुं यांतं दिजं सर्वे देवाः वितृगणैः सह ॥ वायुभूतास्तु गच्छंति तृषार्ताः सिंहलार्थिनः ॥ १२ ॥ निराशास्ते निवर्त्तते वस्त्रनिष्पीडने कृते ॥ तस्मात्र पीडयेद्दस्त्रमकृत्वा वितृतर्पणम् ॥ १३ ॥

जिस समय ब्राह्मण स्नान करनेके लिये जाता है उस समय पितर और देवता तृष्णासे आतुर हो जल पीनेके लिये वायुरूप धारण कर उसके संग संग जाते हैं ॥ १२ ॥ यदि वह ब्राह्मण स्नान कर विना तर्पण किये ही वस्न निचोड डाले तब वह निराश होकर लोट आते हैं, इस कारण पितरों का तर्पण विना किये वस्नको पहले कभी न निचोडे ॥ १३ ॥

रोमकूपेष्ववस्थाप्य यहितलैस्तर्पयेत्पितृन् ॥ तर्पितास्तेन ते सर्वे रुपिरेण मलेन च ॥ १४ ॥ अवधूनोति यः केशान्स्नात्वा प्रस्नवतो दिजः ॥ आवामेदा जलस्थोऽपि स बाह्यः पितृदैवतैः ॥ १५ ॥

जो मनुष्य रोमों के छिट्टोंको पोंछ कर पितरोंका तर्पण करता है उसने मानों रुधिर भौर मलसे पितरोंको नृष्ठ किया ॥ १४ ॥ जो ब्राह्मण स्नान करनेके पीछे केशोंको झाडता है या उनमें से जल टपकाता है,या जो जलमें बैठकर वा खड़े होकर आचमन करता है वह मनुष्य पितर और देवताओं के कर्म करने योग्य नहीं है ॥ १५ ॥

शिरः पावृत्य कंठं वा मुक्तकक्षशिखोऽपि वा ॥ विना यज्ञोपवीतेन आचांतोऽप्यशुचिर्भवेत् ॥ १६ ॥

जो मनुष्य शिर वा कंठको लपेटकर और कच्छ व शिखाको खोल कर या जनेऊके विना आचमन करता है वह आचमन करके भी शुद्ध नहीं होता, अर्थात् अशुद्ध ही रहता है १६

जले स्थलस्थो नाचामेजलस्थश्रेद्वहिः स्थले ॥ उभे स्पृष्ट्वा समाचामेदुभयत्र शुचिर्भवेद ॥ १७॥

मनुष्य स्थलमें बैठकर जलमें और जलमें बैठकर स्थलमें भाचमन न करे परन्तु दोनों जगह बैठा दोनों जगह ही आचमन करनेसे शुद्ध होता है ॥ १७॥ स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्ता रथ्योपसर्पणे ॥ आचांतः पुनराचामेद्रासो विपारधाय च ॥ १८॥

आचमन करनेके पीछे, स्नान करनेके उपरान्त, जल पीनेके पीछे, छींकनेके उपरान्त, सो कर उठनेके पीछे, खानेके पीछे या गलीमें चलनेके पीछे वा वस्त्र पहननेके पीछे फिर आचमन कर है।। १८॥

> क्षुते निष्ठीवने चैव दंतोच्छिष्टे तथाऽनृते ॥ पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥ १९॥

्र छींकना, थूकना, दांतोंका उच्छिष्ट अथवा झूंठ बोलना व पतितोंके साथ संभाषण करन इन कर्मोंके करनेसे दहिने कानका स्पर्श कर ले ॥ १९॥

भास्करस्य करैः पूर्त दिवा स्नानं प्रशस्पते ॥ अपशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्र दर्शनात् ॥ २० ॥

दिनका स्नान सूर्यकी किरणों से पवित्र है, और राहुके दर्शनों को छोड कर रात्रिका स्नान अधम कहाता है ॥ २०॥

> महतो वसवो रुद्रा आदिस्याश्चाथ देवताः ॥ सर्वे सोमे प्रक्रीयंते तस्मादानं तु संप्रहे ॥ २१ ॥

मरुत्, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह सूर्य और देवता यह प्रहणके समयमें सब चंद्रमा में लीन हो जाते हैं, इससे प्रहणके समयमें दान देना अवस्य कर्तव्य है।। २१॥

खलयज्ञे विवाहे च संकांती ग्रहणें तथा ॥ शर्वय्या दानमस्त्येव नाम्यत्र तु विधीयते ॥ २२ ॥ पुत्रजन्मिन यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि ॥ राहोश्च दर्शने दानं प्रशस्तं नाम्यदा निश्चि ॥ २३ ॥ महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम् ॥ प्रदोषपश्चिमी यामी दिनवस्तानमाचरेत् ॥ २४ ॥

खलवाग, विवाह, संकांति और ग्रहण इन अवसरों में रात्रिके समयमें दान करे अन्य प्रसंगर्में रात्रिके समय दान न करे ॥ २२ ॥ पुत्रका जन्म, यज्ञ, मृतकका कर्म, राह्रका दर्शन इनमें रात्रिके समयमें दान उत्तम कहा है और कर्मों में नहीं कहा ॥ २३ ॥ रात्रिके बीचके दो प्रहरोंको महानिशा कहते हैं, इस कारण सूर्यास्तके और रात्रिके पिछले पहरमें दिनके समान स्नान करे ॥ २४ ॥

चैत्यवृक्षश्चितिः पूयश्चंडालः सोमविकयी ॥ एतांस्तु बाह्मणः स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत् ॥ २५ ॥

चैत्यका वृक्ष ( इसकी पूजा बौद्धमत्वाले करते हैं ), चिता, राध (पीब),चांडाल, सोम-लताका बेंचनेवाला. इन सबका स्पर्श करनेसे बाह्मण वल्लोंसहित स्नान करे ॥ २५॥ स्मृतिः ११]

अध्यिसंचयनात्पूर्वं रुदित्वा स्नानमाचरेत् ॥ अंतर्दशाहे विषस्य हजूर्ध्वमाचमनं स्मृतम् ॥ २६ ॥

अस्थिसंचयनके पहले रुद्न करके स्नान करना उचित है और ब्राह्मणोंको मरनेसे दश-दिन उपरान्त आचमन करना उचित है ॥ २६॥

> सर्वं गंगासमं तोयं राहुप्रस्ते दिवाकरे ॥ सोमप्रहे तथैवोक्तं स्नानदानादिकर्मसु ॥ २७ ॥

सूर्य या चंद्रमाको जिस समय राहु प्रस हे उस समय सभी जह स्नान, दान आदि कर्मोंमें गंगाके समान हो जाते हैं॥ २७॥

कुरोः पूतं भवेत्स्नानं कुशेनोपस्पृशेद्धिजः॥ कुशेन चोद्धृतं तोयं सोमपानसमं भवेत्॥ २८॥

कुशासे पवित्र हुए जलसे स्नान करे और कुशाओंसे ही ब्राह्मण आचमन करे, कारण कि कुशासे उठाया हुआ जल अमृतपान करनेके समान हो जाता है ॥ २८ ॥

अभिकार्यात्परिश्वष्टाः संध्योपासनवर्जिताः ॥
वेदं चैवानधीपानाः सर्वे ते वृष्ठाः स्मृताः ॥ २९ ॥
तस्माद्धृष्ठभीतेन ब्राह्मणेन विशेषतः ॥
अध्येतव्योऽप्येकदेशो यदि सर्व न शक्यते ॥ ३० ॥
श्रद्धानरसपुष्टस्याधीयमानस्य नित्यशः ॥
जपतो जुह्नता वापि गतिह्रध्वी न विद्यते ॥ ३१ ॥

्नो ब्राह्मण अग्निहोत्रसे अष्ट हो गये हैं और जो संध्योपासनसे वर्जित हैं; जो वेदको नहीं पढते उनको शृद्ध कहा है ॥ २९॥ इस कारण शृद्ध होनेके मयसे यदि ब्राह्मण सब वेदोंको न पढ सके तो एक वेदको तो अवश्य ही पढे ॥ ३० ॥शृद्ध अन्नसे पुष्ट हो कर जो ब्राह्मण नित्य वेदपाठ, हवन और जप करता है तो भी उसको सद्गति नहीं प्राप्त होती ॥ ३१ ॥

श्रूद्रान्नं श्रूद्रसंपर्कः श्रूद्रण तु सहासनम् ॥
श्रूद्राज्ज्ञानागमश्चापि ज्वलंतमपि पातयेत् ॥ ३२ ॥
यः श्रूद्र्या पाचयेन्नित्यं श्रूद्री च ग्रहमेधिनी ॥
वर्जितः पितृदेवेभ्यो रौरवं याति स द्विजः ॥ ३३ ॥
मृतस्तकपुष्टांगं द्विजं श्रूद्रान्नमोजिनम् ॥
अहं तं न विजानामि कां कां योनिं गमिष्यति ॥ ३४ ॥
गृधो द्वादशजन्मानि दशजन्मानि सुकरः ॥
श्वयोनौ सप्तजन्मानि हीत्वेवं मनुरव्वति ॥ ३५ ॥

शूदका अल, शूदके साथ मेल, शूद्रके साथ एक जगह बैठका, शूदसे ज्ञान लेना यह प्रतापवान मनुष्यको भी पतित कर देते हैं ॥ ३२ ॥जो ब्राह्मण शूद्रीखे भोजन बनवाता है या जिसकी शूद्री स्त्री हो वह ब्राह्मण पितर और देवताओं से वर्जित है और अन्तर्भे रौरब नरकको जाता है ॥ ३३ ॥ धृतकके स्तकमें खानेसे जिसका अंग पुष्ट हुआ हो और जो शूदके यहांका अल भोजन करता हो वह न जाने किस २ योनिमें जन्म लेता है ॥ ३४ ॥ परन्तु मनुने इस भांति कहा है कि बारह जन्मों तक गीध, दश जन्मों तक सूकर, सात जन्म तक वह मनुष्य कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ३५ ॥

दक्षिणार्थं तु यो विषः शूद्रस्य जुहुयाद्धविः ॥ बाह्मणस्तु भवेच्छूदः शूद्रस्तु बाह्मणो भवेत् ॥ ३६ ॥

्रजो ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त शूदकी हिनका हवन करता है वह ब्राह्मण शूद्ध होता है और वह शूद्ध ब्राह्मण होता है ॥ ३६॥

मौनवतं समाश्रित्य आसीनो न वदेहिनः ॥
भुंजानो हि वदेद्यस्तु तदन्नं परिवर्जयेत् ॥ ३७ ॥
अर्द्धभुक्ते तु यो विप्रस्तस्मिन्पात्रे जलं पिवेत् ॥
हतं देवं च पित्र्यं च ह्यारमानं चोपघातयेत् ॥ ३८ ॥
भुंजानेषु तु विष्रेषु योऽप्रे पात्रं विभुंचति ॥
स मूढः स च पापिष्ठो ब्रह्मद्रः स खलूच्यते ॥ ३९ ॥
भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वस्ति कुर्वति ये दिजाः ॥
न देवास्तृप्तिमायांति निराशाः पितरस्तथा ॥ ४० ॥
अस्नात्वा वै न भुंजीत तथैवाप्तिमपुज्य च ॥
न पर्णपृष्ठे भुंजीत रात्रौ दीपं विना तथा ॥ ४१ ॥

मौन बतको धारण कर जो ब्राह्मण बैठे वह न बोले, और जो भोजन करतेमें बोले तो उस अक्षको त्याग दे ॥ ३७ ॥ आधा भोजन करनेके उपरान्त जो ब्राह्मण उसी भोजनके पात्रमें जल पीता है उसके देवता और पितरोंके किये हुए सम्पूर्ण कम नष्ट हो जाते हैं, और वह स्वयं अपनी आत्माको भी नष्ट करता है ॥ ३८ ॥ जो ब्राह्मणोंके भोजन करते समयमें पहले पात्र छोड कर खडा हो जाता है, वह मूद महापापी और ब्रह्महत्यारा कहाता है ॥३९ ॥ जो ब्राह्मण भोजन करते समयमें स्वस्ति कहते हैं उन पर देवता तृप्त नहीं होते और उसके पितर भी निराश हो जाते हैं ॥ ४० ॥ स्नान बिना किये और बिना अग्निका पूजन किये भोजन करना उचित नहीं और पत्तकी पीठ पर बैठ कर तथा रात्रिके समय दीपकके विना भोजन न करे ॥ ४१ ॥

गृहस्थस्तु द्यायुक्तो धर्ममेवातुचितयेत्॥ पोष्यवर्गार्थसिद्ध्यर्थं न्यायवर्ती स बुद्धिमान्॥ ४२॥ न्यायोपार्जितवित्तेन कर्त्तव्यं ह्यारमरक्षणम्॥ अन्यायेन तु यो जीवेरसर्वकर्मबहिष्कृतः॥ ४३॥ अगिचिक्कपिला सत्री राजा भिक्षमहोद्धिः॥ दृष्टमात्राः पुनर्त्येते तस्मात्पश्येतु नित्यशः॥ ४४॥ अराणिं कृष्णमार्जारं चन्दनं सुमणि वृतम्॥ तिलानकृष्णाजिनं छागं गृहे चैतानि रक्षयेत्॥ ४५॥

द्यावान् गृहस्थ सर्वदा धर्मकी चिन्ता करे और अपने पुत्र वा भृत्य आदिके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये बुद्धिमान् सर्वदा न्यायका वर्ताव करता रहे॥ ४२ ॥ न्यायसे उपार्जन किये हुए धनसे अपनी रक्षा करे, जो अन्यायसे जीवन न्यतीत करता है वह सब कर्मोंसे बहि-ष्कृत है ॥४३॥ अग्निहोत्र करने वाला, किएला गौ, यज्ञ करने वाला, राजा, भिक्षु (संन्यासी), समुद्र यह देखनेसे ही पवित्र करते हैं, इस कारण इनका दर्शन सर्वदा करे ॥ ४४ ॥ अरिण, ६ काला, बिलाव, चन्दन, उत्तम मणि, धी, तिल, काली मृगछाला, बकरा इनकी रक्षा अपने वरमें करे ॥ ४५ ॥

गवां शतं सैकवृषं यत्र तिष्ठत्ययंत्रितम् ॥ ४६ ॥ तत्क्षेत्रं दशगुणितं गोचर्म परिकीर्तितम् ॥ ४६ ॥ बहाहत्यादिभिर्मात्यों मनोवाक्षायकर्मभिः॥ एतद्गोचर्मदानेन मुच्यते सर्वाकिल्बिषः॥ ४७॥ कुटुंबिने दरिदाय श्रोत्रियाय विशेषतः॥ यदानं दीयते तस्म तदानं शुभकारकम् ॥ ४८ ॥ वापीकूपतडागांधैर्वाजपेयशतेर्मखः॥ गवां कोटिपदानेन भूमिहर्वा न शुद्धचित ॥ ४९ ॥ गवां कोटिपदानेन भूमिहर्वा न शुद्धचित ॥ ४९ ॥

जिस स्थान पर सौ गौ और एक बैल यह दश गुने अर्थात् दश हजार गौ और सौ बैल यह बिना बाँघे टिके उस क्षेत्रको गोर्चम कहते हैं ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य इस गोर्चममात्र पृथ्वीका दान करता है वह मनुष्य मन, वचन, देह और कर्मोंसे किये हुए ब्रह्महत्या इत्यादि पापोंसे छूट जाता है ॥ ४७ ॥ कुटुंबी, दारिडी विशेष करके वेदपाठी इनको जो दान दिया जाता है, वह शुभका करने वाला है । ४८ ॥ जो मनुष्य पृथ्वी हरण करता है वह बावडी, क्प, तालाव और सौ २ वाजपेय यज्ञोंके करनेसे और कोटि गौओंके दान करनेसे भी शुद्ध नहीं होता ॥ ४९ ॥

अष्टादशदिनादर्षावस्मानमेव रजस्वला ॥ अत कर्ष्वं त्रिरात्रं स्यादुशना मुनिरववीत् ॥ ५० ॥ युगं युगद्वयं चैव त्रियुगं च चतुर्युगम् ॥ चण्डालस्तिकोद्क्यापतितानामधः क्रमात् ॥ ५१ ॥ ततः सन्निधिमात्रेण सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ स्नात्वावलोकपेत्सूर्यमज्ञानात्स्पृशते यदि ॥ ५२ ॥

जो रजस्वला स्त्री रजोदर्शनसे अठारह दिन पहले पूर्व कहे हुए चांडाल आदिका स्पर्श कर ले तो स्नान ही करे और अठारह दिनसे आगे तीन रात उपवास करे यह उशना मुनिका बचन है ॥५०॥यदि कमानुसार चार दिन आठ दिन बारह दिन सोलह दिन चांडाल स्तिका, रजस्वला, पतित इनके ॥ ५१॥ निकट रह जाय तो उसको वस्त्रों सहित स्नान करना उचित है, और यदि अज्ञानसे स्पर्श भी कर लिया हो तो स्नान करके सूर्यका दर्शन करे ॥ ५२॥

विद्यमानेषु हस्तेषु ब्राह्मणी ज्ञानदुर्बछः ॥ तोयं पिनति वक्रेण श्वयोनी जायते ध्रुवम् ॥ ५३ ॥

जो ब्राह्मण हाथोंके होते हुए भी मुख लगा कर जल पीता है उसको अवश्य ही कुत्तेकी योनि मिलती है।। ५३।।

यहतु कुद्धः पुमान्ब्याज्ञायायास्तु अगम्यताम् ॥
पुनिरिच्छाति चेदेनां विषमध्ये तु श्रावयेत् ॥ ५४ ॥
श्रांतः कुद्धस्तमोऽधो वा सुत्पिपासाभयार्दितः ॥
दानं पुण्यमकृत्वा वा प्रायश्चित्तं दिनत्रयम् ॥ ५५ ॥
उपस्पृशित्रिषवणं महानद्यपसंगमे॥
चीर्णाते चैव गां दद्याद्वाद्वाष्ट्राणान्भोजयेदश ॥ ५६ ॥

जो मनुष्य कोधित होकर अपनी स्त्रीसे इस भांति कहता है कि तू मेरे गमन करने थोग्य नहीं है और फिर किसी समय उस स्त्रीकी इच्छा करे तो वह अपनी यह बात ब्राह्मणों के निकट प्रकाश कर दे॥ ५४॥ थका या कोधी अथवा अज्ञानतासे अंघा और क्षुधा, तृष्णासे दुःखी ऐसे ब्राह्मणको दान पुण्य करना उचित नहीं वह केवल तीन दिन तक ही प्रायक्षित्त करे॥ ५५॥ और तीनों समयमें महानदीके संगममें स्नान कर आचमन करे और प्राय-श्चित्त करनेके उपरान्त गोदान करे और दश ब्राह्मणोंको जिमावे॥ ५६॥

> दुराचारस्य विषस्य निषिद्धाचरणस्य च ॥ अत्रं भुक्तवा द्विजः कुर्योद्दिनमेकमभोजनम् ॥ ५७ ॥

जो ब्राह्मण दुराचारी और निषिद्ध आचरण करने वाले ब्राह्मणके अन्नको खाता है वह एक दिन भोजन न करे ।। ५७॥

> सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदांगवेदिनः ॥ भुकात्रं मुच्यते पापादहोरात्रांतरात्ररः ॥ ५८ ॥

जो मनुष्य उत्तम आचरण करने वाले, वेद वेदांतके जाननेमें निपुण ब्राह्मणके अञ्चको खाता है वह अहोरात्रके उपरान्त सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ ५८॥

अध्वैं च्छिष्टमधोच्छिष्टमंतरिक्षमृतौ तथा ॥
कृच्छत्रयं प्रकुर्वित हाशौचमरणे तथा ॥ ५९ ॥
कृच्छ्रं देव्ययुंत चैव प्राणायामशतद्वयम् ॥
पुण्यतीर्थे चार्द्वशिराः स्नानं द्वाद्शसंख्यया ॥ ६० ॥
द्वियोजनं तीर्थयात्रा कृच्छ्रमेकं प्रकल्पितम् ॥ ६१ ॥

यदि कोई उद्योच्छिष्ट अवस्थामें मर जाय या अधोच्छिष्ट अवस्थामें मर जाय या अन्त रिक्षमें मर जाय उसके अशोचके अञ्चको और मृतकके अशोचके भोजनको जो मनुष्य खाता है वह तीन कृच्छू बत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ५९॥ दश हजार गायत्री,दो सौ प्राणायाम और पवित्र तीर्थमें बारह वार शिर भिगोकर स्नान, यह एक कृच्छूका फल देते हैं ॥ ६० ॥और दो योजन तक तीर्थकी यात्राको भी एक कृच्छू कहा है ॥ ६१ ॥

> गृहस्यः कामतः कुर्यादेतसः स्वलनं यदि ॥ सहस्रं तु जवेदेव्याः प्राणायामिश्चाभिः सह ॥ ६२ ॥

जो गृहस्थ पुरुष अपने वीर्यको जान कर गिराता है वह तीन प्राणायाम कर एक हजार गायत्रीका जप करे ॥ ६२॥

> चतुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्वस्थातके ॥ समुद्रसेतुगमनं प्रायिक्तं समादिशेत्॥ ६३ ॥ मतुबंधपथे भिक्षां चातुर्वण्यांत्समाचरेत् ॥ वर्जियत्वा विकर्मस्थांरछत्रोपानहवर्जितः ॥ ६४ ॥ अहं दुष्कृतकर्मा वै महापातककारकः गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥ ६५ ॥ गोकुलेषु वसेचैव ग्रामेषु नगरेषु च ॥ तपोवनेषु तीर्थेषु नदीपस्रवणेषु च ॥ ६६ ॥ एतेषु स्यापयन्नेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम् ॥ दशयोजनविस्तीर्ण शतयोजनमायतम् ॥ ६७ ॥ रामचंद्रसमादिष्टं नलसंचयसंचितम् ॥ सेतुं दृष्ट्वा समुदस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ६८ ॥ सेतुं दृष्ट्वा विशुद्धात्मा त्ववगाहेत सागरम् ॥ यजेत वाश्वमेधेन राजा तु पृथिवीपतिः॥ ६९ ॥ पुनः प्रत्यागतो वेदम वासार्थमुपसर्पति ॥ सपुत्रः सहभृत्यश्च कुर्याद्वाह्मणभोजनम् ॥ ७० ॥

गार्श्वेवेकशतं दद्याचातुर्विद्येषु दक्षिणाम् ॥ ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ॥ ७१ ॥

जो चारों विद्याओं से युक्त हो यदि उसने ब्रह्महत्या की हो उसे सेतुबंध रामेश्वर जानेका प्रायश्चित्त बताना कर्तव्य है॥६३॥वह सेतुबंध जानेके समय चारों वर्णीसे भिक्षा मांगे, केवल कुकर्म करने वाले मनुष्यों से भिक्षा न मांगे, उस समय जूता और छत्रीको न रक्खे ॥ ६४॥ वह भिक्षाके समयमें यह कहे कि 'मैंने अत्यन्त दुष्कुर्म किया है, में महापापी हं, मैंने ब्रह्महत्या की है भिक्षाके निमित्ततुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं'। ॥६६॥ गोशाला, प्राम, नगर इनमें निवास करे, तपोवनके तीर्थोंमें बसे और जहां नदीके प्रवाह हैं वहां वसे।।६६॥ इनसे अपने पापोंको प्रगट करता हुआ पित्र समुद्रपर जाय, दश योजन चौंडे और सौ योजन लग्वे श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञासे नल वानरके बनाये हुए समुद्रके दर्शन करे, तब उसीसमय ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है॥ ६७॥६८॥ इसके उपरान्त समुद्रके पुलका दर्शन कर पित्रमन हो स्नान करे और यदि पृथ्वीपित राजा ही ब्रह्महत्याकरे तो वह अश्वमेघ यज्ञको करे ॥६९॥ इसके उपरान्त घर छोटकर आवे और निवास करे. इसके पीछे पुत्र और मृत्योंसमेत ब्रह्मलोंको भोजन करावे।।७०॥ और चारों विद्याओंके जाननेवाले ब्राह्मणोंको सौ प्रसन्नतासे ही मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है॥७१॥

विंध्यादुत्तरतो यस्य संवासः परिकीर्तितः ॥ पराशरमतं तस्य सेतुवंधस्य दर्शनात्॥ ७२॥

जो विंध्याचलसे उत्तरमें निवास करता है उसे पर।शर ऋषिने सेतुबंधका दर्शन करना कहा है ॥ ७२ ॥

सवनस्थां स्त्रियं हत्वा ब्रह्महत्यावतं चरेत् ॥ ७३ ॥ जो मनुष्य प्रमूता स्त्रीको मारता है वह ब्रह्महत्यामें कहे हुए ब्रतका आचरण करे॥ ७३ ॥ सुरापश्च द्विजः कुर्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम् ॥

चांदायणे ततश्रीणं कुर्याद्वाह्मणभोजनम् ॥ ७४ ॥ अनुडुत्सहितां गां च दद्याद्विषेषु दक्षिणाम् ॥ ७५ ॥

जो ब्राह्मण मिदरा पीता है वह समुद्रगामिनी नदीके तटपर जा कर चांद्रायण व्रत कर ब्राह्मणोंको भोजन करावे॥ ७४॥ और एक बैल और एक गो ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दे७५

सुरापानं सकुत्कृत्वा अभिवर्णा सुरां पिबेत्॥ स पावयेदिहात्मानमिह लोके परत्र च ॥ ७६ ॥

एक बार मदिराको पीकर अग्निके समान रंगवाली मदिराका जो पान करता है वह इस लोक और परलोकमें अपने आस्माको पवित्र करता है ॥ ७६ ॥

अपह**त्य सुवर्ण तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्**॥ गच्छेन्सुशलमादाय रा**जानं** स्ववधाय तु ॥ ७७ ॥ हतः शुद्धिमवाप्नोति राज्ञाऽसौ मुक्त एव च ॥ कामतस्तु कृतं यत्स्यान्नान्यथा वधमहीति ॥ ७८ ॥

ब्राह्मणके सुवर्णको चुराने वाला स्वयं ही म्सलको अपने मारनेके लिये ले कर राजाके निकट जाय ॥ ७७ ॥ फिर राजासे प्रहार खा कर वह शुद्ध हो जाता है, और इसके उपरान्त उसकी मुक्ति भी हो जाती है. यदि जान कर अपराध किया है तब तो वह मारनेके योग्य है, इसके अतिरिक्त नहीं ॥ ७८ ॥

> आसनाच्छयनाद्यानात्संभाषात्सहभोजनात्॥ संक्रामंतीह पापानि तैस्तविंदुरिवांभसि॥ ७९॥ चांद्रायणं यावकं च तुलापुरुष एव च॥ गवां चैवानुगमनं सर्वपापप्रणाज्ञानम्॥ ८०॥

एक आसनपर बैठनेसे, सोनेसे,गमन करनेसे,बोळनेसे, भोजनसे पाप इस मांति लिप्त होते हैं जिस भांति जरुमें पडी हुई तेलकी बूंद ॥ ७९ ॥ चांद्रायण, यावकभोजन, तुलापुरुष बत और गौओंके पीछे जाना इससे सम्पूर्ण पाप नाश हो जाते हैं ॥ ८० ॥

> एतत्पाराशरं शास्त्रं श्लोकानां शतपंचकम् ॥ द्विनेवत्या समायुक्तं धर्मशास्त्रस्य संग्रहः ॥ ८१ ॥ यथाध्ययनकर्माणि धर्मशास्त्रमिदं तथा ॥ अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियतं स्वर्गकामिना ॥ ८२ ॥

इति श्रीपराशरीये धर्मशास्त्रे सकलप्रायश्चित्तनिर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ यह पांच सौ बानवे स्त्रोक युक्त पराशर मुनिके कहे हुए धर्मशास्त्रका संग्रह है ॥ ८१ ॥ जिस भांति अध्ययनके कर्म हैं उसी भांति यह धर्मशास्त्र है स्वर्गकी अभिलाषा करने बाले पुरुषोंको इसका पाठ यत्तसिहत करना कर्नव्य है ॥ ८२ ॥

इति श्रीपराशरीये धर्मशास्त्रे सकलप्रायश्चित्तनिर्णये पं० द्यामसुन्दरलालित्रपाठिकत भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इति पाराश्चरस्मृतिः समाप्ता ॥ ११ ॥

# व्यासस्मृतिः १२.

# भाषाटीकासमेता।

### प्रथमोऽध्यायः १.

वाराणस्यां सुखासीनं वेदन्यासं तपोनिधिम् ॥ पत्रच्छुर्मुनयोऽभ्येत्य धर्मान्वर्णव्यवस्थितान् ॥ १ ॥ स पृष्टः स्मृतिमान्समृत्वा स्मृति वेदार्थगर्भिताम् ॥ उवाचाथ प्रसन्नातमा सुनयः श्र्यतामिति ॥ २ ॥

काशीक्षेत्रमें श्रीवेदन्यासजी सुखसहित नैठे थे इस समय मुनियोंने उनके समीप जाकर चारों वणोंके धर्मको पूछा ॥ १ ॥ सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान् वह वेदन्यासमुनि मुनियोंके इस मांति पूछने पर सम्पूर्ण वेदके अर्थ और स्मृति श खको स्मरण कर प्रसन्त हो कहने लगे ॥ २ ॥

यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो मृगः सदा ॥ चरते तत्र वेदोको धर्मो भवितुसईति ॥ ३ ॥

जिन २ देशों में इच्छानुसार काला मृग सर्वदा विचरण करे उन्हीं उन्हीं स्थानों में वेदोक्त धर्मका आचरण करना उचित है ॥ ३ ॥

> श्रीतस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दश्यते ॥ तत्र श्रौतं प्रमाणं तु तयोईंधे स्मृतिर्वरा ॥ ४ ॥

जहां श्रुति, स्मृति और पुराणोंका विरोध हो वहां वेदोक्त कर्म ही प्रधान है, और जहां स्मृति और पुराणमें विरोध देखा जाय वहां स्मृतिके विषय ही बळवान् हैं; अर्थात् स्मृतिके कहे हुए कर्मको करना चाहिये॥ ४॥

बाह्मणक्षत्रियविशस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे ॥ ५ ॥ शूद्रो वर्णश्रुतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धर्ममहीति ॥ वैदमंत्रस्वधास्वाहावषद्कारादिभिर्विना ॥ ६ ॥

ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों वर्ण द्विजाति हैं, यह तीनों वर्ण ही श्रुति स्मृति और पुराणमें कहे हुए धर्मके अधिकारी हैं, दूसरा नहीं ॥ ५ ॥शूद्र जाति चौथा वर्ण है, इसी कारण धर्मका अधिकारी है, परन्तु वेदमन्त्र, स्वधा,स्वाहा और बषटकारादि शब्दोंके उच्चार- एका अधिकारी नहीं है ॥ ६ ॥

विष्ठविद्रिषित्रासु क्षत्रवित्रासु क्षत्रवत् ॥ जातकर्माणि कुर्वीत ततः शूदासु शूदवत् ॥ ७ ॥ वैश्यासु विषक्षत्राभ्यां ततः शूदासु शूदवत् ॥

त्राह्मणके साथ विधिपूर्वक जो ब्राह्मणकन्या विवाही गयी है उसकी सन्तानके जातकर्म आदि संस्कार ब्राह्मणोंके समान हैं और क्षत्रियके कुलसे जो विवाही गयी है उसकी सन्तानके संस्कार क्षत्रियोंके समान हैं और जो शूद्रकुलसे विवाही गयी है उसकी सन्तानके संस्कार शूद्रके समान होते हैं ॥ ७ ॥ जिस वैश्य कन्याका ब्राह्मण या क्षत्रियने विवाह किया है और वैश्यने शूद्रके साथ विवाह किया है इन दोनोंकी सन्तानके कर्म शूद्रके समान होते हैं ॥

अधमादुत्तमायां तु जातः शूदाधमः समृतः ॥ ८ ॥

नीचे वर्णसे उत्तम वर्णकी कन्यामें जो सन्तान उत्पन्न हो वह शूद्रसे भी नीच कहाती है ॥८॥

ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चंडालो धर्मवर्जितः ॥ ९ ॥ कुमारीसंभवरत्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥ ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चण्डालास्त्रिविधः रमृतः ॥ १० ॥

ब्राह्मणीमें जो शूदसे उत्पन्न हो वह चांडाल होता है, उसको किसी धर्मका अधिकार नहीं ॥ ९ ॥ वह चांडाल तीन प्रकारका है; एक तो वह जो कि कुमारीसे उत्पन्न हो और दूसरा वह जो कि सगोत्र पुरुषद्वारा विवाहिता सगोत्रा स्त्रीमें (व्यभिचारधर्मसे ) जत्मन्न हो और तीसरा वह जो कि ब्राह्मणीमें शूदसे उत्पन्न हो ॥ १० ॥

वर्द्धिनांपितो गोप आशायः कुंभकारकः ॥ विणिक्षिरातकायस्थमाठाकारकुटुंबिनः ॥ वरटो मेदचंडालदासश्वपचकोलकाः ॥ ११ ॥ एतेंऽत्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः ॥ एषां संभाषणात्मानं दर्शनादर्भवीक्षणम् ॥ १२ ॥

वर्द्धि (बढई) नापित (नाई) और गोप (ग्वाल), कुंमकार, वणिक् (जो लेन देन करे और निषद्ध जाित हो), किरात, कायस्थ, माली, वर्ट, मेद, चांडाल, कैवर्त, धपच, कोलक, कुटुम्बी (कूटामाली) ॥ ११॥ और जो गोमांस मक्षण करते हैं वह सभी अत्यज हैं. इन सबके साथ सम्भाषण करनेसे स्नान करना उचित है; और इनके देखनेसे सूर्य भगवान्का दर्शन करे॥ १२॥

१ प्रथममें (९ ऋंकमें) इसीको सबसे निकृष्ट होनेके कारण उत्तम चांडाल कहकर फिर उसीके साथ और दो प्रकारके चांडाल करके दिखानेसे उन दोनों में चाडालसाइक्य (तुल्यता) दिखाकर नियत्वबोधन करते हैं जैसा कि आगे के १२ ऋंकमें ११ इलोकोक्त कातिपय असच्छूद्र महाशुद्रोंका श्वपचादिकों के साथ पाट किया है, उसका भी उनमें नियत्वबोधन करने में ही तात्पर्य जान लेना।

गर्भाधानं पुंसवनं सीमंतो जातकर्म च ॥
नामिक्रयानिष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनिक्रया ॥ १३ ॥
कर्णवेधो वतादेशो वेदारंभिक्रयाविधिः ॥
केशांतः स्नानमुद्राहो विवाहािष्ठपरिमहः ॥ १४ ॥
वेतािष्ठसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः ॥
नवेताः कर्णवेधांता मंत्रवर्ज कियाः स्त्रियाः ॥ १६ ॥
विवाहो मंत्रतस्तस्याः शुद्रस्यामंत्रतो दश ॥ १६ ॥

१ गर्माधान, २ पुंसवन, ३ सीमंत, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अनप्राचान, ८ मुण्डन, ॥ १३ ॥ ९ कर्णवेध, १० यज्ञीपवीत, ११ वेदारंभ, १२ केशांत
(ब्रह्मचर्य समाप्त होने पर १६ वें वर्षमें श्लीर), १३ स्नान ( समावर्त्तन अर्थात् ब्रह्मचर्यकी समाप्ति करके यथाशास्त्र स्नान करना ), १४ विवाह, १५ विवाहकी अग्निका ग्रहण, ॥१८॥
१६ त्रेता (दक्षिणाग्नि, गाईपत्य और आहवनीय इन तीन) अग्नि ( अग्निहोत्र ) का ग्रहण यह गर्भाधानादि सोलह संस्कार कहे हैं; कर्णवेधतक जो नौ संस्कार हैं वह स्नीके विना मंत्र होते हैं ॥ १५ ॥ ( ब्राह्मणी ) स्नीका भी विवाह मन्त्रोंसे होता है और श्रुद्दोंके यह दशो विना मंत्र होते हैं ॥ १५ ॥

गर्भाधानं मथमतस्तृतीये मासि पुंसवः॥
सीमंतश्राष्टमे मासि जाते जातिकया भवेत्॥ १७॥
एकाद्शेऽिह्न नामार्कस्येक्षा मासि चतुर्थके॥
पष्टे मास्यन्नमश्रीयाच्चूडाकर्म कुलोचितम्॥ १८॥
कृतचुढे च बाले च कर्णवेधो विधीयते॥
विमो गर्भाष्टमे वर्षे क्षत्र एकाद्शे तथा॥ १९॥
दादशे वैश्यजातिस्तु व्रतोपनयमर्हति॥
तस्य प्राप्तवतस्यायं कालः स्याद्दिगुणाधिकः॥ २०॥
वेदवत्च्युतो व्रात्यः स व्रात्यस्तोममर्हति॥ २१॥

गर्भाधान प्रथम रजोदर्शनमें होता है; जब तीन महीनेका गर्भ हो जाय तब पुंसवन संस्कार होता है, सीमंत आठवें महीनेमें होता है, और पुत्र उत्पन्न होनेपर जातकर्म, ग्यारहवें दिन नामकरण, चौथे महीने घरले बाहर निकालकर बालकको सूर्यदेवका दर्शन कराना होता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ और छठे महीने अन्नपाशन होना, और मुंडन अपने कुलकी रीतिके अनुसार करना उचित है, बालकका जब मुंडन हो जाय तब कर्णवेध करना उचित है ॥ १९ ॥ बाह्मणका यशोपवीत आठवें वर्ष करना, क्षत्रियका ग्यारहवें वर्षमें और वैदयका बारहवें वर्षमें यशोपवीत करना उचित है ॥ २० ॥ यदि यशोपवीत होनेकी नियत की हुई अवस्था

स्मृतिः १२]

निकल जाय बरन उससे दूनी अवस्था बीत जाय और यज्ञोपवीत न हुआ हो तो यह वेदके व्रतसे पतित हो जाते हैं उनको ''वात्यस्तोम'' यज्ञ करना उचित है ॥ २१ ॥

द्वे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्त्रथमं तयोः ॥ द्वितीयं छंदसां मातुर्ग्रहणाद्विधिवद्युरोः ॥२२॥ एवं द्विजातिमापन्नो विद्युक्तो वान्यदोषतः ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ॥ २३॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों जातियोंके जन्म दो होते हैं, पहला जन्म माताके गर्भसे, दूसरा जन्म गुरुके निकट विधिसहित वेदमाता (गायत्री) को प्रदण करनेसे ॥ २२ ॥ इस मांतिसे यह दिजल्वको प्राप्त हो कर अन्य दोषोंसे रहित हो कर श्रुति, स्मृति और पुराण इनके पढने योग्य होता है ॥ २३ ॥

उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः॥ बिभृयाद्दंडकीपीनोपवीताजिनमेखलाः ॥ २४ ॥ पुण्येऽह्नि गुर्वनुज्ञातः कृतमंत्राद्वतिकियः ॥ स्मृत्वोंकारं च गायत्रीमारभेंद्वेदमादितः ॥ २५॥ शौचाचारविचारार्थं धर्मशास्त्रमपि द्विजः ॥ पठेत गुरुतः सम्यक्कर्म तदिष्टमाचरेत् ॥ २६ ॥ ततोऽभिवाद्य स्थविरानगुरुं चैव समाश्रयेत्॥ स्वाध्यायार्थं तदापन्नः सर्वदा हितमाचरेत् ॥ २७ ॥ नापक्षिप्तोऽपि भाषेत नावजेत्ताडितोऽपि वा ॥ विदेषमथ पैशुन्यं हिंसनं चार्कवीक्षणम् ॥ २८ ॥ तौर्य्यत्रिकानृतोन्मादपरिवादानलंकियाम् ॥ अञ्जनोद्धर्तनादर्शसम्बलेपनयोषितः ॥ २९ ॥ वृथाटनमसंतोषं ब्रह्मचारी विवर्जयेत ॥ ईषचलितमध्याह्रेऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम् ॥ ३० ॥ अलोलु पश्चरेद्धैशं वृत्तिष्तमवृत्तिषु ॥ सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्पृशेत् ॥ ३१ ॥ कतनाध्याद्विकोश्रीयादनुज्ञातो यथाविधि।। नाद्यादेकात्रमुन्छिष्टं भुक्काचाचामितामियात् ॥ ३२ ॥ नान्याद्भिक्षितमाद्द्यादापन्नो द्रविणादिकम् ॥ अनिवामंत्रितः श्राद्धे पैत्रेखाद्गुरुचोदितः॥ ३३॥

एकान्नमप्यविरोधे न्नतानां वथमान्नमी ॥
भुका गुरुमुपासीत कृत्वा संधुक्षणादिकम् ॥ ३४ ॥
समिधोऽग्नावादधीत ततः परिचरेद्गुरुम् ॥
शयीत गुर्व्वनुज्ञातः मह्मश्र प्रथमं गुरोः ॥ ३५ ॥
एवमन्वहमभ्यासी बह्मचारी वतं चरेत् ॥
हितोपवादः प्रियवाक्सम्यग्गुर्वर्थसाधकः ॥ ३६ ॥

यज्ञोपवीत हो जाने पर सावधान होकर गुरुके कुलमें निवास करे, और दंड, कौपीन, यज्ञोपनीत, मृगछाला और मेलला इनको धारण करे॥ २८॥ इसके पीछे पवित्र दिनमें गुरुकी आज्ञा लेकर मन्त्रोंसे हवन करे, पहले ''ॐकार''को उचारण करता हुआ गायत्रीका स्मरण कर वेदका पारंभ करे ॥ २५ ॥ शौच और आचारके जाननेके निमित्त धर्मशास्त्रको भी पढे और गुरुदेवके तथा धर्मशास्त्रके कर्मको भले प्रकारसे करे ॥ २६ ॥ इसके पीछे बुद्धोंको नमस्कार करके भली भांतिसे सावधान हो पढे, और सर्वदा गुरुके हितके निमित्त आचरण करता रहे॥२७॥यदि किसी समय गुरुदेव तिरस्कार भी करें तो उनके सन्मुख कुछ न बोले, और गुरुकी ताडना करने पर भी वहांसे न भागे, वैर ( किसीके साथ शत्रुता ), पैशुन्य ( चुगलपन ), हिंसा, उदयकालमें सूर्यका दर्शन ॥२८॥ तौर्यत्रिक (गाना बजाना ), झ्ंठ, उन्माद, निंदा, भ्रण, अंजन, उबटन, आदर्श ( शीशेका ) देखना, माला, चन्दन आदिका लगाना और स्त्रीसंग ॥ २९ ॥ वृथा फिरना, असंतोष इनका ब्रह्मचारी त्याग कर दे: और मध्याह समय उपस्थित होने पर स्वयंही गुरुकी आज्ञासे ॥ ३० ॥ चपलताको छोडकर उत्तम आचरण करने वाली जातियों में भिक्षा मांगे और शीघ्र ही भिक्षाको लेकर धनके समान उसका उपस्पर्श ( रक्षा ) करे ॥ ३१॥ इसके पीछे मध्याह कार्यको समात कर गुरुकी आज्ञा-नुसार विधिमहित भोजन करे, एक मनुष्यके यहांके अन्न और उच्छिष्ट इनका भोजन न करे, यदि खा ले तो आचमन कर ले ॥ ३२ ॥ आपत्ति आ जाने पर भी भिक्षाके अन्न हे अतिरिक्त दूसरे द्रव्यादि न हे और अर्निद्य ( शुद्ध ) के निमन्त्रण देने पर गुरुकी आज्ञा-नुसार पितरोंके आद्धमें भोजन कर ले ॥ ३३ ॥ ब्रह्मचारीके लिये जो एक मनुष्यके यहांक। निषद्ध अन्न है उसको वह भी यदि वतका अविरोधी हो तो खानेसे सन्यक्षण ( मार्जन ) आदि करके गुरुकी सेवा करता रहे ॥ ३४ ॥ पहले अग्निमें सिमेर्चे रक्खे, पीछे गुरुकी सेव करे और ( रात्रिकाल होने पर ) गुरुको नमस्कार कर उनकी आज्ञासे शयन करे ॥ ३५॥ इस मांति प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ ब्रह्मचारो ब्रतोंको करे और मधुर वाणीसे हितकार्र वार्तालाप करे और भलीभांतिसे गुरुके कार्यको साधन करता रहे ॥ ३६ ॥

नित्यमाराधयेदेनमासमाप्तेः श्रुतिग्रहात् ॥ अनेन विधिनांधीतो वेदमैत्रो दिजं नयेत् ॥ ३७ ॥ शापानुग्रहसामर्थ्यमृषीणां च सलांकताम् ॥ पयोऽमृताभ्यां मधुभिः साज्यैः श्रीणिति देवताः ॥ ३८ ॥ तस्मादहरहवेंद्मनध्यायमृते पठेत् ॥ यदंगं तदनध्याये गुरोवंचनमाचरेत् ॥ ३९ ॥ व्यतिक्रमादसंपूर्णमनहंकृतिराचरते ॥ परत्रेह् च तद्वस्न नत्वधातमपि द्विजम् ॥ ४० ॥

वेदके समाप्त होने तक सर्वदा गुरुकी सेवा करता रहे, जो ब्राह्मण इस भांतिसे वेदमंत्र पढ-ता है ॥ ३७ ॥ वह शाप देनेमें और अनुग्रह करनेमें सामर्थ्यवान और ऋषियों के लोक में जाने योग्य होता है, दूध, अमृत, सहत, घृत इनसे देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ३८ ॥ इस कारण अनध्याय तिथिको छोड कर प्रतिदिन वेद पढे और गुरुके वचनों को मानकर वेदके सम्पूर्ण अंगों को अनध्यायों में पढता रहे ॥ ३९ ॥ व्यतिक्रम करने ( उलट पलट करने ) से असंपूर्ण ही रहता है, इस कारण अहंकारसे रहित हो गुरुके वचनके अनुसार कार्य करे, वह बाह्मण चाहे वेदको न भी पढे तो भी इस लोक और परलोक में सुखका देने वाला है ॥ ४०॥

यस्तूपनयनादेतदामृत्योवितमाचरेत् ॥ स नेष्टिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात् ॥ ४१ ॥

जो ब्रह्मचारी यज्ञोपवीतसे लेकर मृत्यु पर्यन्त इस ब्रह्मको करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्य मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ४१॥

उपकुर्व्वाणको यस्तु द्विजः षडिशवार्षिकः॥ केशांतकर्मणा तत्र यथोक्तचरितव्रतः॥ ४२॥

जो छव्वीस वर्षका बाह्मण केशान्त कर्म तक शास्त्रोक्त बतोंको करता है उसे उपकुर्वाणक कहते हैं ॥ ४२ ॥

> समाप्य वेदान्वेदी वा वेदं वा प्रसमं द्विजः ॥ स्नायीत गुर्वनुज्ञातः प्रवृत्तोदितदक्षिणः ॥ ४३ ॥ इति श्रीवेदन्यासीये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

इस प्रकार चारों वेद या दो वेद अथवा एक ही वेदको समाप्त कर गुरुकी आज्ञासे अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे कर सान (जो गृहस्थमें आनेके समावर्तन कर्ममें है उसे) करें ॥ ४२ ॥

इति श्रीबेद्व्यासीये धर्मज्ञास्त्रे भाषाटीकायां प्रथमोऽध्याय: ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः २.

एवं स्नातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकांक्षया ॥ । प्रतिक्षेत विवाहार्थमनिन्द्यान्वयसंभवाम् ॥ १ ॥

इस प्रकार वेदको पढ कर गुरुकी आज्ञासे स्नातकताको प्राप्त हो कर गृहस्थाश्रमकी जिन-लागा करने वाला बाह्मण पवित्र वंशमें उत्पन्न हुई कत्याके साथ विवाह करनेकी चेष्टा करे॥१॥ अरोगो दुष्टवशोत्थामशुल्कादानदूषिताम् ॥ सवर्णामसमानार्षाममातृषितृगोत्रज्ञाम् ॥२ ॥ अनन्यपूर्विकां ठव्वीं शुभलक्षणसंयुताम् ॥ धृताधावसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम् ॥ ३ ॥ ख्यातनाम्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः ॥ दातु।मिच्छोर्द्वितरं प्राप्य धर्मेण चोद्वहेत् ॥ ४ ॥

जिस कन्याको कोई रोग न हो और वंश भी उत्तम हो; जिसका पिता कुछ रुपया न ले, जो अपने वर्णकी हो और मातापिताके गोत्रकी न हो ॥ २ ॥ पहले जिसकी सगाई न हुई हो, छोटी और पतली हो और शुभलक्षणोंसे युक्त अधोवस्त्र (लहँगा) पहनती हो,गौरी (आट वर्षकी अवस्था वाली) हो और जिसके बढ़े दश पुरुष तक विख्यात हों ॥ ३॥ और प्रसिद्ध नाम बाला पुत्रवान् अच्छे आचरण करने वाला और जो कन्या देनेकी इच्छा करता हो उसकी पुत्रीके साथ धर्मसहित विवाह करले ॥ ४ ॥

बाह्मोद्वाह।विधानेन तद्भावे परो विधिः॥ दातव्येषा सुदक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः॥ ५॥

और ब्राह्म विवाहकी रीतिसे विवाह, ब्राह्म विवाहके अभावमें दूसरी ( देव आदि विवाह होंकी)विधि कही है और यह कन्या उसे देनी जो अवस्था विद्या और वंशमें समान हो॥५॥

> पितृतात्पित्ञात्षु पितृन्यज्ञातिमातृषु ॥ पूर्वाभावे परो दद्यात्सर्वाभावे स्वयं त्रजेत ॥ ६ ॥

पिता, पितामह, माई, चाचा, जातिके मनुष्य, माता इनमें प्रथम २ के अभावमें अपर २ दे यदि इनमें कोई न हो तो कन्या आप ही पितके यहां चली जाय ॥ ६ ॥

यदि सा दातृवैकल्याद्दजः पश्येत्कुमारिका ॥ भूणहत्त्वाश्च यावत्यः पतितः स्यात्तद्वदः ॥ ७ ॥

यदि वह कन्या देने वालेकी असावधानतासे रजको देख ले तो जै वार ऋतुमती हो उतनी ही भ्रूणहत्या देनेवालेको लगती है; इस कारण ऐसी कन्याका विवाह न करे. विवाह करनेसे वह पतित हो जाता है।। ७॥

तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीतियस्तयोः॥ कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दंडभाक्॥८॥

''मैं तुझ कन्या दूंगा'' और ''में महण करूंगा'' इस भाति छेने बाले और देने बाले मितज्ञा कर लें और फिर यदि उस प्रतिज्ञा पर दोनों मेंसे कोई न रहे वही दंडका भागी है॥८॥

१ पुत्रवान् कहनेसे पुत्रिका धर्मकी दाकाको दूर करते हैं, अर्थात् कन्यादाताको यदि पुत्र न होगा तो वह "अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति"इस विधिने प्रथम पुत्रसन्तिका बाहक हो जायगा। त्यजन्नदृष्टां दंडयः स्याद्दूषयंश्वाष्यदृषिताम् ॥ ऊढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्रहेत् ॥ ९ ॥ तस्यामुत्पादितः पुत्रो न मवर्णात्महीयते ॥

जो मनुष्य निर्दोष स्त्रीका त्याग करता है और जो निर्दोषको दोष लगाता है यह दोनों दंडके भागी हैं; यदि अपने वर्णकी एक स्त्रीसे विवाह कर लिया हो तो दूसरे वर्णकी अन्य- स्त्रीसे भी इच्छानुसार विवाह कर ले ॥ ९ ॥ उस अन्य वर्णकी स्त्रीसे जो पुत्र होता है वह सवर्ण ही होता है;

उद्धहेत्क्षत्रियां विष्रो वैश्यां च क्षत्रियो विशास् ॥ न तु श्रुद्धां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूर्ववर्णजाम् ॥ १० ॥

ब्राह्मण क्षत्रिया और वैश्याको विवाहे और क्षत्रिय वैश्याको विवाहे और ब्राह्मण श्रूदीको; और नीच वर्ण उत्तम वर्णकी कन्याको न विवाहे, ॥ १० ॥

नानावर्णासु भार्त्यासु सवर्णा सहचारिणी ॥ धम्मीधर्मेषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥ ११ ॥

अनेक वर्णकी स्त्रियों में जो सवर्णा है वही सहचारिणी हे धर्म, वा अधर्म में है परन्तु वह धर्मिष्ठा है वही अपनी जातिमें बडी भी है।। ११॥

> पारितोऽयं द्विजाः पूर्वमेकदेहः स्वयंभुवा ॥ १२ ॥ पतयोऽद्धंन चाद्धेंन पत्त्योऽभूवन्निति श्रुतिः ॥ यावन्न विदते जायां तावद्क्षें भवेत्पुमान् ॥ १३ ॥ नार्द्धं प्रजायते सर्वं प्रजायेतेत्यि श्रुतिः ॥ गुर्वी सा भूखिवर्गस्य वोद्धं नान्येन शक्यते ॥ १४ ॥ यतस्ततोऽन्यहं भूत्वा स्ववशो विभृयाच ताम् ॥

हे ब्राह्मणों ! यह एक देह पहले ब्रह्माने फाडा है ॥ १२ ॥ आधे देहसे पित और आधेसे स्त्री हुई है यह श्रुतिमें प्रमाण हे,जब तक पुरुषका विवाह नहीं होता है तब तक वह असम्पूर्ण है ॥ १३ ॥ ब्रह्मासे कुछ सम्पूर्ण पुरुष ही आधे नहीं होते, यह भी श्रुति है, वह स्त्री धर्म अर्थ कामकी बड़ी भारी पृथ्वी है, उसे पितके अतिरिक्त दूसरा नहीं विवाह सकता ॥ १४ ॥ स्त्रीको दूसरा न विवाह सके इस कारण प्रतिदिन स्वतन्त्र होकर उस स्त्रीको पालना करता रहे;

कृतदारोऽप्रिपत्नीभ्यां कृतवेशमा गृहं वसेत् ॥ १५ ॥ स्वकृतं वित्तमासाद्यवतानाप्तिं न हापयेत् ॥ स्मातं वैवाहिकं वह्नौ औतं वैतानिकाप्तिषु ॥ १६ ॥ कर्म कुर्यात्प्रतिदिनं विधिवत्त्रीतिपूर्वकः ॥ इसके पीछे विश्वह करके अग्नि और स्त्रीके साथ पुरुष घरको निर्माण कर घरमें निश्वस करे ॥ १५ ॥ अपने उपार्जन किये हुए धनको पाकर वैतानाग्निको न त्यागे, स्मृतिमें कहे हुए कर्म विवाहकी अग्निमें और वेदोक्त कर्म वेतानाग्निमें ॥ १६ ॥ प्रतिदिन विधिसहित उक्त कर्मोंको करता रहे;

सम्यग्धर्मार्थकामेषु दंपतिभ्यामहार्निशम् ॥ १७ ॥ एकचित्ततया भाव्यं समानवतवृत्तितः ॥ न पृथग्विद्यते स्त्रीणां विवर्गविधिसाधनम् ॥ १८ ॥ भावतोह्यातिदेशादा इति शास्त्राविधिः परः ॥

स्त्री, पुरुष धर्म, अर्थ, कामों में रातिदन भरी भांति ॥ १७॥ एकमन, एकत्रत और एकवृत्तिसे रहे; स्त्रियोंको त्रिवर्ग विधिसाधन अर्थात् धर्म अर्थ, काम,प्रदायक अनुष्ठान स्वामीसे पृथक् न करना चाहिये॥ १८॥ भावसे वा आज्ञासे यही शास्त्रकी उत्तम विधि है;

पत्युः पूर्व समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च ॥ १९ ॥ उत्थाय शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम् ॥ मार्जनैलेंपनैः प्राप्य साप्तिशालं स्वमंगणम् ॥ २० ॥ शोधयेदिवकार्याणि स्त्रिग्धान्युष्णेन वारिणा ॥ मोक्षण्यैरिति तान्येव यथास्थानं प्रकल्पयेत् ॥ २१ ॥ इंद्रंपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्रियोजयेत् ।। शोधियत्वा तु पात्राणि प्रियत्वा तु धार्येत् ॥ २२ ॥ महानसस्य पात्राणि वहिः प्रक्षात्य सर्वथा॥ मृद्धिश्च शोधयेच्चुहीं तत्राप्तिं विन्यसेत्ततः ॥ २३ ॥ हमृत्वा नियोगपाञाणि रसांश्च द्रविणानि च ॥ कृतपूर्वोह्नकार्या च स्वगुरूनीभवादयेत्।। २४॥ ताभ्यां भर्तृपित्भ्यां वा भ्रात्मातुलवांघवैः॥ वस्त्रालंकाररत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्॥ २५॥ मनेवाक्कर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ॥ छायेवानुगता स्वन्छ। सखीव हितकर्मसु ॥ २६ ॥ दासीवादिष्टकार्येषु भार्यां भर्तुः सदा भवेत् ॥ ततोऽत्रसाधनं कृत्वा पतये बिनिवेद्य तत् ॥ २७ ॥ वैश्वदेवकृतैरन्नेभाँजनीयांश्च भोजयेत् ।। पतिं चैवाभ्यनुज्ञाता सिद्धमन्नादिनात्मना ॥ २८ ॥ भुक्तवा नयेदहःशेषभायव्ययविचितया ॥ पुनः सायन्तनः भातर्गृहशुद्धिं विधाय च ॥ २९ ॥

कृतान्नसाधना साध्वी सुभृशं भोजयेत्पतिम् ॥
नातितृप्त्या स्वयं भुक्ता गृहनीतिं विधाय च ॥ ३० ॥
आस्तीर्य साधु शयनं ततः परिचरेत्पतिम् ॥
सुप्ते पतौ तदभ्याशे स्वपेत्तद्गतमानसा ॥ ३१ ॥
अनमा चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितिंदिया ॥
नोचैर्वदन्न परुषं न बहुन्यत्युरिष्रयम् ॥ ३२ ॥
न केनीचिद्ववदेच अप्रष्ठापविष्ठापिनी ॥
न चापि व्ययशाला स्यान्न धर्मार्धविरोधिनी ॥ ३३ ॥
प्रमादोन्मादरोषेष्यावंचनं चातिमानिताम् ॥
पेशुन्यहिंसाविद्वेषमदाहंकारधूर्तताः ॥ ३४ ॥
नास्तिक्यं साहसं स्तेयं दंभान्साध्वी विवर्जयत् ॥
एवं परिचरंती सा पतिं परमदेवतम् ॥ ३५ ॥
यर्ः शिमह यात्येव परत्र च सलोकताम् ॥
योषितो नित्यकमींत्तं नीमित्तिकमथोच्यते ॥ ३६ ॥

स्त्री पतिसे प्रथम उठकर देहकी शुद्धिको करके ॥ १९ ॥ शय्या आदिको उठाय घरका कोधन कर, मार्जन और लीपनेसे अग्निकी झाला और अपने आंगनको ॥ २०॥ पवित्र करे, इसके उपरान्त गरमजलसे अग्निके उपयुक्त पात्रोंको प्रोक्षणीयोंसे घोकर यथास्थान पर रखदे ॥ २१ ॥ जोडेके पात्रोंको कमी पृथक् न स्क्ले, इसके पीछे पात्रोंको छुद्ध कर जरू आदिसे भर कर रख दे॥ २२ ॥ इसके पीछे चौकेसे बाहर रसोईके सब पात्र धोकर मिट्टीसे चूरुहेको लीप उसमें अग्निको रख दे॥ २३॥ वर्तनके पात्रोंको और रसके द्रव्यको स्मरण करके पूर्वीहका काम करके अपने नाता पिताओं को नमस्कार करे ॥ २४ ॥ माता, पिता, पति, शशुर, माई,मामा,बांधव इनके दिये हुए वल्लोंको और आभूषणोंको धारण करै॥ ३५॥ वह पतिव्रता स्त्री पतिकी आज्ञानुवर्तिनी हो कर मन, वचन और कायसे पवित्र स्वभाव प्रकाश कर छायाके समान पतिके पीछे चले, निर्मल चित्तवाली सखीके समान पतिका हित करे ॥ २६ ॥ स्वामीकी आज्ञा पालन करनेके विषयमें दासीके समान व्यवहार करे, इसके उपरान्त भोजन बनाकर पतिको निवेदन करे ॥ २७ ॥ बलिवेश्वदेवादि कार्यके समाप्त करने पर उस अलसे जिमानेके योग्यों (पुत्रआदिकों) को भोजन कराकर फिर पतिको जिमावे; और फिर स्वामीकी आज्ञासे शेष बचे हुए अन्नको आप खाय ॥ २८ ॥ भोजन करनेके उपरान्त शेष दिनको आमदनी और खर्चकी चिन्तासे व्यकीत करे. इसके उपरान्त फिर सन्ध्यासमय और प्रातःकाल घरकी ग्रुद्धि करके ॥ २९॥ इसके पीछे व्यंत्रनादि बना कर साध्वी स्त्री अत्यन्त प्रीतिसे पितको भोजन करावे और फिर स्वयं भी

वृप्तिके बिना आप स्वाकर गृहस्थकी नीतिको करके ॥ ३० ॥ उत्तम श्र्याको विछा कर पतिकी सेवा करे, पतिके सो जाने पर पितमें ही चित्त वाली वह स्त्री पितके निकट सो जाय ॥ ३१ ॥ निद्राके समयमें नंगी न हो, प्रमत्त न होकर इन्द्रियोंको जीते रहे, ऊँची और कठोर वाणी न कहे, पितको अप्रिय वचन न कहे ॥ ३२ ॥ किसीके साथ लडाई झगडा न करे, अन्धेकारी और वृथा न बोले, व्यय ( स्वच ) में अपना मन लगाये रक्खे, धर्म और अर्थका विरोध न करे ॥ ३३ ॥ असावधानी, उन्माद, कोध, ईवी, ठगाई, अत्यन्त मान, चुगलपन, हिंसा, वैर, मद, अहंकार, धूर्तपन ॥ ३४ ॥ नास्तिकपन, साहस, चोरी, दंम साध्वी स्त्री इन सबका त्याग कर दे; इस प्रकार परमदेवस्वरूप पितकी सेवा करनेसे वह स्त्री ॥ ३५ ॥ इस लोकमें कीर्ति और यश तथा सुखको भोग कर परलोकमें पितके लोकको प्राप्त होती है; स्त्रियोंके इस प्रकार नित्य कर्म कहे हैं, इसके आगे नैमित्तिक कर्म कहते हैं॥३६॥

रजोदर्शनतो दोषात्सर्वमेव परित्यजेत् ॥
सर्वेरलक्षिता शीवं लिजतांतर्गृहे वसेत् ॥ ३७ ॥
एकांवरावृता दीना स्नानालंकारविज्ञता ॥
मोनिन्यधोमुखी चक्षुःपाणिपद्भिरचंचला ॥ ३८ ॥
अश्नीयात्केवलं भक्तं नक्तं मृन्मयभाजने ॥
स्वपद्भूमावममत्ता क्षपदेवमहस्त्रयम् ॥ ३९ ॥
स्नायीत च त्रिरात्रति सचैलमुदिते रवी ॥
विलोक्य भर्तुर्वदनं शुद्धा भवति धर्मतः ॥ ४० ॥
कृतशीचा पुनः कर्म पूर्ववच समाचरेत् ॥

ऋतुमती होने पर दोषके भयसे सबको त्याग दे;जहां कोई न देख सके लजावती हो कर इस भांति निर्जन घरमें निवास करे ॥ ३० ॥ एक वस्त्रको पहर कर स्नान और आभूषणोंको याग कर, दीनके समान मीन धारण कर, नेत्र तथा हाथ पैर इनको न चलावे ॥ ३८ ॥ रात्रिके समयमें एक अलका महीके पाल्रमें भोजन करे; अप्रमत्ता हो पृथ्वी पर शयन करे, इस भांति तीन दिन के उपरान्त चौथे दिन सूर्यदेवके उदय होने पर वस्त्रों सहित स्नान करे; इसके पीछे पितका दर्शन कर धर्मसे शुद्ध होती है। १४०॥ शौचजनक कार्यको समाप्त कर वह स्त्री पहलेके समान संपूर्ण कार्योंको करे.

रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः वांडशर्तवः ॥ ४१ ॥ ततः पुंचीजमिक्षष्टं शुद्धे क्षेत्रे प्ररोहिति ॥ चतस्रश्चादिमा रात्रीः पर्ववच्च विवर्जयेत् ॥ ४२ ॥ गच्छेसुग्मासु रात्रीषु पौष्णपित्रक्षराक्षसान् ॥ रजोदर्शनसे ले कर सोलह रात्रियों तक ऋतुकाल रहता है ॥ ४१॥ इन रात्रियों में पुरु-षका बीज दिना क्षेत्र शुद्ध क्षेत्रमें जमता है; इस भांति पर्वके चार दिनों में गमन करना निषद्ध है ॥ ४२ ॥ युग्म (सम ) रात्रियों में रेवती, मघा, आक्षेषा इन नक्षत्रों में गमन करे.

प्रच्छादितादित्यपथे पुमानगच्छेत्स्वयोषितः ॥ ४३ ॥ क्षमालंकृद्वामोति पुत्रं पुजितलक्षणम् ॥ ऋतुकालेऽभिगम्यैवं ब्रह्मचर्यं व्यवस्थितः ॥ ४४ ॥ गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्पादनन्यकृत्॥

और अपनी स्नीके संग जिस स्थानमें सूर्यकी किरण न आती हो ऐसे स्थानमें गमन करे ॥ ४३ ॥ तब वह पुरुष शुभलक्षणयुक्त प्रशंसा करने योग्य पुत्रको प्राप्त करता है, पूर्वोक्त रीतिके अनुसार स्नीमें गमन करनेसे त्रव्यचारी ही रहता है ॥४४॥ दुष्ट नहीं होता, यदि वह निदित्तकर्म आदि न करे;

श्रूणहत्यामवामोति ऋतौ भाट्यापराङ्मुखः ॥ ४५॥ स्रा त्ववाप्यान्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ॥ महापातकदुष्टा च पतिगर्भविनाशिनी ॥ ४६॥

और जो पुरुष ऋतुके समय अपनी स्त्रीके साथ गमन नहीं करता है वह भूणहत्याके पापका भागी होता है ॥ ४५ ॥ जो ऋतुमती स्त्री यदि अन्य पुरुषसे गर्भ धारण कर ले तो वह पापिनी त्यागनेके योग्य है ॥ ४६ ॥

सद्वृतचारिणीं पत्नीं त्यका पतिति धर्मतः ॥ महापातकदृष्टोऽपि स प्रतीक्ष्यस्तया पतिः ॥४०॥

यदि कोई पुरुष उत्तम चरित्र वाली खीको त्यागता है वह महापातक के पापमें लित होता है; और महापातक से दुष्ट पतिकी शुद्धि तक भी वह स्नी प्रतीक्षा करती रहे ॥४७॥

अशुद्धे क्षयमादूरं स्थितायामनुचिन्तया ॥
ब्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दर्शनाहते ॥ ४८ ॥
धिक्कृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्पातिः ॥
पुनस्तामात्वरनातां पर्ववद्यवहार्यत् ॥ ४९ ॥
धूर्तां च धर्मकामन्नीमपुत्रां दीर्घरोगिणीम् ॥
सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत् ॥ ५० ॥
अधिविन्नामपि विभुः स्त्रीणां तु समतामियात् ॥

महापातककी शुद्धिपर्यन्त व्यभिचारी जो दुष्ट पति है उसके दर्शनको छोड कर दूर स्थानमें चिन्तांसे टिकी लीको ॥४८॥ या जिसे धिकार दे दी हो या जिसके साथ बोलना छोड दिया हो उसे दूसरे स्थानमें रख दे, और जब वह ऋतुमती हो तब पूर्वके समान वर्ताव करे। ४९ ॥ जो स्त्री धूर्त हो, जो धर्म और कामको नष्ट करने वाली हो और जिसके पुत्र न हो, जिसे कोई रोग हो, जो अत्यन्त दुष्ट हो, जिसे कुछ व्यसन भी हो, जो अपना हित न चाहती हो इन स्त्रियोंका अधिवास न करे अर्थात् इनके ऊपर दूसरा विवाह कर ले ॥५०॥ वह अधिवित्रा स्त्री जिस पर दूसरा विवाह भी किया गया है पतिकी अन्य स्त्रियोंके ही समान होती है;

> विवर्णो दीनवद्ना देहसंस्कारवर्जिता ॥ ५१ ॥ पतिवता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतौ ॥

वह अधिविन्ना स्त्री भी मलिनवर्ण,दीनमुख, देहके संस्कार उबटना आदिको त्याग दे॥५१ और पतिमें नत रक्खे, निराहार रहे, पिक्के परदेश चले जाने पर शरीरको सुखा दे,

मृतं भर्तारमादाय ब्राह्मणी विह्नमाविशेत् ॥ ५२ ॥ जीवंती चेत्यक्तकेशा तपक्षा शोधयेद्वपुः ॥

और पतिके मर जाने पर वह ब्राह्मणी पतिके साथ अग्निमें प्रवेश करे अर्थात् सती हो जाय॥ ५२॥ यदि जीवित रहे तो वालोंको मुडा दे और तपस्या करके शरीरको शुद्ध करे.

सर्वोवस्थासु नारीणां न युक्तं स्यादरक्षणम् ॥ ५३ ॥ तदेवानुक्रमात्कार्यं पितृभर्तसुतादिभिः ॥

स्त्रियोंकी सभी अवस्थाओं में रक्षा नहीं करना योग्य नहीं है ॥ ५३ ॥ इस कारण कमा-नुसार तीनों अवस्थाओं में पिता, पुत्र आदि स्त्रियोंकी रक्षा करें.

जाताः सुरक्षिताः पापान्युत्रपौत्रप्रपौत्रकाः ॥

ये यजंति पिनृध्यज्ञेमींक्षप्राप्तिमहोद्यैः॥ ५४॥

पापसे जिन स्त्रियोंकी रक्षा की जाय उनसे उत्पन्न हुए जो पुत्र पीत्र और प्रपीत्र हैं वे मौक्ष देनेवाले वडा उदय देनेवाले यज्ञों करके पितरोंकी पूजा करते हैं।। ५८।।

मृतानामग्रिहोत्रेण दाहयेदिधिपूर्वकम् ॥

दाह्येदिवलंबेन भार्या चात्र बजेत सा ॥ ५५ ॥

इति श्रीवेद्व्यासीये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

और मरे हुए पतिके अग्निहोत्र करके उसकी स्त्रीको भी विधिसहित दश्ध करे, और जिस श्लीको इसी अग्निहोत्रकी अग्निमें दाह किया जाता है वह भी स्वर्गमें निवास करती है।।५५॥ इति श्रीवेदव्यासीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

प्रमुद्धार्त्त्र सामादाकाचा । श्रुतापाउ-मानः ॥ ५ । -----

तृतीयोऽध्यायः ३.

नित्यं नैमितिकं काम्यमिति कर्म त्रिधा मतम् ॥ त्रिविधं तत्र वश्यामि गृहस्थस्यावधार्ध्यताम् ॥ १ ॥ गृहस्थमात्रको नित्य, नैमित्तिक और काम्य यह तीन प्रकारके कर्म कहे हैं. उन तीनों कर्में को कहता हूं तुम श्रवण करो ॥ १ ॥

> यामिन्याः पश्चिम यामे त्यक्तनिदो हीरं स्मरेत्॥ आलोक्य मंगलद्रव्यं कर्मावर्यकमाचरेत्॥ २॥

रात्रिके पिछले पहरमें उठ कर विष्णुका स्मरण करे, इसके पीछे मंगल द्रव्योंको देख कर आवश्यकीय कर्मीको करे ॥ २ ॥

कृतशौचो निषेव्यामीन्दन्ताप्रक्षाल्य वारिणा ॥ स्नात्वोपास्य द्विजः संध्यां देवादीश्चैव तर्पयेत् ॥ ३ ॥

इसके पीछे शौचिकियाको करके अग्निकी सेवा करे, इसके उपरान्त जलसे दांतोंकी घो कर स्नान कर ब्राह्मण सन्ध्या करनेके उपरान्त देवता और पितरोंका तर्पण करे ॥ ३ ॥

> वेद्वेद्गिशास्त्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत् ॥ अध्यापयेच सन्छिष्यान्सद्विषांश्च द्विजोत्तमः ॥ ४ ॥ अलब्धं प्रापयेस्रब्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्॥ समयों हि समर्थेन नाविज्ञातः कचिद्रसेत् ॥ ५ ॥

इसके पीछे वेद, वेदांग, शास्त्र और इतिहास इनका अभ्यास करे, फिर अच्छे शिष्य और उत्तम ब्राह्मणको पढावे ॥ ४ ॥ फिर अलब्य वस्तुकी प्राप्तिका उपाय करे और उस वस्तुके मिलने पर क्षणकालके निमित्त पढानेको समाप्त कर दे; और सामर्थ्यवान् होकर किसीकी सामर्थ्यके विना जाने निवास न करे, अर्थान् जिस जगह अपनेको कोई न जानता हो उस स्थान पर निवास न करे ॥ ५ ॥

सरित्सरःसु वार्षाषु गर्तप्रस्नवणादिषु ॥ स्नापीत यावदुद्धृत्य पंचिषंडानि वारिणा ॥ ६ ॥ तीर्थाभावेऽप्यशक्तो वा स्नायात्तीयः समाहतः ॥ गृहांगणगतस्तत्र यावदंबरपीडनम् ॥ ७ ॥

नदी, सरोवर, बावडी, कुण्ड, झरने इनमें स्नान तब करे जब कि पहले पांच पिंड पिट्टीके बाहर निकाल दे॥ ६॥ तीर्थके न होने या जानेकी सामर्थ्य न होने पर कुएमेंसे जलको निकाल कर स्नान कर ले और घरके आंगनमें जितने जलसे बल्ल भीज जाय उतने ही जलसे ॥ ७॥

> स्नानमब्दैवतैः कुर्यात्पावनैश्वापि मार्जनम् ॥ मंत्रैः प्राणांस्त्रिराचम्य सौरैश्वार्कं विलोकयत् ॥ ८ ॥

जल ही है देवता जिनको ऐसे मन्त्रोंसे स्नान करे, इसके उपरान्त पवित्र करनेवाले मंत्रोंसे मार्जन करे; और मन्त्रोंसे तीन प्राणायाम कर सूर्यके मन्त्रोंसे सूर्यका दर्शन करे। ८॥

तिष्ठन्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत् ॥ ऋचां च यजुषां साम्नामथवीगिरसामपि ॥ ९ ॥ इतिहासपुराणानां वेदे।पनिषदां द्विजः ॥ शक्तपा सम्यक्पेठेन्नित्य महपमध्यासमापनात् ॥ १० ॥ स यज्ञदानतपसामखिलं फलमाप्नुयात् ॥ तस्मादहरहवेंदं द्विजोऽधीयीत वाग्यतः॥ ११ ॥

इसके पीछे खडा हो कर वेदमाता गायत्रीका और वेदका अभ्यास करे,ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ॥ ९ ॥ इतिहास, पुराण, वेद और उपनिषद् इनके अल्पभागको भी समाप्ति होने तक जो बाद्यण अपनी शक्तिके अनुसार भली भांतिसे पढता है ॥ १० ॥ वह यज्ञ, दान और तप इनके सम्पूर्ण फलको पाता है,इस कारण बाद्यण प्रतिदिन मौन धारण कर वेदका पाठ करे ॥ ११ ॥

धर्मशास्त्रितिहासादि सर्वेषां शक्तितः पठेत् ॥ कृतस्वाध्यायः प्रथमं तर्पयेचाथ देवताः ॥ १२ ॥ जान्वाच्य दक्षिणां दभैंः प्रागग्रेः सयवैस्तिलैः ॥ पकैकांजलिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतकः ॥ १३ ॥ समजानुद्वयो ब्रह्मसूत्रहार उदङ्गुखः॥ तियंग्दमेश्च वामाग्रेयेवैस्तिङविभाश्रेतैः ॥ १४ ॥ अंभोभिरुत्तरक्षिप्तैः कनिष्ठामूलनिर्गतैः ॥ द्राभ्यां द्राभ्यामंजल्लिभ्यां मनुष्यांस्तर्पयेत्ततः ।। १५ ॥ दक्षिणभिमुखः सन्यं जान्वाच्य द्विगुणैः कुर्रीः ॥ तिहैर्ज़िक्ष देशिन्या मूलदर्भाद्विनिःसृतैः ॥ १६॥ दक्षिणांसोपवीतः स्यात्क्रमेणांजलिभिश्विभिः॥ संतर्पय दिव्यपितृंस्तत्परांश्च पितृन्स्वकान् ॥ १७ ॥ मातृमातामहांस्तद्वज्ञीनेवं हि जिभिक्षिभिः ॥ मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवर्जिताः ॥ १८॥ तानेकांजलिदानेन तर्पयेच पृथकपृथक् ॥ असंस्कृतप्रमीता ये प्रेतसस्कारवार्जिताः ॥ १९ ॥ वस्त्रनिष्पीडितांभोभिस्तेषामाप्यायनं भवेत्॥ अतर्पितेषु पितृषु वस्त्रं निष्पीडयेच यः ॥ २० ॥ निराज्ञाः पितास्तस्य भवंति सुरमानुषेः ॥ पयोदर्भस्वधाकारगोत्रनामातिलैभवेत् ॥ २१ ॥

सुद्तं तरपुनस्तेषामेकेनापि वृथा विना ॥ अन्यचित्तेन यद्तं यद्तं विधिवर्जितम् ॥ २२ ॥ अनासनस्थितेन।पि तज्जलं रुधिरायते ॥ एवं संतर्पिताः कांमैस्तर्पकास्तर्पयंति च ॥ २३ ॥

और सम्पूर्ण धर्मशास्त्र तथा इतिहास भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार पढे, स्वाध्यायको करके प्रथम देवताओं को तर्पण इस प्रकारसे करे ॥१२॥ पूर्वको मुख कर दहिने घुटनेको नवा कर; पूर्वको अप्रभागवाली कुशा और जी, तिल आदिको ले कर स्वामाविकरूपसे यज्ञोपवीतको धारण कर दो अंजिल दे कर तर्पण करे ॥ १३ ॥ दो नों घुटनोंको बराबर कर जनेऊ कंठमें पहरे, उत्तरको मुख करे, बाई ओरको अग्रभाग वाली तिरछी कुशा और तिल मिले हुए जौसे ॥ १२ ॥ कनिष्ठा अंगुलीके मुलसे उत्तरमें जो गिरे ऐसे जल द्वारा दो २ अंजलियोंसे फिर मनुष्योंका तर्पण करे ॥१५॥ दक्षिणकी औरको मुख कर बाये घुटनेको नवाय द्विगुण कुशा-ऑसे तिल और देशिनीके मूल और कुशासे गिरते जलोंसे ॥ १६ ॥ दहिने कंधेपर जनेक रख कमानुसार तीन २ अंजुली दे कर देवतारूप पितरोंका तर्पण कर फिर अपने पितरोंका तर्पण करे।। १७॥ इसके पीछे माता और मातामह आदि तीनोंका भी इसी भांति तीन २ अंजुलियोंसे तर्पण करें और जो मातामहके गोत्रके अन्य दाहसे वर्जित हैं ॥ १८ ॥ उनका भी पृथक् २ दो २ अंजुली देकर तर्पण करे; जो बिना संस्कारके हुए ही मर गये हैं;जिनका दाहादिक संस्कार नहीं हुआ है ॥ १९ ॥ उनकी दृप्ति वस्त्र निचेडनेसे ही हो जाती है; जो पुरुष पितरोंकी विना तृप्ति किये हुए बस्नको निचोहता है ॥ २०॥ उसके पितर देवता और मनुष्यों समेत निगञ्च हो जाते हैं; स्वधा, गोत्र,नाम,तिल इनसे जो जल दिया जाता है॥२१॥ वह श्रेष्ठ है; और वस्नके निचोडनेसे ही वह सब निष्फल हो जाता है; अन्यत्र मन लगा करवा विधिसे रहित जो जल दिया जाता है॥ २२ ॥ या निना आसनपर नैठकर जो दिया जाता है वह सब रुधिरके समान हो जाता है, उपरोक्त नियमोंके अनुसार पितरोंका तर्पण करने पर पितर पसन्त हो कर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं ॥ २३ ॥

बहाविष्णुशिवादित्यमित्रावरुणनामभिः॥
पूजपेल्लक्षितैमंत्रैर्जलमंत्रोक्तदेवताः॥ २४ ॥
उपस्थाय रविं काष्ठां पूजयित्वा च देवताः॥
बह्माम्नीन्द्रौषधीजीवविष्णूनां निहतांहसाम् ॥ २५ ॥
तत्तत्मंन्त्रेश्च सत्कारं नमस्कारेः स्वनामभिः॥
कृत्वा मुखं समालभ्य स्नानमेवं समाचरेत्॥ २६॥

नसा, विष्णु, शिव, आदित्य, मिन्न, वरुण यह नाम जिन मन्त्रोंमें हों उन मन्त्रोंसे जलके मन्त्रोंमें कहीं हुई विधिसे देवताओंका पूजन करे।। २४॥ पूर्विदशाका पूजन कर

सूर्यकी स्तुति करके ब्रह्मा, अग्नि, इन्द्र, औषधी, जीव, विष्णु इन दोषनाशकोंको ॥ २५ ॥ उन उनके मन्त्रोंसे नमस्कार कर और उन उनके नामोंसे सत्कार करके मुखको पोंछ इस भांति स्नान करे ॥ २६॥

ततः प्रविश्य भवनमावस्थे दुताशने ॥
पाकयज्ञांश्व चतुरो विद्ध्याद्विधिवद्विजः ॥ २७ ॥
अनाहितावस्थ्याप्रिरादायात्रं चृतप्छतम् ॥
शाकलेन विधानन जुदुपाछौकिकेऽनेल ॥ २८ ॥
व्यस्ताभिव्याद्वितीभिश्च समस्ताभिस्ततः परम् ॥
वड्मिद्वकृतस्येति मंत्रविद्वियंथाकमम् ॥ २९ ॥
प्राजापस्यं स्विष्टकृतं दुत्वैवं द्वादशाद्वतीः ॥
ओंकारपूर्वः स्वाहांतस्त्यागः स्विष्टविधानतः ॥ ३० ॥

इसके डपरान्त भवनमें जा कर धरकी अग्निमें चतुर ब्राह्मण विधि सिहत पाकयज्ञ करे ।। २७ ॥ जिसने घरकी अग्निमें अग्निहोत्र ब्रह्मण न किया हो वह ब्राह्मण घृतसे भरे हुए अन्नकों ले कर शाकल ऋषिकी विधिके अनुसार लौकिक अग्निमें हवन करे ॥२८ ॥ पृथक् २ व्याहृतियोंसे और फिर सम्पूर्ण व्याहृतियोंसे छे आहृति 'देवकृतस्य' इस मन्त्रसे कमानु सार दे कर ॥ २९ ॥ इसके पीछे 'स्वष्टकृत्' प्राजापत्यकी बारह आहृति दे कर स्वष्टकी विधिसे पहले ॐकार और अन्तमें स्वाहा हो, इस मातिसे आहृतिका त्याम होता है (ॐ प्रजापतये स्वाहा) ॥ ३० ॥

सुवि दर्भान्समास्तीर्थ विलेक्स समाचरेत्॥
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सवेभ्यो भूतेभ्य एव च॥ ३१॥
भूतानां पतये चिति नमस्कारेण शास्त्रवित्॥
दद्याइतित्रपं चाप्रे पितृभ्यश्च स्वधानमः॥ ३२॥
पात्रानिर्णेजनं वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपत्॥
उद्धृत्य षोडशमासमात्रमत्रं षृतोक्षितम्॥ ३३॥
इदमत्रं मनुष्येभ्यो हंतत्युकत्वा समुत्स्रजेत्॥
गोत्रनामस्वधाकारैः पितृभ्यश्चापि शक्तितः॥ ३४॥
षड्भ्योजमन्वहं दद्यात्पितृयज्ञाविधानतः॥
वदादीनां पठेस्किचिद्रपं ब्रह्ममखाप्तये॥ ३५॥
ततीऽन्यद्व्यमादाय निर्गत्य भवनाइहिः॥
काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपद्रासमेव च॥ ३६॥

उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठेद्यावन्मुद्दूर्तकम् ॥ अप्रमुक्तोऽति।थं लिप्सुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः ३० ॥

पृथ्वीपर कुशा बिछा कर उसके जपर बिछ वैश्वदेव करे और "विश्वभ्यो देवेभ्यो नमः" "तिसंभ्यो भूतेभ्यो नमः" ॥ ३१॥ और "भूतानां पतये नमः" इस मांति शास्त्रका जानने वाला पुरुव तीन बिल अग्र (द्वार) भागमें दे; "पितृभ्यः स्वधा नमः" इस मन्त्रसे पितरोंको दे॥ ३२॥ पात्रोंको धोनेका जल वायुकोणमें फेंक दे, फिर सोलह ग्रास भर घीसे छिडके हुए अन्नको निकाल कर ॥ ३३॥ "इदमन्नं मनुष्येभ्यो हंत" यह कहकर (हंतकार) देदे; और फिर गोत्र, नाम, स्वधा कह कर पितरोंको भी दे॥ ३४॥ पितृयज्ञकी विधिके अनुसार छः (३ पितृपक्षके ३ मातृपक्षके) को नित्य अन्न दे, इसके पीछे यज्ञकी प्राप्तिके निमित्त कुछ वेद आदिको भी पढे॥ ३५॥ इसके पीछे अन्य अन्नको श्रहण कर घरके बाहर जाकर काक, कुत्ते इनको भी श्रास दे और गोको भी ग्रास देना उचित है॥ ३६॥ इसके पीछे घरके द्वार पर बेठ कर पवित्र भावसे अतिधिकी प्रतीक्षा करता हुआ दो घडी तक वैटा रहे जब तक आप भोजन न करे॥ ३७॥

आगतं दूरतः श्रातं भोक्तुकाममार्केचनम् ॥ दृष्ट्वा संमुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयार्ज्जनैः ॥३८॥ पादधावनसंमानाभ्यंजनादिभिरर्श्वितः॥ त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्याधिकोऽति।थिः ॥ ३९ ॥ कालागतोऽतिथिईष्टवेदपारो गृहामतः ॥ द्वावेती प्रजिती स्वर्ग नयतोऽधहत्वप्रजिती ॥ ४० ॥ विवाह्यस्नातकश्माभृदाचार्यसुहृहात्विजः ॥ अर्घ्या भवंति धर्मेण प्रतिवर्षं गृहागताः ॥ ४१ ॥ गृहागताय सत्कृत्य ओत्रियाय यथाविधि ॥ अक्योपकं स्पयेदेकं महाभागं विसर्जयत् ॥ ४२ ॥ विसर्जयेदनुवज्य सुतृप्तश्रो।त्रियातिथीन् ॥ मित्रमातुलसंबंधिवांधवान्ससुपागतान् ॥ ४३ ॥ भोजपेद्गहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽईाति ॥ स्वाद्वनमभन्नस्वादु ददद्गच्छत्यधोर्गातम् ॥ ४४ ॥ गर्भिण्यातुरभृत्येषु चालवृद्धातुरादिषु॥ बुभाक्षतेषु भुजानी गृहस्थोऽक्ताति किल्बिषम् ॥ ४५ ॥ नायाद्यक्षेऽत्रपाकाद्यं कदाचिदानिमंत्रितः॥ निमंत्रितोऽपि निदेत मत्याख्यानं दिजोऽहिति ॥ ४६ ॥

जो दूरसे आया हो, श्रान्त हो, भोजन करनेकी इच्छा करता हो और अिंचन हो ( जिसके पास कुछ न हो) ऐसे अतिथिको देख कर उसी समय उसके सम्मुख जा कर उसे घर हे आवे और विनयसहित पूजन सत्कार करे ॥ ३८ ॥ अतिथिके चरण धोने, भही-भांति सत्कार करने और उबटन आदि मलनेसे यज्ञेस भी अधिक स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ ३९ ॥ उचित समय पर भाया हुआ अतिथि और वेदके पार जाननेवाला (किसी निमि-त्रसे) यह दोनों घर पर आये हुए पुजित हों तो स्वर्गमें के जाते, हैं, और जो इनकी पूजा नहीं करता उसे नरकमें ले जाते हैं॥ १०॥ जिसका विवाह अपने यहां हुआ हो और जो ब्रह्मचर्व को समाप्त करके गृहस्थाश्रममें जानेको उदात हो, राजा, आचार्य, मित्र, ऋत्विज् यह सबके घर पर आये इए प्रतिवर्ष धर्मसे पूजने योग्य हैं ॥ ४१ ॥ जो वेदपाठी घर पर उसका भली भांति सत्कार कर अद्धासे एक वडा भाग देकर विदा कर दे॥ ४२ ॥ वेदपा-ठीके मली मांति तुप्त होनेपर उसके पीछेर कुछ दूर चल कर उसे बिदा कर दे। इसके पीछे मित्र, मामा, सबन्धि, बांधव इनके घर आने पर ॥ ४३ ॥ भौजन करावे, भिक्षक गृहस्थकी सम्मानसे दी हुई भिक्षाको प्रहण करे और जो गृहस्थी स्वयं रवादिष्ठ अजका भौजन कर अस्वादिष्ठ अन्न मिक्षुक वा अतिथिको देता है वह अधोगतिको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ गर्भ वती स्ती, रोगी, मृत्य, बाहक और वृद्ध इनके भूंखे रहते जो गृहस्थ भोजन करता है वह महान् पापका भागी होता है ॥ ४५ ॥ विना निमंत्रणके पकाल आदिका भोजन न करे, और न उसकी अभिलाबा करे. यदि कोई पुरुष निमंत्रण दे भी दे तो भी ब्राह्मण निवारण कर सकता है ॥ ४६ ॥

शूदाभिशस्तवार्षुष्यवाग्दुष्टक्र्रतस्कराः ॥
कुद्धापविद्धबद्धाप्रवधवंधनजीवेनः ॥ ४० ॥
शिद्धवशौद्धिकोन्नद्धान्मत्तवात्यवतच्युताः ॥
नग्ननास्तिकनिर्द्धजपिशुनव्यसनान्विताः ॥ ४८ ॥
कदर्यस्त्रीजितानार्यप्रवादकृता नगः ॥
अनीशाः कीर्तिमंतोऽपि राजदेवस्वहारकाः ॥ ४९ ॥
शयनासनसंसर्गकृतकर्मादिद्षिताः ॥
अश्रद्धानाः पतिता श्रष्टाचागदयश्च य ॥
अश्रोज्यात्राः स्युरन्नादो यस्य स स्यात्स तत्समः ॥ ५० ॥

शूद, जिसे शाप लगा हो, ब्याज लेकर निर्वाह करनेवाला, वाग्दुष्ट, गूंगा, अथवा निर-न्तर झूँठ बोलने वाला, कठोरहृदय, चौर, कोधी, पतित और बन्धन, वडीहिंसा, बंधनसे जो जीविका करते हैं ॥ ४७ ॥ नट, कलाल, उलद्ध, उन्मत्त, ज्ञात्य जिसने वतको छोड दिया हो, नंगा, नास्तिक, निर्लज, चुगल, ब्यसनी ॥ ४८ ॥ जिसे कामदेव और स्रियोंने जीता हो, असज्जन, दूसरेकी निंदा करनेवाला, असमर्थ और कीर्तिमान् हो कर भी जो राजा और देवताके द्रव्यको हरण कर ले॥ ४९॥ श्रद्या, आसन, संसर्ग, व्रवकर्म इनमें जो किसी भाँति द्वित हो और श्रद्धाद्दीन, पतित, अष्टाचार, नट आदि यह सम्पूर्ण अभोज्याल कहे हैं; अर्थात् इनके यहांके अनको न खाय, कारण कि जो जिसके यहांके अनको खाता है वह उसीके समान हो जाता है ॥ ५०॥

नापितान्वयामित्राईसीरिणो दासगोपकाः ॥ श्रूद्रांणामप्यमीषां तु भुक्तान्नं नैव दुष्यति ॥ ५१॥

नाई, वंशका मित्र, अर्द्धसीरी, दास और गोप इन श्रद्धोंके अन्नको खा कर भी दोष नहीं लगता ॥ ५१ ॥

> धर्मेणान्योत्यभोज्यात्रा द्विजास्तु विदितान्वयाः ५२॥ स्ववृत्तोपार्जितं मध्यमाकरस्थममाक्षिकम् ॥ अश्वलीढमगोष्ठातमस्पृष्टं शूद्रवायसैः ॥ ५३॥ अवुच्छिष्टमसंदुष्टमपर्याषितमेव च ॥ अस्टानवाह्यमत्राद्यमाद्यं नित्यं सुसंस्कृतम् ॥ कृसराप्रसंयावपायसं शब्कुलीति च ॥ ५४॥

द्विजोंको परस्परमें यदि वंश (कुल) विदित हो तो धर्म करके एक दूसरेके अलको भोजन कर सकते हैं ॥ ५२ ॥ परन्तु उस अलको खाय जिसको वह खाने वा खिलानेवालेने अपनी जीविकासे संचय किया हो, और शहतको छोड कर आकरकी वस्तु और जिसको कुत्तेने न सूंघा हो और जिसे गौने न सूंघा हो, जिसे शृद्ध और काकने न छुआ हो यह सभी पिनत्र हैं ॥ ५३॥ उच्छिए न हो, वासी न हो, दुर्गिध न आती हो इस प्रकार भली भांति बनाये हुए अलको नित्य खाले, खिचडी, मालपुए, मोहनभोग, खीर, पूरी इनको भी खाले ॥५४॥

नाश्रीयाद्वाद्वाणो मांसमित्युक्तः कथंचन ॥ कतौ श्राद्धे नियुक्तो वा अनश्रन्यताति द्विजः ॥ ५५ ॥ मृगयोपार्जितं मांसमभ्यर्थे पितृदेवताः ॥ क्षत्रियो द्वादशोनं तत्कीत्वा वैश्योऽपि धमतः ॥ ५६ ॥

ब्राह्मण श्राद्धादिकमें विना नियुक्त मांसभोजन कदापिन करे परन्तु यज्ञमें वा श्राद्धमें नियुक्त होकर ब्राह्मण यदि मांसभोजन न करे तो पतित होता है ॥ ५५ ॥ क्षत्रिय मृगया करके लाये हुए गांससे पितर और देवताओंको पूज कर उनमेंसे आप भी भोजन करे और उसमेंसे बारहवें भागको मोल लेकर वैदय भी खा ले तो अधर्म नहीं है ॥ ५६ ॥

हिनो जम्बा वृथा मसि हत्वाप्यविधिना पश्न् ॥ निरंथेण्यक्षयं वासमाप्रोत्याचन्द्रतारकम् ॥ ५७॥ जो ब्राह्मण बृथा मांस खाता है या जो विना विधिके पशुओंको मारत। है वह अनंत काल तक नरकमें निवास करता है, जब तक चन्द्रमा और तारागण आकाशमें स्थिति करते हैं तभी तक उसका नरकमें वास है।। ५७॥

> सर्वान्कामानसमासाद्य फलमश्रमखस्य च ॥ मुनिसाम्यमवामोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः ॥ ५८ ॥

(बृथा मांसको वेर्ज देनेसे ) सम्पूर्ण कामना और अश्वमेधके यज्ञके फलको पाप्त हो कर गृहस्थ भी ब्राह्मण मुनियोंके समान हो जाता है ॥ ५८ ॥

दिजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पर्यासि च ॥ निर्देशासंविसंबंधिवत्सवंतीपर्यासि च ॥ ५९ ॥

गाय और भैंसका दूध ब्राह्मणोंके खाने योग्य होता है, और वह खाने योग्य दूध है जो व्यानेसे दश दिनके पीछेका हो, तथा वह गौ असंधिनी (जो ग्याभन न) हो और उसके बछडे वा बछिया हों ॥ ५९॥

पर्ढांडु व्वेतवृंताकं रक्तमूलकमेव च ॥ गृंजनारुणवृक्षासृग्जंतुगर्भफलानि च ॥ ६०॥ अकालकुसुमादीनि द्विजो जग्ध्वैंद्वं चरेत्॥ वाग्द्षितमविज्ञातमन्यपीडितकार्यपि ॥ ६१॥

प्याज, सफेद बैंगन, लाल मूली, गाजर, बृक्षका लाल गोंद, गूलरके फल ॥ ६०॥ विना समयके फूल जो ब्राह्मण इनको खाता है वह ऐन्द्रव इन्द्रका (चन्द्रदेवताका) पाकरूप प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है, और वाणीसे दूषित (गोभी आदिक) और जिसे जानता न हो वह और जिससे दूसरेको दु:ख हो ऐसा पदार्थ खाने वाला भी ऐंदव प्रायश्चित्त करें॥ ६१॥

भूतेभ्योऽन्नमदस्वा च तदन्नं गृहिणा दहेत् ॥ जो विना म्तोंके दिये अन्न लाता है वह यह सब अन्न गृहस्थको दाध करते हैं. हैमगजनकांस्थेष पानेष्वगातमदा गृही ॥ ६२ ॥

हैमराजतकांस्येषु पात्रेप्वद्यात्सदा गृही ॥ ६२ ॥ अभाव साधुगन्धेषु लोधदुमलतासु च ॥ पलाशपद्मपत्रेषु गृहस्थो भोकुमईति ॥ ६३ ॥ ब्रहाचारी यतिश्वैव श्रेयो यद्रोकुमहाति ॥ ६४ ॥

गृहस्थ सदा सुवर्ण, चांदी, कांसी इनके पात्रोंमें भोजन कर ले॥ ६२ ॥ पात्रोंके अभावमें गृहस्थ अच्छी सुगंधवाले, देवदारु, ढाक और कमलके पत्तोंमें मोजन करने योग्य है ॥ ६३ ॥ ब्रह्मचारी और यतिको भी उक्त पत्तोंमें ही भोजन करना उचित है ॥ ६४ ॥

१ ''मुनिभ्मीसविवर्जनात्'' ऐसी मनुकी आज्ञा है।

अभ्युक्ष्यात्रं नमस्कारैर्श्वि दद्याइलिजयम् ॥
भूपतये भ्रवः पतये भूतानां पतये तथा ॥ ६५ ॥
अपः प्राश्य ततः पश्चात्पंच प्राणाहुतीः क्रमात् ॥
स्वाहाकारेण जुहुयाच्छेष्मद्याद्यथासुखम् ॥ ६६ ॥
अनन्यचित्तां भुंजीत वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन् ॥
आतृप्तेरंन्नमश्रीयादक्षुण्णं पात्रमुत्स्मेत् ॥ ६७ ॥
उच्छिष्टमन्नमुद्धत्य प्रासमेकं भुवि क्षिपेत् ॥ ६८ ॥
आचातः साधुसंगेन सदिद्यापठनेन च ॥
वृत्तवृद्धकथाभिश्च शेषाहमतिवाहयेत् ॥ ६९ ॥

अन्नको ''ॐलेकोऽसि'' इस मन्त्रसे छिडक कर नमस्कार करे; इसके पीछे पृथ्वीमें बली (थोडा २ जन्न) दे कि, ''मूपतये नमः, भुवः पतयेः नमः, मृतानां पतये नमः''॥६ प॥फिर आपोशन ''ॐअमृतोपस्तरणमसि स्वाहा'' इस मन्त्रसे आचमन करके पांच प्राणोंकी आहुति स्वाहा कह कर दे और फिर सुखसिहत शेष अन्नको खाले॥ ६६॥ इसके उपरान्त मौन षारण कर अन्नकी निन्दाको न करता हुआ मनुष्य एकाग्र मनसे तृतिपर्यन्त मोजन करैं; और पात्रको खाली न छोडे, अर्थात् उसमें कुछ अंश रहने दे ॥ ६७॥ इसके उपरान्त ''ॐ अमृतािषधानमसि स्वाहा'' इस मन्त्रसे प्रत्यपोशन अर्थात् पुनराचमन लेकर उस बचे हुए उच्छिष्ट अन्नमेंसे एक ग्रास उठा कर (किंचित् दो जगह, ''ॐश्यामाय नमः ''ॐ शबलाय नमः'' इस मन्त्रसे ) पृथ्वी पर रख दे ॥६८॥ इसके पीछे आचमन करके साधुओंकी संगति और उत्तम विद्याको पढ कर जो सदाचारमें रत हैं उनकी कथाओंसे शेष दिनको व्यतीत करे ॥ ६९॥

सायं संध्यामुपासीत दुःवाधिं मृत्यसंयुतः॥ आपोज्ञानक्रियापूर्वमञ्जीयादन्वहं द्विजः॥ ७०॥

इसके पीछे सायंकालको सन्ध्या करे और अग्निहोत्र कर मृत्यों समेत भौजनसे पहले आचमन करके नित्यशः भोजन करे॥ ७०॥

> सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागतोऽनिश्म ॥ श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजितः ॥ ७१ ॥

होमके समय आया हुआ अतिथि सन्ध्याके समय भी अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धासहित अवस्य पूजने योग्य है, पूजा न करनेसे वह अतिथि उसके पुण्यको हरण करता है ॥ ७१॥

१''ॐ प्राणाय स्वाहा १,ॐ अपानाय स्वाहा २, ॐ उदानाय स्वाहा ३,ॐ समानाय स्वाह ४, ॐ व्यानाय स्वाहा '' इनको पांच प्राणोंकी आहुति कहते हैं।

नातितृत उपस्पृश्य प्रक्षास्य चरणौ शुचिः ॥ अप्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे ॥ शक्तिमानुदिते काले स्नानं संध्यां ने हापयत् ॥ ७२ ॥ बाह्मे मुदूतें चोत्थाय चितयद्भित मात्मनः ॥ शक्तिमान्मतिसान्नित्यं वतमेतत्समाचरेत् ॥ ७३ ॥ इति श्रीवेदव्यासीये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

अस्यन्त तृप्त नहीं हुआ चरणोंको धोकर पिवत हो वह मनुष्य उत्तम श्रष्ट्या पर शयन करे, पश्चिमकी ओरको शिर न करे,शक्तिके अनुसार सूर्योदयके समय स्नान और सन्ध्या को न त्यागे ॥ ७२ ॥ ब्राह्ममुहूर्त्त ( ४ घडी रात शेष रहते ) में उठ कर अपने हितकी चिन्ता करे । समर्थ बुद्धिमान् मनुष्य नित्य इस प्रकारका कार्य करे ॥ ७३ ॥

इति श्रीबेदय्यासीये धर्मशास्त्रे भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः ४.

इति व्यासकृतं कास्त्रं धर्मसारसमुच्चयम् ॥ आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च ॥ १ ॥ गृहाश्रमात्परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः ॥ सर्वतीर्थफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत् ॥ २ ॥

यह न्यासजीका कहा हुआ शास्त्र धर्मीका सारयुक्त है, आश्रममें जो पुण्य है और जो पुण्य मोक्षके धर्मीमें है ॥१ ॥ उन सबमें गृहस्थाश्रमसे श्रेष्ठ धर्म दूसरा नहीं है यह न्यासजीने बार २ इहा है, जो गृहस्थ यथोक्त गृहस्थधर्मके अनुसार पालन करता है, वह घरमें ही सन्पूर्ण तीथों के फलको पाता है ॥ २ ॥

गुरुभको भृत्यपोषी द्यावाननसूयकः ॥ नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेदियः ॥ ३ ॥ स्वदारे यस्य संतोषः परदारनिवतनम् ॥ अपवादींभि नो यस्य तस्य तीर्थफलं गृहे ॥ ४ ॥

जो गृहस्थ गुरुमें भक्ति करने वाला, मृत्योंका प्रतिपालक, दयालु, निन्दा न करने वाला, सर्वदा जप होम करने वाला, सत्यभाषी और जितेन्द्रिय है। ३॥ जिसे अपनी खीसे ही सन्तौष है, पराई स्त्रीकी इच्छा न करने वाला, जिसकी कहीं निन्दा न हो उस गृहस्थ को घरमें बैठे ही तीर्थका फल मिलता है॥ ४॥

परदारान्परद्रव्यं हरते यो दिने दिने ॥ सर्वतीर्थाभिषेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥ ५ ॥ जो गृहस्य प्रतिदिन पराई स्त्री और पराये धनको हरण करता है, इसके सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेसे भी पाप नष्ट नहीं होते॥ ५॥

गृहेषु सवनीयेषु सर्वतीर्थफळं ततः॥ अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगन लिप्यते॥६॥

इस कारण सबन ( यज्ञ वा संतान ) युक्त घरों में सब तीथोंका फल मिलता है, जिसके अबसे आद्भ आदि किया जाता है तीन भाग पुण्यके उसकी भी मिलते हैं, और जो उक्त कर्मोंको करे उसको एक भाग मिलता है ॥ ६ ॥

प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानां च तर्पणम् ॥ न पापं संस्पृशेत्तस्य बलिभिक्षां ददाति यः ॥ ७ ॥ पादोदकं पादधृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम् ॥ यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति तं यमः ॥ ८ ॥

जो गृहस्थ ब्राह्मणोंको जीविका प्रदान, तथा तृप्ति करता, उनके चरण घोता है और जो विल वैश्वदेव करता है उस मनुष्यको पाप स्पर्श तक भी नहीं कर सकता॥ ७॥ जो गृहस्था ब्राह्मणोंको प्रतिश्रय अर्थात् रहनेको जगह और पैरोंके धोनेके लिये जल, पादधृत ( जूता व खडाऊं ) दीपक, अन्नदान और आश्रय देता है, यमराज उसके निकट नहीं आसकते॥ ८॥

विप्रपादोदकक्किन्ना यावतिष्ठति मेदिनी ॥ तावरपुष्करपात्रेषु पिवंति पितरोऽमृतम् ॥ ९ ॥

जिस गृहस्थके घरमें ब्राह्मणोंके चरणोंके धोनेके जलसे पृथ्वी जब तक गोली रहती है तब तक कमरूके पत्तों में उसके पितर अमृत पीते हैं ॥ ९॥

यरफलं कंपिलादाने कार्तिवयां ज्येष्ठपुष्करे ॥ तत्फलं खुषयः श्रेष्ठा विभाणां पादशोधने ॥ १०॥ स्वागमेनामयः शीता आसनेन शतकतुः ॥ पितरः पादशोचन अन्नाचेन मजापतिः ॥ ११॥

है ऋषिश्रेष्ठो ! कपिलागौके दान करनेसे जो फल होता है, कार्तिककी पूर्णमासीको पुष्क-रमें स्नान करनेसे जो फल होता है वही फल केवल बाह्मणोंके चरण धोनेसे होता है॥१०॥ बाह्मणोंका स्वागत करनेसे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, आसन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं, चरण धोनेसे पितर प्रसन्न होते हैं, और अन्नादि दान करने से प्रजापित ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं॥ ११॥

> मातापित्रोः परं तीर्थं गंगा गावो विशेषतः॥ बाह्मणात्परमं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥ १२॥

माता और पिता बही प्रधान तीर्थ हैं, यद्यपि गंगा और गौ यह भी तीर्थ हैं परन्तु ब्राह्मणोंसे बढ कर तीर्थ न हुआ और न होगा॥ १२॥

इंदियाणि वशिंकृत्य गृह एव वसेन्नरः ॥ तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ गंगाद्वारं च केदारं सन्निहत्यं तथैव च ॥ एतानि सुर्वतीर्थानि कृत्वा पाँपैः प्रमुच्यते ॥ १४ ॥

इन्द्रियोंको वशमें कर गृहस्थाश्रममें जो मनुष्य वास करता है उसको घरमें ही कुरुक्षेत्र नैमिष और पुष्कर ॥ १३ ॥ हरिद्वार, केदार, सित्तहत्य ( कुरुक्षेत्र ) यह सम्पूर्ण तीर्थ हैं, वह इन सब तीर्थोंके प्रभावसे सब पापोंसे छूट जाता है ॥ १४ ॥

वर्णानामाश्रमाणां च चातुर्वर्ण्यस्य भे। द्विजाः ॥ दानधर्मं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भावितम् ॥ १५॥

हे द्विजगण ! व्यास मुनिने जिस प्रकार कहा उसीके अनुसार चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके दानका फल कहता हूं॥ १५॥

> यहदाति विशिष्टेम्यो यज्ञावनाति दिने दिने ॥ तच वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति ॥ १६ ॥ यहदाति यद्श्नाति तदेव धनिना धनम् ॥ अन्ये मृतस्य कीडंति दारैरपि धनैरपि ॥ १७ ॥ किं धनेन करिष्यंति देहिनोऽपि गतायुषः ॥ यद्रईयितुमिच्छंतस्तच्छरीरमशाश्वतम् ॥ १८ ॥ अज्ञारवतानि गात्राणि विभवो नैव शास्वतः॥ नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंत्रहः ॥ १९ ॥ यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीर्तय ॥ यस्परिस्यज्य गंतव्यं तद्धनं किं न दीयते ॥ २० ॥ जीवंति जीविते यस्य विप्रमित्राणि बांधवाः॥ जीवितं सफलं तस्य चात्मार्थे को न जीवित ॥ २१॥ पशवोऽपि हि जीवंति केवलात्मोद्रंभराः ॥ किं काथेन सुगुप्तेन बलिना चिरजीविना ॥ २२ ॥ ग्रासादर्इमपि ग्रासमर्थिभ्यः किं न दीयते ॥ इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ २३॥

जो धन प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दिया जाता है, जो स्वयं भोगता है उसी धनको मैं धन मानता हूँ, और जो दान नहीं करता, भोग नहीं करता, उसकी रक्षा ही करता है वह उसका नहीं है ॥ १६ ॥ जो धन दान दिया जाता है, भोगा जाता है वही घनीका धन है, मृतकके धन रख जाने पर अन्य पुरुष उसके श्ली या धनसे कीडा करते हैं ॥१७॥ घनको रख कर जो पर जाते हैं वह उस धनसे आत्माका क्या उपकार करेंगे, धनको भोग कर जिस शरीरको पुष्ट करनेकी इच्छा करते हैं सो वह शरीर भी सर्वदा रहने वाला नहीं ॥ १८ ॥ देह और धन सर्वदा रहने वाला नहीं, सर्वदा मृत्यु सन्मुख खड़ी रहती है, इस कारण धर्मका संग्रह करना उचित है ॥ १९ ॥ जो धनसम्पत्ति धर्मके निमित्त या अभिलाषा पूरणके निमित्त तथा की विके निमित्त न हुई उस धनको त्याग कर परलोक जाना होगा; फिर उस धनको किस कारण दान नहीं करता ॥ २० ॥ जिस मनुष्यके जीवित रहनेंसे ब्राह्मण, मित्र तथा बंधु, बांधव जीवित रहते हैं उन्हींका जीवन सफल है, अपने लिये कौन नहीं जीता ॥२१॥ केवल अपने पेट भरनेके लिये तो पशु भी जीवन धारण करते हैं ( जो मनुष्य धनसे दानादि सत्कार्य नहीं करते) उन्हें भली भांति शरीरकी रक्षा करनेसे या बलवान् होनेतथा चिरजीवी होनेसे ही क्या फल है ॥ २२ ॥ यदि एक ब्रास वा आधा ब्रास भी अभ्यागतको न दे (और यह कहे कि जब इच्छानुसार धन किलेगा तब देंगे ) सो इच्छानुसार धन कब मिला और किसके होता है ॥ २३ ॥

अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति ॥ दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यथ न मुचति ॥ २४॥

अदाता (न देने वाला ही) पुरुष त्यागी है, कारण कि वह वनको छोड कर जाता है, परन्तु मैं दाताको क्रपण मानता हूँ, कारण कि दाता भर कर भी धनको नहीं छोडता, अर्थात् मरने पर भी उसे धन मिलता है।। २४॥

प्राणनाञ्चस्तु कर्तव्यो यः कृतार्थो न स मृतः ॥ अकृतार्थस्तु यो मृत्युं पाप्तः खरसमा हि सः ॥ २५ ॥

एक दिन अवश्य ही प्राण त्याग करने होंगे, परन्तु जो कृतार्थ है वह मृतक नहीं हुआ और जो बिना धर्म किये मरा है वह गधेके समान है ॥ २५॥

अनाहूतेषु यहत्तं यच्च दत्तमयाचितम् ॥
भविष्यति युगस्यातस्तस्यांता न भविष्यति ॥ २६ ॥
मृतवत्सा यथा गौश्च कृष्णा लोभन दुद्यते ॥
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥ २७ ॥
अदृष्टे चागुभे दानं भोक्ता चैव न दृश्यते ॥
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनंतकम् ॥ २८ ॥

बाह्मणको अपने घरमें बुलाये विना जो दान दिया है तथा विना मांगे जो दान दिया है, युगका अन्त हो जाने पर भी उस दानका अन्त नहीं होगा ॥ २६ ॥ मरे बळडे वाली काली गौको जिस भांति केवल दूषके लोभसे दुहते हैं परन्तु उसके दूधसे देवकार्य नहीं होता, इसी भांति परस्परके दानका भी कोई फल नहीं होता, केवल लोकाचारकी रक्षा होती है,

परन्तु उससे पुण्य नहीं होता ॥ २७ ॥ जो मनुष्य पापको न देख कर (अर्थात् किसी पापके लिये न दे ) वा दानके भोक्ताको न देख कर (यह इच्छा न करे कि इसका फल मुझे मिले ऐसे दानसे, फिर इस संसारमें आगमन नहीं होता तथा उस दानका फल अनन्त होता है अर्थात् जो दान निष्काम हो कर किया जाता है वही सफल होता है ॥ २८ ॥

मातापितृषु यद्द्याद्वातृषु श्रशुरेषु च ॥ जायापरयेषु यद्द्यात्सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः ॥ २९ ॥ पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते ॥ भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम् ॥ ३०॥

जो माता, पिता, भाई, श्रञ्जर, स्त्री, पुत्र वा पुत्री इनको दान करता है वह अनन्तकाल तक स्वर्गमें निवास करता है।। २९॥ पिताको दान करनेसे सहस्त्र गुना फल मिलता है माताको दान करनेसे हजार गुना फल मिलता है, भगिनीको जो दान दिया जाता है वह लाल गुना होता है और जो भाईको दिया जाता है उसका कभी भी नाश नहीं होता॥ ३०॥

अहन्यहाने दातव्यं ब्राह्मणेषु मुनीश्वराः ॥ आगमिष्यति यत्पात्रं तत्पात्रं तार्रायष्यति ॥ ३१ ॥ किंचिद्वदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपोमयम् ॥ पात्राणामुत्तमं पात्रं श्रूदान्नं यस्य नोदरे ॥ ३२ ॥

हे भुनीश्वरो ! दिन २ ब्राह्मणोंको दान करे, कारण कि, जो पात्र आ जायगा नहीं तार देगा ॥ ३१ ॥ किंचित् पात्र हो वेदपाठी वा तपस्वी होता है और पात्रोंमें उत्तम पात्र नह है जिसके उदरमें शूदका अन्न न हो ॥ ३२ ॥

> यस्य चैव गृहे मूखीं दूरे चापि गुणान्वितः ॥ गुणान्विताप दातन्यं नास्ति मूखें व्यतिक्रमः ॥ ३३ ॥

जिसके घरमें मूर्खका निवास हो और विद्वान दूर रहता हो तो वह मनुष्य गुणीको बुका कर दान करे, मूर्खके उल्लंघन करनेमें कुछ दोष नहीं है ॥ ३३॥

देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च ॥ कुलान्यकुळतां यांति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विभे वेदविवर्जिते ॥ ज्वळंतमित्रमुत्सूज्य निह भस्मिन ह्यते ॥ ३५ ॥ सन्निकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत् ॥ भोजने चैव दाने च हन्यात्रिपुरुषं कुलम् ॥ ३६ ॥ देवताके द्रव्यका नाश, ब्राझणके धनकी चौरी और ब्राझणका उल्लघन इनसे अच्छे कुल भी दुष्ट कुल हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ जो ब्राह्मण वेदको नहीं जानता उसको न देने से उसका उल्लंघन नहीं होता; कारण कि प्रज्वलित अग्निको छोडकर भस्ममें हवन नहीं किया जाता ॥ ३५ ॥ भोजन और दानके समयमें जो अपने समीपके पढे हुए ब्राह्मणका उल्लंघन करता है वह तीन पीढी तक अपने कुलको नष्ट करता है ॥ ३६ ॥

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ॥ यश्च विषोऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ ३७ ॥ त्रामस्थानं यथा सून्यं यथा कूपश्च निर्जलः ॥ यश्च विषोऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ ३८ ॥

जिस भांति काठका हाथी और चमडेका मृग होता है उसी भांति विना पढा ब्राह्मण है; यह तीनों नाममात्रधारी (अर्थात् निरर्थक) हैं॥ ३७॥ जिस प्रकार शून्य प्राम-स्थान और जलहीन कुआ किसी अर्थका नहीं उसी भांति विना पढा ब्राह्मण है, यह तीनों नाममात्रके ही धारण करने वाले हैं॥ ३८॥

> बाह्मणेषु च यहतं यच वैश्वानरे दुतम् ॥ तद्धनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरर्थकम् ॥ ३९ ॥

जो धन ब्राह्मणोंको दिया जाता है या जिस धनसे हवन किया जाता है वही धन यथार्थ धन कहा है और सम्पूर्ण धन वृथा है ॥ ३९॥

सममबाह्मणे दानं दिग्रणं बाह्मणबुवे ॥
सहस्वगुणमाचाय्यं ह्यनंतं वेदपारंगे ॥ ४०॥
बह्मबीजसमुत्पन्नो मनसंस्कारवर्जितः ॥
जातिमानोपजीवी च स भवेद्राह्मणः समः ॥ ४१॥
गर्भाधानादिभिमेनैवेंदोपनयतेन च ॥
नाध्यापयति नाधीत स भवेद्राह्मणबुवः ॥ ४२॥
अग्रिहोनी तपस्वी च वेदमध्यापयेच यः ॥
सक्रहंप सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ४३॥
इष्टिभिः पशुबंधी चातुर्मास्यस्तयीव च ॥
आग्रिहोमादिभियीनैयेन चेष्टं स इष्ट्यात् ॥ ४४॥
मीमासते च यो वेदा-षड्भिरंगैः सविस्तरैः ॥
इतिहासपुराण नि स भवेदेदपारगः ॥ ४९॥

अब्राह्मणको जो दिया जाय वही सम (उतना ही रहता है) और जो (सामान्य) बाह्मणबुबको दिया जाय वह दुगुना होता है, और आचार्यको दिया जाता है वह सीगुना

होता है और वेदके पारको जो जानता है उसके देनेस अनन्त फल होता है ॥ ४० ॥ ब्राह्म जके वीर्यसे उत्पन्न हो कर जो गायत्री आदिका जप न करे और जो ब्राह्मण जाति हो कह कर उदर पोषण करे उस ब्राह्मणको सम ब्राह्मण कहते हैं ॥ ४१ ॥ जिस ब्राह्मणकी संतानके यथाशास्त्र गर्भाधानादि संस्कार हुए हैं; यज्ञोपवीत और वेदपाठ भी रीतिके अनुसार हुआ है परन्तु उनको न पढे और न पढावे उसको ब्राह्मणबुव कहते हैं ॥ ४२ ॥ जो ब्राह्मण नित्य हवन करता हो, तपस्वी हो, कल्प और रहस्य सहित जो वेदोंको पढता हो उस ब्राह्मणको आचार्य कहते हैं ॥ ४३ ॥ यज्ञीय पश्चको बांध कर जो चातुर्मास्य अग्निष्टोमादि यज्ञ करता है और उन यज्ञोंसे जो देवताओंकी पूजा करता है उसे इष्टवान् कहते हैं; अर्थात् उसीने यज्ञन किया ॥ ४४ ॥ विस्तार सहित छे अंग, चारों वेद और इतिहास, पुराण इनका जो विचार करता है उसको वेदपारग कहते हैं ॥ ४५ ॥

ब्राह्मणा येन जीवंति नान्यो वर्णः कथंचन ॥ ईदृक्पधमुपस्थाय कोऽन्यस्तं स्यन्हुमुस्सहेत् ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणः स भवेच्चैव देवानामपि देवतम् ॥ प्रस्यक्षं चैव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम् ॥ ४७ ॥

जिससे ब्राह्मण जोते हैं उससे और वर्ण कभी नहीं जीते अर्थात् जो ब्राह्मणोंको दान दे कर पालन पोषण करता है, अन्य वर्ण नट वेश्यादिकोंको अपना द्रव्य दे कर पोषण नहीं करता है ऐसे इस पार्गमें स्थित होने वालेको कौन परित्याग करनेकी इच्छा करे अर्थात् कोई भी नहीं ॥ ४६ ॥ वह ब्राह्मण देवताका भी देवत है और प्रत्यक्ष जगत्का कारण ब्रह्मतेज ही है ॥ ४७ ॥

बाह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निष्कर्करमकंटकम् ॥
वापयत्तत्र बीजानि सा कृषिः सार्वकामिकी ॥ ४८॥
सुक्षेत्रे वापयेद्दीजं सुपात्रे दापयद्धनम् ॥
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षितं नैव हि दुष्पति ॥ ४९ ॥
विद्याविनयसंपत्रे बाह्मणे गृहमागते ॥
क्रीडित्योषध्यः सर्वा यास्यामः परमांगतिम् ॥ ५० ॥
नष्टशोचे वतश्रेधे विप्रे वद् विवर्णिते ॥
दीयमानं रुद्रत्यंत्रं भयाद्वै दुष्कृतं कृतम् ॥ ५१ ॥
वदपूर्णं मुखं विष्रं सुभुक्तमि भोजयेत् ॥
न च मूखं निराहारं षड्रात्रमुपवासिनम् ॥ ५२ ॥
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षो तिष्ठंति भो द्विजाः ॥
तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम् ॥ ५३ ॥

यस्य देहे सदाश्रंति ह्व्यानि त्रिदिवीकसः॥
कव्यानि चैव पितरः किंमूतमधिकं ततः॥ ५४॥
यद्भुक्ते वेदविद्दिषः स्वक्षमीनरतः शुचिः॥
दातुः फलमसंख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्॥ ५५॥

बाह्मणका मुल ही कंकर और कांटोंसे रहित क्षेत्र है, उसीमें बीज बोबे, कारण कि वह खेती सब मनोरथोंकी देने वाली है ॥ ९८ ॥ अच्छे क्षेत्रमें बीज बोबे, सुपात्रको घन दे, कारण कि अच्छे खेतमें फेंका हुआ बीज और सुपात्रको दिया हुआ घन दूषित नहीं होता ॥ ४९ ॥ जिस समय विद्या और दिनयसे युक्त ब्राह्मण घरमें आवे उस समय सब ओवधी कीडा करती हैं कि हम परम गतिको पाप्त होंगी ॥ ५० ॥ जो ब्राह्मण नष्टशीच है वा वतसे अष्ट है तथा वेदसे हीन है उसको दिया हुआ अल मय मान कर रोता है कि इसने खुरा किया जो दिया ॥ ५१ ॥ वेदसे पूर्ण तृप्त ब्राह्मणको भी जिमावे और निराहार छ रातके उपवासी मूल ब्राह्मणको कदापि न जिमावे ॥ ५२॥ हे द्विजो! जो पवित्र सूक्त आदि जिसके कुक्षिस्थ धर्यात् अन्तःकरणमें रहे वही २ उसके प्रयोजनीय है अन्यथा देहघारियोंका देह किसी प्रयोजनका नहीं है ॥ ५३ ॥ जिस ब्राह्मणके शरीरमें देवता हव्य और पितर कव्य सर्वदा भोजन करते रहते हैं, उससे परे और कीन होगा ॥ ५४ ॥ वेदका जानने वाला और अपने कमें तत्तर ब्राह्मण जो खाता है, दाताको उसका फल अनिगन्त होता है और जन्म २ में वह अक्षय होता है ॥ ५५ ॥

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छांति पंडिताः ॥ अहं नेच्छामि सुनयः कस्येताः सर्वसंपदः ॥ ५६ ॥ वेदलांगलकृष्टेषु दिजश्रेष्ठेषु सत्सु च ॥ यत्पुरा पातितं बीजं तस्येताः सस्यसंपदः॥ ५७ ॥

हे मुनियो ! हाथी, रथ, घोडा, यान (पालकी आदि)इनको कोई २ पंडित ब्राक्षण लेनेकी इच्छा करते हैं, पर में इनके लेनेकी इच्छा नहीं करता, कारण कि यह सब संपदा किसके कामकी हैं ॥ ५६ ॥ वेदरूप इलसे जुते जो सत्पात्र ब्राह्मणों में उत्तम हैं उनमें जो पूर्वजन्मसे बीज बोया गया हो उसीकी यह अन्न आदि खेतीकी संपदा हैं ॥ ५७ ॥

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः ॥
वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वान वा ॥ ५८ ॥
न रणे विजयाच्छूरोऽध्ययनाम्न च पंडितः ॥
न वक्ता षाक्षपटुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥ ५९ ॥
इंद्रियाणां जये शूरो धर्म चरति पंडितः ॥
हितमायोक्तिभिवंका दाता सन्मानदानतः ॥ ६० ॥

सौमें एक शूर वीर, हजारमें एक पंडित और लाखमें एक वक्ता होता है, और दाता तो हो या न हो ॥ ५८ ॥ रणको जीतनेसे ही शूर वीर नहीं होता, पढनेसे ही पंडित नहीं होता, वाणीसे ही वक्ता नहीं होता और धनके दानसे ही दाता नहीं होता ॥ ५९ ॥ परन्तु जो इन्द्रियोंको जीतता है वही शूर है, जो धर्माचरण करता है वही पंडित है जो हित कारी और प्रिय वचन कहे वही वक्ता है और जो मनुष्य सन्मानपूर्वक दान करे वही दाता है ॥ ६० ॥

यद्येकपंक्त्यां विषमं ददाति स्नेहाद्भयाद्वा यदि वार्थहेतोः॥ वेदेषु दृष्टं खृषिभिश्च गीतं तद्भह्महत्यां मुनयो वदाति॥ ६१॥ ऊषरे वापितं वाजं भिन्नभाडेषु गोदुहम्॥

हुतं भस्मिन हव्यं च मूर्खे दानमशाश्वतम् ॥६२ ॥
यदि स्नेह या भयसे या धनके लोमसे एक पंक्तिमें बैठं हुए ब्राह्मणोंको विषम न्यूनाचिक देता है उसको ब्रह्महत्याका पाप होता है, यह वार्ता मुनियोंने भी कही है और वेदोंमें भी देखी गई है और ऋषि भी वही कहते हैं ॥ ६१ ॥ ऊषर मूमिमें बोया हुआ बीज, फूटे पात्रमें दुहा हुआ दूध, भस्ममें किया हुआ हवन और मूर्खको दिया हव्य और दान यह सभी निष्मल हैं ॥ ६२ ॥

मृतस्तकपृष्टांगो दिजः श्र्दान्तभोजने ॥ अहमेवं न जानाभि कां योनि स गमिष्यति ॥ ६३ ॥ श्रूदान्नेनोद्रस्थेन यदि कश्चिन्धियेत यः ॥ स भवत्स्करो नूनं तस्य वा जायते कुले ॥ ६४ ॥ गृभो द्वादश जन्मानि सप्तजन्मानि स्करः ॥ श्वानश्च सप्तजन्मानि हीत्येवं मनुरव्ववित् ॥ ६५ ॥

जो ब्राह्मण जन्म मरणके स्तक्षें अन्न खा कर अपना शरीर पुष्ट करते हैं और जो श्रूद्रके यहांका भोजन करते हैं वह ब्राह्मण परलोक्षें जा कर किस योनिमें जन्म लेंगे, व्या-सदेवजी कहते हैं कि यह में स्थिर नहीं कर सका ॥ ६३ ॥ श्रूद्रका अन्न उदरमें रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वह परलोक्षमें स्करकी योनिमें जन्म लेता है अथवा श्रूदके ही कुलमें जन्म लेता है ॥ ६४ ॥ वह बारह जन्म तक गीध, सात जन्म तक स्कर, और सात जन्मोंतक कुत्ता होता है, यह मनुका वचन है ॥ ६५ ॥

अमृतं ब्राह्मणान्नेन दारिद्रचं क्षत्रियस्य च ॥ वैश्य न्नेन तु शूदत्वं शूदान्नान्नरकं वतेत् ॥६६ ॥

ब्राह्मणका अन उद्रमें स्थित रहने पर याद मर जाय तो उसकी मोक्ष होती है,क्षत्रियका अब उदरमें रहने पर मृतक हो नाय तो दिर्दि होता है वैश्यका अन उदरमें रहने पर मर जाय तो शुद्ध होता है, और शुद्धके अन्नसे नरककी प्राप्ति होती है॥ ६६॥ यश्च भुंक्तेऽथ शूदान्नं मासमेकं निरंतरम् ॥ इह जन्मनि शूदत्वं मृतः श्वा चैव जायते ॥ ६७॥ यस्य शूदा पचेन्नित्यं शूदा वा गृहमेधिनी॥ वर्जितः पितृदेवेस्तु रीरवं याति स द्विजः॥ ६८॥

जो ब्राह्मण निरन्तर एक महीने तक शृदका अन्न खाता है वह इसी जन्ममें शूद है और मर कर उसे कुत्तेकी योनि मिलती है ॥ ६७ ॥ निस्न ब्राह्मणके यहां शूदा स्त्री रसोई बनाती हों अथवा जिसकी स्त्री शूदा हो वह द्विज पितर और देवताओं से त्यागा हुआ है और मृत्युके उपरान्त रौरव नरकको जाता है ॥ ६८ ॥

भांडसंकरसंकीर्णा नानासंकरसंकराः ॥ योनिसंकरसंकीर्णा निरयं यांति मानवाः ॥ ६९ ॥

पात्रोंके संकरसे जो संकीर्ण हैं; जिसतिसके पात्रमें खाले और जिनका मेल अनेक संक-रोंमें है और योनिसकरसे जो संकीर्ण हैं, चाहें जिसके साथ विवाह कर हैं, यह सभी मनुष्य नरकमें जाते हैं॥ ६९॥

> पंक्तिभेदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणर्निद्कः ॥ आदेशी वेदविकेता पंचैते ब्रह्मचातकाः॥ ७० ॥

जो पंक्तिमें भेद करता हो और जो वृथापाकी बलिवैश्वदेव न करे, अपने लिये ही अन्न पकावे, न्राह्मणोंकी निन्दा करता हो और वेदको वेचता हो, जो आज्ञाको करता हो अथवा कुछ द्रव्यके लोमसे पढावे या जप करे, यह पांचों ब्रह्महत्यारे कहे हैं॥ ७०॥

> इदं व्यासमतं निरयमध्येतव्यं प्रयस्नतः॥ एतदुक्ताचारवतः पतनं नैव विद्यते॥ ७१॥ इति वेदव्यासीये धर्मशाक्षे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः॥ ४॥

इति व्यासस्मृतिः समाप्ता ॥ १२ ॥

न्यासजी के विरचित धर्मशास्त्रके संग्रहको मनुष्योंको प्रति दिन पढना आवश्यक है, व्यासजीके कहे हुए आचरणोंको जो करता है उसका पतन नहीं होता, अर्थात् इस शास्त्रोक्त आचरणको करनेसे धर्मकी प्राप्ति होती है और अधर्मका सम्पर्क नहीं होता॥ ७१॥

इति श्रीनेद्व्यासीये धर्मशास्त्र भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

व्यासस्मृतिः समाप्ता १२.

स्वयंभुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिणे ॥ चार्तुवर्ण्याहितार्थाय शंखः शास्त्रमकल्पयत् ॥ १ ॥

सृष्टि और संहार करनेवाले स्वयंभू ब्रह्माजीको नमस्कार करके चारों वर्णोंके कल्याणके निमित्त शंखऋषिने शासको निर्माण किया ॥ १ ॥

यजनं याजनं दानं तथैवाध्यापनिक्रया ॥
प्रतिग्रहश्चाध्ययनं विप्रकर्माणि निर्दिशेत् ॥ २ ॥
दानं चाध्ययनं चैव यजनं च यथाविधि ॥
क्षत्रियस्य च वैश्यस्य कर्मेदं परिकीर्तितम् ॥ ३ ॥
क्षत्रियस्य विश्षेण प्रजानां परिपालनम् ॥
कृषिगो क्षवाणिज्यं विशश्च परिकीर्तितम् ॥ ४ ॥
श्रद्भस्य द्विजशुश्चषा सर्वशिल्पानि वाप्यथ ॥

यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और पढाना, प्रतिप्रह और पढना यह छ कर्म बाहाणों के कहे हैं ॥ २ ॥ दान, पढना और विधिक अनुसार यज्ञ करना; यह तीन कर्म क्षत्रिय और वैश्यों के हैं ॥ ३ ॥ क्षत्रिय जातिका विशेष कर्म प्रजाकी पालना करना है और वैश्यका खेती, गौओं की रक्षा तथा लेन देन कहा है ॥ ४ ॥ और तीनों जातियों की सेवा करना और सम्पूर्ण कारी गरी यह शूद्रका कर्म है.

क्षमा सत्यं दमः शौचं सर्वेषामविशेषतः ॥ ५ ॥ विशेष करके क्षमा, सत्य, दम और शौच यह चारों वर्णीक समान कर्म हैं ॥ ५ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रणे वर्णा दिजातयः ॥
तेषां जन्म द्वितीयं तु विज्ञेयं मौंजिबंधनम् ॥ ६ ॥
आचार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा ॥
ब्राह्मणक्षत्रियविशां मौंजीबंधनजन्मनि ॥ ७ ॥
वृत्त्या शूदसमास्तावदिज्ञेयास्ते विचक्षणैः ॥
यावदेदे न जायंते दिजा ज्ञेयास्ततः परम् ॥ ८ ॥
इति श्रीशंखस्मृतौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णोंको दिजाति कहते हैं, इनका दूसरा जन्म यज्ञो-पवीतसे जानना ॥ ६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णे के यज्ञोपवीतके जन्ममें स्मृतिः १३]

आचार्य पिता और माता गायत्री कही है ॥ ७ ॥ जब तक इनको वेद शास्त्रका अधिकार न हो तब तक पंडित इनको शूद्रके समान जाने और वेदपाठपारम्भ अर्थात् यज्ञोपवीत हो जाने पर ब्राह्मण जानना उचित है ॥ ८ ॥

इति शङ्कस्प्रतौ भाषाटीकायां प्रथमे।ऽध्यायः ॥ १ ॥

#### द्वितीयोऽध्यायः २.

गर्भस्य स्फुटताज्ञानं निषेकः परिकीर्तितः ॥ पुरा तु स्यंदनात्कार्यं पुंसवनं विचक्षणैः ॥ १ ॥ षष्ठेऽष्टमे वा सीमंतो जाते वे जातकर्मे च ॥ आशीचे च व्यतिकाते नामकर्म विधीयते ॥ २ ॥

गर्भके मछी भांतिसे प्रकाश पाने पर, निषेककर्म करना कहा है और गर्भके स्यंदन(गर्भके चलने) से प्रथम पंडितोंको पुंसदन संस्कार करना चाहिये ॥ १ ॥ छठे या आठवें महीनेमें सीमन्त और सन्तानके उत्पन्न होने पर जातकर्म और सूतकसे निश्च होने पर नामकरण संस्कार करना उचित है ॥ २ ॥

नामधेयं च कर्तव्यं वर्णानां च समाक्षरम् ॥
मांगरुयं ब्राह्मणस्योक्तं क्षत्रियस्य बलान्वितम् ॥ ३ ॥
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शृद्धस्य तु जुगुप्सितम् ॥
शर्मातं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मातं क्षत्रियस्य तु ॥ ४ ॥
धनातं चैव वैश्यस्य दासान्तं चात्यजन्मनः ॥

चारों बणोंका नाम समअक्षरयुक्त रखना उचित है, ब्राह्मणकं नामके उचारणमें मंगल शब्द हो, क्षत्रियके उचारणमें बलयुक्त नाम हो ॥ ३ ॥ वैश्यके नाममें धनयुक्त नाम हो और शूद्रजातिके नाममे निन्दायुक्त शब्द हो; ब्राह्मणके नामके पीछे शर्मा और क्षत्रियके नामके पीछे वर्मा ॥ ३ ॥ वैश्यके नामके अन्तमें दास होना उचित है ।

चतुर्थे मासि कर्तव्यं बालस्यादित्यद्र्शनम् ॥ ५ ॥ षष्ठेऽत्रप्राशनं मासि चृडा कार्या यथाकुलम् ॥

चौथे महीनेमें बालकको सूर्यका दर्शन करावे ॥ ५ ॥ छठे महीनेमें अलपाशन संस्कार करना कर्तव्य है और मुण्डन अपनी २ कुलकी रीतिके अनुसार करे;

गर्भाष्टमेऽब्दे कर्तव्यं ब्राह्मणस्योपनायनम् ॥ ६ ॥ गर्भादेकादशे राक्षो गर्भाद्वादशमे विशः ॥ बोडशाब्दानि विपस्य राजन्यस्य दिविंशतिः॥ ७ ॥ विश्वतिः सचतुष्का तु वैश्यस्य परिकीर्तिता ॥ नातिवर्तेत सावित्रीमत अर्ध्व निवर्तते ॥ ८ ॥ विज्ञातव्याख्योऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ॥ सावित्रीपतिता त्रात्याः सर्वधर्मवहिष्कृताः ॥ ९ ॥

गर्भसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणका यज्ञोपवीत करना उचित है ॥ ६ ॥ क्षत्रियका गर्भसे ग्यार-हवें वर्षमें यज्ञोपवीत करे और वैश्यका गर्भसे बारहवें वर्षमें करे; ब्राह्मणकी सोलह वर्ष तक, क्षत्रियकी बाईस वर्षतक ॥ ७ ॥ और वैश्यकी चौवीस वर्षतक गायत्री निष्ट्च नहीं होती; यह शास्त्रका वचन है, इसके आगे निवृत्त हो जाती है ॥ ८ ॥ जिनका अपने २ समयके अनुसार संस्कार नहीं हुआ है, वह तीनों वर्ण गायत्रीसे पतित और सम्पूर्ण धर्मकर्मोंसे वर्णित हैं अर्थात् शृद्ध समान हो जाते हैं ॥ ९ ॥

मौजीज्यावंधनानां तु कमान्मींज्यः प्रकीतिताः ॥
मार्गवैयात्रवास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणाम् ॥ १० ॥
पर्णपिपलावित्वानां कमादंडाः प्रकीतिताः ॥
केशदेशललाटास्य तुत्याः प्रोक्ताः कमेण तु ॥ ११ ॥
अवकाः सरवचः सर्वे अनग्न्येधास्त्येव च ॥
वस्त्रोपवीते कार्पासक्षौमोर्णानां यथाकमम् ॥ १२ ॥
आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलाक्षितम् ॥
भिक्ष्यस्याचरणं प्रोक्तं वर्णानामनुषूर्वशः ॥ १३ ॥
इति श्रीशंखस्तृतौ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

और मुंज, प्रत्यंचा, ब्राधना (तृणिविशेष) इनकी कमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रियः और वैश्यकी मेखला, और मृग, व्याघ्र, मेड इनका चर्म तीनों जातिके ब्रह्मचारियोंको कहा है ॥ १०॥ ढाक, पीपल, वेल इनके दंड कमानुसार कहे हैं और वह दंड शिखा, माथा, मुख चकके प्रमाणसे तीनों वर्णोंको लेने उचित हैं॥ ११॥ सीधे, व्यचासहित और जले न हों, इन तीनोंके वस्र और जनेऊ कमसे कपास, अलसीकी सन और ऊनके होने उचित हैं॥ १२॥ फिर आदि, मध्य और अंतमें भवती शब्द लगा कर इस मांतिके वचनसे कमानुसार भिक्षा मांगे, अर्थात् ब्राह्मण "मेवित भिक्षां देहि" यह कहे, क्षत्रिय "भिक्षां भवति देहि" और वैश्य "भिक्षां देहि भवति" इस मांति कहे॥ १३॥

इति शंखस्मृता भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

१ अपनी मातासे प्रथम भिश्ना मांगे, उसमें तो "मातर्भिक्षां मे देहि" ऐसा ही बचन कहे, 'कारण कि ''सप्तिमरक्षरर्मातुः सकाशाद्भिक्षां याचेन्" ऐसा सूत्र है; और औरोंसे मांग-नेंम यह भवति शब्द घटित वाक्य उच्चारण करे तहांकी यह व्यवस्था किसते हैं।

## तृतीयोऽध्यायः ३.

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छीचमादितः ॥ आचारमाप्रिकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ १ ॥

इसके उपरान्त आचार्य शिष्यको यज्ञोपवीत संस्कार करा कर प्रथम शौच, आचार, अभिका कार्य और सन्ध्योपासनादिकी शिक्षा करे ॥ १ ॥

> स गुरुर्यः कियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति ॥ भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥ २॥

जो शिष्यको यज्ञोपवीत करा कर वेद पढता है उसे गुरु कहते हैं और जो कुछ द्रव्य ले कर पढाता है उसे उपाध्याय कहते हैं ॥ २॥

> माता पिता गुरुश्चेव पूजनीयाःसदा नृणाम् ॥ कियास्तस्याफलाः सर्वा यस्येते नाहतास्त्रयः॥ ३॥

मनुष्योंको सर्वदा माता, पिता और गुरु यह तीनो पूजने योग्य हैं; कारण कि, जो इन तीनोंका आदर नहीं करता है उसके सम्पूर्ण कर्म निष्फळ हो जाते हैं ॥ ३॥

प्रयतः कल्य उत्थाय स्नातो हुत हुताशनः ॥
कुर्वीत प्रणतो भक्तया गुरुणामभिवादनम् ॥ ४ ॥
अनुज्ञातस्तु गुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत् ॥
कृत्वा ब्रह्मांजालिं पश्यनगुरोवंदनमानतः ॥ ५ ॥
ब्रह्मावसाने प्रारंभे प्रणवं च प्रकीर्तयेत् ॥
अनध्यायेष्वध्ययनं वर्जयेच प्रयत्नतः ॥ ६ ॥

प्रत्यूषकालमें (तड़के ही) उठ कर प्रयत (मलम्त्रादिक करके शुद्ध ) हो स्नान और होम करनेके उपरान्त मक्तिपूर्वक गुरुओंको नमस्कार करे ॥ ४ ॥ इसके पीछे गुरुकी आज्ञांसे ब्रोबांजलिको करके गुरुके मुखको दर्शन कर नम्रमायसे वेदको पढे ॥ ५ ॥ वेद पढनेके प्रारम्भ और अन्तमें ॐकारका उच्चारण करे, और अनध्यायके दिन यस्नपूर्वक न पढे॥ ६ ॥

चतुर्द्शी पंचद्शीमष्टमी राहुस्तकम् ॥ उल्कापातं महीकंपमाशीःचं ग्रामविष्ठवम् ॥ ७॥ इंद्रप्रपाणं श्वहतं सर्वसंघातिनस्वनम् ॥ बाद्यकोलाहलं युद्धमनध्यायान्विवर्जयेत् ॥ ८॥

१ ''अया जिलः । पाठे बहा जालिः'' ऐसा अमरकोशमें लिखा है, इसका अर्थ यह है कि बेदादिपाठके समय जो अजालि बांधना है उसे ब्रह्मा जाकि कहते हैं।

#### नाधीयीताभियुक्तोऽपि यानगो न च नौगतः॥ देवायतनवल्मीकश्मशानशवसन्निधौ॥९॥

चौदश, पूर्णमासी, अष्टमी, बहण, उरुका, बिजलीका पात, भूकम्प, अशौच, ब्रामका उपद्रव ॥७॥ इन्द्रप्रयाण, (वर्षाऋतुमें धनुषका दर्शन) कुत्तेका मरण, सब समृहका शब्द, वाजोंका कुलाहल, और युद्ध इन दिनोंमें न पढे ॥८॥ सवारी और नावमें, देवमंदिरमें, वामीमें, इमशानमें और शबके निकट बैठ कर किसीके कहने पर भी न पढे ॥९॥

भैश्यचर्या तथा कुर्याद्वाह्मणेषु यथाविधि ॥ युरुणा चाप्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्प्राङ्मुखः शुन्धः ॥ १०॥

और ब्राह्मणोंसे विधिसहित भिक्षा मांगे, फिर पवित्र हो पूर्वकी ओरको मुख करके गुरु देवकी आज्ञा लेकर भोजन करे ॥ १० ॥

> हितं प्रियं ग्रुरोः कुर्यादहंकाराविवार्जितः ॥ उपास्य पश्चिमां संध्यां पूजियत्वा हुताशनम् ॥ ११॥ अभिवाद्य गुरुं पश्चाद्गुरोर्वचनकृद्धवेत् ॥ गुरोः पूर्व समुत्तिष्ठेच्छयीत चरमं तथा ॥ १२॥

अहंकाररहित हो कर गुरुदेवका प्यारा और हितकारी कार्य करे, इसके पीछे सायंकाल होने पर सन्ध्या और अग्निकी पूजा करके ॥ ११ ॥ पीछे गुरुको नमस्कार कर गुरुके वचनोंका पालन करे, और गुरुसे प्रथम उठे और पीछे सोवे ॥ १२ ॥

मधु मांसांजनं श्राद्धं गीतं नृत्यं च वर्जयेत्॥ हिंसां परापवादं च स्त्रीलीलां च विशेषतः॥ १३॥

मधु ( सहत आदिक मीठा पदार्थ वा मदिरा ), मांस, अंजन, श्राद्धका भोजन, गान, नाच, हिंसा, पराई निन्दा और विशेष कर स्त्रियोंकी लीला इन्हें त्याग दे ॥१३॥

मेखलामनिनं दंडं धारयेच विशेषतः ॥ अधःशायी भवेत्रित्यं ब्रह्मचारी समाहितः ॥ १४ ॥

मूंजआदिकी मेखला ( कौधनी),मृगछाला, दंड, विशेषकर इनको धारण करे, और ब्रह्म-चारी सावधानीसे पृथ्वी पर शयन करे ॥ १४ ॥

एवं व्रतं तु कुर्वीत वेदस्वीकरणं सुधः ॥ गुरवे च धनं दत्त्वा स्नायीत तदनुज्ञया ॥ १५ ॥ इति शंखस्पृतौ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

वेदके पढनेके समयमें बुद्धिमान् ब्रह्मचारी इस प्रकार वर और नियमको करे, और फिर गुरुको घन दे कर गुरुकी आङ्गासे स्नान करे अर्थात् गृहस्थाश्रममें वास करे ॥ १५ ॥ इति शङ्कस्यतौ भाषाठीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः ४.

विदेत विधिवद्धार्यामसमानार्षगोत्रज्ञाम् ॥ मातृतः पंचमीं चापि पितृतस्त्वथ सप्तमीम् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त अपने गोत्र और प्रवरसे रहित स्त्रीके सहित विधिपूर्वक विवाह करें अथवा जो अपनी माता, माताके वंशज पूर्व पुरुषसे पांचवीं पीढीकी और पिताके पूर्वपुरुषसे सातवीं पीढीकी हो उसके साथ विवाह करें ॥ १ ॥

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः ॥ गांधवों राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्ट्रमोऽधमः ॥ २ ॥ एभ्यो धर्म्यास्तु चत्वारः पूर्व ये परिकीर्तिताः ॥ गांधवों राक्षसञ्चेव क्षत्रियस्य तु शस्यते ॥ ३ ॥

ब्राह्म, दैव, आर्ष, माजापत्य, आसुर,गांधर्व, राक्षस और पैशाच यह आठ प्रकारके विवाह हैं; इनमें आठवां पैशाच अधम है।। २॥ पूर्व कहे हुए इनमें चार धर्म्य विवाह हैं और गांधर्व, राक्षस यह दोनों क्षत्रियोंके लिये श्रेष्ठ हैं॥ ३॥

> संशर्थितः प्रयत्नेन बाह्मस्तु परिकीर्तितः ॥ यज्ञस्थायर्त्विजे देव आदायार्षस्तु गोद्वयम् ॥ ४ ॥ प्रार्थितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीर्तितः ॥ आसुरो दविणादानाद्वांधर्वः समयान्मिथः ॥ ५ ॥ राक्षसे। युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाख्टात् ॥

जो विवाह बड़े यत्न और पार्थना करनेसे हो उसे बाह्य विवाह कहते हैं, और जो कन्या यज्ञमें बैठे ऋत्विजको दी जाय उसे देव विवाह कहते हैं; और वरसे दो गौ टेकर जो कन्या दी जाय उसे आर्थविवाह कहते हैं ॥ ४ ॥ कन्या देनेके निमित्त जहां वरकी प्रार्थना की जाय उस विवाहको पाजापत्य कहते हैं; और धन ले कर जिसका विवाह किया जाय उस विवाहको आसुर कहते हैं; और जो विवाह कन्या और वरकी सम्मतिसे हो उसे गांधवि विवाह कहते हैं ॥ ५ ॥ युद्धमें हरी हुई कन्याके साथ विवाह करनेका नाम राक्षस विवाह है, और छल करके कन्याके साथ विवाह किया जाय उस विवाहको पैशाच विवाह कहते हैं.

तिस्रस्तु भार्या विषस्य द भार्ये क्षत्रियस्य तु ॥ ६ ॥ एकव भार्या वैश्यस्य तथा शूद्रस्य कीर्तिता ॥ ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या विषभार्याः प्रकीर्तिताः ॥ ७ ॥

१ मातृवंशज जिन पुरुषोंमें कन्या पांचवी पड़े उसे लेना यह भी मुन्यन्तरसम्मत नहीं हैं कारण कि ''मातृत: पंचमं त्यक्ता पितृत: षष्ठकं त्यजेत्'' ऐसा मन्वादिकोंका वचन है, इससे ऊपर हो तो दोष नहीं।

क्षत्रिया चैव वैश्या च क्षत्रियस्य विधीयते ॥ वैश्या च भार्या वैश्यस्य श्रृद्धा शृदस्य कीर्तिता ॥ ८ ॥

ब्राह्मणके तीन (ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या) स्त्री, और क्षत्रियके दो (क्षत्रिया, वैश्या) स्त्री होती हैं ॥ ६ ॥ वैश्य और शूद्रके एक २ ही स्त्री होती है, ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वैश्या यही तीन ब्राह्मणकी भार्या कही हैं ॥ ७ ॥ क्षत्रियकी क्षत्रिया और वैश्या यह दो भार्या हैं और वैश्यकी वैश्या और शूद्रकी शूद्रा ही भार्या होती है ॥ ८ ॥

आपद्यपि न कर्तव्या ज्ञूदा भार्या द्विजन्मना ॥ तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिनविधीयते ॥ ९ ॥

विपत्तिकाल होने पर भी द्विजाति शृहकी कन्याके साथ विवाह न करे, कारण कि शृह-कन्यासे उत्पन्न हुई सन्तानका कोई भी प्रायेश्चित्त नहीं है,अर्थात् वह पतित हो जाता है॥९॥

तपस्वी यज्ञशीलस्तु सर्वधर्मभृतौ वरः ॥ धुवं शूद्रवमायाति शूद्रआदे त्रयोदशे ॥ १० ॥

वपस्वी, यज्ञशील और सम्पूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ होने पर भी ब्राझण शूदके त्रयोदशाह श्राद्ध करनेसे निश्चयही शूदके समान हो जाता है ॥ १० ॥

> नीयते तु सिप्डत्वं येषां शूदः कुलोद्धवः ॥ सर्वे शूद्रत्वमायांति यदि स्वंग जितश्च ते ॥ ११ ॥ सिप्डीकरणं कार्य कुलजस्य तथा ध्रुषम् ॥ श्राद्धद्वादशकं कृत्वा श्राद्धे प्राप्ते त्रयोदशे ॥ १२ ॥ सिप्डीकरणं चाहेंत्र च शूदः कथंचन ॥ तस्मात्सर्वप्रयक्षेन शूदां शार्या विवर्जयेत् ॥ १३ ॥

जो शुद्र कुलमें उत्पन्न हो कर जिनकी सिपिंडी करता है वह चाहें स्वर्ग के जीतने बाले भी क्यों न हों परन्तु सब शुद्ध हो जाते हैं ॥११॥ इस कारण कुलमें उत्पन्न हुओं क द्वादशाहका श्राद्ध करके त्रयोदशाह श्राद्धके दिन अवस्य सिपंड न करे ॥ १२ ॥ शुद्ध कभी भी सिपंडी करनेके योग्य नहीं है, इस कारण यत्नपूर्वक शुद्धास्त्रीका त्याग कर दे ॥ १३ ॥

''तेजीयसां न दोपाय बह्ने: सर्वभुजो यथा"

१ पर कहीं २ चारों वर्णोंकी कन्या लेनेकी आज्ञा बाबणोंको है, जैसे अवरस्वामीजीको चारों वर्णकी कन्यामें संतान-

<sup>&#</sup>x27;श्राद्मण्यामभवद्वराहीमहिरो ज्योतिर्विदामप्रणी राजा भर्तृहरिश्च विक्रमनृपः क्षत्रात्मजायामभूत्। वैद्यायां हरिचंद्रवैद्यतिलको जातश्च शकुः कृती श्रुद्रायाममरःपडेव शबरस्वामिद्विजस्यात्मजाः॥'' एसे लिखे पद्योंसे पाई जाती है; परंतु यहः--

इसीके अनुमोदक वाक्य है, शबरस्वामी सहस्रशाखा सामवेदको 'अर्थत: पाठतश्च' जानते य और तेदोंका तो कहना ही क्या है? 'सहस्रशाखा हार्थतो वेद शबर:''बह माण्यकारका वचन है।

पाणिर्प्राह्यस्यवर्णासु गृह्णीयात्क्षत्रिया शरम् ॥ वैक्या प्रतोदमादद्याद्वेदेन त्वय्रजन्मनः ॥ १४ ॥

ब्राह्मणके विवाह करनेमें ब्राह्मणी हाथको ब्रह्ण करे, क्षत्रिया शरको, वैश्या मतोद (चा-बुक ) को ब्रह्म करे ॥ १४ ॥

सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या पतिवता ॥ सा भार्या या पतिव्राणा सा भार्या या वजावती ॥१५॥ लालनीया सदा भार्या ताडनीया तथैव च ॥ ताडिता लालिता चैव स्त्री श्रीभवति नान्यथा ॥ १६॥ इति शंससमृतौ चतुर्थे।ऽध्यायः ॥ ४॥

जो स्त्री घरमें चतुर हो, जो पितत्रता हो वा जिसके प्राण पितमें वसते हों वा जिसके सतान हो वही भार्या है ॥ १५ ॥ भार्याका सर्वदा लालन करता रहे और ताडना भी करे, कारण कि कालना और ताडना करनेसे ही वह स्त्री लक्ष्मीके समान हो जाती है इसमें अन्यथा नहीं ॥ १६ ॥

इति शखरपृतौ भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

# पंचमोऽध्यायः ५.

पंचसूना गृहस्थस्य चुही पेषण्युपस्करः ॥
कंडनी चोदकुंभश्च तस्य पापस्य शांतये ॥ १ ॥
पंचयज्ञविधानं तु गृही निरयं न हापयेत् ॥
पंचयज्ञविधानेन तस्पापं तस्य नश्यति ॥ २ ॥

गृहस्थमें सर्वदा पांच हत्या होती हैं. चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जलका घडा, इन हत्याओं के पापकी शांतिके निमित्त ॥ १ ॥ गृहस्थ किसी दिन भी पंचयज्ञकर्म का त्याग न करे, कारण कि पांच यज्ञके करनेसे उन हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥

> देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथैव च ॥ बह्मयज्ञो नृयज्ञश्च पंच यज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥ होमो देवो बल्भिगेतः पित्र्यः पिडिक्रिया स्मृतः ॥ स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिथियजनम् ॥ ४ ॥

देवयज्ञ, मृतयज्ञ, वितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञ यह पांच प्रकारके यज्ञ कहे हैं ॥ २॥ हवनको देवयज्ञ, बल्विव्यदेवको भृतयज्ञ, विंडदानको वितृयज्ञ, वेदपाठको ब्रह्मयज्ञ और अतिथिके पूजनको मनुष्ययज्ञ कहा है ॥ ४॥

वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चेव तथा दिजः ॥ गृहस्थस्य प्रशादेन जीवंत्यंते यथाविधि ॥ ५ ॥ गृहस्थ ९व यजते गृहस्थस्तपते तपः ॥ ददाति च गृहस्थश्च तस्माच्छ्रेयाम्गृहाश्रमी ॥ ६ ॥

वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, यती यह तीनों द्विजाति गृहस्थके प्रसादसे यथाविधि (यथा-र्थसे) जीवन निर्वाह करते हैं ॥ ५ ॥ गृहस्थ ही यज्ञ करता है, गृहस्थ ही तपस्या करता है, गृहस्थ ही दान देता है, इस कारण गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रष्ठ है ॥ ६ ॥

यथा भर्ता प्रभुः स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥ अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य प्रभुः स्मृतः ॥ ७ ॥

जिस प्रकार स्वामी ही खियोंका रक्षक है और जिस भांति चारों वर्णोंका रक्षक बासण है उसी प्रकार गृहस्थका स्वामी अतिथि कहा है ॥ ७॥

न त्रतेनोंपवासिश्च धर्मण विविधेन च ॥
नारी स्वर्गमवाप्नोति प्राप्तोति पतिपूजनात् ॥ ८ ॥
न त्रतेनोंपवासिश्च न च यज्ञैः पृथाग्विधैः ॥
राजा स्वर्गमवाप्तोति प्राप्तोति परिपास्त्रनात् ॥ ९ ॥
न स्नानेन न मोनेन नेवाप्तिपरिचर्यया ॥
त्रह्मचारी दिवं याति संयाति ग्रुर्र्जनात् ॥ १० ॥
नाप्तिशुश्षया क्षांत्या स्नानेन विविधेन च ॥
वानप्रश्यो दिवं याति याति भोजनवर्जनात् ॥ ११ ॥
न दंडैर्न च मीनेन शून्यागाराश्रयेण च ॥
यतिः सिद्धिमवाप्तोति योगनाप्तोत्यनुत्तमम् ॥ १२ ॥
न यज्ञैदिक्षणावद्धिविद्वशुश्चया तथा ॥
गृही स्वर्गमवाप्तोति यथा चातिथिपूजनात् ॥ १३ ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गृहस्थोऽति।थिमागतम् ॥
आहारश्यनाद्येन विधिवस्त्रतिपूज्येत् ॥ १४ ॥

त्रत, उपवास और अनेक मांतिके धर्म करनेसे स्त्रीको स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती; परन्तु केवल एकमात्र पतिके प्रजनसे स्वर्गको जाती है ॥ ८ ॥ त्रत, उपवास और अनेक प्रकारके यज्ञोंको करके राजाको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता परन्तु एक प्रजाकी रक्षा करनेसे ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ त्रहाचारी स्नान, मौन और नित्य अग्निकी सेवा करनेसे ही स्वर्गको नहीं जाता परन्तु एकमात्र गुरुकी सेवा करनेसे ही स्वर्गको जाता है ॥ १० ॥ वानपस्थ अग्निकी सेवासे या क्षमासे तथा अनेक प्रकारके स्नान करनेसे स्वर्गको नहीं जाता, केवल एक भोजनके त्याग करनेसे ही स्वर्गको जाता है ॥ ११ ॥ संन्यासी दंड, मौन और शून्य स्थानमें रह कर ही सिद्धिको प्राप्त नहीं होता परन्तु योगसे ही सर्वोत्तम गतिको प्राप्त

होता है ॥ १२ ॥ गृहस्थ दक्षिणवावाले यज्ञोंकी और अग्निकी सेवा करनेसे स्वर्गको नहीं जाता केवल एक अतिथिके पूजनसे ही स्वर्ग प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इस कारण गृहस्थको यलपूर्वक अतिथिको भोजन और शय्याआदिसे पूजा करनी उचित है ॥ १४ ॥

> सायं मातश्च जुहुयादिष्टित्रं यथाविषि ॥ दर्श च पौर्णमासं च जुहुयादिष्टिवत्तथा ॥ १५ ॥ यजेत षशुवंधेश्च चातुर्मास्यैस्तथैव च ॥ त्रैविषकाधिकालस्तु पिंबस्सोममतंदितः ॥ १६ ॥ इष्टिं वैश्वानरीं कुर्यात्तथा चाल्पधनो दिजः ॥ न भिक्षेत धनं शुद्धात्सवं दद्याच्च भिक्षितम् ॥ १७ ॥

विधिपूर्वक सायंकाल और पातःकालमें अग्निहोत्र करें और दर्श (अमावस ) तथा पूर्ण-मासीको भी हवन करें ॥ १५ ॥ अश्वमेधादि यज्ञ और चातुर्मास्य यज्ञोंसे ईश्वरका पूजन करें और तीन वर्षसे अधिक अलवाला पुरुष आलस्यरहित होकर सोम ( अमृतनामकी एक लता ) का पान करें ॥ १६ ॥ थोडे धनवाला ब्राह्मण वैश्वानरी यज्ञ करें, शूदसे धनकों कदापि न मांगे और भिक्षाके सम्पूर्ण धनका दान करें ॥ १७ ॥

> वतं तु न स्पजेदिद्वानृत्विजं पूर्वभेव च ॥ कर्मणा जन्मना शुद्धं विद्यया च वृणीत तम् ॥ १८ ॥ एतैरेव गुणैर्युक्तं धर्माजितधनं तथा॥ याजयेत सदा विप्रो प्राह्यस्तस्मात्प्रतिप्रद्यः॥ १९ ॥

इति शंखस्मृतौ पंचमोऽध्यायः॥ ५॥

विद्वान् मनुष्य उस ऋत्विजका त्याग न करे जिसको कि वरा हो परन्तु जन्म और कर्ममें शुद्ध उसी ऋत्विजका वरण करे ॥ १८ ॥ उक्तगुणोंसे युक्त जिसने न्यायसे धनका संचय किया हो उस मनुष्यको ब्राह्मण सर्वदा यज्ञ करावे; और उसीसे प्रतिग्रह ले ॥ १९ ॥

इति शंखस्मृतौ भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

# षष्टोऽध्यायः ६.

गृहस्थस्तु यदा पश्येदलीपलितमात्मनः ॥ अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ १ ॥

गृहस्थ मनुष्य जिस सयय देखे कि शरीरका मांस सूख गया है अर्थात् बुढापा आ गया है और पौत्रको देख हे तब वानपस्थ आश्रमको ग्रहण करनेके निमित्त वनको चला जाय ॥१॥

> पुत्रेषु दारान्निक्षिष्यतया वानुगतो वनम् ॥ अमीनुपचरेन्नित्यं वन्यमाहारमाहरेत् ॥ २ ॥

य आहारो भवेतेन पूज्येत्पितृदेवताः ॥ तेनेव पूज्येत्रित्यमतिथिं समुपागतम् ॥ ३ ॥ ग्रामादाहृत्य वाशीयादृष्टी ग्रासान्समाहितः ॥ स्वाध्यायं च तथा कुर्याज्ञटाश्च विभृयात्तथा ॥ ४ ॥ तपसा शोषयेत्रित्यं स्वयं चैव कलेवरम् ॥

बी [ यदि वनको जानेके लिये सम्मत न हो ] तो उसे पुत्रोंको सोंप वनको चढा जाय ( और जो वन जानेके लिये सम्मत हो तो ) उसको अपने साथ ले जाकर अग्निकी सेवा करे और वनमें उत्पन्न हुए कंद मूल फलादिका ही भोजन करे ॥२॥ वनवासके समय जो अन्न आप भोजन करे उससे ही पितर और देवता तथा अतिथिका पूजन करे ॥ ३॥ साव-धानचित्त हो कर ग्रामसे आठ ग्रास लाकर भोजन करे और वेदको पढे तथा जटाओंको भी धारण करे ॥ ४॥ प्रतिदिन तपस्या द्वारा अपनी देहको सुखावे.

> आईवासास्तु हेमंत श्रीष्मे पश्चतपास्तथा ॥ ६ ॥ प्रावृष्याकाशशायी च नक्ताशी च सदा भवेत् ॥ चतुर्थकालिको वा स्यात्षष्ठकालिक एव वा ॥ ६ ॥ वृक्षैर्वापि नयेत्कालं ब्रह्मचर्य च पालयेत् ॥ एवं नीत्वा वने कालं द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत् ॥ ७ ॥

इति शंखस्मृतौ षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

शीतकालमें गीले वस्तोंको पहरे और शीष्मऋतुमें पंचाग्निको तथे ॥ ५ ॥ वर्षाकालमें मैदानमें शयन करे और सर्वदा नक्तमें ही भोजन करे, अथवा चौथे कालमें वा छठे कालमें भोजन करे ॥ ६ ॥ अथवा वृक्षोंके तलेमें ही अपने समयको व्यतीत करे और ब्रह्मचर्यका पालन कर ब्राह्मण अपने समयको व्यतीत कर संन्यास आश्रमको ब्रह्मण करे ॥ ७ ॥

इति शंखस्मृती भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥

#### सप्तमोऽध्यायः ७.

कृत्विष्टिं विधिवत्पश्चात्सर्ववेदसदाक्षणाम् ॥ आत्मन्ययोन्समारोप्य द्विनो ब्रह्माश्रमी भवेत् ॥ १ ॥

इसके उपरान्त सर्ववेदसंदक्षिणानामक इष्टि करके अपनी देह तथा अपनी आत्मामें ही अग्निको मान कर बाह्मण संन्यास आश्रमको ग्रहण करे ॥ १ ॥

विधूमे न्यस्तमुसले व्यंगारे भुक्तवज्जने ॥ अतीते पात्रसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत् ॥ २ ॥ सप्तागारांश्वरेद्धस्यं भिक्षितं नानुभिक्षयेत् ॥ न व्यथेच्च तथाऽलामे यथालब्धेन वर्तयेत् ॥३ ॥ न स्वादयेत्तथैवात्रं नाइनीयात्कस्यचिद्गृहे ॥

जिस समय ग्रामवासी मनुष्य भोजन कर चुके हों, धुआं न उठता हो, मूसल भी चावल निकाल कर यथास्थान पर रख दिये हों और रसोई वा जलके पात्रोंका इघर उघर लेना भी बंद हो गया हो उस समय संन्यासी भिक्षाके लिये जाय सात घरोंसे भिक्षा मांगे, एक दिन जिन घरोंमेंसे भिक्षा मांगी हो फिर दूसरे दिन उनसे भिक्षा नै मांगे ॥ २ ॥ यती भिक्षाके न मिलनेसे दु:खी न हो, जो कुछ मिल जाय उससे ही जीविका निर्वाह करे ॥ ३ ॥ अन्नको स्वादिष्ठ न करे और न किसीके घरमें भोजन करे.

मृत्मयालाबुपात्राणि यतीनां च विनिर्दिशेत् ॥ ४ ॥ तेषां संमार्जनाच्छुद्धिराद्धिश्चैव प्रकीर्तिता ॥

यतिके लिये मिट्टी और तुंबाके पात्र कहे गये हैं ॥ ४ ॥ यह जलसे मांजनेसे ही शुद्ध हो जाते हैं.

कौपीनाच्छादनं वासो बिभृयादन्यथश्चरन् ॥ जून्यागारानिकेतः स्याद्यत्र सायगृहो मुनिः॥ ५ ॥

और दुःखसे रहित संन्यासी वनमें निवास करता हुआ कौषीन और गुदडीके ही वस्त्रोंको पहरे, श्न्यस्थानमें निवास करे जहां संध्या हो जाय वहीं घर मानकर मौन हो निवास करे॥५॥

> दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ॥ सत्यपूतां वंदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ६ ॥

भली भांति चारों ओरको देख कर पैर रक्खे; और वस्त्रसे छानकर जल पिये, सत्य वचन बोले और मनसे पवित्र आचरण करे ॥ ६ ॥

सर्वभूतसमी मेधः समलोष्टाः स्मकांचनः ॥
ध्यानयोगरतो भिक्षुः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ७ ॥
जन्मना यस्तु निर्मुक्तो मरणेन तथैव च ॥
आधिभिन्यीधिभिश्चैव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ८ ॥
अशुचित्वं शरीरस्य प्रियापियविपर्ययः ॥
गर्भवासे च वसते तस्मान्मुच्येत नान्यथा ॥ ९ ॥

१ यहां ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि जिस घरसे एक सन्यासी भिक्षा छेगया हो ऐसा विदित होने पर उसी घरमें दूसरा भी भिक्षा मांगनेको न जाय।

सम्पूर्ण प्राणियोंको समान दृष्टिसे देखे, सबका मित्र बना रहे और सुवर्ण, पत्थर, देला इनको भी एकसा ही समझ ध्यान और योगमें रत रहे;ऐसे आचरण करनेवाला भिक्षुक परम गतिको प्राप्त होता है॥ ७॥ जो शरीर जन्म, मरण वा मनकी पीडा और देहके रोगसे छूट जाय देवता उसीको ब्राह्मण शरीर कहते हैं॥ ८॥ शरीरकी अञ्चद्धतासे प्रियके स्थान पर अप्रिय और अप्रियके स्थान पर प्रिय हो जाता है, और गर्भमें निवास होता है, इन सब क्षेत्रोंसे ब्राह्मण जन्मके विना नहीं छूटता॥ ९॥

जगदेतात्रिराकंदं निःसारकमनर्थकम् ॥ भोक्तव्यामिति निार्देष्टो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १० ॥

यह संसार बडा भयंकर है, साररहित और अनर्थरूप है, इसमें जो आये हैं तो इसका अवस्य ही भोगना पड़ेगा; इस बुद्धिस जो इसको भोगता है उसकी मुक्ति हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १०॥

प्राणायांर्नेदेहद्दोषान्धारणामिश्च किल्बिषम् ॥ प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्युणान् ॥ ११ ॥

प्राणायामसे दोशोंको और धारणाओंसे सम्पूर्ण पापोंको भस्म कर दे, प्रत्याहारसे संगोंको और ध्यानसे अज्ञानआदि गुणोंको दग्ध कर दे॥ ११॥

सन्याहितं समणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ १२ ॥ मनसः संयमस्तन्त्रीर्धारणोति निगद्यते ॥ संहारश्चेदियाणां च प्रत्याहारः प्रकीर्तितः ॥ १३ ॥ हृद्स्थिध्यानयोगेन देवदेवस्य द्र्शनम् ॥ ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम् ॥ १४ ॥

सात व्याहित और ॐकार शिरोमंत्रसहित गायत्रीके प्राणोंको रोक कर तीन वार पढनेको प्राणायाम कहा है ॥ १२ ॥ धारणाके जाननेवाले मनके रोकनेको धारणा कहते हैं, इन्द्रियोंके विषयोंसे हटानेको प्रत्याहार कहते हैं ॥ १३ ॥ और योगाभ्याससे हदयमें स्थित देवदेव पर-मात्माका जो दर्शन है, इसको ध्यान कहते हैं. इसके उपरान्त ध्यानयोगको कहता हूं ॥ १४ ॥

हृदिस्या देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ हृदि ज्योतींषि सूर्यश्च हृदि सर्व प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ स्वदेहमर्गणं कृत्वा प्रणवं चीत्तरारणिम् ॥ ध्यानिर्मयनाभ्यासादिष्णुं प्रयद्वदि स्थितम् ॥ १६ ॥ हृद्यक्श्चंद्रमाः सूर्यः सीममध्ये दुताशनः ॥ तेजीमध्ये स्थितं सत्त्वं सत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ १७ ॥ अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जंतोनिहितो गुहायाम् ॥
तेजोमयं पर्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ १८ ॥
वासुदेवस्तमोऽधानां पर्णैरपि विशीयते ॥
अज्ञानपटसंवीतिरिदियार्वेषयेच्छाभेः ॥ १९ ॥
एव वै पुरुषो विष्णुव्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥
एव धाता विधाता च पुराणो निष्कलः शिवः ॥ २० ॥

वेदाहमेतं पुरुषं महातमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ यं वै विदित्वा न विभेति मृत्योर्नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय ॥२१॥

हृदयमें सम्पूर्ण देवता और प्राण स्थित हैं, हृदयमें ही सम्पूर्ण तारागण और सूर्य निवास करते हैं ॥ १५ ॥ अपने देहको नीचेकी अरणी और ॐकारको ऊपरकी अरणी करके ध्यानके उपरान्त अभ्यासरूप मधनसे हृदयमें विराजमान विष्णुका दर्शन होता है ॥१६॥ हृदयमें सूर्य और चन्द्रमा हैं, सूर्यवन्द्रके मध्यमें अग्नि है, इस अग्निमें सत्त्वपर्धा स्थित है और सत्त्व पदार्थमें मगवान् अच्युत निवास करते हैं ॥ १० ॥ अणुसे भी अणु और महान्से भी महान् आत्मा इस प्राणीके हृदयरूपी गुहामें स्थित है परमात्माकी कृपासे इस तेजोमय आत्माकी महिमाको कोई वेदान्तिवचारसे शोकरहित हुए पुरुष ही देख सकते हैं ॥ १८ ॥ अज्ञानसे अधे पुरुषोंको यह सबमें निवास करनेवाले भगवान् पत्तोंसे आच्छादित हैं अर्थात् पत्ते, डाली, जह, चेतन सबमें व्याप्त हैं तथापि अज्ञानी उनको ऐसे नहीं देख सकते जैसे मेंह-दोमें लाली दिखाई नहीं पडती, नहीं तो एक पत्तेमें ही उसका प्रकाश दीखता है और उन विषयकी इच्छावालोंकी इन्द्रिय अज्ञानरूपी क्लोंसे ढकी रहती है ॥ १९ ॥ यह पुरुष ( हृदयमें शयन करनेवाला ) विष्णु पकट और अपकट और नित्य है; और यही धाता, विश्राता, पुरातन, कलारहित और कल्याणस्वरूप हैं ॥ २० ॥ इनको में बडा पुरुष और सूर्यके समान तेजस्वी तमोगुणसे परे जानता हूं, इनको जानकर पुरुष मृत्युसे भी नहीं हरता और इसके अतिरिक्त मोक्षके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥ २१ ॥

पृथिन्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥
पंचैतानि विजानीयान्महाभूतानि पंडितः ॥ २२ ॥
चक्षुः श्रेत्रं स्पर्शनं च रसनं व्राणमेव च ॥
बुद्धीदियाणि जानीयात्पंचेमानि शरीरके ॥ २३ ॥
रूपं शब्दस्तथा स्पर्शो रसो गंधस्तथैव च ॥
इंदियार्थान्वजानीयात्पंचैव सततं बुधः ॥ २४ ॥
हस्तौ पादाबुपस्थं च जिह्वा पायुरतथैव च ॥
कर्मीदियाणि पंचैव नित्यमस्मिञ्छरीरके ॥ २५ ॥

मनो बुद्धिस्तथैवात्मा ह्य्यक्तं च तथैव च ॥
इंद्रियेभ्यः पराणीह चत्वारि कथितानि च ॥ २६ ॥
चतुर्विश्रत्यथैतानि तत्त्वानि कथितानि च ॥
तथात्मानं तद्व्यतीतं पुरुषं पंचिवशकम् ॥ २० ॥
यं तु ज्ञात्वा विमुच्यंते ये जनाः साधुवृत्तयः ॥
तदिदं परमं गुद्धमेतदक्षरमुत्तमम् ॥ २८ ॥
अशब्दरसमस्पर्शमरूपं गंधवर्जितम् ॥
निर्दुःखमसुखं शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ २९ ॥
अजं निरंजनं शांतमव्यक्तं ध्रुवमक्षरम् ॥
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ३० ॥

पंडित जन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांचोंको महामूत जाने ।। २२ ॥ १ नेत्र, २ कान, ३ त्वचा, ४ रसना (जिहाके अग्रभागमें रहती हैं ) और ५ वाण यह पांच ज्ञानेन्द्रिय शरीरमें रहती हैं ॥ २३ ॥ रूप, शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध इन पांचों इन्द्रियोंके अर्थ पंडितजनोंको अवश्य जानना उचित है ॥ २४ ॥ हाथ, पांच, लिंग, जिहा, गुदा यह पांच कमेंन्द्रिय शरीरमें हैं ॥ २५ ॥ मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त यह चार तत्त्व इन्द्रियोंसे परे हें ॥ २६ ॥ यह चौवीस तत्त्व हैं और आत्मा जो पुरुष (ईश्वर) है वह पचीसवा है ॥ २७ ॥ जिसको जान कर साधुस्वभाव मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, सो यह परम गुप्त अविनाशी और सवोंत्तम है ॥ २८ ॥ उस आत्मामें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह कुछ नहीं है; और दुःख, सुख यह भी उसमें कुछ नहीं है वह विष्णुका परग पद है ॥ २९ ॥ जो जन्म और कमेंकि वासनासे रहित है और जो शांत, अपत्यक्ष, नित्य, अविनाशी और जो आदि और अंतसे भी रहित है और जो बहारूप है वही विष्णुका परम पद है ॥ ३० ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहबंधनः ॥ सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्भिष्णोः परमं पदम् ॥ ३१ ॥

जिस मनुष्यका विज्ञान ही सारथी है और मन ही प्रमह (रस्सी) अर्थात् इन्द्रियरूपी घोडोंकी लगाम है वही संसाररूप मार्गसे परे उस विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है ॥३१॥

वालाग्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा ॥

तस्य शततमाद्भागाजनीवः सूक्ष्म उदाहतः ॥ ३२ ॥ वाल (केश) के अप्रभागके सहस्र टुकडे किये जायँ उनमेंसे एक टुकडेका जो सौवां

भाग है उससे भी जीव सुक्ष्म है ॥ ३२ ॥

इंदियेभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ मनसस्तु परा चुद्धिचुंद्धेरात्मा तथा परः॥ ३३॥ महतः परमन्यक्तमन्यकात्पुरुषः परः ॥ पुरुषात्रं परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ३४ ॥ एष सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्यविकलः सदा ॥ दृश्यते त्वस्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मबुद्धिभिः ॥ ३५ ॥

इति शंखरमृतौ सप्तमोऽध्याय: ॥ ७ ॥
इति शंखरमृतौ सप्तमोऽध्याय: ॥ ७ ॥
इति शंखरमृतौ सप्तमोऽध्याय: ॥ ७ ॥
इति शंखरमृतौ सप्तमोऽध्याय: ॥ ७ ॥
इति शंखरमृतौ सप्तमोऽध्याय: ॥ ७ ॥
इति शंखरमृतौ सप्तमोऽध्याय: ॥ ७ ॥
इति शंखरमृतौ सप्तमोऽध्याय: ॥ ७ ॥
इति शंखरमृतौ सप्ताधादीकायां सप्तमोऽध्याय: ॥ ७ ॥

#### अष्टमोऽध्यायः ८.

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियांगं मलकर्षणम् ॥ कियास्नानं तथा षष्ठं षोढा स्नानं प्रकीर्तितम् ॥ १॥ नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मलकर्षण, क्रियास्नान यह छे प्रकारका स्नान कहा है ॥ १॥

अस्तातः पुरुषोऽनहीं जप्यापिह्वनादिषु ॥
प्रातःस्तानं तदर्थं च नित्यस्तानं प्रकीर्तितम् ॥ २ ॥
चंडालशवभूषाद्यं स्पृष्ट्वा स्तानं रजस्वलाम् ॥
स्नानार्नहस्तु यः स्ताति स्नानं नैमितिकं च तत् ॥ ३ ॥
पुष्यस्तानादिकं स्नानं दैवज्ञविधिचोदितम् ॥
तद्धि काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तस्योजयेत् ॥ ४ ॥
जप्तुकामः पवित्राणि अधिष्यन्देवतां पितृन् ॥
स्नानं समाचरेद्यस्तु कियांगं तत्प्रकीर्तितम्॥ ५ ॥
मलापकर्षणार्थाय स्नानमभ्यंगपूर्वकम् ॥
मलापकर्षणार्थाय प्रवृतिस्तस्य नान्यथा ॥ ६ ॥

स्नानके विना किये मनुष्य जप अग्निहोत्रअ दिके करनेका अधिकारी नहीं होता, इस कारण प्रात:कालका स्नान नित्यस्नान कहा ॥ २ ॥ चांडाल, शव, पूय, राघ और रजस्वला की इनके स्पर्श करनेके उपरान्त जो स्नान किया जाता है उस स्नानको नैमित्तिक कहा है ॥३॥ पुष्यनक्षत्र आदि समयमें जो उयोतिषशास्त्रमें कहा हुआ स्नान है उस स्नानको काम्य कहा है और निष्काम मनुष्य उस स्नानको न करे ॥ ४॥ पवित्र मंत्रोंके जपनेके निमित्त या जो देवताओंकी पूजाके निमित्त स्नान किया जाता है उस स्नानको कियांग कहा है॥ ५॥ जो स्नान मेलको दूर करनेके निमित्त उबटना आदि लगाकर किया जाता है उस स्नानको मलकर्षण कहा है; कारण कि उस स्नान करनेमें मनुष्यकी प्रवृत्ति मेल दूर करनेके लिये है अन्यथा नहीं ॥ ६॥

सरित्सु देवखातेषु तीथेषु च नदीषु च ॥ कियास्नानं समुद्दिष्टं स्नानं तत्र महाकिया ॥ ७ ॥ तत्र काम्यं तु कर्तव्यं यथावद्विधिचोदितम् ॥ नित्यं नैमित्तिकं चैव कियांगं मस्रकर्षणम् ॥ ८ ॥

नदी, देवताओं के खोदे हुए कुंड, तीर्थ, छोटी २ नदी इनमें जो स्नान किया जाता है उसे कियास्नान कहा है, कारण किइनमें स्नान करना उत्तम कर्म है ॥ ७ ॥ और पूर्वोक्त नदी आदिकों में ही काम्य स्नान भली भांतिसे करना योग्य है और नित्य, नैमित्तिक, कियांग और मलकर्षण यह चार प्रकार के स्नान हैं ॥ ८ ॥

> तीर्थाभोव तु कर्तन्यमुष्णोदकपरोदकैः॥ स्नानं तु वह्नितप्तेन तथैव परवारिणा॥ ९॥ शरीरशुद्धिविज्ञाता न तु स्नानफलं भवेत्॥ अद्भिर्गात्राणि शुद्धचंति तीर्थस्नानात्फलं भवेत्॥ १०॥

तीर्थके अमावमें गरम जलसे और पूर्वीक्त नदी आदिसे भी भिन्न २ जलसे स्नान करना कहा है; अग्निसे तपाये तथा अन्य मनुष्यके निकाले हुए जलसे जो स्नान है ॥ ९ ॥ वह शरीरकी शुद्धिके निमित्त है, उस स्नानका फल नहीं मिलता, कारण कि तीर्थस्नानसे फलकी प्राप्ति होती है और जलोंसे गात्रकी शुद्धि होती है ॥ १० ॥

> सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ॥ स्नानमेव क्रिया तस्मास्त्नानारपुण्यफ्ळं स्मृतम् ॥ ११ ॥ तीर्थ प्राप्यानुषंगेण स्नानं तीर्थे समाचरेत् ॥ स्नाननं फळमाप्नोति तीर्थयात्राफळेन तु ॥ २२ ॥ सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापन्नानि सदा नृणाम् ॥ परास्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥ १३ ॥ सर्वे प्रस्वणाः पुण्याः स्रांसि च शिलोचयाः ॥ नद्यः पुण्यास्तथा सर्वो जाह्नवी तु विशेषतः ॥ १४ ॥

देवताओं के खोदे तालाव, तीर्थ और नदी इनमें खान करना ही कर्म है, इस कारण खान करनेसे पुण्यफल मिलता है ॥ ११॥ जो अकस्मात् तीर्थमें जा कर खान किया जाता है नह स्नान फलका देनेवाला होगा, तीर्थयात्राका फल नहीं होगा ॥ १२ ॥ बुद्धिमानोंने सम्पूर्ण तीर्थोंका मनुष्योंके पार्थोंका नाश करने वाला और परस्परमें अनपेक्ष कहा है ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण झरने, तालाव, पर्वत, नदी यह सभी पवित्र हैं और विशेष कर श्रीगंगाजी पवित्र हैं ॥ १४ ॥

यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चैव सुसंयतम् ॥
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमञ्जते ॥ १५ ॥
नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य शमनं भवेत् ॥
यथोक्तफलदं तीर्थं भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् ॥ १६ ॥
इति शंखसमृतावष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

जिस मनुष्यके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति यह अपने वशमें हैं वही तीर्थोंके फलको भोगता है।। १५॥ जो मनुष्य पापी हैं उनके पापोंका नाश हो जाता है, शुद्ध मनवाले मनुष्योंको तीर्थमें जानेसे इच्छानुसार फल मिलता है।। १६॥

इति शंखस्मृतौ भाषाटीकायामृहमोऽध्यायः ॥ ८॥

# नवमोऽध्यायः ९.

कियास्नानं तु वक्ष्यामि यथावाद्विधिपूर्वकम् ॥ मृद्भिरद्भिश्च कर्त्तव्यं शौचमादौ यथाविधि ॥ १॥

इसके उपरान्त कियास्नानकी विधिकों कहता हूं, प्रथम मिट्टी और जलसे विधिपूर्वक शौच करे ॥ १॥

जले निमम उन्मज्ज्य उपस्पृश्य यथाविधि ॥
जलस्यावाहनं कुर्यात्तत्मवक्ष्याम्यतः प्रम् ॥ २ ॥
प्रपद्ये वरुणं देवमंभसां पतिमूर्जितम् ॥
याचितं देहि मे तीर्थं सर्वपापापनुत्तये ॥ ३ ॥
तीर्थमाद्यामि सर्वाधविनिषूद्नम् ॥
सान्निध्यमस्मिन्सत्तोये भज त्वं मदनुप्रहात् ॥ ४ ॥
सर्वानप्सुसद्श्वैव प्रपद्ये प्रणतः स्थितः ॥ ५ ॥
सर्वानप्सुसद्श्वैव प्रपद्ये प्रणतः स्थितः ॥ ५ ॥
देवमप्सुसदं वह्नं प्रपद्येऽधनिषूदनम् ॥
अपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥ ६ ॥
सद्श्वानिश्च सर्पाश्च वरुणश्चाप एव च ॥
इामयत्वाशु मे पापं मां रक्षेतु च सर्वशः ॥ ७ ॥

इत्येवसुकत्वा कर्तव्यं ततः संमार्जनं जले ॥
आपोहिष्टीत तिस्भिर्यथावदनुष्वंशः ॥ ८ ॥
हिरण्यवणेंति वदेदिमिश्च तिस्भिस्तथा ॥
शनोदेवीति च तथा शन्न आपस्तयेव च ॥ ९ ॥
इदमापः प्रवहत तथा मंत्रमुदीरयेत् ॥
एवं मंत्रान्समुचार्यं छंदांसि ऋषिदेवताः ॥ १० ॥
अधमर्षणस्त्रास्य संस्मरन्प्रयतः सदा ॥
छंद आनुष्टुभं तस्य ऋषिश्चेवाधमर्षणः ॥ ११ ॥
देवता भाववृत्तन्तु पापप्रस्य प्रकीतितः ॥
ततोऽभसि निममस्तु विः पंठदधप्रष्णम् ॥ १२ ॥

फिर जलमें गोता लगा कर बाहर निकल विधिमहित आचमन करके यथाविधि जलका आवाहन करे, इसके आगे जलका आवाहन कहता हूँ कि ॥ २ ॥ "जलके पित वरुणदेव॰ जीकी में शरण हूं. हे वरुण ! जिस तीर्थकी में अभिलाया करूं सम्पूर्ण पार्यों हुर करनेके निमित्त तुम मुझे उसीको दो ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण पार्यों हुर करनेके निमित्त तुम मुझे उसीको दो ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण पार्यों हुर करनेवाले तीर्थका में आवाहन करता हूँ. हे तीर्थ ! इस उत्तम जलसे मेरे ऊपर कृपा कर मुझे संनिधि करो ॥ ४ ॥ जलमें स्थित रह्मोंको और अन्य जलके निवासीयोंको अमुक नामवाला में नमस्कार करके उनकी शरण हूँ ॥ ५ ॥ जलके निवासी और सम्पूर्ण पार्पों नाश करनेवाले अग्निदेवताकी भी में शरण हूँ ॥ ६ ॥ रुद्र, अग्नि. सर्प, वरुण और जल यह शीन्न ही मेरे पार्पों काश कर और मेरी चारों ओरसे रक्षा करे ॥ ७ ॥ इस मांति कह कर फिर जलमें "आपो हिष्ठा॰" इत्यादि तीन ऋचाओं के कमसे गलीमांति मार्जन करे ॥ ८ ॥ "हिर्ण्यवर्णां अग्निश्च अश्नो देवीं अगेर "शत्र आपः ।" इन मन्त्रों को पटे ॥ ९ ॥और "इदमापः ।" इस मन्त्रको पटे इस पकार मन्त्रों का उचारण कर छन्द ऋषि और जो देवता अध्मर्षण स्कुक हैं उनका सावधानी से सर्वदा स्मरण कर अध्मर्षण स्मुक्त छन्द अनुष्टुष् है और ऋषि अध्मर्षण है ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ पापके नाश करनेवाले अध्मर्षणका साववृत्त देवता कहा है, फिर जलमें गोता लगा कर तीन वार अध्मर्षण मन्त्रको पटे ॥ १२ ॥

यथाश्वमेधः कतुराट् सर्वपापप्रणाशनः ॥ तथाषमर्षणं स्कं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ १३ ॥

जिस मांति यज्ञोंका राजा अश्वमेध सम्पूर्ण पार्थोका नाश करनेवाला है उसी सांति अवमर्षणसूक्त भी सम्पूर्ण पार्थोका नाशक है ॥ १३ ॥

अनेन स्नात्वा अम्मध्ये स्नातवान्धीतवाससा ॥ परिवर्तितवासास्तु तीर्थतीरसुपस्पृश्चेत् ॥ १४ ॥ उद्करवाप्रदानाच स्नानशाटीं न पीडयेत्॥ अनेन विधिना स्नातस्तिथिस्य फलमश्नुते॥ १५॥ इति शंखस्मृतौ नवमोद्ध्यायः॥ ९॥

इस विधिके अनुसार जलमें स्नान करके गीले वखको निकाल कर दूसरे बल्लको पहरे इसके पीछे किनारे पर आ कर आचमन करे ॥ १४ ॥ और विना तर्पण किये घोतीको धोवे, इस विधिके अनुसार स्नान करनेसे मनुष्य तीर्धके फलको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ इति शंखरमतौ भाषाटीकायां नवमे। ऽध्यायः ॥ ९ ॥

# दशमोऽध्यायः १०.

अतः परं प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनाकियाम् ।। इसके उपरान्त शुभ आचमनकी कियाको कहता हं.

कायं किनिष्ठिकाम्ले तीर्थमुक्तं मनीषिभिः॥ १॥ अंग्रहमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः॥ अंग्रहयये स्मृतं दिव्यं पित्र्यं तर्जनिमूलकम् ॥ २॥ प्राजापत्येन तीर्थेन त्रिः प्राक्षोयाज्नलं द्विजः॥ द्विः प्रमृज्य मुखं पश्चात्वान्यद्भिः समपस्पृशेम् ॥ ३॥ हदाभिः प्रयते विषः कंठगाभिश्च भूमिपः॥ तालुगाभिस्तथा वैश्यः शूदः स्पृष्टाभिरंततः॥ ४॥

(दिहने) हाथकी किनिष्ठिका अंगुलीके मूलमें बुद्धिमानोंने काय (ब्राह्म) तीर्थ कहा है ॥ १॥ अंगूठेकी जहमें प्राजापत्य तीर्थ है और अंगुलियोंके अग्रमागमें देवतीर्थ और तर्जनीकी जहमें पितृतीर्थ पंडितोंने कहा है ॥ २॥ ब्राह्मण प्राजापत्य तीर्थसे तीन वार जल पिये, फिर दो वार मुखको पोंछे और पीछे कान आदि छिद्रोंमें जलका स्पर्श मली मांतिसे करे ॥ ३॥ ब्राह्मण हृदय तक आचमनके जलको पहुंचनेसे शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय कंठ तक आचमनके जलको पहुंचनेसे शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय कंठ तक आचमनके जलके जानेसे शुद्ध होते हैं और शुद्ध की शुद्ध होते हैं, वैश्य तलुवे तक आचमनके जल जानेसे शुद्ध होते हैं और शुद्ध सुख पर जलके स्पर्श करनेंसे हो हो जाती है ॥ ४॥

अंतर्जानुः शुचौ देशे पाङ्मुखः सुसमाहितः ॥ उद्ङ्मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयन् ॥ ५ ॥ अद्भिः समुद्भृताभिस्तु हीनाभिः फेनबुद्बुदैः ॥ बह्निना चाप्यतप्तभिरक्षाराभिरुपरपृशेत् ॥ ६ ॥

पूर्व वा उत्तरकी ओरको मुख कर मनुष्य सावधान हो कर घुटनोंके भीतर हाथ कर दिशा-ओंको न देखे ॥ ५॥ और कुएसे निकाले तथा झाग और बुल्बुलेरहित जलसे आचमन करे, वह आचमनका जल गरम और खारीभी न हो ॥ ६॥ तर्जन्यंगुष्टयोगेन स्पृशेन्नासापुटद्यम् ॥ अगुष्ठमध्ययोगेन स्पृशेन्नेन्नद्वयं ततः ॥ ७ ॥ अगुष्ठानाामिकायोगे श्रवणौ समुपस्पृशेत् ॥ कनिष्ठांगुष्ठयोगेन स्पृशेत्सकंधद्वयं ततः ॥ ८ ॥ सर्वासोमव योगेन नाभि च हृद्यं तथा ॥ संस्पृशेच तथा मूर्धि एव आचमने विधिः ॥ ९ ॥

अंग्रुडा और वर्जनी इन दोनोंसे नासिकाके दोनों छिद्रोंका स्पर्श करे, बीचकी अंगुली और अंग्रुडेसे दोनों नेत्रोंको छुये ॥ ७ ॥ अंग्रुडा और अनामिका इन दोनोंसे कानोंका स्पर्श करे, किन्छा और अंग्रुडेके योगसे दोनों कंडोंको स्पर्श करे ॥ ८ ॥ किर पांचों उंगलियोंके योगसे नाभि, हृदय और मस्तक इनका स्पर्श करे; यह आचमनकी विधि कही है ॥ ९ ॥

त्रिः प्राश्नीयाद्यदंभस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः॥
त्रह्मा विष्णुश्च स्दश्च भवंतीत्यनुशुश्चम ॥ १०॥
गंगा च यमुना चैव प्रीयते परिमार्जनात् ॥
नासत्यदस्त्री प्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्दये ॥ ११॥
स्पृष्टे लोचनयुग्मे तु प्रीयेते श्रिकामास्करी ॥
कणयुग्मे तथा स्पृष्टे प्रयिते अनिलानली ॥ १२॥
स्कंधयोः स्पर्शनादस्य प्रीयंते सर्वदेवताः॥
सूर्धः संस्पर्शनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत् ॥ १३॥

आचमनके समय जो तीन बार जल पान किया जाता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इत्यादि देवता प्रसन्न होते हैं, यह हमने सुना है।। १०॥ मुखमार्जन करनेसे गंगा और यमुना यह दोनों प्रसन्न होती हैं; दोनों नासिकाके पुट स्पर्श करनेसे दोनों अधिनीकुमार प्रसन्न होते हैं।। ११॥ दोनों नेत्रोंके स्पर्श करनेसे चन्द्रमा और सूर्य प्रसन्न होते हैं और दोनों कानोंको स्पर्श करनेसे वायु और अग्नि प्रसन्न होते हैं।। १२॥ दोनों कंघोंके स्पर्श करनेसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तकके स्पर्श करनेसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं।। १३॥

विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तिश्खो द्विजः ॥ अप्रक्षालितपाद्रस्तु आचांतोऽष्यशुचिर्भवेत् ॥ १४ ॥ बहिर्जानुरुपस्पृश्य एकहस्तापितेजलैः ॥ सोपानत्कस्तथा तिष्ठवेव शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ १५ ॥

यज्ञीपवीतके विना पहरे, विना चोटी में गांठ लगाये और विना पर भीवे मनुष्य आचमन कर लेने पर भी अञ्चल रहता है ॥ १४ ॥ दोनों घुटनोंसे हाथ बाहर रख कर हाथमें लिये हुए जलसे जूता पहरे हुए खड़ा होकर जो आचमन करता है वह अञ्चल रहता है ॥ १५ ॥ आचम्प च पुरा प्रांतं तीर्थसंमार्जनं तु यत् ॥ उपस्पृशेत्ततः पश्चानमंत्रेणानेन धर्मतः ॥ १६ ॥ अतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥ त्वं यज्ञस्त्वं वषद्कार आपोज्योती रसोऽमृतम् ॥ १७॥

आचमनके पीछे तीर्थका मार्जन करे फिर धर्मपूर्वक इस मंत्रसे आचमन करे ॥ ४६ ॥ हे जल ! सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें व्यापक यज्ञ, वषट्कार, ज्योति, रस अमृत आदि रूपसे तुम विचरते हो ॥ १७ ॥

आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम्॥ उद्दत्यंजातवेदसमिति मंत्रेण निःक्षिपत्॥ १८॥ एष एव विधिः प्रोक्तः संध्यायाश्च द्विजातिषु॥

फिर आचमन करनेके उपरान्त सूर्यके सन्मुखको मुख कर 'उदुत्यं जातवेदसं ॰''इस मंत्रसे जलकी अंजुलिदे ॥ १८॥ यही नियम द्विजातियोंकी दोनों समयकी संध्याओं में कहा है;

प्वां संध्यां जपंक्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां तथा॥ १९ ॥ ततो जपत्पवित्राणि पवित्रं चाथ शक्तितः॥ ऋषयो दीर्घसंध्यत्वादीर्घमायुरवाष्नुयुः॥ २० ॥

प्रातःकालकी सन्ध्यामें खडा हो कर जप करे और सायंकालकी सन्ध्यामें बैठ कर जप करे ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त पवित्र मंत्रींका अपनी शक्तिके अनुसार जप करे, ऋषि दीर्घ संध्याकी उपासना करते थे इसी कारणसे उनकी आयु दीर्घ होती थी ॥ २० ॥

सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम् ॥ येषां जपैश्च होर्मेश्च पृयंते मानवाः सदा ॥ २१ ॥

इति शंखस्युतौ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

इसके आगे बेदमें जो पवित्र मंत्र हैं उन सबका वर्णन करता हूँ, इन सब मंत्रोंके जप और हबनसे मनुष्य सर्वदा पवित्र होते हैं ॥ २१ ॥

इति शङ्कस्मृतौ भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

### एकादशोऽध्यायः ११.

अषमर्षणं देववृत्तं शुद्धवत्यश्च तत्समाः ॥
कृष्मांडचः पावमान्यश्च साविज्यश्च तथैव च ॥१॥
अभीष्टद्रुपदा चैव स्तोमानि व्याहृतीस्तथा ॥
भारुंडानि च सामानि गायत्री चौशनं तथा ॥ २ ॥
पुरुषवृत्तं च भाषं च तथा सोमत्रतानि च ॥
अविष्ठगं वार्हस्पत्यं च वाक्सुक्तममृतं तथा ॥ ३ ॥

शतरुद्रियमथर्वशिरस्त्रिसुपर्ण महात्रतम् ॥ गोसुक्तमश्रस्कं च त्विंदस्कं च सामनी ॥ ४ ॥ त्रीण्याज्यदोहानि स्थंतरं च हामित्रतं वामदेवव्रतं च ॥ एतानि गीतानि पुनिति जंतूझातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत् ॥५॥ इति शंखस्मृतावेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥

अधमर्षणस्क्त, दैववृत्तस्क्त, गुद्धवतीऋचा, कृष्मांडीऋचा, पवमानस्क्त और गायत्री ॥ १ ॥ अभीष्ट द्रुपदा, स्तोम, व्याहृती, भारुंड, सामवेद, गायत्री और उशनामंत्र ॥ २ ॥ पुरुषवृत्त, भाष, सोमवत, जलके मन्त्र, बृहस्पतिके मंत्र, वाक्सूक्त, अमृत ॥ ३ ॥ ज्ञतरुद्रिय , अथर्वेशिर, त्रिसुपर्ण, महात्रत, गोस्क, अश्वसक्त, दोनों सामवेद ॥ ४ ॥ तीनों आज्यदोह; रथंतर, अग्नित्रत, वामदेवव्रत यह अधमर्षण आदि गान करनेसे जीवोंका पवित्र करते हैं और इच्छानुसार इनका जप करनेसे मनुष्य उसी जातिमें प्रसिद्धिको प्राप्त होता है॥ ५॥

इति शखस्मृतौ भाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

# द्वादशोऽध्यायः १२.

इति वेदपवित्राण्यभिहितानि एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥ नास्त्यधर्मषणात्परमंत-र्जलेन साविष्या समं जप्यं न व्याहतिसमं हुतम् ॥ कुशशव्यामासीनः कुशोत्तरीयो वा कुशपवित्रपाणिः प्राङ्मुखः सूर्याभिमुखो वा अक्षमालामुपादाय देवताध्यायी जपं कुर्यात् ॥ सुवर्णमिणसुक्तास्फटिकपद्माक्षरुदाक्षपुत्रजीवकानामन्यतमानादाय मालां कुर्यात् ॥ कुश्रायंथिं कृत्वा वामहस्तोपायनैवी गणयेत् आदी देवतामार्थ छंदः स्मरेत ततः सप्रणवसन्याहतिकामादावंते च शिरसा गायत्रीमावर्तयेत् ॥ अथास्याः सविता देवता ऋषिर्विश्वामित्रो गायत्री छंदः ॐकार प्रणवाद्याःॐभूः ॐभूवःॐस्वःॐमहः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यामिति व्याहतयः ॐ आपो ज्योती रस्रोऽमृतं बह्म भूर्भुवः स्वरोमिति शिरः ॥ भवंति चात्र श्लोकाः ॥

वेदमें यह सब मन्त्र पवित्र कहे हैं, इन सम्पूर्ण मन्त्रों में गायत्री प्रधान है, अधमर्षण मन्त्रसे श्रेष्ठ जलके भीतरे जर्पोमें दूसरा मन्त्र नहीं है. और गायत्रीके समान दूसरा जप नहीं है, ज्याहतियों के समान होम नहीं है. कुशासन पर बैठ कर वा ओढ कर कुशाकी पवित्रियोंको धारण कर पूर्वको वा सूर्यके सन्मुख जपकी मालाको ले देवताका ध्यान करता हुआ मनुष्य जप करे, सुवर्ण, मणि, मोती, स्फटिक, कमलगट्टे, बहेडेके फल इनमेंसे किसीकी जपके लिये माला ननावे. और कुशाकी गांठोंसे या बांये हाथकी अंगुलियोंसे गिनती करे, फिर प्रथम मन्त्रके देवता, ऋषि, छन्द इनका स्मरण करे और फिर आदि और अन्तर्में श्विरमंत्रसहित गायत्रीका जप करे और गायत्रीका देवता

रमृतिः १३]

विश्वामित्र और गायत्री ही छन्द है, और उँकारका प्रणव और उँक मू: उँकमुव: उँक स्वः उँक सहः उँकानः उँक तपः उँकारतम् यह सात ज्याहिति, "उँक आपो ज्योती रसोऽसृतं ब्रह्म स्त्रीवः स्वरोम्" इस मन्त्रको शिर कहते हैं. और यही श्लोकों में भी कहा है.

सन्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिर्सा सह ॥
ये जपंति सदा तेषां न भयं विद्यते कवित् ॥ १ ॥

जो मनुष्य सर्वदा व्याहृति, प्रणव, शिर इनके साथ गायत्रीका जप करता है वह कभी भव नहीं पाता ॥ १॥

शतजप्ता तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी ।। सहस्रजप्ता तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत् ॥ २ ॥ दशसाहस्रजप्ता तु सर्वकल्मषनाशिनी ॥ सुवर्णस्तेयकृद्धिमो ब्रह्महा गुरुतल्पगः॥ सुरापश्च विशुद्धवेत लक्षजप्यात्र संशयः॥ ३ ॥

सौ बार गायत्रीका जप करनेसे दिनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और हजार बार गायन त्रीका जप करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है।। २।। जो दशहजार वार गायत्रीका जप करता है उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सुवर्णकी चोरी करनेवाला बाह्मण, ब्रह्महत्या करनेवाला, गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला, मदिरा पीने वाला यह सब एक लाख गाय- त्रीका अप करनेसे निस्संदेह शुद्ध हो जाते हैं।। ३।।

प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः॥ अहोरात्रकृतात्पापात्तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ ४ ॥

जो मनुष्य स्नानके समय सावधान हो कर तीन प्राणायाम करता है वह दिनमें किये हुए पार्पोसे उसी समय छूट जाता है ॥ ४ ॥

सन्याहतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश् ॥ अपि भ्रूणहनं मासान्युनंत्यहरहः कृताः॥ ५॥

व्याहृति और ॐ कारसहित सोलह प्राणायाम प्रतिदिन करनेसे एक महीनेमें मनुष्य गर्भमें-हत्याके पापसे भी मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥

> हुता देवी विशेषेण सर्वकामप्रदायिनी ॥ सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला ॥ ६ ॥ शांतिकामस्तु जुहुयात्सावित्रीमक्षतैः शुन्तिः ॥ हंतुकामोऽपमृत्युं च घृतेन जुहुयात्तथा ॥ ७ ॥ श्रीकामस्तु तथा पद्मविंत्वैः कांचनकामुकः ॥ ब्रह्मवर्चसकामस्तु पयसा जुहुयात्तथा ॥ ८ ॥

ष्ट्रतप्छुतैस्तिहैर्विह्नं जुद्भुवात्सुसमाहितः ॥ गायञ्चयुतहोमाञ्च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ पापात्मा रक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ॥ अभीष्टं रोकामागोति प्राप्तुयात्काममीप्सितम् ॥ १० ॥

और जो हवन गायत्रीसे किया जाता है वह सम्पूर्ण मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला है; भक्ति प्रिय और वरकी देनेवाली गायत्री सम्पूर्ण पापोंको नाश करती है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य शांतिकी अभिलाषा करें वह पवित्र हो कर गायत्रीका हवन चावलोंसे करें, और जो अकाल मृत्युंसे बचनेकी इच्छा करें वह घीसे हवन करें ॥ ७ ॥ और लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाले कमलोंसे हवन करें और सुवर्णकी इच्छा करनेवाला बेलोंसे गायत्रीका हवन करें, बहातेजकी इच्छा करनेवाला दूधसे हवन करें ॥ ८ ॥ और भली भांति सावधानीसे घी मिले हुए तिलोंद्वारा दशहजार गायत्रीके हवन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ९ ॥ और पापात्मा मनुष्य लाख गायत्रीके हवन करनेसे सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ९ ॥ और पापात्मा मनुष्य लाख गायत्रीके हवन करनेसे सब पापोंसे छूट जाता है तथा मनवांछित लोकमें जन्म लेकर अभिलिय फलको पाता है ॥ १० ॥

गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ गायत्रयाः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम् ॥ ११ ॥ हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ तस्मात्तामभ्यसेत्रित्यं बाह्मणी नियतः शुचिः ॥ १२ ॥

वेदोंकी माता गायत्री है और पापोंकी नाश करनेवाली है; इस लोक और स्वर्गमें गायत्रीसे परे पवित्र करनेवाला दूसरा नहीं है ॥ ११ ॥ जो मनुष्य नरकरूपी समुद्रमें पढ़े हैं उनका हाथ पकड कर रक्षा करनेवाली गायत्री ही है. इस कारण नियमपूर्वक शुद्धतासे बाह्यण निस्य गायत्रीका अभ्यास करे ॥ १२ ॥

गायत्रीजप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोजयेत् ॥ तस्मिन्न तिष्ठते पापमार्व्वेद्वारिव पुष्करे ॥ १३ ॥ जप्येनैव तु संसिद्वेयद्वाह्मणो नात्र संशयः ॥ कुर्यादम्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १४ ॥

गायत्रीमें तत्वर ब्राह्मणको हव्य और कव्यसे जिमाने, कारण कि उस ब्राह्मणमें पाप इस भांति नहीं टिक्क्ते कि जैसे कमलके पत्तेके ऊपर जलकी बृंद नहीं ठहरती ॥ १३ ॥ ब्राह्मण गायत्रीके जप करनेसे ही सिद्ध हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं, वह ब्राह्मण चाहे अन्य कर्म करे वा न करे परन्तु तो भी उसको मैत्र कहते हैं ॥ १४ ॥

उपांशु स्यान्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ नोचैर्जाप्यं बुधः कुर्पात्सावित्यास्तु विशेषतः ॥ १५॥ भाषादीकासमेताः ।

उपांशु जप सौ गुना फलका देनेवाला है: और मानसजप इजार गुणा फल देता है, विशेष करके गायत्रीका जप ऊंचे स्वरसे बुद्धिमान् मनुष्य न करे ॥ १५॥

सावित्रीजाप्यनिरतः स्वर्गमाप्नोति मानवः ॥ गायत्रीजाप्यानिस्तो मोक्षोपायं च विंदति ॥ १६ ॥ तास्मारसर्वप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः ॥ गायत्रीं तु जेपेद्रक्तया सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥ १७ ॥

इति शंखस्मतौ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

जो मनुष्य गायत्रीके जपमें तत्पर है वह स्वर्गको प्राप्त होता है और गायत्रीके जप करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥ इस कारण सम्पूर्ण यत्नके साथ स्नान करनेके पीछे पवित्र चित्त होकर मन हो रोक सम्पूर्ण पापोंके नाश करनेवाली गायत्री का करे ॥ १७ ॥

इति शंखस्मतौ भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

#### त्रयोदशोऽध्यायः १३.

स्नातः कृतजप्यस्तद्वनु प्राङ्मुखो दिन्येन तीर्थेन देवानुदक्केन तर्पयेत् ॥ अथ तर्पणाविधिः ॥ ॐ भगवतं शेषं तर्पपामि ॥ कालामिरुदं तु ततो रुक्मभौमं तथैव च॥ थेतभौमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तमम् ॥ १ ॥ जंबूद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम् ॥ गोमेदपुष्करे तद्वच्छाकाल्यं च ततः परम् ॥ २ ॥

शार्वरं ततः स्वधामानं ततः हिर्ण्यरोमाणं ततः कल्पस्थायिनी लोकांस्तर्पयेत् ॥ लवणोदं ततः द्धिमण्डोदं ततः सुरोदं ततः घृतोदं ततः क्षीरोदं ततः इधूदं ततः स्वादृदं ततः इति सप्तसमुद्रकम् प्रत्यृचं पुरुषस्केनोद्कांजलीन् द्यात् पुष्पाणि च तथा भक्तया ॥ अथ कृतापसन्यो दक्षिणामुखोऽतर्जानुः विज्येण पितृणां यथाश्राद्धं मकाममुद्कं दद्यात् ॥ सीवर्णेन पात्रेण राजतेनीदुंचरेण खङ्गपात्रेणान्यपात्रेण वीदकं पितृतीर्थं स्पृशन्दद्यात्॥पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे मातामहाय प्रमातामहाय मात्रे मातामही प्रमातामही सप्तमान्युरुवान् पितृपक्षे यावतां नाम जानीयात्पितृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा गुरूणां मात्पक्षाणां तर्पणं क्रुयांत् ॥ मात्पक्षाणां तर्पणं कृत्वा संबंधि वांधवानां क्रुयात् ॥ तेषां कृत्वा सुहृदां क्रुयात् ॥ भवंति चात्र श्लोकाः ॥

स्नान करनेके उपरान्त गायत्रीका जप कर पूर्वकी ओरको मुख करके दिवतीर्थसे देवता-ओं का जलसे वर्षण करे, अब वर्षण की विधि कहते हैं, अँ भगवान् शेषको तृप्त करता हूं फिर काल, अग्नि, रुद्र, रुक्म,भीम, खेतभीम और सार्तो पाताल क्रमानुसार इनको तुस करे ॥१॥ इसके पीछे जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, गोमेद, पुष्कर और शाकद्वीप इनको तृत करे ॥ २॥ फिर शार्बर, स्वधामा, दिरण्यरोमा, फल्पतक स्थित रहनेवाले लोक इनको तृत करे; फिर लवणोद, दिधमण्डोद, मृतोद, श्रीरोद, इक्ष्र्द, स्वाद्द इन सात समुद्रोंको तृत करे; फिर पुरुषस्कको पढ कर परमेश्वरको जलकी अंजुली देः फिर भक्तिसहित पुष्प निवेदन करें; । अपसन्य हो कर दक्षिणको मुख किये घुटनोंके भीतर हाथ कर पितृतीर्थसे श्रद्धाके अनुसार यथेच्छ जल पितरोंको दे, सोनेके पात्र वा चांदी, गूलर या गेंडे अथवा किसी अन्यके पात्रसे; पितृतीर्थका स्पर्श कर जलसे पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह प्रपातामह माता मातामही, प्रमातामही सात पुरुष पिताके पक्षमें जिनका नाम जाने पितृपक्षोंका तर्पण करे फिर गुरु और मातृपक्षकोंका तर्पण करे, फिर सम्बन्धी बांधवोंका तर्पण करे और इसी भांति तर्पण करनेके विषयमें श्लोक भी हैं ॥

विना रौप्यसुवर्णेन विना ताम्रतिलेन च ॥ विना दर्भेश्व मंत्रेश्च पितृणां नोपतिष्ठते ॥ १ ॥ सीवर्णरजताभ्यां च खड्गेनौढुंबरेण च ॥ दत्तमक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम् ॥ २ ॥ हेम्रा तु सह यहत्तं क्षारेण मधुना सह ॥ तद्प्यक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम् ॥ ३ ॥

चांदी, सोना, तांबा, तिल, कुशा और मंत्र इनके विना दिया हुआ जल पितरोंको नहीं पहुंचता है ॥ १ ॥ सुवर्ण, चांदी, गेंडा, गूलर इनके पात्रोंसे जो मनुष्य पितरोंको जल देता है उसे अक्षय फल मिलता है ॥ २ ॥ सुवर्ण, दूध, सहत इन सबको मिला कर जो तिलजल पितरोंको दिया जाता है वह भी अक्षय होता है ॥ ३ ॥

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्यनोदकेन वा ॥ पयोमूळफळेर्वापि पितृणां प्रीतिमावहन् ॥ ४ ॥ स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिलामसा ॥ पितृयज्ञमवामोति पीणाति च पितृंस्तथा ॥ ५ ॥ इति शंखस्युतौ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अन इत्यादि द्रव्य, जल वा दूध, मूल, फल इनसं पितरोंको प्रतिदिन प्रसन्न रक्ले ॥४॥ जो यनुष्य स्नान करनेके उपरान्त तिल और जलसे पिनरोंका तर्पण करता है, वह पितृयज्ञके अफलको याता है और उसके पितर भी दृप्त होते हैं ॥ ५॥

इति शंखस्मृतौ भाषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः १४.

बाह्मणात्र परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित् ॥ पिज्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम् ॥ १ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य देवकार्यके विषयमें बाह्मणोंकी परीक्षा न करे, पितृकार्य उपस्थित होने-पर गुप्त रीतिसे परीक्षा करे ॥ १ ॥

ब्राह्मणा थे विकर्मस्था बैडालव्यतिकास्तथा ॥ ऊनांगा अतिरिक्तांगा ब्राह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ २ ॥ गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये ॥ गुरूणां त्यागिनश्चेव ब्राह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ ३ ॥ अनध्यायेष्वधीयानाः शीचाचारविवीनताः ॥ श्रद्धान्त्ररससंप्रष्टा ब्राह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ ४ ॥

जो ब्राह्मण निषिद्ध कर्मको करता है अथवा कठोरिंचत है वा जिसके देहका अंग न्यून और अधिक है, वह पंक्तिको दूषित करनेवाला है ॥ २ ॥ जो गुरुके मितकूल आचरण कर-ता है और जो वेदको उलडता है अर्थात् वेदोक्त कर्मको नहीं जानता और जिसने गुरु-ऑका त्याग करा है वह भी पंक्तिको दूषित करने वाला है ॥ ३ ॥ जो अनध्यायके दिन पढता है जो शौच आचारसे हीन है और जो शूदके अन्नसे पुष्ट होता है वह भी पंक्तिको दूषित करने वाला है ॥ ४ ॥

षडंगवित्रिसुपणों बहुवृचो ज्येष्ठसामगः ॥ त्रिणाचिकेतः पंचापिर्वाह्मणः पंक्तिपात्रनः ॥ ५ ॥ बह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयापदायकः ॥ बह्मदेयापतिर्धश्च ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ६ ॥ ऋग्यजुःपारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः ॥ अयवंगिरसोऽध्येता ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ७ ॥ नित्यं योगरतो विद्वान्समलोष्टारमकांचनः ॥ ध्यानक्रीलो हि यो विद्वान्बाह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ८ ॥

जो ब्राह्मण वेदके छः अंगोंको जानता हो और जो त्रिमुपर्णको जानता हो, जिससे बहुतसी ऋषा पढी हों वा सामवेदको गाता हो, जिसने त्रिणाचिकेत पढा हो, जो पंचामिको तापता हो वह ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ५ ॥ जिसकी सन्तान वेदके अनुसार हो, जो वेदोक्तका दाता हो और जिसका आगेका समय भी वेदके अनुसार हो वह ब्राह्मण भी पंक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ६ ॥ जो ऋग्वेद और सामवंदके पारको जानता है और जिसने अथर्व आगिरसवेदका आग पढ लिया हो वह ब्राह्मण भी पंक्तिको गुद्ध करने

वाला है ॥ ७ ॥ जो नित्य योगमार्गर्ने तत्पर है, जो ज्ञानी है, जो ढेले पत्थर और सुवर्णको समान देखता है, जो ध्यानशील है और जो पंडित है वह बाह्मण भी पंक्तिका पवित्र करने वाला है ॥ ८ ॥

दी दैवे प्राइमुखी त्रीश्च पित्र्ये वोदङ्मुखास्तथा ।। भोजयोद्वविधान्विप्रानेकैकमुभयत्र वा ॥ ९ ॥ भोजयेदथवाऽप्येकं बाह्मणं पंक्तियावनम् ॥

देवकर्ममें पूर्वाभिमुख दो ब्राह्मणको और पितृकर्ममें उत्तराभिमुख तीन अथवा अनेक या दोनों जगह एक २ ब्राह्मणको ही भोजन करावे ॥ ९ ॥ या पंक्तिके पवित्र करने वाले एक ही ब्राह्मणको जिमावे;

दैवे कृत्वा तु नैविद्यं पश्चाद्वह्यो तु तिस्सिपेत् ॥ १० ॥ उच्छिष्टसात्रिधौ कार्यं पिंडनिर्वपणं बुधैः ॥ अभावे च तथा कार्यमिकार्यं यथाविधि ॥ ११ ॥

और दैवकर्ममें नैवेद्य बना कर अग्निमें हवन करे ॥ १० ॥ बुद्धिमान् मनुष्य उच्छिष्टके निकट ही पिंडदान करे और किसी कारणसे जो पिंडदानका अभाव हो तो विधिसहित अग्निहोत्र करे ॥ ११ ॥

श्राद्धं कृत्वा प्रयतेन त्वराक्रोधविवार्जतः ॥
उञ्छमत्रं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवद्येत् ॥ १२ ॥
अत्यत्र पुष्पमूलेभ्यः पीठकेभ्यश्च पंडितः ॥
भोजपेद्विविधान्विपान्गंधमान्यसमुज्ज्वलान् ॥ १३ ॥
यांकिंचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा ॥
अनिवद्य न भोक्तव्यं पिंडमूले कदाचन ॥ १४ ॥

यत्नसहित श्राद्ध करके शीव्रतापूर्वक कोषसे रहित मनुष्य उच्छ अन्न ब्राह्मणोंको श्रद्धासे दान करे॥ १२॥ फल मूल तथा व्रतवालोंका आसन इन पर न बैठाल कर अर्थात् श्रद्ध कन आदिके आसन पर बैठा कर गंघ, मालासे उज्जवल विविध ब्राह्मणोंको भोजन करावे॥ १३॥ अपने घरमें जो कुछ भक्ष्य वा भोज्य वस्तु बनाई हो उसको पिंडोंके पास विना दिये कभी भोजन न करे॥ १४॥

उग्रगंधान्यगंधानि चैत्यवृक्षभवानि च ॥ पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥ १५॥ तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्पपि विशेषतः ॥ ऊर्णासूत्रं प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम् ॥ १६॥ दशां विवर्तयेत्माक्षो यद्यनाहतवस्त्रजा ॥ घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतैलेन वा पुनः ॥ १७॥ धूपार्थ गुग्गुलं दद्याद् घृतयुक्तं मधूक्तहम् ॥ चंदनं च तथा दद्यात्पिष्टा च कुंकुमं शुभम् ॥ १८॥

अधिक सुगंधि वाले वा गंधहीन और लाल रंगके फूल इनको त्याग दे ॥ १५ ॥ यदि लाल फूल जलमें उत्पन्न हुए हों तो दान करे, जनका सूत वा कपासका सूत दे ॥ १६ ॥ बुद्धिमान् मनुष्य नये वस्नकी बची बनावे और फिर घी या तिलोंका तेल दीपकमें डाले ॥ १७ ॥ धूपके निमित्त घृत और मीठा मिला हुआ गूगल दे और पीस कर चन्दन और कुंकुम दे ॥ १८ ॥

मृतृणं सुरसं शिष्टं पालकं सिंधुकं तथा ॥
कृष्मोडालाडुवार्ताककोविदारांश्च वर्जयत् ॥ १९ ॥
पिष्पलीमारिचं चैव तथा वै पिंडमूलकम् ॥
कृतं च लवणं सर्व वंशामं तु विवर्जयत् ॥ २० ॥
राजमावानमस्रांश्च चणकान्कोरद्वकान् ॥
लोहितान्वक्षनिर्यासाञ्जाद्वकमिणे वर्जयेत् ॥ २१ ॥

मृतृण, सरसों, सौंजना, पालक, सिंधुक, पेठा, तुम्बी, बेंगन, कचनार श्राद्धमें इनका निषेध है।। १९ ॥ पीपल, मिरच, सलगम, बनाया लवण, बांसका अग्रमाग इनको भी त्याग दे॥ २०॥ रवांस, मस्र, कोदों, कोरदूषक और बृक्षके लाल गोंदको भी श्राद्धकर्ममें त्याग दे॥ २१॥

आम्रमामलकीमिधं मृदीकाद्धिदाडिमान् ॥ विदारीश्वेव रंमाद्या द्याच्छ्राद्धे प्रयत्नतः ॥ २२ ॥ धानालाजान्मधुयुतान्सक्त्ञ्छर्करया तथा ॥ द्याच्छ्राद्धे प्रयत्नेन शृंगाटकविसेतकान् ॥ २३ ॥

आम, आंवला, गन्ना, दाख, दही, अनार, विदारीकंद, केला इनको श्राद्धमें यहनसहित दे॥ २२॥ सहतमें मिले हुए धान, खीलें, खांड बिले सत्तू, श्रृंगाटक, विसेतक इनको भी श्राद्धमें विशेष करके दे॥ २३॥

भोजयित्वा द्विजान्भक्तया स्वाचान्तान्दतद्क्षिणान् ॥ अभिवाद्य पुनर्विपानतुत्रज्य विसर्जयत् ॥ २४ ॥ ब्राह्मणीको भक्तिपूर्वक भोजन करा कर उनके आचमन करनेके उपरान्त उनको दक्षिणा

दे बाह्मणोंको नमस्कार कर उनके पीछे २ जा कर पहुंचा आवे ॥ २४ ॥

निमंत्रितस्तु यः श्राद्धे मैथुनं सवते द्विजः ॥ श्राद्धं दत्त्वा च भुक्ता च युक्तः स्याग्महतैनसा ॥ १५ ॥

जो ब्राह्मण निमंत्रित होकर खीसंसर्ग करता है उसको श्राद्धमें जिमानेवाला और वह जीमनेवाला दोनों ही बडे पापके भागी होते हैं ॥ २५॥

> कालशाकं सशल्कं च मांसं वाधार्णसस्य च ॥ खडुमांसं तथानंतं यमः प्रोवाच धर्मवित् ॥ २६ ॥

कालशाक, श्रन्क, वार्धीणस (मृग) का मांस यमराजने इनकी अनन्त फलका देने वाला कहा है ॥ २६॥

यद्दाति गयास्थश्च प्रभासे पुष्करे तथा ॥
प्रयागे नैमिषारण्ये सर्वमानंत्यमदन्ते ॥ २० ॥
गंगायमुनयोस्तीर अयोध्यामरकंटके ॥
नर्मदायां गयातीथसर्वमानंत्यमदन्ते ॥ २८ ॥
वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतुंगे हिमालये ॥
सप्तवेण्यृषिकूपे च तदस्यक्षयसुच्यते ॥ २९ ॥

गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, निमिषारण्य इनमें जो जा कर पितरोंको देता है, वह अक्षय फलको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ गंगा और यमुनाके किनारे, अयोध्या, अमरकंटक, नर्भदा, गयातीर्थ इनमें दान देनेसे अनंत फल प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ काशी, कुरुक्षेत्र, भृगुतुंग, बहालय, ऋषिकूप इनमें दान करनेसे अनंत फल मिलता है ॥ २९ ॥

म्लेच्छदेशे तथा रात्री संध्यायां च विशेषतः॥ न श्राद्धमाचरेत्माज्ञो म्लेच्छदेशे न च व्रजेत् ॥ ३०॥

म्लेच्छोंके देशमें, रात्रिमें विशेष कर संध्याके समयमें बुद्धिमान् मनुष्य श्राद्ध न करे और म्लेच्छोंके देशमें जाय भी नहीं ॥ ३०॥

हस्तिच्छायासु यदत्तं यदतं राहुदर्शने ॥ विषुषत्ययने चैव सर्वमानंत्यमदनुते ॥ ३१ ॥

गजच्छाया, ब्रहण, विषुवत्संक्रान्ति और दोनों अयन इनमें दान करनेसे अनन्त फल होता है ॥ ३१ ॥

> भौष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम् ॥ भाष्य श्राद्धं मकर्तव्यं मधुना पायसेन वा ॥ ३२ ॥ भजां पुष्टिं यशः स्वर्गमारोग्यं च धनं तथा ॥ नृणां श्राद्धेः सदा भीताः प्रयच्छांति पितामहाः ॥ ३३ ॥ इति श्रीशंस्तमृतौ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

यदि किसी कारणसे प्रौष्ठपदीपयुक्त महालय श्राद्धका यथायोग्य समय व्यतीत हो जाय तो मधानक्षत्रसे युक्त त्रयोदशीके दिन मधुसे वा खीरसे श्राद्ध करे ।। ३२ ।। इससे पितर प्रसन्न हो कर मनुष्योंको सर्वदा सन्तान, पुष्टता, यश, स्वर्ग, आरोग्य, धन इनको देते हैं ॥ ३३ ॥

इति शङ्कस्मृता भाषाटीकायां चतुर्दशोऽध्यायः॥१४॥ पंचदशोऽध्यायः १५.

जनने परणे चैव सर्पिडानां दिजोत्तमः॥ इयहाच्छुद्धिमवाप्नोति योऽत्रिवदसमन्वितः॥१॥

जो ब्राह्मण अग्निहोत्री और वेदपाठी है वह सर्विडोंके जन्म अथवा मरणमें तीन दिनमें इस्स होता है ॥ १ ॥

सर्पिडता तु पुरुषे सप्तमे विनिनर्तते ॥ नामधारकविप्रस्तु द्शाहेन विशुद्धचित ॥ २ ॥ क्षत्रियो द्वादशाहेन वैश्यः पक्षेण शुद्धचित ॥ मासेन तु तथा शूदः शुद्धिमामाति ॥ ३

सातवी पीढीमें सिपंडता निवृत्त हो जाती है; और नामधारक ब्राह्मण दश दिनमें शुद्ध होता है ॥ २ ॥ बारह दिनमें क्षत्रिय, एक पक्षमें वैश्य और एक महीनेमें शूदकी शुद्धि होती है प्रथम नहीं होती ॥ ३॥

> रात्रिभिमांसतुरुपाभिर्गर्भसावे विशुद्धचित ॥ अजातदंतवाले तु सद्यः शीचं विधीयते ॥ ४ ॥ अहोरात्रात्तवा शुद्धिवीले त्वकृतचूडके ॥ तथैवातुपनीते तु त्र्यहाच्छुध्येति बांधवाः ॥ ५ ॥ अनूढानां तु कन्यानां तथैव शूदजन्मनाम् ॥

महीनोंके समान रात्रियों में गर्भके सावमें जितने महीनेका गर्भ हो उतनी ही रात्रियों से शुद्धि होती है और वालक विना दांत जमेही मर जाय तो उसके मरनेमें उसी समय शुद्धि कही है ॥ ४ ॥ जो वालक मूडनसे प्रथम ही मर जाय वह अहोरात्रसे और यज्ञोपवीतसे पहले जो मर जाय उसके वंधु वांधव तीन दिनमें शुद्ध हो जाते हैं ॥ ५ ॥ जो कन्या विना विवाहे मर जाय उसके यहां तीन दिनमें शुद्धि होती है और शूदके मरनेमें भी तीन दिनमें शुद्धि होती है,

अनुद्धभाषः ग्रुद्धस्तु षोडशाद्धस्सरात्त्रराम् ॥ ६ ॥ मृत्युं समधिगच्छेचेन्मासात्तस्यापि बांधवाः ॥ शुद्धं समधिगच्छेयुर्नात्र कार्या विचारणा ॥ ७ ॥ यदि विना विवाहा शूद्र सोलह वर्षसे पीछे ॥ ६ ॥ मृतक हो जाय तो उसके बंधु बांधव एक महीनेमें शुद्ध होते हैं इसमें विचार करना उचित नहीं ॥ ७ ॥

पितृषेद्दमनि या कन्या रजः पदयत्यसंस्कृता ॥ तस्यां मृतायां नाशोचं कद्यचिद्पि शास्यति ॥ ८ ॥ हीनवर्णा तु या नारी प्रमादात्प्रसवं वनेत् ॥ प्रसवे मरणे तज्जमाशोचं नोपशास्यति ॥ ९ ॥

यदि जिस कन्याका विवाह न हुआ हो और वह पिताके घर ही रजस्वला हो जाय तो उसके मरनेका अशौच कभी निवृत्त नहीं होता ॥ ८ ॥ यद्यपि कोई नीच वर्णकी कन्या विवाहसे प्रथम ही सन्तान उत्पन्न कर ले तो उसके प्रसव और मरणके दोनों अशौच कभी निवृत्त नहीं होते ॥ ९ ॥

समानं खल्वशाैचं तु प्रथमेन समापयेत् ॥ असमानं द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा ॥ १० ॥

सजातीय अशौचमें यदि दूसरा सजातीय अशौच हो जाय तो प्रथमके साथ ही दूसरा भी समाप्त हो जाता है और जो दूसरा सजातीय न हो तो धर्मराजके वचनके अनुसार दूसरेके संग दोनों अशौच निवृत्त हो जाते हैं ॥ १० ॥

> देशांतरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्भवौ ॥ यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवत् ॥ ११ ॥ अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवत् ॥ तथा संवत्सरेऽतीते स्नात एव विशुद्धचित ॥ १२ ॥

परदेशमें जा कर यदि जातिका मरण या जन्म अशीच हुए के समाचार सुन कर दश दिनके बीचमें जो शेष दिन हैं तब तक अशुद्ध रहता है ॥ ११ ॥ यदि दश दिनके उप-रान्त सुने तो तीन रात्रिमें और एक वर्ष बीतने पर सुने तो स्नान करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥

अनौरसेषु पुत्रेषु भागांस्वन्यगतासु च ॥
परपूर्वासु च स्त्रीषु ज्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते ॥ १३ ॥
मातामहे व्यतीते तु चाचार्यं च तथा मृते ॥
गृहे दतासु कन्यासु मृतासु तु ज्यहस्तथा ॥ १४ ॥
निवासराजनि प्रेते जाते दौहित्रके गृहे ॥
आचार्यपत्नीपुत्रेषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥ १५ ॥
मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्पर्तिग्वांधवेषु च ॥
सबह्मचारिण्येकाहमन्चाने तथा मृते ॥ १६ ॥

अपने औरससे ध्वितिरेक्त पुत्र व्यभिचारिणी और परपूर्वा स्नी इनके मरनेमें तीन दिनमें शुद्धि हो जाती है ॥ १३ ॥ नाना, आचार्य, विवाही कन्या इनके मरनेमें भी तीन दिनमें शुद्धि हो जाती है॥१४॥देशके राजाके मरनेमें और अपने घरमें दौहित्रके जन्ममें आचार्यकी स्नी वा पुत्रोंके मरनेमें एक दिनमें ही शुद्धि हो जाती है॥१५॥मामाके मरनेमें दिनरातमें और शिष्य ऋत्विक् और बांधव इनके मरनेमें एक रातमें, सब ब्रह्मचारी और अनूचान गुरु उपगुरुके मरनेमें एक दिन अशुद्धि रहती है ॥ १६ ॥

पकरात्रिं त्रिरात्रं च षड्रात्रं मासमेव च ॥
शूदे सपिंडे वर्णानामाशींचं कमशः स्मृतम् ॥ १७ ॥
त्रिरात्रमथ षड्रात्रं पक्षं मासं तथैव च ॥
वैश्ये सपिंडे वर्णानामाशींचं कमशः स्मृतम् ॥ १८ ॥
सपिंडे क्षत्रिये शुद्धिः षड्रात्रं बाह्मणस्य तु ॥
वर्णानां पारिशिष्टानां द्वादशाहं विनिर्द्दिशेत् ॥ १९ ॥
सपिंडे बाह्मणे वर्णाः सर्व प्वाविशेषतः ॥
दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥ २० ॥

अपना जो सिपंडी शूद हो गया हो उसके मरनेमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद यह चारों वर्ण कमानुसार एक रात; तीन रात, छे रात, एक महीनेमें शुद्ध होते हैं ॥ १७ ॥ सिपंडी वैश्यके मरनेमें चारों वर्णोंको तीन रात, छे रात, एक पक्ष और एक महीनेका अशीच कहा है ॥ १८ ॥ सिपंडी क्षत्रियके मरनेमें ब्राह्मणोंकी छ रातमें और तीनों वर्णोंकी बारह दिनमें शुद्धि होती है ॥१९॥ सिपंडी ब्राह्मणके मरनेमें चारों वर्णोंकी शुद्धि दश रातमें होती है वह भगवान् यमने कहा है ॥ २०॥

भृग्वभ्यनशनांभोभिर्मृतानामात्मघातिनाम् ॥ पातितानां च नाशौचं शस्त्रविद्युद्धताश्च ये ॥ २१ ॥ यतिव्यतिब्रह्मचारिनृपकारुकदीक्षिणः ॥ नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥ २२ ॥

भृगु, अब्नि, अनशन, जल, अपने आप विज्ञली, शस्त्र, इनसे जिनकी मृत्यु हुई हो बा जो पतित मरे हों उनका अशोच नहीं होता ॥ २१ ॥ संन्यासी, व्रती, ब्रह्मचारी, राजा, कारी-गर, दीक्षित और राजाकी आज्ञा मानने बाले यह अशुद्ध नहीं कहे हैं ॥ २२ ॥

यस्तु भुक्तं पराशीचे वर्णी सोऽप्यशुचिभेषत् ॥ अशोचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ॥ २३ ॥ पराशीचे नरो भुक्त्वा कृमियोनी प्रजायते ॥ भुक्तानं म्रियते यस्य तस्य योनी प्रजायते ॥ २४ ॥ जो बसचारी दूसरेके अशोचमें खाता है, वह अशुद्ध हो जाता है, परन्तु जब अशोचकी शुद्धि हो जाती है तभी बुद्धिमानोंने बसचारीकी भी शुद्धि कही है ॥ २३॥ जो मनुष्य दूसरेके अशोचमें खाता है उसको कीडेकी योनि मिलती है और जिसके अलको खाकर मरता है उसीकी जातिमें जन्म लेता है ॥ २४॥

दानं मित्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म् च ॥ मेतापिंडे कियावर्जमाशौचे विनिवर्तते ॥ २५ ॥ इति शंखस्मतौ पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

दान, पतिग्रह, हवन, वेदपाठ, पितरोंका कर्म यह सब प्रेतके लिये पितरोंके कर्मके अति-रिक्त अशीचमें निवृत्त हो जाते हैं॥ २५॥

इति शङ्कस्मृती भाषाटीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

# षोडशोऽध्यायः १६.

मृत्मयं भाजनं सर्व पुनः पाकेन गुद्धचाति ॥
मधैर्मूत्रे पुरोपेवां ष्टीवनैः प्रयशोणितः ॥ १ ॥
संस्पृष्टं नेव गुद्धचेत पुनः पाकेन मृत्मयम् ॥
एतेरेव तथा स्पृष्टं ताम्रसीवर्णराजतम् ॥ २ ॥
गुद्धचर्यावर्तितं पश्चादन्यथा केवलांभस्रा ॥
अम्लोदकेन तामस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥ ३ ॥
सारेण गुद्धिः कांस्यस्य लाहस्य च विनिर्दिशेत् ॥
मुक्तामणिपवालानां गुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ४ ॥
शब्जानां चैव मांडानां स्वस्याद्यमयस्य च ॥
शाकवर्ज मूलफलदिदलानां तथेव च ॥ ५ ॥
मार्जनायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥
उष्णांभसा तथा गुद्धिं स्रोत्रहानां विनिर्दिशेत् ॥ ६ ॥

सम्पूर्ण महीके पात्र अशुद्ध होने पर दुबारा अग्निमें पकानेसे शुद्ध हो जाते हैं मृत्र, विष्ठा, थूक, राघ और रुधिर ॥ १ ॥ इन सबका स्पर्श होनेसे महीका पात्र दुबारा अग्निमें तपानेसे भी शुद्ध नहीं होता इन्हींका स्पर्श तांचे, सुवर्ण और चाँदीके पात्रमें हो गया हो ॥ २ ॥ तो वह फिर बनानेसे शुद्ध होता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारसे अशुद्ध हो जाम तो केवल उसकी शुद्ध जलसे ही हो जाती है, तांबेकी, शीक्षाकी और लाखकी शुद्धि खटाईके जलसे होती है ॥ ३ ॥ लोहे और काँसीकी शुद्धि खारी जलसे और शोती, मणि, मूंग इनकी शुद्धि घोनेसे ही हो जाती है ॥ ४ ॥ जलमें उरपन्न हुए पदार्थ और पत्थरके पत्र तथा शाकको छोड कर मृत फल और वक्कल यह घोनेसे ही शुद्ध हो जाते हैं ॥ ५ ॥ यज्ञके पात्र यज्ञमें मांबनेसे और चिकने गरम जलसे घोनेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६ ॥

शयनासनयानानां सञ्जूर्पशकटस्य च ॥
शुद्धिः संप्रोक्षणाद्यक्षे करकेंधनयोदतथा ॥ ७ ॥
प्रार्जनादेश्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तक्षणात् ॥
संगार्जितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ ८ ॥
बहुनां प्रोक्षणाच्छुद्धिर्धान्यादीनां विनिर्दिशेत् ॥
प्रोक्षणात्संहतानां च दारवाणाश्च तक्षणात् ॥ ९ ॥
सिद्धार्थकानां कल्केन शृंगदंतमयस्य च ॥
गोवालेः फलपात्राणामस्थ्रां शृंगवतां तथा ॥ १० ॥
निर्धासानां गुडानां च लवणानां तथेव च ॥
कुसुंभकुंकुमानां च कर्णाकार्षासयोहतथा ॥ ११ ॥
प्रोक्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥

शस्या, आसन, सनारी, स्प, शकट, चटाई, ईधन इनकी शुद्धि यश्रमें केवल जल छिडकने से हो जाती है। ७।। घरोंकी शुद्धि मार्जनसे और पृथ्वीकी शुद्धि कुछ थोडी लोद डालनेसे और वक्षोंकी शुद्धि जलसे होती है।। ८।। बहुतसे अनोंकी तथा दले हुए अन्न और काष्ठके पात्रोंकी शुद्धि जलके छिडकनेसे होती है।। ९।। सींग और दांतकी वस्तु सर्योंकी खलसे और फलके पात्र, हाड और सींगवालोंकी शुद्धि गौके चेंबरसे होती है।। १०॥ गोंद, लवण, गुड, कुसुंभ, कुंकुम, ऊन और कपास ।। ११।। इनकी शुद्धि जल छिकडनेसे हो जाती है, यह भगवान् यमने कहा है,

भूमिस्थमुदकं शुद्धं शुाचि तोयं शिलागतम् ॥ १२ ॥ वर्णगंधरसैर्दुष्टैर्विजितं यदि तद्धवेत् ॥ शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वदैव सुखाकरम् ॥ १३ ॥

और पृथ्वी तथा शिकापर पड़ा जल शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ यदि वह जल दुष्टवर्ण रस गंधसे रहित हो, वह नदी और आकरका जल शुद्ध है ॥ १३ ॥

शुद्धं प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाजाश्वयोर्भुखं ॥

मुखवर्ज तु गौः शुद्धा मार्जार श्राश्रमे शुचिः ॥ १४ ॥

हाटमें फैली हुई वस्तु, वकरी और घोडेका मुल ग्रुद्ध है, मुल छोडके गौका सर्व अंग ग्रुद्ध है, घरमें रहने वाली बिलाव ग्रुद्ध है ॥ १४॥

शस्या भार्या शिशुर्षस्त्रमुपवितं कमंडलुः ॥ आत्मनः कथितं शुद्धं न शुद्धं हि परस्य च ॥ १५॥

श्चरया, स्ती, बारुक, वस्त, यज्ञोपबीत और पात्र यह अपने अपने ही शुद्ध हैं और अन्यके शुद्ध नहीं हैं ॥ १५॥

नारीणां चैव वस्तानां शकुनीनां शुभं मुखम् ॥ रात्री प्रस्रवणे वृक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥ १६ ॥

स्त्री, बछडे, पक्षी इनका मुख कमसे रात्रि प्रसवण और वृक्ष तथा स्गयामें सर्वदा शुद्ध है।। १६॥

> शुद्धा भर्तुश्चतुर्थेऽहि स्नानेन स्त्रीरजस्वला ॥ दैवे कर्मणि पित्र्ये च पंचमेऽहनि शुद्धचति ॥ १७ ॥

रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके स्वामीके निमित्त और देवता पितरों के कर्ममें पांचवें दिन शुद्ध होती है ॥ १७ ॥

> रथ्याकर्दमतोयेन ष्ठीवनायेन वाष्यथ ॥ नाभेरूर्ध्व नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन शुद्धचति ॥ १८ ॥

कदाचित् मनुष्यकी नाभिके जपर गलीकी कीचड अथवा जल या थूक लग जाय तो उसी समय स्नान करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ १८॥

> कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा स्नात्वा भोक्तमनास्तथा ॥ भुक्ता क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चौभोऽवगाह्य च ॥ १९ ॥ रथ्यामाकम्य वाचामेद्वासो विपरिधाय च ॥

लघुशंका, मलका त्याग, स्नान,भोजन, छींक, शयन, जलपान और जलमें अवगाहन इनको करके भोजनसे प्रथम ॥१९॥ और गलीमें चल कर वस्त्रोंको धारण कर आचमन करे॥

कृत्वा मूत्रं पुरीषं च लेपगंधापहं द्विजः ॥ २० ॥ उद्घृतेनांभसा शौचं मृदा चैव समाचरत् ॥ पायौ च मृत्तिकाः सप्त लिंगे द्वे पार्कातिते ॥ २१ ॥ एकस्मिन्विशातिह्स्ते द्वयोर्देयाश्चतुर्दश् ॥ तस्त्रस्तु मृत्तिका ज्ञेयाः कृत्वा नखिक्शोधनम् ॥ २२ ॥ तिस्रस्तु पाद्योज्ञेयाः शौचकामस्य सर्वदा ॥ शौचमतद्गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ॥ २३ ॥ त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ २४ ॥ मृत्तिका च विनिर्दिष्टा त्रिपर्व पूर्यते यया ॥ २४ ॥

इति शंखस्मृतौ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

और द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मलमूत्रका त्याग करके जिससे दुर्गंघ दूर हो जाय ऐसी ॥ २० ॥ स्वयं जल निकाल कर मिट्टी और जलसे छुद्धि कर ले और गुदामें सात वार, लिंगमें तीन वार मिट्टी लगावे ॥ २१ ॥ बांये हाथमें बीस वार और फिर दोनों में चौदह वार नखोंकी छुद्धि करके तीन वार मिट्टीको लगावे ॥ २२ ॥ छुद्धिकी

अभिलापा करने वाला मनुष्य तीन वार पैरोंमें मिट्टीको लगावे, यह शुद्धि गृहस्थोंकी है ब्रह्मचारियोंकी इससे तुगुनी शुद्धि कही है ॥ २३ ॥ वानपस्थोंकी इससे तिगृनी शुद्धि है और संन्यासियोंकी चौगुनी है, प्रत्येक वारमें इतनी मिट्टी लगावे जिससे कि तीन अंगुल हाथके भर जाय ॥ २४ ॥

इति शंखस्मृतौ भाषाठीकायां षोडकोऽश्यायः ॥ १६ ॥ सप्तदशोऽध्यायः १७,

नित्यं त्रिषवणस्नायां कृत्वा पर्णकुटी वने ॥
अधःशाया जटाधारा पर्णमूळफळाशनः ॥ १ ॥
प्रामं विशेच भिक्षार्थं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥
एककाळं समञ्जीयाद्वेषं तु द्वादशे गते ॥ २ ॥
हेमस्तेया सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतस्याः ॥
व्रतेनैतेन शुद्ध्यंते महापातिकनस्त्विमे ॥ ३ ॥

वनमें जाय पर्णकुटी बना कर जटा धारण करके त्रिकालीन स्नान कर पत्ते, मूल, पत्र इनका भोजन करता हुआ पृथ्वी पर शयन करे ॥ १ ॥ अपने कर्मको मनुष्योंके निकट प्रकाश करता हुआ गांवमें भिक्षाके अर्थ जाय और बारह वर्ष तक एक समय भोजन करे ॥ २ ॥ सुवर्णकी चोरी करने वाला, मिद्रा पीने वाला, ब्रह्महत्या करने वाला, गुरुकी स्त्रीसे रमण करनेवाला यह महापापी भी इस ब्रह्मके करनेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३ ॥

यागस्थं क्षत्रियं हत्वा वैश्यं हत्वा च याजकम् ॥
एतदेव व्रतं कुर्यादात्रेयीविनिष्दकः ॥ ४ ॥
कूटसाक्ष्यं तथैवोक्का निक्षेपमपहत्य च ॥
एतदेव व्रतं कुर्यात्यक्रवा च शरणागतम् ॥ ५ ॥
आहितामेः स्त्रियं हत्वा मित्रं हत्वा तथैव च ॥
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्॥ ६ ॥

यज्ञमें स्थित क्षत्रिय और वैश्यको मारने वाला तथा रजस्वला स्त्रीके साथ गमन करने-वाला इसी त्रतके करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥४॥ झ्ठी साक्षी कह कर न्यायको चुराय और श्ररण आयेको त्याग करके यही त्रत करे ॥ ५ ॥ अग्निहोत्रीकी स्त्रीकी हत्या करने पर और मित्रकी हत्या करने पर तथा बिना जाने गर्भकी हत्या करने पर भी इसी विक्कों करे ॥ ६ ॥

> वनस्थं च द्विजं हत्वा पार्थिवं च कृतागसम् ॥ एतदेव वृतं कुर्याद्दिगुणं च विशुद्धये ॥ ७ ॥ क्षत्रियस्य च पादोनं वधेऽर्द्धं वैश्यघातने ॥ अर्द्धमेव सदा कुर्यात्स्त्रीवधे पुरुषस्तथा ॥ ८ ॥

पादं तु शूद्हरयायामुद्दयागमने तथा ॥ गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥ ९ ॥ पशून्हत्वा तथा म्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षणः ॥ आरण्यानां षधे तद्वतद्धं तु विधीयते ॥ १० ॥

वनवासी ब्राह्मण और अपराधी राजा इनकी हत्या करके दूना बत करे तब वह शुद्ध होंगे॥ ७॥ वनवासी क्षत्रियकी हत्या करके पौन बत करे, वेश्यकी और खीकी हत्या करके इस बतको आधा करे॥ ८॥ शूद्धकी हत्या करके और ऋतुमती कीमें गमन करके पाद चौथाई इस बतको करे॥ ९॥ ब्रामके वनके पशुओं को मारने वाला अन्य प्रायश्चित्त न करके केवल बही आधा बत करे॥ १०॥

> हत्वा द्विजं तथा सर्पजलेशयविलेशयान् ॥ सप्तरात्रं तथा कुर्योद्धतं ब्रह्महणस्तथा ॥ ११ ॥

पक्षी, जरूबर तथा बिटमें सर्पको मार कर सात रात्रि तक ब्रह्महत्याका बत करे ॥ ११ ॥ अनस्थां तु हातं हत्त्वा सास्थां दशकातं तथा ॥ ब्रह्महत्यावतं कुर्यात्पूर्णं संवत्सरं नरः ॥ १२ ॥

्वना अस्थिके सौ नीवोंकी हत्या करके या एक सहस्र हड्डीयुक्त जीवोंको भार कर मनुष्य एक वर्ष तक सम्पूर्ण ब्रह्महत्याके व्रतको करे॥ १२॥

> याय यस्य च वर्णस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्॥ तस्य तस्य वधे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्॥ १३॥

जिस २ वर्णकी जीविकाका छेदन कर उसी उसी वर्णकी हत्याका प्रायश्चित्त करे॥ १३॥

अपहत्य तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः ॥
प्रायिश्वतं वधप्रोक्तं बाह्मणानुमतं चरेत् ॥ १४ ॥
गोजावस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च ॥
जलापहरणे चैव कुर्यात्संवत्सरं वतम् ॥ १६ ॥
तिलानां धान्यवस्त्राणां मद्यानामामिषस्य च ॥
संवत्सराई कुर्वात वतमेतत्समाहितः ॥ १६ ॥
तृणेक्षुकाष्ठतकाणां रसानामपहारकः ॥
मासमेकं वतं कुर्यादंतानां सर्पिषां तथा ॥ १० ॥
स्वणानां गुडानां च मूलानां कुसुमस्य च ॥
मासाई तु वतं कुर्यादंतदेव समाहितः ॥ १८ ॥
लोहानां वेदलानां च सूत्राणां चर्मणां तथा ॥
एकरानं वतं कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १९ ॥

अज्ञानसे ब्राह्मण, क्षित्रिय, वैश्य, शूद इन चारों वणोंकी भूमि चौरी कर ले, तो ब्राह्मणोंकी आज्ञा ले कर प्रावश्चित्त करे ॥ १४ ॥ गी, बकरी, घोडा, मणि, चांदी, जल इनकी चौरी करनेवाला मनुष्य एक वर्ष तक वतको करे ॥ १५ ॥ तिल, अल, वल, मिदरा, मांस इनको चौरी करने वाला ले महीने तक सावधान होकर इसी वतको करे ॥ १६ ॥ तिल गला, काठ, मट्टा, रस, दांत, घी इनकी चौरी करने वाला एक महीने तक इस विक करे ॥ १७ ॥ लवण, मूल, फूल इनकी चौरी करने वाला सावधान हो कर पंद्रह दिन तक इसी वतको करे ॥ १८ ॥ लोहा, वैदल, स्त, चाम इनकी चौरी करने वाला एक राज्ञि सावधान हो कर यही वत करे ॥ १८ ॥

भुक्ता पलांडुं लशुनं मद्यं च करकाणि च ॥ नारं मलं तथा भांसं विडराहं खरं तथा ॥ २० ॥ गोधियकुंजरोष्ट्रं च सर्व पांचनखं तथा ॥ कब्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यास्स्वस्सरं वतम् ॥ २१ ॥

्याज, लहसुन, मदिरा, करक, मनुष्यकी विष्ठा इत्यादि मल, मनुष्यका मांस, स्कर, राधा इनका खाने वाला ॥ २०॥ गोधेय, हाथी, ऊंट, सम्पूर्ण पंचनखमांस, जीव और ब्रामके सुरगेको खानेवाला एक वर्ष तक उक्त ब्रवको करे ॥ २१ ॥

> भक्ष्याः पंचनखास्त्वेते गोधाकच्छपश्रह्नकाः ॥ खङ्गश्च शशकश्चेव तान्हत्वा च चरेहतम् ॥ २२ ॥

गोह, कछुवा, सेह, गेंडा, ससा यही पांच पंचतस्व सध्य हैं, इनको मारने वाला भी इसी वतको करे।। २२ ।।

> हंसं मद्गुरकं काकं काकोलं खंजरीटकम् ॥ मस्यादांश्च तथा मस्यान्वलाकं शुकसारिके ॥ २३ ॥ चक्रवाकं ष्ठवं कोकं भंडूकं भुजगं तथा ॥ मासमेकं व्रतं कुर्यादेतचेव न भक्षयेत् ॥ २४ ॥

इंस, मद्गुर, कीआ, काकोल (सर्प) खंजरीट, मस्यके खाने बाले मस्या,बगला, होता सारिका, ॥ २३ ॥ चकवा,फव, कोक, मेंडक, सर्प इनका खाने वाला एक महीने तक इसी मनको करे और फिर इनको न खाय ॥ २४ ॥

> राजीवान्सिहतुंडांश्च शकुलांश्च तथैव च ॥ पाठीनरोहितौ भश्यौ मस्त्येषु परिकीर्तितौ ॥ २५ ॥ जलेचरांश्च जलजान्मुखामनखविष्किरान् ॥ रक्तपादाञ्चालपादान्सप्ताहं वतमाचरेत् ॥ २६ ॥

राजीन, सिंह, तुंड,शकुल, पाठीन, रोहित यह मत्स्य मक्ष्य हैं ॥ २५ ॥ जो जलमें उत्पन्न हो और जो जलमें ही विचरण करें जो मुखके अग्रभागसे और नखोंसे खोदनेवाले,जिनके पैर लाल हों, और जिनका पैर जालके समान हो इनको खानेवाला सात दिन तक वत करे ॥ २६ ॥

> तित्तिरं च मयूरं च हावकं च किंपिजहम्॥ वाधींणसं वर्तकं च भक्ष्यानाह यमस्तथा॥ २०॥ भुका चोभयते।दंतांस्तथैकशफदंष्ट्रिणः॥ तथा भुका तु मांसं वै मासार्थं वतमाचरेत्॥ २८॥

तीतर, मोर, लाल पक्षी, किपंजल, वाशीणस, वर्तक इनको यमराजने भक्ष्य कहा है।। २०॥ दोनों ओर दांतवाले और जिनके एक खुर हो इनको जो एक महीने तक खाय वह पंद्रह दिन तक बत करे।। २८॥

स्वयं मृतं तथा मांसं माहिषं त्वाजमेव च ॥ गोश्च क्षीरं विवरसायाः संधिन्याश्च तथा पयः ॥ संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत् ॥ २९ ॥ क्षीराणि यान्यमक्ष्याणि तद्विकाराज्ञाने चुधः ॥ सप्तरात्रं व्रतं कुर्याद्यदेतत्परिकीर्तितम् ॥ ३० ॥

जीव जो स्वयं मर जाय उसका मांस,या मैंसा, बकरीका मांस, या जिस गौका बछडा मर गया हो या जो गाभिन हो उस गौका दूध, और संधिनीका दूध जो अग्रुद्ध हो उसको खाने वाला पंदह दिन तक बत करे॥ २९॥ जो दूध अभक्ष्य है उनके विकारों ( दही आदिकों) को खा कर बुद्धिमान् मनुष्य सात रात्रितक उक्त बतको करे॥ ३०॥

> लोहितान्वृक्षनिर्यासान्त्रश्चनप्रभवांस्तथा॥ केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्॥ गुडशुक्तं तथा भुक्ता त्रिरात्रं च व्रती भवेत्॥ ३१॥

वृक्षका लाल गोंद और वृक्षके काटनेसे जो गोंद निकले वह, ग्रुक्त, (कांजी वा आल-सिरका) बासी पदार्थ और गुडका ग्रुक्त इनको खाने वाला मनुष्य तीन रात्रि तक व्रत करें ॥ ३१॥

> द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु यञ्चान्यद्द्धिसंभवम् ॥ गुडशुक्तं तु भक्ष्यं स्पात्ससर्पिष्कमिति स्थितिः ॥ ३२ ॥ यवगोधूमजाः सर्वे विकाराः पयसश्च ये ॥ राजवाडवकुरुपं च भक्ष्यं पर्युषितं भवेत् ॥ ३३ ॥

शुक्तों में दहीका विकार, घी मिला गुडका शुक्त यह भक्ष्य भुक्तों में कहा है ॥ ३२ ॥ जो, गेहूँ, दूध इनका विकार, और राजवाडवका मांस यह बासी भी भक्ष्य है ॥ ३३ ॥ राजीवपकं मांसं च सर्वयंत्रन वर्जयंत् ॥ संवरसरं व्रतं कुर्यात्माश्येताञ्ज्ञानतस्तु तान् ॥ ३४ ॥

राजीव मस्यभेदके पके हुए मांसको सब भांति त्याग दे और जो मनुष्य ऊपर कहें हुओंको जान बूझ कर खा ले वह एक वर्ष तक ब्रवको करे।। ३४॥

शूद्रात्रं ब्राह्मणो भुक्ता तथा रंगावतारिणः ॥ चिकित्सकस्य शुद्रस्य तथा स्त्रीमृगजीविनः ॥ ३५ ॥ षंढस्य कुलटायाश्च तथा वंधनचारिणः ॥ बद्धस्य चैव चोरस्य अवीरायाः स्त्रियस्तथा ॥ ३६ ॥ चर्मकारस्य वेनस्य क्लीवस्य पतितस्य च ॥ रुवमकारस्य धूर्तस्य तथा वार्धुषिकस्य च ॥ ३७ ॥ कद्र्यस्य नृशंसस्य वेद्यायाः कितवस्य च ॥ गणात्रं भूमिपालात्रमत्रं चैव द्वजीविनाम् ॥ ३८ ॥ मौंजिकात्रं स्तिकात्रं भुक्ता मासं वतं चरेत् ॥

शूद, रंगरेज, वैद्य, क्षुद्रबुद्धि, स्त्री और जो अपनी जीविका मृगोंसे करता हो॥ ३५॥ नपुंसक, व्यभिचारिणी स्त्री, डांकिया, कैदी, चोर, पतिपुत्रहीन स्त्री॥ ३६॥ चमार, वेनसे, क्रीब, पतित, सुनार, धूर्त, वार्धुषिक, व्याज लेनेवाला ॥ ३७॥ कृपण, कायर, हिंसक, वेश्या, कपटी, शूद्र इंथादि इनके अन्नको खाने वाला, दलभहके अन्न तथा राजाके अन्न और जो कुत्तोंसे अपनी जीविक। करे उनके अन्नको ॥ ३८॥ मूंजके व्यापारी और सूतिका (प्रसूति होकर शुद्ध नहीं हुई स्त्री) के अन्नको खाने वाला एक महीने तक व्रत करे॥

ग्रुदस्य सततं भुक्का वण्माम्रान्वतमाचरेत् ॥ ३९ ॥ वैदयस्य तु तथा भुक्का त्रीन्मासान्वतमाचरेत् ॥ क्षत्रियस्य तथा भुक्का द्वी मासी व्रतमाचरेत् ॥ ४०॥

निरन्तर शृद्रजातिके अन्नको खानेवाला छे महीने तक वत करे ॥ ३९ ॥ वैश्यका अन्न निरन्तर खानेसे तीन महीने और क्षत्रियका अन्न निरन्तर खानेसे दौ महीने तक व्रत करे॥ ४०॥

बाह्मणस्य तथा भुक्ता मासमेकं व्रतं चरेत् ॥ अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं व्रतं चरेत् ॥ ४१ ॥ मद्यभांडगताः पीत्वा सप्तरात्रं व्रतं चरेत्॥ शूदोन्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः॥४२॥ क्षत्रियस्य तु सप्ताहं ब्राह्मणस्य तथा दिनम्॥ अथ श्राद्धाशने विद्यानमासमेकं व्रती भवेत्॥ ४३॥

बाह्मणका अल निरन्तर खाने वाला एक महीने तक त्रत करे; मदिराके पात्रमें जलको पीनेवाला पंदह दिन तक त्रत करे ॥ ४१ ॥ गुडकी मदिराके पात्रमें जल पीने वाला सात रात्रि त्रत करे, शूदकी उच्छिष्टको खाने वाला एक महीने तक और वैदयकी उच्छिष्टको खाने वाला पन्द्रह दिन तक त्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४२ ॥ अत्रियकी उच्छिष्टको खाने वाला सात दिन तक, बाह्मणकी उच्छिष्टको खाने वाला एक दिन और ब्राद्धमें खानेवाला बुद्धिमान् मनुष्य एक महीने तक त्रत करे ॥ ४३ ॥

परिविक्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्ति ॥ वृतं सवत्सरं कुर्युद्तित्याजकपंचमाः ॥ ४४ ॥

परिवेता, परिवित्ति; जो स्त्री परिवेत्ताने बंडे भाईसे पड़ले विवाही हो वह, दाता और पांचवां याजक इन पांचोंको एक वर्ष तक व्रत करना उचित है ॥ ४४॥

काकोन्छिष्टं गवाधातं भुकत्वा पक्षं वती भवेत् ॥ ४६ ॥ दूषितं केशकीटेश सूषिकालांगलेन च ॥ मिसकामशकेनापि त्रिरात्रं तु वती भवेत् ॥ ४६ ॥ वृथाकृसरसंयावपायसाष्ट्रपशष्टुलीः ॥ भुका त्रिरात्रं कुर्वीत वतमेतत्समाहितः ॥ ४७ ॥ नीत्या चैव सतो विष्रः शुना दृष्ट्रस्तथैव च ॥ विरात्रं तु वतं कुर्यात्पुंश्वलीदशनक्षतः ॥ ४८ ॥ पादमतापनं कृत्वा विद्वां कृत्वा तथाप्यधः ॥ युक्ताः प्रमुख्य पादौ च दिनमेकं वती भवेत् ॥ ४९ ॥ नीलीवस्त्रं परीधाय भुक्ताः जानाहंणस्तथा ॥ विरात्रं च वतं कुर्यान्छित्वा गृहमलतास्तथा ॥ ५० ॥

काकका उच्छिष्ट, गौका हूंचा इनका खाने वाला पम्द्रह दिन तक वत करे ॥४५॥ केश, कीडा, मूखा, वानर इनसे दूबित हुआ और मक्खी, मच्छर इनसे दूबित हुएको ला कर तीन शित्र तक वत करे ॥ ४६ ॥ वृथा इसर, सवाव, खीर, पूआ, पूरी इनका खाने वाला सावधानीसे तीन रात्रि तक वत करे ॥ ४७ ॥ नीचे के वृक्षकी लकडीसे जिसके शरी समें बाव हो जाय, या कुत्तेने काटा हो उससे धाव हो जाय तो वह तीन रात्रि तक वत करे ॥ ४८ ॥ और जिसके पुंखलीके दांतोंका क्षत हो जाय, जो नीचे अग्नि रख कर पैरोंको सेके

स्मृतिः १३]

और जो कुशाओं से पैरोंको झाडे वह एक दिन वत करनेसे ग्रुद्ध होता है ।। ४९ ।। जो नीला वस्न पहर रहा हो जिसके छूनेसे स्नान करना योग्य है उसका अन स्ना कर और गुरुम लताका छेदन करके तीन रात्रि वत करे ॥ ५० ॥

> अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा॥ पलाशस्य द्विजश्रेष्टाश्चिरात्रं तु व्रती भवेत्॥ ५१॥

म्राह्मण ढाककी बनी हुई शय्या (खाट आदि ) यान (सवारी ) आसन (पीढा कुरसी आदि ) और खडाऊं इन पर बैठ कर तीन रात्रि त्रत करे ॥ ५१॥

वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदूषिते ॥ भुक्तात्रं ब्राह्मणः पश्चात्त्रिरात्रं तु व्रती भवेत् ॥ ५२ ॥

वाणी और भीव इनसे दुष्ट पदार्थको भावसे दुष्ट पात्रमें सा कर त्राह्मण तीन रात्रि तक

क्षत्रियस्तु रणे दस्वा पृष्ठं प्राणपरायणः ॥ संवत्सरं व्रतं कुर्याच्छित्वा पिप्पलपादपम् ॥ ५३ ॥

अपने पाणोंकी रक्षामें तत्पर क्षत्री युद्धमें पीठ दे कर और पीपलके दृक्षकों काट कर एक वर्ष तक व्रत करे ॥ ५३॥

दिवा च मैथुनं कृत्वा स्नात्वा नमस्तथांभासि ॥ नमा परिस्त्रयं दृष्ट्वा दिनमेकं व्रती भवेत् ॥ ५४ ॥

दिनके समय मैथुन करके, जलमें नंगा हो स्नान करके या दूसरे की स्नीको नंगी देख कर एक दिन तक वत करे॥ ५४॥

क्षिप्तवाभावशुचि दृत्यं तदेवांमासि मानवः॥ मासमेकं वृतं कुर्यादुपकुष्य तथा गुरुम् ॥ ५५॥

अग्निया जलमें अशुद्ध पदार्थ फेंक कर वा गुरु पर कोच करने वाला एक महोने तक वत करे।। ५५ ॥

पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः कचित् ॥ त्रिरात्रं तु वतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ॥ ५६ ॥ एकंपक्तग्रुपविष्टेषु विषयं यः प्रयच्छति ॥ यश्र यावदस्रौ पकं कुर्यातु ब्राह्मणो व्रतम् ॥ ५७ ॥

१ वाणीतुष्ट जैसा"गोश्रंगी" यह चचीढेंके नाम है अतः वह अखाद्य है, भाव दुष्ट जो वस्तु बुरी रीतिसे बनाई जाती हैं, जैसे विदित मांसका भी कबाब आदिक भाव दुष्ट पात्र रंगसे काले आदिक किये हों।। २"वृक्षं फलप्रदम्"इस पाठके अनुसार फल देने वाले वृक्षके काटनेमें यह प्रायाश्चित्त जानना।

कदाचित् ब्राक्षण पीनेसे बचे हुए पानीको पी ले, या बांग्रे हाथसे जल पी ले तो तीन रात्रि तक त्रत करे ॥ ५६॥ एक पंक्तिमें बैठे हुओं के आगे जो न्यूनाधिक परोसे वह ब्राक्षण इसी तत को कर ले ॥ ५७॥

> धारियत्वा तुलां चैव विषमं कारचेद्बुधः ॥ सुरालवणमद्यानां दिनमेकं व्रती भवेत् ॥ ५८ ॥

विणक् तराजूमें तौल कर भी न्यूनाधिक करे, सुरा और लवणको बेचनेवाला मनुष्य यह सभी एक दिन तक त्रत करे।। ५८॥

मांस्स्य विक्यं कृत्वा कुर्याचैव महावतम् ॥

विकीय पाणिना मद्यं तिलानि च तथाऽऽचरेत्॥ ५९॥

मांसको बेचने वाला महावत करे, अपने हाथसे मदिरा और तिलको बेच कर भी महावतको करे॥ ५९॥

> हुंकारं ब्राह्मणस्योक्तवा त्वंकारं च गरीयसः ॥ दिनमेकं व्रतं कुर्योत्प्रयतः सुसमाहितः ॥ ६० ॥

या ब्राह्मणको अपनानसूचक हंकार, और बडोंको तू कह कर अली मांति सावधान हो कर एक दिन तक बत करे॥ ६०॥

> भेतस्य भेतकायीणि कृत्वा च धनहारकः॥ वर्णानां यद्वतं भोक्तं तद्वतं प्रयतश्चरेत्॥ ६१॥

जो धन (वेतन) ले कर प्रेतकी किया और प्रेतको इमशानमें कंथे पर ले जाय वह निज वर्णका जो वत अन्यत्र कहा है उसी व्रतको शुद्ध हो कर करे ॥ ६१॥

कृत्वा पापं न गूहेत गूहमानं विवर्द्धते॥

कृत्वा पापं बुधः कुर्वात्पर्षदानुमतं व्रतम् ॥ ६२ ॥

पाप करके उसे न छिपावे कारण कि छिपानेसे पापकी वृद्धि होती है बुद्धिमान् मनुष्य पाप करके सभाकी अनुमतिसे पापश्चित्त करे ॥ ६२॥

तस्करशापदाकीणें बहुव्याधमृगे वने ॥
न वतं ब्राह्मणः कुर्यात्वाणवाधभयात्सदा ॥ ६३ ॥
सर्वत्र जीवनं रक्षेजीवन्पापमपोहित ॥
वतैः कुच्छेश्व दानेश्व इत्याह अगवान्यमः ॥ ६४ ॥
शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥
शरीरात्स्रवते धर्मः पर्वतात्स्रालेलं यथा॥ ६५ ॥

१ ''दृष्टित्वा च वहित्वा चत्रिरात्रमशुचिर्भवेत्'' इस वचनसे दाह करने ताला परगोत्री भी तीन दिन अञ्चद्ध रहता है उसके उपरान्त प्रायक्षित्त करे।

आहोच्य धर्मशास्त्राणि समेत्य ब्राह्मणैः सह ॥ प्रायश्चित्तं दिजो दद्यात्स्वेच्छया न कदाचन ॥ ६६ ॥ इति शंखस्वतौ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

ब्राह्मण चोर, भेडिये, सांप, मृगआदिक जन्तुओं से परिपूर्ण स्थानमें जा कर या जहां प्राणों का भय हो ऐसे स्थानमें जा कर बत न करें ॥ ६३ ॥ कारण कि, जीवनकी रक्षा सब स्थानों पर लिखी है, जीवित रहने परं बत कुच्छू तथा अनेक दानद्वारा सम्पूर्ण पापोंकों नष्ट कर सकता है यह भगवान यमने कहा है ॥ ६४ ॥ और शरीर ही धर्मका मूल है इस कारण यलसहित शरीरकी रक्षा करनी योग्य है, पर्वतमें से जलके समान शरीरमें से धर्म निकलता रहता है ॥ ६५ ॥ इस कारण सम्पूर्ण शास्त्रोंको विचार कर ब्राह्मणोंके साथ एक मित हो कर ब्राह्मण मायश्चित्त बतावे, अपनी इच्छासे कभी न बतावे ॥ ६६ ॥

इति शंखस्मृतौ भाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

#### अष्टादशोऽध्यायः १८.

ज्यहं त्रिष्वणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमर्षणम् ॥ निममित्राः पठेद्ष्सु न भुंजीत दिनत्रयम् ॥ १ ॥ वीरासनं च तिष्ठत गां दद्याच पयस्विनीम् ॥ अघमर्षणामित्येतद्वतं सवाघनाज्ञनम् ॥ २ ॥

तीन दिन तक प्रतिदिन तीन वार खान कर तीनों सानों में जरूमें झूबा हुआ तीन वार अध्मर्षण जप करें, और तीन दिन तक भोजन न करे ॥ १ ॥ सर्वदा बीरासन पर खड़ा होकर दूध देनेवाली गौका दान करें; इसका नाम अध्मर्षण मत है इससे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥

> डयहं सायं डयहं प्रातस्त्रयहमद्यादयाचितम् ॥ डयहं परं च नाश्नीयात्माजापत्यं चरन्त्रतम् ॥ ३ ॥

प्राजापस्य वत करने पर तीन दिन तक नक्त भोजन, तीन दिन तक एकमक्त, तीन दिन तक अयाचित भोजन, और तीन दिन तक उपवास करे ॥ ३ ॥

व्यहमुख्णं विवेत्तायं व्यहमुख्णं घृतं विवेत् ॥ व्यहमुख्णं पयः पीत्वा वायुभक्षरूयहं भवेत् ॥ ४ ॥ तप्तकृष्कुं विजानीयाच्छीतेः शीतमुदाहृतम् ॥

तीन दिन तक गरम जल पिये, तीन दिन तक गरम घृतका पान करे, तीन दिन तक गरम दूध ही पिये और तीन दिन तक केवल वायु ही मक्षण करके रहे ॥ ४॥ इसका नाम तमकृष्ट्र है औ। ऐसा ही शीत उदक, शीत घृत, शीत दूध और वायु इनका कमशः तीन तीन दिन तक सेवन किया जाता है वह शीतकृष्ट्र कहा है.

द्वाद्शोपबासेन पराकः परिकीर्तितः॥ ६॥ बारह दिन तक उपवास करनेका नाम पराक नत है॥ ५॥ विधिनोदकसिद्धात्रं समश्रीयात्मयन्नतः॥ सक्तृन्हि सोदकान्मासं कुच्छं वारुणसुच्यते॥ ६॥

विधिपूर्वक जलसे बनावे अलको यत्नसहित जो मनुष्य खाय यदि वह मनुष्य एक महीने तक सोदक करे अर्थात् भोजनके विना जल न पिये उसे वाहणकृच्छ कहते हैं ॥ ६ ॥

> वित्वैरामलकैर्वापि पद्माक्षेरथवा शुभैः॥ मासेन लोकैस्त्रीकृच्छः कथ्यते बुद्धिसत्तमैः॥ ७॥

एक महीने तक बेल, आंवला, कमलगहे इनको खानेसे बुद्धिमानोंने क्षियोंका कृष्ल्य कहाहै ।।।
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिधि सिर्पिः कुकोदकम् ॥
एकरात्रोपवासश्च कृष्क्यं स्रांतपनं स्मृतम् ॥ ८ ॥
एतस्तु व्यहमभ्यस्तर्भहासांतपनं स्मृतम् ॥ ९ ॥

गोमूत्र, गोबर, दूध, घृत, कुशाका जल इनका खाना और एक दिन उपवास करन इसका नाम सांतपन कृच्छू है।। ८॥ और इन सबको तीन दिन करनेसे महासांतपन कहा है॥ ९॥

> पिण्याकं वामतकांबुसक्तूनां प्रतिवासरम् ॥ उपवासांतराभ्यासानुलापुरुष टच्यते ॥ १० ॥

तिलोंकी खल, विना जलका महा, सत्तू इनको प्रतिदिन खाय और बीच २ में उपवास करनेका नाम तुलापुरुष है ॥ १०॥

गोपुरीषाशनो भूरवा मासं नित्यं समाहितः॥ गोबर और जौको एक महीने तक प्रतिदिन सावधानीसे खाय, यह यावकवत है.

> व्रतं तु वाद्धिकं कुर्यात्स्विपापापनुत्तये ॥ ११ ॥ यासं चेदकलाबृद्धचा प्राश्नीपाददेयन्सदा ॥ ह्रासयेच कलाहानी व्रतं चांद्रायणं स्मृतम् ॥ १२ ॥

सम्पूर्ण पापोंके नाश करने वाले इस वार्द्धिक वतको करे उसीको चाँदायण वस भी कहते हैं उसका लक्षण यह है ॥ ११॥ चन्द्रमाकी कलाकी भांति इद्धिके अनुसार एक व्रास्त मितिदिन खावे और कलाकी हानिके अनुसार एक एक प्रास प्रतिदिन घटाता जाय, यह चान्द्रायण वत है ॥ १२॥

खुंडस्त्रिषवणसायी अधःशायी जितिदयः ॥ खीशूद्रपतितानां च वर्जयस्पारभाषणम् ॥ १३ ॥ स्मृतिः १३]

पवित्राणि जेपच्छत्तया जुहुयाँचैव शक्तिः॥ अयं विधिः स विज्ञेयः सर्वकृच्छ्रेषु सर्वदा ॥ १४ ॥ पापात्मानस्तु पापेभ्यः कृच्छ्रैः सतारिता नराः॥ गतपापा दिवं योति नात्र कार्यो विचारणा ॥ १५ ॥

मुण्डन किये हुए विकाल स्तान करे, पृथ्वी पर शयन कर इन्द्रियोंको जीतना, खी, श्द्र, पतित इनके साथ संभावण न करना ॥ १३ ॥ और पवित्र स्तौत्र आदिका जप, यथा शक्ति हवन करना यह विधि सर्वदा सब कृच्छोंमें जाननी उचित है ॥ १४ ॥ कृच्छोंके प्रता-पसे पापी मनुष्य पापोंसे छूट कर स्वर्गमें इस भांति जाता है कि जैसे पापहीन मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ १५ ॥

शंखनोक्तिमदं शास्त्रं योऽधीते बुद्धिमात्ररः ॥ सर्वपापविनिर्धक्तस्स्वर्गलोके महीयते ॥ १६ ॥ इति शंखस्मृतौ अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

जो बुद्धिमान् मनुष्य शंख ऋषिके कहे हुए शास्त्रको पडता है वह सम्पूर्ण पापौंसे छूट कर स्वर्गछोकमें प्रित होता है ॥ १६ ॥

इति शंखस्मतौ भाषादीकायाम ष्टाद्शोऽध्यायः॥ १८ ॥

इति शंखस्मृतिः समाप्ता॥ १३॥



# अथ लिखितस्मृतिः १४. भाषाटीकासमेताः ।

中級小子子為本

इष्टापूर्ते तु कर्तव्ये बाह्मणेन प्रयव्नतः ॥ इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्ते भोक्षमवाप्नुयात् ॥ १ ॥

ब्राह्मण यलपूर्वक इष्ट और पूर्वको करता रहे, कारण कि इष्टसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और पूर्वसे मोक्ष हो जाता है ॥ १॥

> एकाहमपि कर्तव्यं भूमिष्ठमुद्कं ग्रुभम् ॥ कुलानि तारयत्सप्त यत्र गौवित्रवीभवेत ॥ २ ॥ भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः ॥ ताँलोकान्त्राप्तुयान्मर्त्यः पादपानां प्ररोपणे ॥ ३ ॥ वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफल्लमञ्जूते ॥ ४ ॥ अमिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम् ॥ आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्यो धर्म उच्यते ॥ अधिकारी भवेच्छुदः पूर्ते धर्मे न वैदिके ॥ ६ ॥

एक दिन तक जितना जल पृथ्वीमें रहजाय ऐसा जलाग्य यत्तसहित करें, और जिन जलाग्नयोंसे गौकी तृषा निष्टत हो जाय ऐसे जलग्नयोंका बनाने वाला सात कुलोंको तारता है ॥ २ ॥ भूमिदान करनेसे जो लोक मिलता है वृक्षोंके लगानेसे भी मनुष्योंको वही लोक पास होते हैं ॥ ३ ॥ बावडी, कृप, तालाव, देवताओंके मंदिर इनके ट्रटने पर जो इनको फिर बनवाता है वह भी पूर्त्तके फलको पास होता है ॥ ४ ॥ अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदोंकी रक्षा अभ्यागतका सत्कार और बलिवैश्वदेव इनको इष्ट कहा है ॥ ५ ॥ द्विजातियोंके इष्ट और पूर्त्त यह साधारण धर्म कहे हैं; और शूद्र केवल पूर्तका अधिकारी है उसे वेदोक्त धर्म इष्ट आदिकोंका अधिकार नहीं है ॥ ६ ॥

यावदस्थि मनुष्यस्य गंगानोयेषु तिष्ठति ॥ तावद्वषसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७ ॥

मनुष्यकी अस्थि जब तक गंगाजलमें पड़ी रहे उतने ही हजार वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्गमें निवास करता है॥ ७॥ देवतानां पित्रणां च जले दबाजहांजालिम् ॥ असंस्कृतम्तानां च स्थले दद्याज्जलांजलिम् ॥ ८ ॥

देवता और पितरोंके निमित्त जलकी अंजली जलमें दे, अर्थात् देवतर्पण और पितृतर्प-णके निमित्त जलमें ही जलको डाले; जो बालक संस्कारके विना हुए मर गये हैं उनके लिये बळांबळि स्थलमें दे ॥ ८॥

> एकादशाहे पेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृषः ॥ मुच्यते वेतलोकातु पितृलोकं स ग**च्छति ॥ ९ ॥** पष्टव्या बहुवः पुत्रा यद्यपेको गयां वजेत्॥ यजेत वाश्वमधेन नीलं वा वृषपुत्रस्जेत् ॥ १०॥

जिस प्रेतके एकादश दिन प्रेतके उद्देश्यसे पुत्रआदि अधिकारी वृषका उत्सर्ग करते हैं वह प्रेत प्रेतलोकसे मुक्त हो कर पितृलोकमें जाता है ॥ ९ ॥ मनुष्य बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करे यद्यपि बहुतसे पुत्रोंमेंसे कोई एक तो गयाको जायगा या कोई तो अश्वमेध यज्ञ करेगा अथवा कोई तो नील बैलका उत्सर्ग करेगा वही यथार्थ पुत्र है ॥ १० ॥

वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचित्रिष्क्रमेद्यदि ॥ इसांति तस्य भूतानि अन्योयं करताडनैः ॥ ११ ॥

काशीयाममें जा कर कदाचित् जो मनुष्य निकल आता है तो सब भूत परस्परमें ताली बजा कर उसका उपहास करते हैं ( तस्मात् काशी प्राप्त करके क्षेत्रन्यास करके वहां रहना ही श्रेष्ठ है )॥ ११॥

गयाशिरासि यत्किचित्राम्नो पिंडं तु निर्वपेत् ॥ नरकस्यो दिवं याति स्वर्गस्यो मोक्षमाप्नुयात् ॥ १२ ॥

जो मनुष्य गयामें जा कर नामोलेल करके गयाशिर पर पिंडदान करता है यदि नश्कमें भी हो तो भी स्वर्गमें जाता है, और जो स्वर्गमें होय तो उसकी मुक्ति हो जाती है॥ १२॥

आत्मनो वा परस्पापि गयाक्षेत्रे यतस्ततः ॥ यत्राम्ना पातयेत्पिडं तं नयेद्रहा शाखतम् ॥ १३ ॥

अपने सम्बन्धी हों या दूसरेके सम्बन्धी हों जिसका भी नाम ले कर गयामें जो पिंड देता है वह मनुष्य सनातन ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ १३॥

लेहितो यस्तु वर्णेन शंखवर्णखुरस्तथा ॥

लांग्लिशिरसा चैव स वै नीलवृषः स्मृतः ॥ १४ ॥ जिसका रंग लाज हो, खुर, पूंछ और शिर यह सफेद हों उसे नील वृष कहते हैं॥१४॥

नवश्राद्धं त्रिपक्षे च दादशस्वेव मासिकम्॥ षण्मासौ चाब्दिकं चैव श्राद्धान्येतानि षोडश् ॥ १५॥ यस्पैतानि न कुर्वीत एकोदिद्यानि पोडश ॥ पिकाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः श्रादशतैरपि ॥ १६ ॥

आद्य श्राद्ध (जो कि ब्राह्मणआदिको ११ वां आदिक दिन प्रथम २ होता है वह ) त्रियक्ष (१॥ महीनेमें ) बारह महीनोंके दो वाण्मासिक, वर्षी, यह सोलह श्राद्ध हैं ॥१५॥ जो मनुष्य प्रेतके लिये इन सोलह एकोहिष्टको नहीं करता, उसके नैकडों श्राद्ध करनेसे भी वह प्रेतयोनिसे एक नहीं होता ॥ १६ ॥

स्रिविकरणाद्धं प्रतिसंवस्तरं द्विजः ॥

मातापित्रोः पृथवकुर्यदिकोदिष्टं मृतेऽद्दि ॥ १७ ॥
वर्षे वर्षे तु कर्तव्यं मातापित्रोस्तु सन्ततस् ॥
सदैवं भोजयेच्छाद्धं पिंडमेकं तु निर्वपेत् ॥ १८ ॥
संकातात्रुपरागे च पर्वण्यपि महालये ॥
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिंडा एकतस्तु क्षयेऽहिन ॥ १९ ॥
एकोदिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः ॥
अकृतं तद्विजानियास्स मातापितृषातकः ॥ २० ॥
अमावास्यां क्षयो यस्य मतपक्षेऽथवा यदि ॥
सपिंडीकरणाद्ध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥ २१ ॥

इस कारण सिवंडी करनेके उपरान्त प्रत्येक वर्षमें मातापिताके मरनेके दिनमें एडीहिष्ट प्रथक् करे ॥ १७ ॥ माता पिताका आद्ध प्रत्येक वर्ष २ में निरन्तर करता रहे, और विश्वेदिवें के बिना आद्धमें जिमाने और एक पिंड दे ॥ १८ ॥ संकान्ति, महण, पर्व, पितृपक्ष, इनमें एकपक्षमें तीन पिंड दे और जो क्षयीके दिन ॥ १९ ॥ एकोहिष्टका त्याग कर पार्वणश्राद्ध करता है वह आद्ध न हुएके समान है, और वह पुत्र माता पिताका मारने बाका है ॥ २० ॥ जो अमानस या पितृपक्षमें मरे उसके निमित्त सिपंडी करनेके उपरान्त क्षयीके दिन भी पार्वण आद्ध करे ॥ २१ ॥

त्रिदंडप्रहणादेव प्रतत्वं नैव जायते ॥ अह्न्यकादशे प्राप्त पार्वणन्तु विधीयते ॥ २२ ॥ त्रिदंडके केनेसे ही प्रेत मही होता, उसके मरनेसेभी ग्यारहर्वे दिन पार्वण श्राह्म कहा है २२ यस्य संवाससरादर्धानसपिडीकरणं स्मृतम् ॥ प्रत्यहं तन्सीदकुंभं दद्यात्संवत्सरं द्विजः ॥ २३ ॥

एक वर्षसे प्रथम जिसका सर्विजीकरण कहा है उसके निमित्त भी प्रतिदिन बाह्यण जकते भरा घट दान करे ॥ २३ ॥ पत्या चैकेन कर्तव्यं सर्विडिकरणं स्त्रियः ॥ पितामह्यापि तत्तिसम्मत्येवन्तु क्षयेऽहिनि ॥ तस्यां सत्यां प्रकर्तव्यं तस्याः श्रश्चेति निश्चितम् ॥ २४ ॥

स्रीकी सपिंडी एकमात्र पतिके पिंडके साथ ही करनी चाहिये, यदि स्रीका पति जीवित हो तो सीकी सासके पिंडमें स्रीका पिंड मिलावे और जो स्रीकी सास भी जीती हो तो स्रीकी सासकी सासके पिंडमें स्रीका पिंड मिलावे ॥ २४॥

> विवाहे चैव निर्वृत्ते चतुर्थेऽहिन रात्रिषु ॥ एकत्वं सागता भर्तुः पिंडे गोत्रे च स्तके ॥ २५ ॥ स्वगोत्राद् भ्रह्यते नारी उदाहात्सममे पदे ॥ भर्तृगोत्रण कर्तव्या दानपिंडोदकिया ॥ २६ ॥

स्त्री विवाह होनेके पीछे चौथे दिनकी रात्रिमें पतिकी संगिनी अर्थात् पतिके पिंड, गोत्र और सूतकमें एक हो जाती है ।। २५ ।। विवाहके पीछे सप्तपदीके होनेहीमें स्त्री अपने पिताके गोत्रसे अष्ट हो जाती है अत: पतिके गोत्रसे ही उसका पिंडदान और जलदान करना चाहिये।। २६ ॥

दिमातुः पिंडदानं तु पिंड पिंडे दिनामतः ॥ षण्णां देयास्त्रयः पिडा एवं दाता न मुह्यति ॥ २७॥ अथ चेन्मन्त्रीवद्युक्तः शारीरैः पंक्तिदूषणैः ॥ अदोषं तं यमः प्राह्म पंक्तिपावन एव सः ॥ २८॥

दो माताओं को दो पिंड दे और पिंडमें दो नामका उचारण करे, छः के निमित्त अर्थात् वाप, दादा और पडदादा तथा माता, दादी और पडदादी इन छेके लिये तीन पिण्डदान करे; इस प्रकारसे पिंड देने वाला दाता मोहको नहीं प्राप्त होता है।। २७॥ यदि मन्त्रज्ञ बाह्मण शरीरके पंक्तिको दृषित करनेवाले विकारोंसे युक्त हो जाय उसको यमराजने तो भी निद्राप कहा है, कारण कि वह पंक्तिको पवित्र करनेवाला है।। २८॥

अमौकरणशेषन्तु पितृपात्रे प्रदापयेत् ॥ प्रतिपाद्य पितृणां च न द्याद्वेश्वदैविके ॥ २९ ॥

अभौकरणका शेष अन्न पिताके पानमें दे पहले पितरोंको देकर पीछे विश्वेदेवाओंको न दे॥ २९॥

अनिषको यदा विषः श्राद्धं करोति पार्व्वणम् ॥ तत्र मातामहानां च कर्तव्यमुभयं सदा ॥ ३०॥

बदि अभिहोशरहित ब्राह्मण पार्वण श्राद्ध करे तो वह मनुष्य पिनृपक्ष और मातामहपक्ष इन दोनों पक्षोंका अवलम्बन कर श्राद्ध करे ॥ ३०॥ अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा ख्वियोऽपि वा ॥ तेभ्य एव प्रदातन्यमेकोहिष्टं न पार्वणम् ॥ ३१ ॥

अपुत्रक होकर मृतक हुए पुरुष वास्त्री इनके निभित्त भी एकोहिष्ट श्राद्ध करे; पार्वण श्राद्ध नहीं करे ॥ ३१ ॥

यश्मिनराशो गते सूर्ये विपत्तिः स्याद्दिजनमनः॥
तस्मिन्नहिन कर्तव्या दानापिडोदकक्रियाः॥ ३२ ॥
वर्षमृद्ध्याभिषेकादि कर्तव्यमधिकं न तु ॥
आधिमासे तु पूर्व स्याच्छ्राद्धं संवत्सरादिष ॥ ३३ ॥
स एव हेयो दिष्टस्य येन केन तु कर्मणा ॥
अभिधातान्तरं कार्य्यं तत्रैवाहः कृतं भवेत् ॥ ३४ ॥

जिस राशिकें सूर्यमें द्विजातिकी मन्यु हुई हो उसी राशिके उसी दिनमें दान, पिण्डदान और जलदान करे ॥ ३२ ॥ और वर्षकी वृद्धिमें अभिषेक इत्यादि अधिक न करे यदि मलमास आ जाय तो वर्षसे प्रथम भी श्राद्ध होता है ॥ ३३ ॥ यदि किसो कर्मवशसे उस दिनको प्रारब्धवश त्याग दे अन्यथा नहीं, मृत्युके उपरान्त जो कर्तव्य है वह उसी दिन करना उचित है ॥ ३४ ॥

शालामौ पचते अत्रं लौकिकनापि नित्यशः॥
यस्मित्रेव पचेदत्रं तस्मिन्होमो विाधीयते॥ ३५॥
वैदिके लौकिके वापि नित्यं हुत्वा ह्यतंद्रितः॥
वैदिके स्वर्गमामोति लौकिके हंति किल्बिषम्॥ ३६॥
अमो व्याहतिभिः पूर्व हुत्वा मंत्रेस्तु शाकलैः॥
संविभागं तु मूतेभ्यस्ततोऽश्रीयादनिषमान्॥ ३७॥
उच्छेषणं तु नोत्तिष्टद्याबद्दिप्रविसर्जनम्॥
ततो गृहवलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः॥ ३८॥

नित्य बालान्नि अथवा लौकिक अग्निमं अल पकावे, और जिस अग्निमं अल पकावे उसमें ही हवन करनेकी विधि है ॥ ३५ ॥ नित्य आलस्यरहित हो कर लौकिक वा वैदिक अग्निमं
हवन करे, वैदिक अग्निमं हवन करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ पथम अग्निमं
सात ज्याहति और शाकलऋषिके कहे हुए मन्त्रोंसे हवन कर म्तोंको अलका भाग देकर
योजन करे और जो अग्निहोत्री न हो तो ॥ ३७ ॥ जब तक ब्राह्मण बिदा न हो जायँ तन
तक उच्लिक्षष्ट न करे इसके पीछे गृहनिल करे यही व्यवस्थित धर्म है ॥ ३८ ॥

दर्भाः कृष्णानिनं मंत्रा बाह्मणाश्च विशेषतः ॥
नैते निर्माच्यतां यान्ति योक्तव्यास्ते पुनः पुनः ॥ ३९ ॥
पानमाचमनं कुर्पाः कुश्वाणाः सदा द्विजः ॥
ध्वस्वानोच्छिष्ठतां याति एष एव विधिः सदा ॥ ४० ॥
पान आध्मने चैव तर्पणे देविके सदा ॥
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥ ४१ ॥
वामपाणा कुशाः कृत्वा दक्षिणेन उपस्पृशेत् ॥
विनाचामन्ति ये मूटा रुधिरेणाचमंति ते ॥ ४२ ॥
नीवीमध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूत्रेषु ये कृताः ॥
पवित्रांस्तान्विज्ञानीपाद्यथा कायस्तथा कुशाः ॥ ४३ ॥

दर्भ, काले ध्राका चर्म, मन्त्र, विशेष कर ब्राह्मण, यह निर्माल्यता (अशुद्धि) को बारं-बार ब्रह्मण करनेसे भी अशुद्ध नहीं होते ॥ ३९ ॥ कुशा हाथमें लेकर ब्राह्मण सर्वदा जल पान और आचमन करे. भोजन करने पर भी यह कुश उच्छिष्ट नहीं होते, यह शास्त्रकी विधि है ॥ ४० ॥ पीना, आचमन, तर्पण, देवकर्म इनमें सर्वदा कुशा हाथमें लेनेसे मनु-व्य दृषित नहीं होता कारण कि जैसा हाथ है वैसा ही कुशा होती हैं ॥ ४१ ॥ बांये हाथमें कुशा ले कर दिहने हाथसे आचमन करे । जो मूदबुद्धि मनुष्य बिना कुशाके आचमन करते हैं वह उनका आचमन रुधिरके समान है ॥ ४२ ॥ नीवीमें और जनेकमें जो कुशा रक्खी है, वह कुषा पवित्र हैं कारण कि कुशा भी देहके समान हैं ॥ ४३ ॥

पिंडे कृतास्तु ये दर्भा यैः कृतं पितृतर्पणम् ॥ मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयते ॥ ४४ ॥

जो कुशा पिण्डों पर रक्खी जाती हैं, वा जिनसे पितरोंका तर्पण किया गया हो; या जिनको लेकर मलमूत्र त्यान किया हो उन कुशाओंका त्याग कर दे ॥ ४४ ॥

दैवपूर्वं तु यच्छाद्धमदैवं चापि यद्भवेत्॥ बह्मचारी भवेत्तत्र कुर्यांच्छाद्धं तु पैतृकम् ॥ ४५॥

जो श्राद्ध विश्वदेवपूर्वक न हो वा विश्वदेवपूर्वक मर्थात् पार्वण हो एकोहिष्ट हो, उस समयमें ब्रह्मचारी रहे और पितरोंके निमित्त श्राद्ध करे ॥ ४५ ॥

मातुः श्राद्धं तु पूर्वं स्यात्पितृणां तदनंतरम् ॥ तातो मातामहानां च चृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्॥ ४६॥

प्रथम माताका श्राद्ध कर पीछे पितरोंका करे, इसके पीछे नाना आदिका श्राद्ध होता है, इस मांति दृद्धिश्राद्धमें तीन श्राद्ध होते हैं॥ ४६॥

कर्तुर्दक्षो वसुः सत्यः कालकामौ धूरिलोचनौ ॥ पुरुरवा आद्वाश्च विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥ ४७॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावलाः ॥ ये चात्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवंतु ते ॥ ४८ ॥ इष्टिश्राद्धे कतुर्दक्षो वषुः सस्यश्च दैविके ॥ ४९ ॥ कालः कामोऽभिकार्येषु अधरे धूरिलोचनी ॥ पुरूरवा आद्वाश्च पार्व्वेषषु नियोजयेत् ॥ ५० ॥

और कतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, धूरि, लोचन, पुरूरवा, आर्द्रवा, इनको विश्वेदेव कहा है ॥ ४७ ॥ ''हे महावजी और महाभागी विश्वेदेवो '' जो इस आद्भमें कहे हैं वे सावधान हो ॥ ४८ ॥ इष्टि (पूजननिमित्तक) आद्भमें कतु दक्ष; देवआद्भमें वसु और सत्य ॥ ४९ ॥ अग्निके कर्ममें काल और काम, यज्ञनिमित्तक आद्भमें धूरि और लोचन पार्वणमें पुरूरवा, और आर्द्रवा इन विश्वदेवोंको नियुक्त करे ॥ ५० ॥

यस्यास्तु न भवेद्धाता न विज्ञायेत वा विता ॥ नोपयच्छेततां प्राज्ञः पुत्रिकाधम्मेशंकया ॥ ५१ ॥ अश्रातृकां प्रदारपामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् ॥ अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥ ५२ ॥ मातुः प्रथमतः पिण्डं निन्वेपत्पृत्रिकासुतः ॥ द्वितीये तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तित्पतुः पितुः ॥ ५३ ॥

जिस कन्याके भाई और पिता न हो, उस कन्याका पिता किस जातिका था यह कन्या पुत्रिका है कि क्या यह शंका करके बुद्धिमान मनुष्य उसके साथ विवाह न करे।। ५१॥ यद्यपि उस भाईहीन कन्याको मनुष्य अलंकृत करके यह कह कर दे कि ''यह कन्या में तुहैं। देता हूं, इसके जो पुत्र होगा वह मेरा होगा '' जो इस प्रतिज्ञासे कन्या विवाही जाय उसे पुत्रिका कहते हैं।। ५२॥ पुत्रिका कन्यासे उत्पन्न हुआ पुत्र पहले माताको पिंडदान करे, दूसरा पिंड माताके पिताको दे, और तीसरा पिंड माताके बाबाको दे।। ५२॥

मृन्मयेषु च पात्रेषु श्राद्धे यो भोजयेत्पितृन् ॥ अन्नदाता पुरोधाश्च भोका च नरकं व्रजेत् ॥ ५४ ॥ अलाभे मृन्मयं दद्यादबुज्ञातस्तु तैर्द्धिजैः ॥ घृतेन प्रोक्षणं कार्य्य मृदः पात्रं पवित्रकम् ॥ ५५ ॥

जो मनुष्य श्राद्धके समय महीके पात्रमें पितरों को जिमाता है; उससे श्राद्धका कर्ता और पुरोहित, तथा भोजन करनेवाला यह तीनों नरकको जाते हैं।। ६४॥ यदि पीतलआदिके पात्र न हों तो बाह्मणोंकी आज्ञा ले कर महीके पात्रमें भी भोजन करावे और महीके पात्र पीसे छिडक लेनेपर वह पवित्र हो जाते हैं।। ६५॥

श्राद्धं कृत्वा परश्राद्धे यस्तु भुंजीत विह्वल: ॥ पतान्ति पितरस्तस्य लुप्तपिंडोदकक्रिया: ॥ ५६ ॥ श्राडं दत्त्वा च भुक्ता च अध्वानं योऽधिगच्छति ॥
भवन्ति पितरहतस्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥ ५७ ॥
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम् ॥
दानं पितग्रहं होमं श्राडं कृत्वाष्ट वर्जयत् ॥ ५८ ॥
अध्वगामी भवेदशः पुनभोत्ता च वायसः ॥
कर्मकृजायते दासः स्त्रीगमेन च स्करः ॥ ५२ ॥

जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के वहां श्राद्धमें व्याकुल हो कर भोजन करता है उसके पितर ल्रप्त पिंड उदकितय होकर नरकमें जाते हैं ॥५६॥ जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके या दूसरेके श्राद्धमें भोजन करके अधिक मार्ग चलता है उसके पितर उस एक महीने तक धूलि खाते हैं ॥ ५७ ॥ श्राद्ध करके दुवारा मोजन, मार्ग चलना, बोझ उठाना, पढना, दान, मित्राह, हवन और मैथुन इन आठ कार्योंको त्याग दे ॥ ५८ ॥ श्राद्धमें खा कर जो मनुष्य अधिक मार्ग चलता है वह घोडा होता है, और जो दुवारा भोजन करता है वह काक होता है, और जो कर्म करता है वह काक होता है, और जो खीसंसर्ग करता है उसको स्करकी योनि मिलता है ॥ ५९ ॥

दशकृत्वः पिवेदापः सावित्र्या चाभिमंत्रिताः ॥ ततः सम्ध्यामुपासीत शुद्धचेत तदनन्तरम् ॥ ६०॥

पूर्वोक्त कर्मोंको करनेवाला दसवार गायत्री पढ जल पिये और फिर सम्ध्योपासन करके शुद्ध होता है।। ६०॥

आर्द्रवासास्तु यस्कुर्याद्वहिर्जानु च यस्कृतम् ॥ सर्वं तन्निष्फलं कुर्याज्ञपं होमं प्रतिग्रहम् ॥ ६१ ॥

गीले बर्झोंको पहन कर अथवा घुटनोंसे दोनों हाथ बाहर करके जो जप, इबन और प्रतिम्रह किया जाता है, वह उसका सब निष्फल हो जाता है।। ६१॥

चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा ॥ पक्षत्रये तु कृच्छ्रं स्यात्वण्मासे कृच्छ्रमेव च ॥ ६२ ॥ ऊनाब्दिके द्विरात्रं स्यादेकाहः पुनराब्दिके ॥ शांवे मासं तु भुक्का वा पादकृच्छ्रं विधीयते ॥ ६३ ॥

नवत्राद्धमें भोजन कर चांदायण वत करे, मासिक आद्धमें जीम कर पराक वत करे और डेढ महीनेके आद्धमें और छ: महीनेके आद्धमें भोजन करके कृच्छ करे।। ६२ ॥ उनाब्दि-कमें त्रिरात्र; और वरसीमें एकदिन वत करे और शबके अशीचमें खानेवाला एक महीने तक वत करे; त्रथवा कुछ करना कहा है ॥ ६३॥ सर्पविप्रहतानां च शृंगिदंष्ट्रिसरीसृपैः ॥ आत्मनस्त्यागिनां चैव श्राद्भेषां न कारंयत् ॥ ६४ ॥

जो ब्राह्मण औरसर्पके विषसे, या सींगवाले सरीस्य इनसे मृतक हो गया हो, जो अपनेसे त्यागा गया है इनका श्राद्ध न करे ॥ ६४ ॥

गोभिईतं तथोद्धं ब्राह्मणेन तु घातितम् ॥ तं स्पृशांति च ये विष्ठा गोजाश्वश्च अवंति ते ॥ ६५ ॥

नो मनुष्य गौके आवातसे मृतक हो गया है और जो बंधनसे मर गया है, वा बाझण द्वारा जो निहत हुआ है, इनके शवका जो स्पर्श करता है यह दूसरे जन्ममें गौ, वकरी, घोडा इनकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ६५॥

अभिदाता तथा चान्ये पाज्ञच्छेदकराश्च ये ॥ तप्तकृच्छ्रेण शुद्धचंति मनुराह प्रजापातिः ॥ ६६ ॥ ज्यहमुष्णं पिवदापरुयहमुष्णं पयः पिवत् ॥ ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम् ॥ ६७ ॥

उनके दाहका कर्ता, और जो फांसीका देनेवाटा है, वह तप्तकृच्छू करनेसे शुद्ध होता है। यह मनुका वचन है॥ ६६॥ तीन दिन तक गरम जल, तीन दिन तक गरम दूध, तीन दिन तक गरम घी, और तीन दिन तक वायुको भक्षण करके रहे॥ ६७॥

गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च ॥ यमुह्दिय त्यनेत्माणांस्तमाहुर्बह्मधातकम् ॥ ६८ ॥ उद्यताः सह धावन्ते यद्येको धर्मधातकः ॥ सन्वं ते शुद्धिमुच्छन्ति स एको ब्रह्मधातकः ॥ ६९ ॥

गो, पृथ्वी, सुवर्ण, स्त्री, खेत, घर यदि इनको चुरा ले, और जिससे दुःखी हो कर मनुष्य पाणोंको त्याग दे उसीको ब्रह्महत्यारा कहते हैं ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य धर्म नष्ट कर्र नेके उद्योगसे उद्यत होकर साथ २ जाता है, उनमें जो मनुष्य एकका धर्म नष्ट करता है वह मनुष्य ही एक ही ब्रह्महत्यारा और पापी है, और सब शुद्ध हैं ॥ ६९ ॥

पतितात्रं यदा भुक्ते भुक्ते चंडालवेश्मिन ।। स मासार्द्ध चरेद्वारि मासं कामकृतेन तु ॥ ७० ॥

पतित मनुष्यके यहांका जो मनुष्य अन भोजन करे तो चांडालके यहांका भोजन करे या जो अज्ञानतासे भोजन किया हो तो पन्द्रह दिन तक, और जानवृशकर खाया हो तो एक ही महीने तक जलपान करे ॥ ७० ॥

> यो यन पतितेनैव स्पर्शे स्नानं विधीयते ॥ तेनै वोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ ७१॥

जो मनुष्य जिस पतितका स्पर्श करने पर स्नान करनेसे शुद्ध होता है यदि उसीको उच्छिष्टं दशामें स्पर्श किया हो तो पाजापत्य बत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ७१ ॥

> बह्महा च सुरापायी स्तेयी च गुरुतस्पगः ॥ महान्ति पातकान्याद्वस्तस्तंसर्गी च पंचमः॥ ७२॥

बहाहत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुकी शय्या पर गमन करने-वाला और इनकी संगति करनेवाला यह पांच महापातकी कडे हैं ॥ ७२ ॥

स्निहाद्वा यदि वा लोभाद्मयाद्ज्ञानतोऽपि वा ॥ कुर्वन्त्यनुप्रहं ये च तत्पापं तेषु गच्छति॥ ७३॥

स्नेहके वशसे, वा लोभसे, वा भयसे, या दयासे जो पापका प्रायश्चित्त नहीं कराते वह पाप उनको ही लगता है ॥ ७३॥

> उन्छिष्टोन्छिष्टसस्पृष्टो बाह्मणस्तु कदाचन ॥ तस्सणास्कुरुते स्नानमाचामन शुचिभवेत् ॥ ७४ ॥

यदि उच्छिष्ट मनुष्यके द्वारा उच्छिष्ट ब्राह्मणका स्पर्श हो जाय तो उसी समय स्नान कर आचमन करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ७४ ॥

कुञ्जवापनषंढेषु गद्गदेषु जंडेषु च ॥ जात्यन्धे वधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ ७५ ॥ क्कींचे देशान्तरस्थे च पतिते व्यक्तितेऽपि वा ॥ योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ७६ ॥

बडा माई यद्यपि कुबडा, बिलंदिया, नपुंसक, तोतला, महामूर्ख, जन्मसे अन्धा, बहरा, गूगा हो तो उसका विवाह न होने पर छोटा मांई पहले विवाह कर ले तो इसमें दोष नहीं है ॥ ७५ ॥ क्रीब, देशांतरमें रहनेवाला, पितत, जिसने सन्यास धर्मको प्रहण कर लिया हो और जो योगशास्त्रका अभ्यास करता हो ऐसे बडे माईके होते हुए छोटा आई विवाह कर ले तो कोई दोष नहीं है ॥ ७६ ॥

पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने ॥ विक्रीणीते गजं चार्थं गोवधं तस्य निर्दिशेत् ॥ ७७ ॥

जो मनुष्य कुँए या बावडीको पाट दे, वृक्षोंकों काट डाले, हाथी या घोडेकों बेचता रहे उसको गोवधका पायश्चित्त करना उचित है ॥ ७७ ॥

> पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे इमश्च केवलम् ॥ तृतीये तु शिखावर्जं चतुर्थे तु शिखावपः ॥ ७८ ॥

जिस स्थलमें एक पादके पायि चित्रकी व्यवस्था है वहां शरीरके सम्पूर्ण रोमोंको कटा दे, द्विपादमें डाढी मूलोंका छेदन करावे, त्रिपादमें शिखाके अतिरिक्त सम्पूर्ण केशोंका और वौधे पादमें शिखासहित मुंडन करावे॥ ७८॥

चण्डाकोदकसंस्पर्शे स्नानं येन विधीयते ॥
तेनैवेशिच्छष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ ७९ ॥
चण्डालस्पृष्टभांडस्थं यत्तापं पिवति द्विजः ॥
तन्क्षणाक्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्॥ ८०॥
यदि नोक्षिप्यते तोपं शरीरे तस्य जीर्याति ॥
प्राजापत्यं न दातन्यं कृच्छं सांतपनं चरेत् ॥ ८१॥
चरित्सान्तपनं विपः प्राजापत्यं तु क्षत्रियः ॥
तदर्धं तु चरेद्वेश्यः पादं शृद्धे तु दापयेत् ॥ ८२ ॥

चांडालके जलको छू कर स्नान करें; और उच्छिष्ट बाह्मण यदि चांडालके बलको छू ले प्राजापत्य बत करे ॥ ७९ ॥ यदि कोई बाह्मण चांडालके घंडेका या उसके यहांके पात्रमें जल पीले तो जो उसी समय बमन कर दे तो वह प्राजापत्य बत करे ॥ ८० ॥ और जो यदि वमन न करे और वह पच जाय तो सांतपन कृच्छू करे प्राजापत्य करना ठीक नहीं ॥८१ ॥ बाह्मण सांतपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वैश्य आधा प्राजापत्य करे, और शूदजाति चौथाई प्राजा पत्य करे ॥ ८२ ॥

रजस्वला यदा स्पृष्टा शुना स्करवापसैः॥ उपोष्य रजनीमेकां पंचगव्येन शुद्ध्यति॥ ८३॥ अज्ञानतः स्नानमात्रमा नाभेस्तु विशेषतः॥ अत कर्ध्व त्रिरात्रं स्यात्तदीयस्पर्शने मतम्॥ ८४॥

बदि रजस्बका कीको कुता, सूकर और काक यह छू ले तो एक रांत्रि उपवास करें पंच-गन्यके पीनेसे शुद्ध होती है।। ८२।। यदि रजस्वला की अज्ञानसे किसीको नामि तक छूले तो स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि है और नामिसे ऊपर स्पर्श करने पर तीन रात उपवास करना उचित है।। ८४॥

बालश्चेव दशाहे तु पंचत्वं यदि गच्छाति ॥ सद्य एव विशुद्धचेत नाशीचं नोदकिकया ॥ ८५ ॥

बालक यदि जन्म दिनसे दस दिनके बीचमें ही मर जाय; तो उसी समय शुद्धि हो जाती है उसका अशौच और जलदान नहीं होता॥ ८५॥

शावसूतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत् ॥ शावेन शुध्यते स्तिनं स्तिः शावशोधिनी ॥ ८६ ॥

बिद मरणसूतकमें जन्मसूतक हो जाय तो शेष दिनोंसे ही जन्मसूतककी शुद्धि होती है और जन्मसूतकके दिनोंसे मरणसूतक निवृत्त नहीं होती ॥ ८६ ॥

षष्ठेन शुद्धचेतिकाहं पंचमे दचहमेव तु ॥ चतुर्धे सप्तरात्रं स्यात्रिपुरुषे दशमेऽहनि॥ ८७॥ छठी पीढीमें एक दिनका, पांचवी पीढीमें दो दिनका, चौथीमें सात दिनका और तीस-रीमें दश दिनका सूतक होता है ॥ ८७ ॥

> मरणारव्धमाशौचं संयोगो यस्य नामिभिः॥ आ दाहातस्य विज्ञेयं यस्य वैतानिको विधिः॥ ८८॥

जो बाह्मण अग्निहोत्री नहीं है उसे मरणके दिनसे ही अशौच लगता है और जो बेदोक्त अग्निहोत्र करता है उसको दाइपर्यंत ही अशौच लगता है ॥ ८८ ॥

> आमं मांस घृतं क्षीदं स्नेहाश्च फलसंभवाः॥ अन्यभांडस्थिता हाते निष्कांताः शुचयः स्मृताः॥ ८९॥

कचा मांस, घृत, सहत, फलसे उत्पन्न स्नेहद्रव्य अर्थोत् बादामका तेल इत्यादि यह अन्य मनुष्यके पात्रमेंसे अपने पात्रमें आनेसे शुद्ध हो जाते हैं॥ ८९॥

> मार्जनीरजसा सक्ते सानवस्त्रवटोदके ॥ नवांअसि तथा चैष हंति पुण्यं दिवाकृतम् ॥ ९० ॥

मार्जनीके मुखसे निकली हुई धूरि यदि स्नानके जलमें या वसके जलमें या घटके जलमें या मये जलमें लग जाय तो प्रथम किये हुए पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं॥ ९०॥

> दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दिधषु सक्तुषु ॥ धात्रीफलेषु सर्वत्र अलक्ष्मीर्वसते सदा ॥ ९१ ॥

दिनमें कैथके दक्षकी छायामें, रात्रिमें दही और सचूमें और सर्वदा आमलेके फलोंमें अलक्ष्मी निवास करती है ॥ ९१ ॥

> यत्र पत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः ॥ तत्र तत्र तिलेहोंमं गायव्यष्टशतं जपेत् ॥ ९२ ॥ इति महर्षिलिखितयोक्तं धर्मशासं समासम् ॥ १४ ॥

ब्राह्मण निस २ कार्यमें अपने संकीर्ण (पितत) विचारे उसी २ कार्यमें तिलोंसे हवन और आठसी गायत्रीका जप करे॥ ९२॥

इति महर्षिछिखितप्रोक्त धर्मशास्त्रभाषाटीका सम्पूर्णा ॥ १४ ॥ इति लिखितस्मृतिः समाप्ता ॥ ४१ ॥

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

# अथ दक्षस्मृतिः १५, भाषाटीकासमेता।

----

#### प्रथमोऽध्यायः १.

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्ववेदविदां वरः ॥ पारगः सर्वविद्यानां दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १॥

सम्पूर्ण धर्म और अथोंके जाननेवाले, सम्पूर्ण वेद और वेदके अंगोंको जाननेवालों में श्रिष्ठ सम्पूर्ण विद्याओंके पारको जाननेवाले दक्षनामक प्रजापति हुए ॥ १॥

> उत्पत्तिः प्रलयश्चेव स्थितिः संहार एव च ॥ आत्मा चात्मिनि तिष्ठेत आत्मा ब्रह्मण्यवस्थितः ॥ २ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ एतेषां तु हिताथीय दक्षः शास्त्रमकल्पयत् ॥ ३ ॥

उत्पत्ति, प्रलय, रक्षा और संहार इनके करनेमें सामर्थ्यवान् जो आत्मा है वही दक्षके देहेमें स्थित था और उनका मन ब्रह्ममें स्थित था ॥ २ ॥ उन्हीं दक्षने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान-प्रस्थ,संन्यासी इन चारों आश्रमोंके हितके निमित्त दाक्षनामक धर्मशास्त्रको निर्माण किया ॥३॥

> जातमात्रः शिशुस्तावद्यावद्ष्टी समा वयः ॥ स्र हि गर्भसमी ज्ञेयो व्यक्तिमात्रप्रदर्शितः ॥ ४ ॥ अध्याअक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये ऋतानृते ॥ अस्मिन्वाले न दोषः स्यात्स यावन्ने।पनीयते ॥ ५ ॥ उपनीते तु दोषोऽस्ति क्रियमाणैर्वगर्हितैः ॥

जब तक बालककी आठ वर्षकी अवस्था न हो जाय तब तक बालकको उत्पन्न हुए बालकके समान जाने, वह बालक गर्भस्थित बालकके समान है; उसका एक आकार मात्र ही है ॥ ४ ॥ जब तक बालकका जनेऊ न हो तब तक मक्ष्य अमक्ष्य, पेय, अपेय, सत्य और झुँठमें इस बालकको दोष नहीं है ॥ ५ ॥ यज्ञोपवीत हो जाने पर निंदित कर्म करनेसे पापका भागी होता है;

अप्राप्तव्यवहारोऽसी बालः षोडशवार्षकः ॥ ६ ॥ स्वीकरोति यदा वेदं चरेद्देदवतानि च ॥ ब्रह्मचारी भवेत्तावदृध्वं स्नातो भवेद् गृही ॥ ७ ॥ द्विविधो ब्रह्मचारी स्यादुपकुर्षाणको ह्यथ ॥ द्वितीयो नैष्ठिकश्चेष तस्मिन्नेव व्रते स्थितः ॥ ८ ॥

जब तक सोलह वर्षकी अवस्था न हो तब तक व्यवहारका अधिकारी नहीं होता ॥६॥ जब तक वेदको पढे और वेदोक्त बतको करे तब तक वह ब्रह्मचारी कहाता है, इसके पीछे हनातक हो कर गृहस्थ होता है ॥७॥ (पंडितोंने शास्त्रमें अनेक प्रकारके ब्रह्मचारी कहे हैं ) परन्तु ब्रह्मचारी दो प्रकारके हैं एक तो उपकुर्वाणक, दूसरा नैष्ठिक. जो जन्म भर तक ब्रह्मचर्यके ब्रह्मचें ही स्थित रहे ॥ ८॥

यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेखुनः ॥ न यतिर्न वनस्थश्च स सर्वाश्रमवर्जितः ॥ ९ ॥

जो मनुष्य प्रथम गृहस्थाश्रममें स्थित हो कर फिर ब्रह्मचारी होता है और जो यित भी नहीं है और वानपस्थ भी नहीं है वह सम्पूर्ण आश्रमोंसे अष्ट है ॥ ९ ॥

> अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमि द्विजः ।। आश्रमेण विना तिष्ठन्प्रायश्चित्तीयते हि सः ॥ १० ॥ जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतः सदा ॥ नासौ फलमवाप्नोति कुर्वाणोऽप्याश्रमाच्च्युतः ॥ ११ ॥

बाह्मण एक दिन भी आश्रमसे हीन हो कर न रहे दारण कि आश्रमशून्य होने पर प्राय-श्चित्तके योग्य होता है ॥ १०॥ आश्रमरहित हो कर जप, हवन, दान और वेदपाठ इत्यादि द्विज जो कुछ कर्म करेगा उसका फल नहीं होगा ॥ ११॥

> अयाणामानुलोम्यं हि प्रातिलोम्यं न विद्यते ॥ प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्पापकृत्तमः ॥ १२ ॥

ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम इन तीनों आश्रमोंका आनुलोम्य है और प्रातिलोम्य नहीं है, इससे जो प्रातिलोम्यसे वर्तता है उससे परे अत्यन्त पापका कर्ता कोई नहीं है ॥ १२ ॥

> मेखलाजिनदंडैश्च ब्रह्मचारीति छक्ष्यते ॥ गृहस्थो दानवेदाधैर्नखलोमेवनाश्रमी ॥ १३ ॥ त्रिदंडेन यातिश्चेव लक्षणानि पृथवपृथक् ॥ यस्यतस्रक्षणं नास्ति प्रायाश्चित्ती वनाश्रमी ॥ १४ ॥

मेलका, मृगचर्म, दंड इनसे ब्रह्मचारी, गृहस्थी दान और वेद इत्यादिसे, नख, कौम आदिसे वानपस्थ विदित होता है ॥ १३ ॥ संन्यासी तीन दण्डोंसे कक्षित होता है चारों आश्रमोंके यह पृथक् कक्षण हैं, जिस वानपस्थके यह लक्षण नहीं हो वह प्रायक्षितके योग्य है ॥ १४ ॥ उक्तं कर्म कमो नोक्तो न काल ऋषिभिः स्मृतः ॥ दिजानां च हितार्थाय दक्षस्तु स्वयमव्यवीत् ॥ १५ ॥ इति दक्षस्मृतौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

नहिषयोंने कर्म कहा है परन्तु कम और काल नहीं कहा; यह सम्पूर्ण कार्य द्विजोंके हितके निमित्त दक्षमुनिने स्वयं कहे हैं॥ १५॥

इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां प्रथमोऽध्याय:॥ १॥

### द्वितीयोऽध्यायः २.

पातरुत्थाय कर्तव्यं यद्विजेन दिने दिने ॥ तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि दिजानामुपकारकम् ॥ १ ॥

प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर द्विजोंको जो कर्म करना चाहिये वह उपकारी कर्म में सब कहता हूं॥ १॥

> उदयास्तमितं यावत्र विषः क्षणिको भवेत्॥ नित्यनैमित्तिकैर्युक्तः काम्यश्चान्यैरगहितैः॥ २॥ संध्याद्यं वैश्वदेवांतं स्वकं कर्म समाचरत्॥ स्वकं कर्म परित्यज्य यदन्यत्कुरुते द्विजः॥ ३॥ अज्ञानादथवा लोभात्सं तेन पतितो भवेत्॥ दिवसस्याद्यभागे तु कर्म तस्योपदिश्यते॥ ४॥ दितीये च तृतीये च चतुर्थे पंचमे तथा॥ षष्ठे च सप्तमे चेव द्यष्टमे च पृथकपृथक्॥ ६॥ विभागेष्वेषु यत्कर्म तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥

मासणगण स्वदेवके उदयसे अस्त तक नित्यकार्य, नैमित्तिक कार्य और अन्य प्रकारके अनिय काम्य कर्मको त्याग कर क्षणकाल भी न वितावे ॥ २ ॥ जो बाह्मण सन्ध्या, बलि, वैश्वदेव इत्यादि अपने कर्मोंको त्याग कर अन्य वर्णका कर्म करता है ॥ ३ ॥ अज्ञान अथवा लोभसे वह बाह्मण उस अन्य कर्मके करनेसे पतित हो जाता है और बाह्मणको दिनके पहले भागमें जो कर्म करना कहा है ॥ ३ ॥ और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें और आठवें भागमें प्रथक् २ ॥ ५ ॥ इन भागों में जो कर्म कहा है उन सबको कहता हं,

उषःकाले च सम्माप्ते शौंचं कृत्वा यथार्थंवत् ॥ ६ ॥ ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥ अत्यन्तम्नातिनः कायो नवान्छद्वसमन्वितः ॥ ७ ॥ स्रवत्येष दिवा रात्री प्रातः स्नानं विशोधनम् ॥
क्रिद्यंति हि प्रमुप्तस्य इन्द्रियाणि स्नवन्ति च ॥ ८ ॥
अंगानि समता यांति उत्तमान्यधमैः सह ॥
नानास्वेदसमाकीर्णः शयनादुात्थितः पुमान् ॥ ९ ॥
अस्नात्वा नाचरोत्किं चिज्जपहोमादिकं द्विजः ॥
प्रातकत्थाय यो विपः प्रातःस्नायी भवेत्सदा ॥ १० ॥
सप्तजन्मकृतं पापं त्रिभिवंषैं व्यपोहित ॥
उषस्युषसि यत्स्नानं सन्ध्यायामुदिते रचौ ॥ ११ ॥
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम् ॥
प्रातःस्नानं प्रशंसिति दृष्टादृष्टकरं हितत् ॥ १२ ॥
सर्वमहंति प्रतात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम् ॥ १३ ॥
सुणा दशस्नानपरस्य साधो रूपं च पृष्टिश्व बळं च तेनः ॥
आरोग्यमायुश्च मनोनुरुद्धदुःस्वप्रधातश्च तपश्च मधा ॥ १४ ॥

जिस समय प्रातःकाल हो जाय तब यथार्थ शीच करके ॥ ६ ॥ दंतधावन उपरान्त स्नान करे, नी लिहोंसे युक्त और अत्यन्त मिन यह शरीर है ॥ ७ ॥ दिन और रात मलमूत्र इसमेंसे झरता है, प्रातःकालके स्नान करनेसे इस शरीरकी शुद्धि होती है, जब मनुष्य सो जाता है उससमय इन्द्रियें ग्लानिको प्राप्त होती हैं और झरती हैं ॥ ८ ॥ उत्तम मध्यम सभी जंग एक हो जाते हैं और सोनेसे उठा हुआ मनुष्य विविध भांतिके पसीनोंसे पूर्ण हो जाता है ॥ ९ ॥ ब्राह्मण विना स्नान किये कभी जप और हवन आदि न करे, जो हिज प्रातःकाल ही उठ कर स्नान करता है ॥ १० ॥ उसके सात जन्मके किये हुए पाप तीन दिनमें ही नष्ट हो जाते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सन्ध्याके समयका जो स्नान है ॥११॥ बह प्राजापत्य व्रवके समान महापापोंका नाश करनेवाला है, प्रातःकालका स्नान इसलोक और परलोकमें सुखका देनेवाला है, उसकी प्रशंसा सभी करते हैं ॥१२॥ प्रातःकालका स्नान कर मनुष्य देहकी पवित्रतास सम्पूर्ण जप होम आदिके करनेका अधिकारी होता है॥१३॥जो सज्जन पुरुष स्नानमें तस्पर होता है उसमें यह दश गुण विद्यमान होते हैं; स्तेप, पुष्टैवा, बले, तेज, आरोग्य, अवस्था, दु:स्वप्नका नाश, धातुकी वृद्धि, तप और बुद्धि ॥ १४ ॥

स्नानादनैतरं तावदुपरपर्शनमुच्यते ॥ स्रमेन तु विधानेन स्वाचांतः शुचिशामियात् ॥ १५ ॥ प्रक्षाच्य हस्तौ पादौ च त्रिः पिबेदंबु वीक्षितम् ॥ संवृत्यांगुष्ठमूलेन द्विःप्रमृज्यात्ततो मुखम् ॥ १६ ॥ संहत्य तिसृभिः पूर्वमास्यमेवमुपरपृशेत् ॥ ततः पादौ समभ्युक्ष्य अंगानि समुपरपृशेत् ॥ १७ ॥ अंग्रष्टेन प्रदेशिन्या घाणं पश्चादुपस्पृशेत् ॥ अंग्रष्टानामिकाभ्यां च चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः ॥ १८ ॥ किन्ष्टांग्रष्टयोर्नाभिं हृद्यं तु तलेन वे ॥ सर्वाभिश्च शिरः पश्चाहाह् चाग्रेण संस्पृशेत् ॥ १९ ॥ संध्यायां च प्रभाते च मध्याह्ने च ततः पुनः ॥ २० ॥ हृद्राभिः पूयते विप्रः कंठगाभिश्च भूमिपः ॥ वैश्यः प्राशितमात्राभिर्जिह्वागाभिः स्त्रियोंऽविजाः ॥ २१ ॥

फिर स्नानके उपरान्त आचमन करे, इस विधिके अनुसार आचमन करनेसे मनुष्य पितृत्ते जाता है ॥ १५ ॥पहले दोनों हाथ और दोनों पैरोंको धो कर तीन वार जलको देख कर पिये; फिर अंग्ठेकी जडसे तीन वार मुखको पोंछे ॥ १६ ॥ और तीन अंगुली मिला कर प्रथम मुखका स्पर्श करे, इसके पीछे पैरोंको छिडक कर अंगोंका स्पर्श करे ॥ १७ ॥ अंग्ठे और प्रदेशिनीसे नासिकाका स्पर्श करे, इसके पीछे अंग्ठे और अनामिकासे वार्रवार नेत्र और फानोंका स्पर्श करे॥१८॥ अंग्रेठ और किनिष्ठकासे नाभिका और हाथके तलसे हदयक स्पर्श करे, सम्पूर्ण उंगलियोंसे शिरका और हाथके अग्रभागसे मुजाओंका स्पर्श करे॥१९॥ सम्ध्याके समय, प्रात:काल और मध्याह्नके समयमें प्र्वोक्त आचमन करे॥ २०॥ हदय तक आचमनका जल पहुँचनेसे ब्राह्मण, कंठ तक पहुँचनेसे क्षत्रिय, प्राशितमात्र जल पहुँचनेसे ब्रीह्मण, कंठ तक पहुँचनेसे क्षत्रिय, प्राशितमात्र जल पहुँचनेसे विहा तक जलके स्पर्शसे स्त्री और शृद्ध पितृत्र होते हैं ॥ २१ ॥

संध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विशेषतः ॥
स जीवन्नेव शूद्धः स्थान्मृतः श्वा चैव जायते ॥ २२ ॥
संध्याहीनोऽशुचिनित्यमन्हः सर्वकर्मसु ॥
यदन्यन्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत् ॥ २३ ॥
संध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते ॥
स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥ २४ ॥
ऋत्विक्पुत्रो गुरुर्भाता भागिनेयोऽथ विद्पतिः ॥
एभिरेव हुतं यत्तु तद्धुतं स्वयमेव तु ॥ २५ ॥
देवकार्य ततः कृत्वा गुरुमंगलमीक्षणम् ॥
देवकार्यस्य सर्वस्य पूर्वाह्वे तु विधीयते ॥ २६ ॥
देवकार्याण पूर्वाह्वे मनुष्याणां तु मध्यमे ॥
पितृणामपराह्व तु कार्याण्येतानि यह्नतः ॥ २७ ॥
पौर्वाह्विकं तु यत्कर्म यदि तत्सायमाचरेत् ॥
न तस्य फलमामोति वंध्यास्थीमेथुनं यथा ॥ २८ ॥

दिवसस्याद्यभागे तु सर्वमेतिहधीयते ॥ द्वितीय चैव भागे तु वेदाभ्यासो विधीयते ॥ २९॥

जो ब्राह्मण सन्ध्या उपासना नहीं करता वह जीता हुआ ही श्र्व है और मर कर वह कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ २२ ॥ सन्ध्याहीन मनुष्य नित्य अशुद्ध है और वह सन्पूर्ण कर्मों अयोग्य है, वह जो कुछ कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता ॥२३॥ सन्ध्याके उपरान्त स्वयं हवन करना कहा है; कारण कि जो फल स्वयं होम करनेका है वह दूस-रेसे करानेसे नहीं मिलता ॥ २४ ॥ ऋत्विजका पुत्र, गुरुभाई, भानजा और राजा इन्होंने जो हवन किया है वह स्वयं कियेहीके समान है ॥ २५ ॥ सन्ध्या उपासना करने उप-रान्त होम और देवपूजा करके गुरुकी पूजा और मंगलद्रव्योंका दर्शन करे और देवकार्य मध्याहमें और पितरों के कार्य मध्याहमें पिछे यलसहित करे ॥ २७ ॥ पूर्वाहमें, मनुष्यों के कार्य मध्याहमें और पितरों के कार्य मध्याहमें पीछे यलसहित करे ॥ २० ॥ पूर्वाहमें कर्तव्य कर्मको जो अनुष्य सायंकालमें करता है वह उसके फलको प्राप्त नहीं होता, जिस भांति वंध्यास्त्रीके मैथुनसे फल प्राप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ दिनके प्रथम भागमें सन्ध्या इत्यादि सम्पूर्ण कर्मको कर दूसरे भागमें वेदको पढे ॥ २९ ॥

वेदाभ्यास्रो हि विप्राणां परमं तप उच्यते ॥ ब्रह्मयज्ञः स विज्ञेयः षडंगसहितस्तु यः ॥ ३० ॥ वेदस्वीकरणं पूर्व विचारोऽभ्यसनं जपः ॥ प्रदानं चैव शिष्यभ्यो वेदाभ्यास्रो हि पंचधा ॥ ३९ ॥ समित्युष्पकुशादीनां स कालः समुदाहृतः ॥

ब्राह्मणोंको षडंगसहित वेदशास्त्रका अभ्यास पंचयज्ञके समान है और यही महातप है ॥ ३० ॥ प्रथम वेदका अभ्यास पांच प्रकारका है, एक तो गुरुके मुखसे वेदको सुनना, दूशरा वेदका विचार, तीसरा अभ्यास, बौथा जप, पांचवां शिष्योंको पढाना ॥ ३१ ॥ सिमिषें, पुष्प, कुशा इत्यादिका संग्रह दूसरे भागमें करे,

तृतीये चैव भाग तु पोष्यवर्गार्थसाधनम् ॥ ३२ ॥ माता पिता गुरुर्भार्या प्रजा दीनः समाश्रितः ॥ अभ्यागतोऽतिथिश्चामिः पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ ३३ ॥ ज्ञातिर्वधुजनः क्षीणस्तथाऽनाथः समाश्रितः ॥ अन्योऽप्यधनयुक्तश्च पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ ३४ ॥ सार्वभौतिकमन्नाद्यं कर्तव्यं तु विशेषतः ॥ ज्ञानविद्रचः प्रदातव्यमन्यवा नरकं वजेत् ॥ ३५ ॥ भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् ॥
नरकः पीडने तस्य तस्माद्यत्न तं भरेत् ॥ ३६ ॥
स जीवति य एवेको बहुभिश्चोपजीव्यते ॥
जीवतो मृतकास्त्वन्ये पुरुषाः स्वोदरंभराः ॥ ३७ ॥
बह्वर्थं जीव्यते केश्चित्कुदुंबाये तथा परैः ॥
आत्मायंद्रयो न शक्तोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥ ३८ ॥
दीनानाथविशिष्टेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥
अदत्तदाना जायंते परभाग्योपजीविनः ॥ ३९ ॥
यद्दासि विशिष्टेभ्यो यज्जुहोषि दिने दिने ॥
तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ ४० ॥

वीसरे भागमें पोष्यवर्ग और अर्थकी चिन्ता करनी कर्तव्य है ॥ ३२ ॥ माता, विवा. गुरु, स्त्री, संतान, दीन, समाश्रित, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि इनको पोष्यवर्ग कहा है ॥३३॥ तथा जाति, बंधु, असमर्थ, अनाथ, समाश्रित और धनी इन्हें भी पौष्यवर्ग कहा है ॥ ३४ ॥ सः वर्ष प्राणियों के निमित्त अन्न आदि बनावे और ज्ञानवान मनुष्यको दे. जो इसके विपरीत करता है वह नरकों जाता है।। ३५॥ पोष्यवर्गके पालन करनेसे उत्तम-स्थान स्वर्गकी प्राप्ति होती है और पोष्यवर्गको पीडित करनेसे नरकमें जाता है, इस कारण यत्रसहित पोष्यवर्गका पालन करे ॥ ३६ ॥ उसी मनुष्यका जीवन सार्थक है जो कि बहुतोंका जीवनमूल है और जो केवल अपने ही उदर भरनेमें आसक्त हैं वह जीते हुए भी मृतकके समान हैं॥ ३७॥ कोई मनुष्य तो बहुतोंके लिये ही जीवन धारण: करते हैं और कोई मनुष्य केवल अपने कुटुम्बके लिये जीवन घारण करते हैं और कोई अपने उदर अरनेके लिये ही दु: ली होकर अपने पालनमें भी समर्थ नहीं होते ॥ ३८ ॥ इस कारण अपनी वृद्धिकी इच्छा करनेवाला दीन, अनाथ और सज्जन इनको दान दे, कारण कि निन्होंने दान नहीं दिया है वह पराये भाग्यमें ही जीविका निर्वाह करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं ॥ ३९ ॥ जो बुद्धिमान् और सज्जनको दान करता है, जो प्रतिदिन हवन करता है वह धन्य है, और उसीको में भी घन्य मानता हूं, जो घन दान वा हवनमें नहीं लगाता वह मनुष्य घनकी रक्षा करनेवाला है ॥ ४० ॥

> चतुर्थे तु तथा भागे स्नानार्थ मृदमाहरेत् ॥ तिलपुष्पकुशादीनि स्नानं चाकृत्रिमे जले ॥ ४१ ॥ नित्यं नीमत्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते ॥ तेषां मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुनिवद्यते निधा ॥ ४२ ॥

मलापक्षणं पश्चान्मंत्रवत्तु जले स्मृतम् ॥ संध्यास्नानमुभाभ्यां तु स्नानभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ ४३ ॥ मार्जनं जलमध्ये तु प्राणायामा यतस्ततः ॥ उपस्थानं ततः पश्चाद्वायत्रीजप उच्यते ॥ ४४ ॥ सविता देवता यस्य मुखमित्रियात्स्थिता ॥ विश्वामित्र ऋषिश्छंदो गायत्री सा विशिष्यते ॥ ४५ ॥

दिनके चौथे भागमें स्नानके निमित्त जल, तिल, फल और कुशा आदि लावे और नदीआदिके अकृतिम जलमें स्नान करे ॥ ४१ ॥ स्नान तीन प्रकारका कहा है, निस्य जो प्रतिदिन किया जाता है, नैमित्तिक जो सूर्यप्रहण या चन्द्रप्रहण इत्यादिमें किया जाता है और काम्य जो स्वर्गादिकी कामनासे किया जाता है ॥ ४२ ॥ नित्य स्नान भी तीन प्रकारका है, जिस स्नानसे सम्पूल शरीरका मेल धुल जाय इसका नाम मलापहरण स्नान है, इसके पीछे जलमें संकल्प करके मन्त्रोंसहित जो स्नान किया जाता है यह दूसरा है, दोनों रितिसे जो सन्ध्यामें स्नान किया जाता है यही तीन प्रकारका स्नान हुआ ॥ ४३ ॥ जलके बीचमें मार्जन करे, प्राणायाम करे, इसके पीछे स्तुति कर गायत्रीका जप करे ॥ ४४॥ जिस गायत्रीके सूर्य देवता हैं, मुख अग्नि, विश्वामित्र ऋषि और त्रिपाद गायत्री छन्द है, वह गायत्री सर्वोत्तम है ॥ ४५॥

पंचम तु तथा भागे संविभागी यथार्थतः ॥
पितृदेवमनुष्याणां कीटानां चोपदिश्यते ॥ ४६ ॥
देवेंश्वेव मनुष्येश्व तिर्याग्भश्वीपजीव्यते ॥
गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तस्माच्छ्रेष्ठाश्रमी गृही ॥ ४७ ॥
श्रयाणामाश्रमाणां तु गृहस्थो योनिरुव्यते ॥
सीदमानेन तेनैव सीदंतीहंतरे:त्रयः ॥ ४८ ॥
मूलत्राणे भवेत्सकंधः स्कन्धाव्छाखेति पछ्नवाः ॥
मूलेनैव विनष्टेन सर्वमेतद्वितश्यति ॥ ४९ ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रक्षणीयो गृहाश्रमी ॥
राज्ञा चान्येखिभिः पृत्यो माननीयश्च सर्वदा ॥ ५० ॥
गृहस्थोऽपि कियायुक्तो गृहेण न गृही भवेत् ॥
नचैन पुत्रदारेण स्वकर्मपरिवर्जितः ॥ ६१ ॥
अहुत्वा च तथाऽज्ञप्त्वा अद्त्वा यश्च भुंजते ॥
देवादीनामृणी भूत्वा दरिदश्च भवेत्ररः ॥ ५२ ॥

एक एव हि भुंकेऽन्नमपरोऽन्नेन भुज्यते ॥
न भुज्यते स एवेको यो भुंके तु समांशकम् ॥ ५३ ॥
विभागशीलो यो नित्यं समायुक्तो दयालुकः ॥
देवतातिथिभंकश्च गृहस्थः स तु धार्मिकः ॥ ५४ ॥
दया लजा समा श्रद्धा शज्ञा त्यागः कृतज्ञता ॥
गुणा यस्य भवंत्येते गृहस्थो मुख्य एव स्रः ॥ ५५ ॥
संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शेषभुग्भवेत् ॥
भुक्तवा तु सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत् ॥ ५६ ॥

दिनके वांच भागमें यथायोग्य विभाग करे, पितृ, देवता, मनुष्य और कीट पतंग इनकी विभाग कर दे, यह दक्ष ऋषिने कहा है॥ ४६॥ देवता, मनुष्य और कीट पतंग यह प्रतिदिन गृहस्य द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, इस कारण गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है ॥ ४७ ॥ तीनों आश्रमोंकी योनि गृहस्थीको ही कहा है, संसारमें उसके दु:खी रहनेसे अन्य आश्रमी भी दुः ली हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ जिस भांति वृक्षकी जडकी रक्षा करनेसे डाली और डालियोंसे पत्ते हो जाते हैं और एक जड़के नाश होनेसे ही सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ इस कारण यत्रसहित गृहस्थकी रक्षा और उसकी पूजातथा सर्वदामान राजा और वीनों आश्रमी करे ॥ ५० ॥ कर्ममें परायण गृहस्थ घरमें रहनेसे ही गृहस्थ नहीं होता, अर्थात् घर उसका बन्धन नहीं है और जो गृहस्थ अपने कर्मसे हीन है वह स्त्री पुत्रसे गृहस्थ नहीं होता, अर्थात् पुत्र इत्यादि उसके नरकमें सहायक नहीं होते ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य हवन और जपके विना किये भोजन करते हैं वह देवता और मनुष्य आदिके ऋणी हो कर दरिद्री होते हैं ॥ ५२ ॥ कोई मनुष्य तो अन खाते हैं और किसीमनुष्यको अन ही खाता है, जो देवता आदिको भाग दे कर खाता है केवल उसीको अन्न नहीं खाता ॥ ५२ ॥ जिसका स्वभाव बांट कर खानेका है, जिसमें क्षमा और दया है वा जो देवता और अतिथियोंका भक्त है बह गृहस्थ ही धार्मिक है।। ५४॥ द्या, लजा, क्षमा, श्रद्धा, बुद्धि, त्याग, कृतज्ञत इतने गुण जिसमें विद्यमान हों वही यथार्थ गृहस्थ है।। ५५॥ गृहस्थको उचित है कि सबको बांट कर पीछे आप भोजन कर आनन्दसहित उस अन्नको पचावे ॥ ५६ ॥

इतिहासपुराणाद्यैः षष्ठं वा सप्तमं नयेत् ॥
अष्टमे लोकयात्रा तु वहिःसंध्या ततः पुनः ॥ ५० ॥
होमं भोजनकृत्यं च यच्चान्यद्गृहकृत्यकम् ॥
कृत्वा चैवं ततः पश्चात्स्वाध्यायं किंचिदाचरेत् ॥ ५८ ॥
प्रदोषपश्चिमौ यामौ वदाभ्यासेन तो नयेत् ॥
यामद्रयं शयानस्तु ब्रह्मभ्याय कत्यते ॥ ५९ ॥

दिनका छठा वा सातवां भाग इतिहास और पुराणादिके पाठसे वितावे, लोककी यात्रा आठवें भागमें करे; इसके पीछे सन्ध्या करनेको बाहर जाय ॥ ५७ ॥ किर हवन, भोज- नादि तथा जो कुछ घरका काम काज हो उसको समाप्त कर इस प्रकार कुछ पढे ॥ ५८ ॥ प्रदोषके पहले पिछले दोनों पहरोंको वेदाभ्याससे व्यतीत करे, और दो पहर श्रयन करे, जो द्विज इस भांति आचरण करता है वह ब्रह्मपदको पात्त होता है ॥ ५९ ॥

नैमिसिकानि कर्माणि निपतांति यथा यथा ॥
तथा तथा तु कार्याणि न कालस्तु विधीयते ॥ ६० ॥
यस्मित्रेव प्रयुंजाना यस्मित्रेव प्रलीयते ॥
तस्मात्सर्वप्रयतेन स्वाध्यायं च समभ्यसेत् ॥ ६१ ॥

नैमित्तिक या काम्यकर्म जिस समय जिस मांति उपस्थित हो उसे उसी भावसे निर्वाह करे, स्वस्थकालकी प्रतीक्षा न करे ॥६०॥ वेदके अभ्यासमें लग कर वेदमें ही लीन हो जाता है; इस कारण यत्नपूर्वक वेदका अभ्यास करना उचित है ॥ ६१॥

सर्वत्र मध्यमौ यामौ हुतशेषं हविश्व यत् ॥ भुंजानश्च शयानश्च ब्राह्मणो नावसीद्ति ॥ ६२ ॥ इति द<sup>श्च</sup>रमुतौ हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

सर्वदा मध्यके दोनों पहरों में हवनसे बचा हुआ जो घृत और भात है उसका ही भोजन करे, यशासमय भोजन और शयन करनेसे बाह्मण कभी दुःखी नहीं होता ॥ ६२ ॥

इति दक्षरमृतौ भाषाटकियां द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः ३.

सुधा नव गृहस्थस्य ईषद्दानानि वै नव ॥
नव कर्माणि च तथा विकर्माणि नवेव तु ॥ १ ॥
प्रस्छन्नानि नवान्यानि प्रकाश्यानि पुनर्नव ॥
सफ्छानि नवान्यानि निष्फ्छानि तथा नव ॥ २ ॥
अदेयानि नवान्यानि वसुजातानि सर्वदा ॥
नवका नव निर्दिष्टा गृहस्थोन्नतिकारकाः ॥ ३ ॥

गृहस्थकों नी अमृत, नो ईपहान, नो कर्म और नो विकर्म कहे हैं ॥ १ ॥ और नी गृप्त, नो प्रकाशके योग्य, नो सफल और नो निष्फल हैं ॥ २ ॥ सर्वदा नो वस्तु अदेय हैं, यही नी वस्तु गृहस्थकी उनतिका कारण हैं ॥ ३ ॥

सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते ॥ मनश्रसुर्मुखं वाचं सीम्यं दत्त्वा चतुष्ट्यम् ॥ ४ ॥ अभ्युत्यानिमहागच्छ पृच्छालापः प्रियान्वितः ॥ उपासनमनुबद्या कार्याण्येतानि नित्यकाः ॥ ५ ॥

अब नौ धुधावस्तुओं को कहता हूँ; यदि सज्जन पुरुष छपने घर पर आवे तो मन, नेत्र, मुल, वाणी इन चारों को सौम्य रक्खे ॥ ४ ॥ इसके पीछे देखते ही उठ खडा हो आनेका कारण पूंछे, प्रीतिसहित वार्कालाप करे, सेवा करे; चलते समय पीछे २ कुछ दूर चले इस भांति नौओं को प्रतिदिन करे ॥ ५ ॥

ईषद्दानानि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च ॥ पादशीचं तथाभ्यंगं आश्रयः शयनानि च ॥ ६ ॥ किंचिद्द्याद्यथाशक्ति नास्यानश्रन्गहे वसेत् ॥ मृजलं चाथिने देयमेतान्यपि सदा गृहे ॥ ७ ॥

और यह ईषत् ( तुच्छ ) नी ९ दान हैं; भूमि, जल, तृण, पैर धोना, उबटन, आश्रम, शय्या ॥ ६ ॥ और अपनी शक्तिके अनुसार थोडा २ दे कारण कि विना भोजनके गृह-स्थके घरमें निवास नहीं है, और अतिथिको मही वा जल दे यह नौ ईषहान घरमें सर्वदा होते हैं ॥ ७ ॥

संध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम् ॥ वैश्वदेवं क्षमातिध्यमुद्धृतं चापि शक्तितः ॥ ८ ॥ पितृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनाम् ॥ गुरुमातृपितृणां च संविभागो यथाईतः ॥ ९ ॥ पतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः ॥ १० ॥

सन्ध्या, स्नान, जप, होम, वेदपाट, देवताका पूजन, विल वैद्यदेव अपनी शक्तिके अनुसार जन्न देकर अतिथिका सन्कार॥ ८ ॥ और पितर, देवता, मनुष्य, दीन, अनाथ, तपस्वी, गुरु, माता, पिता इन सबका यथारीतिसे विभाग ॥ ९ ॥ यह नौ कर्म हैं, और यह नौ विकर्म है ॥१० ॥

अनृतं पारदार्यं च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम् ॥ अगम्यागमनापेयपानं स्तेयं च हिंसनम् ॥ ११॥ अभौतकर्माचरणं भैत्रधर्मबहिष्कृतम् ॥ नवैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वर्जयेत् ॥ १२ ॥

कि जूंठ, पराई स्त्री, अभस्यका भक्षण, अगम्य स्त्रीमें गमन, पीनेके अयोग्य बस्तुका पान, चौरी, हिंसा ॥ ११ ॥ वेदरहित कर्मीका करना, मैत्र कर्मसे वाह्य रहना, यह नौ कर्म निन्दिस हैं इन सबको त्याग दे ॥ १२ ॥

पैग्रुन्यमनृतं माया कामः क्रोधस्तथाऽप्रियम् ॥ द्वेषो दंभः परद्रोहः प्रच्छन्नानि तथा नव ॥ १३॥

और चुगली, झूंठ, माया, काम, कोध, अप्रिय, द्वेष,दंभ, दूसरोंसे द्रोह ये भी नौ विकर्म ही हैं. इन सबको भी त्याग दे; नौ प्रच्छल ये हैं कि ॥ १३ ॥

आयुर्वित्तं गृहन्छिदं मंत्रो मैथुनभेषजे ॥ तपो दानापमानी च नव गोप्यानि सर्वदा ॥ १४ ॥

अवस्था, धन, धरका छिद्र, मन्त्र, मैथुन, भेषज, तप, दान, अपमान यह नौ सर्वदा छिपाने योग्य हैं ॥ १४॥

प्रायोग्यमृणशुद्धिश्च दानाध्यपनविकयाः ॥ कन्यादानं वृषोत्सर्गो रहःपापमङ्कत्सनम् ॥ प्रकाश्यानि नवैतानि गृहस्थाश्रीमणस्तथा ॥ १५ ॥

और प्रायोग्य कर्म ( अर्थात् उत्तमर्णने अधमर्णको ऋण देना ), ऋणकी शुद्धि, (वापीस दे देना ) दान, पढना, बेचना, कन्याका दान, वृषोत्सर्ग, एकान्तमें कियाहुआ पाप और मनिंदा ये नी प्रकाशित करे ॥ १५॥

मातापित्रोर्गुरौ मित्रे विनीते चोपकारिाणे ॥ दीनानाथविशिष्टेषु दत्तं तत्सफलं भवेत् ॥ १६ ॥

माता, पिता, गुरु, मित्र,नम्र,उपकारी,दीन,अनाथ, सज्जन इनको देना सफल है ॥१६॥

धूर्ते बंदिनि महे च कुवैद्ये कितवे शठे ॥ चादु चारणचेरिभ्यो दत्तं भवति निष्फलम् ॥ १७॥

धूर्त, बन्दी, मह, कुवैद्य, कपटी, शठ, चाटु, चारण, चोर इनको देना निष्फळ हैं ॥ १७ ॥

सामान्यं याचितं न्यास आधिर्दासश्च तद्धनम् ॥ अन्वाहितं च निक्षेपं सर्वस्वं चान्वये स्रति ॥ १८ ॥ आपत्स्विप न देयानि नव वस्तूनि सर्वदा ॥ यो ददाति स मूर्खस्तु प्रायश्चित्तेन युज्यते ॥ १९ ॥

इकड़ी भिक्षा, न्यास, कोश, स्त्री और स्त्रियोंका धन, अन्वाहित, निक्षेप और वंशके होते सर्वस्व यह नौ वस्तुएँ आपत्तिकाल आ जाने पर भी देनी उचित नहीं, उन्हें देनेबाला मूर्ख है और वह प्रायिधित करनेके योग्य है।। १८॥१९॥

नवनवकवेतारमनुष्ठ नपरं नरम् ॥ इह लोके परत्रापि नीतिस्तं नैव मुंचित ॥ २०॥

इन पूर्वोक्त नवनवक इक्यासीको जो मनुष्य जानता है वह मनुष्योंका अधिपति है, उसको नीति इस लोक भौर परलोकमें नहीं छोडती ॥ २०॥ यथैवात्मा परस्तद्वद्द्वष्टव्यः सुखिमच्छता ॥ सुखदुःखानि तुल्यानि खयात्मिन तथा परे ॥ २१ ॥ सुखं वा यदि वा दुःखं यत्किचित्किपते परे ॥ यत्कृतं तु पुनः पश्चातसर्वमात्मिन तद्ववेत् ॥ २२ ॥

जो मनुष्य अपने सुखकी अभिकाषा करता है वह अपने ही समान दूसरैको भी देखे,कारण कि जिस भांति सुख दु:ख अपनेको होता है उसी भांति दूसरेको भी होता है ॥ २१ ॥ जो सुख दु:ख दूसरेके लिये किया जाता है वह सब अपनी आत्मामें ही आ कर प्राप्त होता है॥२२॥

न क्रेशेन विना द्व्यं विना द्व्येण न किया॥ क्रियाहीने न धर्मः स्याद्धर्महीने कुतः सुखम्॥ २३॥ सुखं वोछंति सर्वे हि तच धर्मसमुद्धवम्॥ तस्माद्धर्मः सुदा कार्षः सुव्वर्णेः प्रयत्नतः॥ २४॥

और क्रेशके विना पाये धन नहीं मिलता और विना धनके कर्म नहीं होता, कर्महीन मनुष्यसे धर्म नहीं बनता, धर्महीनको सुख नहीं मिलता ॥ २३ ॥ सुखकी अभिलाषा सभी करते हैं और वह सुख धर्मसे ही मिलता है, इस कारण सम्पूर्ण वर्णोंको यलसहित धर्म करना उचित है ॥ २४ ॥

न्यायागतेन द्व्येण कर्तव्यं पारलेंकिकम् ॥ दानं हि विधिना देयं काले पात्रे गुणान्विते ॥ २५॥ समद्भिगुणसाहस्रमानंत्यं च यथाकमम् ॥ दाने फलविशेषः स्याद्धिंसायां ताबदेव तु ॥ २६॥

और जो धन न्यायसे पाप्त हुआ है उस धनेस परलोकके कर्म करने उचित हैं, और उत्तम अवसरमें विधिसहित सुपात्रको दान दे॥ २५ ॥ उस दानका फल कमानुसार सम, दूना, सहस्रगुना और अनन्त इस भांति विशेष रीतिसे होता है और उतना ही हिंसामें पापकी बुद्धि जान लेना ॥ २६ ॥

सममज्ञाह्मणे दानं द्विगुणं ज्ञाह्मणञ्जूवे ॥ सहस्रगुणमाचार्ध्यं स्वनंतं वेदपारमे ॥ २७ ॥ विधिहीने यथा पात्रे यो ददाति प्रतिष्रहम् ॥ न केवलं तिद्वनश्येच्छेषमध्यस्य नश्यति ॥ २८ ॥

ब्राह्मणसे अन्यको देना सम है, अर्थात् जितना दिया उतना ही उसका फल है, और ब्राह्मणबुवके देनेसे दुगुना है, आचार्यको देनेसे सहस्रगुना और जो देदके पारको जानता है उसके देनेसे अनंत फल होता है ॥ २०॥ और जो पात्र विधिसे हीन है उसे जो प्रतिग्रह दिया जाता है वही केवल व्यर्थ नहीं है बरन उसका शेष दान भी नष्ट हो जाता है ॥ २८॥

व्यसनप्रतिकारार्थं कुटुंवार्थं च याचते ॥ एवमन्विष्य दातव्यमन्यथा न फ्छं भवेत् ॥ २९ ॥

दु: खके दूर करनेके लिये और जीवनके लिये जो मांगे उसको ढंढ कर भी दे यह

विधि है॥ २९॥

मातापितृविहीनं तु संस्कारोद्वाहनादिभिः॥ यः स्थापयति तस्येह पुण्यसंख्या न विद्यते॥ ३०॥ यच्छ्रेयो नामिहोत्रेण नामिष्टोमेन सम्यते॥ तच्छ्रेयः प्राप्नुयाद्विपो विष्रेण स्थापितेन वै॥ ३१॥

जो मनुष्य माता पितास हीन किसी भी बालकका संस्कार तथा विवाह आदि करा कर गृहस्थर्धमेमें स्थित करता है उसके पुण्यकी संख्या नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ जो कल्याण अग्निहोत्र और अग्निष्टोम यज्ञके करनेसे नहीं मिलता उस कल्याणको वही बाह्मण प्राप्त करता है जो उपरोक्त प्रकारसे विवाहादि संस्कार करा कर अपने कर्ममें स्थित है ॥ ३१ ॥

यद्यदिष्टतमं छोके यज्ञात्मद्यितं भवेत् ॥ तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ३२ ॥

इति दक्षस्मृतौ तृतीयोऽव्यायः॥ ३॥

जो अपनेको संसारमें इष्ट और प्रिय है उसी २ वस्तुको अक्षय पुण्यकी अभिलाण करनेवाला गुणवान मनुष्य दान करे॥ ३२॥

इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः ४.

पत्नीमूळं गृहं पुंसो यदि च्छंदानुवीतनी ॥ गृहाश्रमात्परं नास्ति यदि भाषी वशानुगा ॥ १ ॥ तया धर्मार्थकामाना त्रिवर्गफलमश्नुते ॥ २ ॥

पुरुषोंकी स्त्री ही गृहस्थाश्रमका मूल है यदि स्त्री आज्ञाकारिणी हो, तथा बश्चमें हो तो गृहस्थाश्रमसे परे और कोई श्रेष्ठ सुखका साधन नहीं है ॥ १॥ यदि स्त्री वशवर्तिनी है तो पुरुष स्त्रीके साथ धर्म, अर्थ, काम इन तीनों वर्गोंके फलको भोगता है ॥ २॥

प्राकाम्ये वर्तमाना या खेहात्र तु निवारिता ॥ अवश्या सा भवेत्पश्चाद्यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ ३ ॥

यदि स्त्री इच्छानुसार नहीं चलनेवाली है उस स्त्रीको पुरुष स्नेहके वशसे निवारण नहीं करे तो वह स्त्री फिर बिलकुल काव्से बाहर हो जाती है, जिस मांति अस्परोगके होने पर उसकी चिकित्सा न करनेसे पीछे वह बडा कष्टदायक हो जाता है ॥ ३ ॥ अनुकूला त्ववाग्द्वष्टा दक्षा साध्वी प्रियंवदा ॥ आत्मग्रप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी॥ ४ ॥

जो स्नी स्वामीके अनुकूल आचरण करती है, वाक्यदोषरहित ( अर्थात् विनययुक्त भाषण करनेवाली ), कार्यमें कुशल, सती, मीठे वचन बोलनेवाली और जो स्वयं ही धर्मकी रक्षा करती है और पतिमें अक्ति करनेवाली है वह स्त्री मनुष्य नहीं बरन देवताके समान है ॥ ४ ॥

> अनुकूछकछत्रो यः स्वर्गस्तस्य इहैव हि॥ प्रतिकूलकल्प्रस्य नरको नात्र संशयः ॥ ५ ॥ स्वर्गेञपि दुर्रुभं ह्यतदनुरागः परस्परम् ॥ रक्त एको विश्कोऽन्यस्तदा कष्टतरं नु किम् ॥ ६ ॥ गृहवासः सुखार्थो हि पत्रीमूळं च तस्सुखम् ॥ सा पत्नी या विनीता स्याचित्तज्ञा वशवर्त्तिनी ॥ ७ ॥ दुःखायान्या सदा खिन्ना चित्तभेदः परस्परम् ॥ प्रतिकृतकत्वस्य द्विदारस्य विशेषतः ॥ ८ ॥ जळीका इव ताः सर्वा भूषणाच्छादनाशनैः ॥ सुभृतापि कृता नित्यं पुरुषं ह्यपकर्षति ॥ ९ ॥ जलीका रक्तमादत्ते केवलं सा तपस्विनी॥ इतरा तु धनं वित्तं मांसं वीर्यं बलं सुखम् ॥ १०॥ साशंका वाळमावे तु यीवनेऽभिमुखी भवेत्॥ तृणवन्मन्यते नारी वृद्धभावे स्वकं पतिस् ॥ ११ ॥ अनुकूला त्ववाग्दुष्टा दक्षा साध्वी पातित्रता ॥ एजिरेव गुणैर्युक्ता अस्वि खी न संशयः ॥ १२ ॥ प्रहृष्ट्रमानसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा ॥ भर्तुः त्रीतिकरी या तु भार्या सा चेतरा जरा॥ १३॥

जिस पुरुषकी जी वशमें है वह इसी छोकमें स्वर्ग भोगता है और जिसकी छी वशमें नहीं है वह नरक भोगता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५ ॥ स्वर्ग भी एक दुर्छभ पदार्थ है खी पुरुषों में परस्पर भेम होना; जी पुरुषों में एक अनुराग करनेवाला और एक विरक्त हो तो इससे अधिक कष्ट और क्या होगा ॥ ६ ॥ गृहस्थाश्रममें निवास केवल सुलके ही लिये है, परन्तु गृहस्थाश्रममें जी ही सुलका मूल है, जो खी विनययुक्त और मनके भावको जानती है जीर जो वशमें है वह यथार्थ छी कहनेके गोग्य है ॥ ७ ॥ उपरोक्त गुणोंके विवरीत स्वभाव होने वर खिये केकल दु:ल भोगती हैं और उनका मन सर्वदा दु:ली रहता है,

पुरुषों की ही यदि प्रतिक्र आचरण करनेवाली है तो परस्परमें चित्त नहीं मिलता, यदि पुरुषके दो ली हों तो दोनों का चित्त दुःखी रहता है ॥ ८॥ सब लियें जलीकाके समान हैं, अलंकार, वल्ल भीर अन्न इत्यादिसे मली भांति पालित होने पर सर्वदा पुरुषों के रक्त शोषण करती हैं ॥ ९॥ वह क्षुद्ध जलीका केवल रक्त शोषण करती है परन्तु लिल्प जलीका पुरुषों के रक्त, धन, मांस, वीटर्य, बल और ग्रुख सबका शोषण करती है, अर्थात लियें पुरुषों को एक दंड (धडी) भी स्वच्छन्दतासे नहीं रहने देती ॥ १०॥ जब परस्परमें दोनों की अवस्था अरुप है तब लियों को सर्वदा शंका रहती है, जब परस्परमें दोनों की अवस्था हो जाती है तब स्वामी के प्रति लीका टेडापन (रोष) होता है, अर्थात् इच्छानुसार न चलती है और जब स्वामी के प्रति लीका टेडापन (रोष) होता है, व्याच सम्पूर्ण गुण जिस लीमें विद्यमान हैं वह खी निश्चय ही लहने के लिए गुण जिस लीमें विद्यमान हैं वह खी निश्चय ही लहमी में प्रति करनेवाली, गृहोपकरण द्वर्थों में अवस्थान और परिमाणविषयमें अभिज्ञ वह ली ही ली कहने ले योग्य है और जिसमें यह गुण न हों वह केवल शरीरको क्षय करनेवाली जरास्व रूप है ॥ १३॥

शिष्यो भार्या शिशुर्भाता पुत्रो दासः समाभितः ॥ यस्यैतानि विनीतानि तस्य छोके हि गौरवम् ॥ १४ ॥

जिस गृहस्थके शिष्य, स्त्री, बालक; भाई, मित्र, दास और आश्रित विनयसहित.चकते हैं उसका संसारमें गौरव होता है ॥ १४ ॥

प्रथमा धर्मपत्नी तु दितीया रतिवीद्दनी ॥ दृष्टभेव फलं तत्र नादृष्टमुपपद्यते ॥ १५ ॥ धर्मपत्नी समाख्याता निदीषा यदि सा भवेत् ॥ दोषे सति न दोषः स्यादन्या भार्या गुणान्विता ॥ १६ ॥

पहलो विवाही हुई स्त्री धर्मपत्नी है, दूसरी विवाहिता स्त्री केवल रित बढानेके निमित्त है, उस स्त्रीका फल केवल इस लोकमें ही है परलोकमें नहीं ॥ १५ ॥ यदि पहली विवा-हिता स्त्रीमें कोई दोष नहीं हो तो उसे धर्मपत्नी कहते हैं और यदि उसमें कोई दोष हों और दूसरी स्त्रीमें कोई गुण हो तो दूसरे विवाह करनेमें कोई दोष नहीं होगा ॥ १६ ॥

अदुष्टाऽपतितां भार्या यौवने यः परित्यजेत् ॥ स जीवनाते स्त्रीत्वं च वंध्यत्वं च समाप्तुयात् ॥ १७ ॥

जो पुरुष दोषरहित विना पतित ऐसी खीको योवन ध्वस्थामें त्यागता है वह पुरुष भर कर सीयोनिको माप्त हो वंध्यत्वको माप्त होता है ॥ १७॥ दरिदं व्याधितं वैव अर्तारं याऽवमन्यते ॥ शुनी गृभी च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥ १८ ॥ जो स्री दरिद्र वा रोगी पतिका तिरस्कार करती है वह स्री कृतिया, गीघनी, मकरी वारंवार होती है ॥ १८ ॥

> मृते भर्तरि या नारी समारोहेद्धुताज्ञनम् ॥ सा भवेतु शुभाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥ १९ ॥ व्यालमाही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात् ॥ तथा सा पतिमुद्दस्य तेनैव सह मोदते ॥ २० ॥ चण्डालमत्यवसितपरिवाजकतापसाः ॥ तेषां जातान्यपत्यानि चण्डालेःसह वास्येत् ॥ २१ ॥

इति दक्षस्मृतौ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

और पितके मरनेके उपरान्त जो स्त्री सती हो जाती है; वह शुभ आचरण करनेवाली होती है और स्वर्गमें देवताओं से पूजित होती है ॥ १९ ॥ सर्पका पकडनेवाला बिलमें से जिस अकार सर्पको निकालता है उसी प्रकार वह स्त्री पितका उद्धार कर उसके साथ आनंद भोगती है ॥ २० ॥ चांडाल, अंत्यज, संन्यासी और तापस इनके उत्पन्न हुए सन्तानों को चांडालके साथ ही रक्खे ॥ २१ ॥

इति दक्षस्पृतौ भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्याय: ॥ ४ ॥

### पंचमोऽध्यायः ५,

डकं शीचमशौचं च कार्य त्याज्यं मनीषिभिः॥ विश्वेषार्थं तयोः किंचिद्रश्यामि हितकाम्यया॥ १॥

बुद्धिमानोंने शीचको करना और अशोचका त्याग जो कहा है, उन दोनोंको हिनकी इच्छासे में विशेषतासे कहता हूँ ॥ १॥

शौचे यत्नः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः समृतः ॥ शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ २ ॥ शौचं च द्विविधं प्रोक्तं बाह्यसाम्यंतरं तथा ॥ मृजलाम्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिरयांतरम् ॥ ३ ॥ अशौचाद्धि वरं बाह्यं तस्मादाभ्यंतरं वरम् ॥ उसाम्यां तु शुचिर्यस्तु स शुचिनंतरः शुचिः ॥ ४ ॥

शौचके विषयमें सर्वदा यत्न करना कर्तज्य है, ब्राह्मणोंके पक्षमें शौच ही सम्पूर्ण घर्ष और कर्मोंका मूळ है, शौच आचाररहित हुए ब्राह्मणोंके सम्पूर्ण कर्म निष्पळ हो जाते हैं?॥ शौच दो प्रकारका है, एक तो बाह्म और दूसरा आभ्यंतर, मट्टी और जलसे बाह्म शौच होता है और मनकी शुद्धिस आन्तरिक शौच होता है ॥ ३॥ अशौचमें बाह्य शौच श्रेष्ठ है और बाह्य शौचसे आन्तरिक शौच श्रेष्ठ है, जो इन दोनोंसे शुद्ध है वही शुद्ध है दूसरा नहीं ॥ ४॥

एका लिंगे गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा ॥ उभयोः सप्त दातन्या मृदस्तिस्नस्तु पादयोः ॥ ५ ॥ गृहस्थशोचमाख्यातं त्रिष्वन्येषु यथाक्रमम् ॥ द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुर्थस्य चतुर्गुणम् ॥ ६ ॥

बाह्य शीचका नियम कहता हूं, प्रथम मलत्याग करनेके विषयमें जो करना कर्तव्य है उसे श्रवण करों. लिंगको एक वार, गुदामें तीन वार वा दोनों में तीन या चार वार और बांये हाथमें दश वार तथा दोनों हाथों में सात वार और दोनों पैरों में तीन वार मट्टी कगावे॥५॥ यह शीच गृहस्थोंको कहा है, ब्रह्मचारियोंको दुगुना, वानप्रस्थको तिगुना, संन्यासीको चौगुना करना कहा है ॥ ६॥

अर्द्धशस्तिमात्रा तु प्रथमा मृतिका स्मृता ॥ दितीया च तृतीया च तद्द्धां परिकीर्तिता ॥ ७ ॥ रिंगे तु मृत्समाख्याता त्रिपवीं पूर्यते यया ॥ पतच्छीचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ॥ ८ ॥ त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां च चतुर्गुणम् ॥ दातन्यमुद्दकं तावनमृद्धावो यथा अवेत् ॥ ९ ॥

गुदामें तीन बार मिट्टी लगानेको कहा है, इससे पहली बार मट्टी आधी परसीकी बरा-बर और दूसरी तोसरो बारमें उससे भी आधी हो॥ ७ ॥ और तीन अंगुल भर जाय इतनी मट्टी लिंगमें लगाने यह शौचका परिमाण गृहस्थोंके लिये कहा है, ब्रह्मचारियोंको इससे दुगुना करना उचित है ॥ ८ ॥ बानपरथोंको तिगुना और संन्यासियोंको चौगुना कहा है, इतना जल लगाने जिससे मट्टीका लेप दूरहो जाय ॥ ९॥

मृत्तिकानां सहस्रेण चोदकुंमशतेन च ॥ न शुद्धशंति दुरात्मानो येषां भावो न निर्मेलः ॥ १० ॥

जिन पुरुषोंका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है वह दुष्टात्मा हजार वार महीसे व सौ घडे जलसे भी शुद्ध नहीं हो सकते ॥ १०॥

मृदा तोयेन शुद्धिः स्यात्र क्वेशो न धनव्ययः॥ यस्य श्रोंचेऽपि शैथिल्यं चित्तं तस्य परीक्षितम्॥ ११॥

मही और जलसे ही शुद्धि होती है, कुछ धन खर्च नहीं होता और न कुछ केश होता है (इस कारण शीचके विषयमें यन करना उचित है) जिनका शीचके विषयमें ध्यान नहीं है वह धर्मकर्ममें प्रकृत नहीं हैं ॥ ११ ॥ अन्यदेव दिवा शोवमन्यदात्री विधीयते ॥ अन्यदापदि निर्दिष्टमन्यदेव हानापदि ॥ १२ ॥ दिवा कृतस्य शोचस्य रात्रावर्द्धं विधीयते ॥ तदर्धमातुरस्याद्वस्त्वरायां सर्द्धमध्वनि ॥ १३ ॥

जो शौच कहा गया है यह दिनमें करना कर्तन्य है, रात्रिके समय अन्य प्रकरका करना कर्तन्य है; बाह्मणोंको आपित्तकालमें एक प्रकारका और स्वस्थकालमें अन्य प्रकारका शौच करना कर्तन्य है ॥ १२ ॥ दिनमें जो शौच कहा गया है उससे आधा शौच रात्रिके समय करनेसे शुद्ध हो जाता है, रोगी मनुष्यके लिये जो शौच रात्रिमें कहा गया है उससे आधा कहा है अर्थात् दिनके शौचका एक पाद करनेसे ही शुद्ध हो जाता है, विदेश जानेके समय मार्गमें अतिशीव्रताके कारण एक पादसे आधा शौच करने पर शुद्ध हो जाता है ॥ १३॥

दिवा यदिहितं कर्म तद्धं च निश्चि स्मृतम् ॥ तद्धं चातुरे काले पथि शृद्धवदाचरेत् ॥ १४ ॥

जिस कर्मको दिनमें करनेके लिये कहा है उससे आधा रात्रिमें करे और रुग्णावस्थामें उसका आधा करे और मार्गमें शूदके समान आचरण करना योग्य है ॥ १४॥

न्यूनाधिकं न कर्तव्यं शौचे शुद्धियभीष्सता ॥ प्रायश्चित्तेन युज्येत विहितातिकमे कृते ॥ १५ ॥ इति दक्षस्मृतौ पंचमोऽध्यायः॥ ५॥

जिस समय, जिस स्थानमें जितना शौच कहा गया है उससे अल्प या अधिक करना उचित नहीं, न्यून या अधिक शौच करनेसे शुद्ध नहीं होता जो इस विधिको उल्लघन करता है वह प्रायक्षित्तके योग्य होता है ॥ १५॥

इति दक्षरमृतौ भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### षष्टोऽध्यायः ६.

अशौचं तु प्रवक्ष्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम् ॥ यावज्जीवं तृतीयं तु यथावदनुपूर्वशः ॥ १ ॥

अब जन्म और मरणमें जो अशीच होता है और जीवनपर्यन्त जो अशीच होता है ऐसे तीन अशीच शास्त्रमें कहे हुए हैं उनको अब कहता हूं ॥ १ ॥

> सद्यः शौचं तथैकाहो द्वित्रिचतुरहस्तथा ॥ षड्दशद्वादशाहश्च पक्षो मासस्तथैव च ॥ २ ॥ मरणांतं तथा चान्यदश पक्षास्तु स्तके ॥ टपन्यासकमेणैव वस्थाम्यहमशेषतः ॥ ३ ॥

सद्यःशौच, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, छे दिन, दस दिन, बारह दिन, पन्द्रह दिन और एक मास ॥ २ ॥ और मरणपर्यन्त यह दश पक्ष स्तकमें हैं, वर्णके कमसे इन सबको मैं कहता हूँ ॥ ३ ॥

ग्रंथार्थतो विजानाति वदमंगैः समन्वितम् ॥ सकरपं सरहस्यं च कियावांश्रेत्र सृतकी ॥ ४ ॥ राजर्तिग्दीक्षितानां च बाले देशांतर तथा ॥ वतिनां सन्निणां चैव सद्यः शौचं विधीयते ॥ ५ ॥ एकाहरत् समाल्यातो योऽभिवेदसमन्वितः ॥ हींने हीनतरे चैव द्वित्रचतुरहस्तथा ॥ ६ ॥ जातिविद्यो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः॥ वैइयः पंचदशाहेन शृद्धो मासेन शुद्धचित ॥ ७॥ अस्नाखाचम्य जपवा च दत्त्वा दुत्वा च भुंजते ॥ ववंविधस्य सर्वस्य यावज्ञीवं हि स्तकम् ॥ ८ ॥ व्याधितस्य कद्र्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा ॥ कियाहीनस्य सूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ ९ ॥ व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यज्ञः ॥ श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मातं सूतकं भवेत् ॥ १० ॥ न स्तकं कदाचित्स्याद्यावजीवं तु स्तकम् ॥ एवं गुणविशेषेण स्तकं समुदाहृतम् ॥ ११ ॥

वडक्ष धहित करा और रहस्यसद्दित वेदको जो मनुष्य जानता है, जो मनुष्य वेदोक्त कर्म-कांडको करता है उसको सूतक नहीं होता ॥ ४ ॥ राजा, ऋत्विज्, दीक्षित, बालक, परदे-शमें जो रहता हो, बती, सबी इनको सदाःशीच कहा है ॥ ५ ॥ जो वेदपाठी और अग्नि-होत्री बासण है उसे एक दिनका, हीनको तीन दिनका और अग्निक होनको चार दिनका अशीच होता है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य जातिमात्रका बासण है उसे दश दिनका, क्षत्रियको बारह दिनका, वैश्यको पंद्रह दिनका और शूद्रको महीनेका अशीच होता है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य स्नान, आचमन, जप, दान और विना हवनके किये भोजन करते हैं उन सबको जीवमपर्यन्त अशीच होता है ॥ ८ ॥ रोगी, कायर, कृपण, ऋणी, कियाकमेंसे हीन, मूर्ख और जिसे स्नीने जीत लिया हो ॥ ९ ॥ जिसका चित्त सर्वदा व्यसनमें आसक्त हो और जो नित्य पराये अधीन रहता हो जो अद्धा और त्यागसे हीन हो उसका मस्मांत सूतक होता है ॥ १० ॥ सूतक कभी नहीं है और जीने तक सूतक है इस प्रकार गुणकी विशेषतासे सूतक कहा है ११॥

> स्तके मृतके चैव तथा च मृतस्तके ॥ एतत्संहतशौचानां मृताशौचेन शुद्ध्यति ॥ १२ ॥

यदि जन्मस्वकमें मरणस्तक और मरणस्तकमें जन्मस्तक हो जाय तो दोनोंकी छुद्धि मरण अशोचके साथ हो जाती है ॥ १२॥ दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥
दशाहातु परं शौचं विप्रोऽईति च धर्म्मवित् ॥ १३ ॥
दानं च विधिना देयमशुभात्तारकं हि तत् ॥
मृतकाते मृतो यस्तु सूत्काते च सूत्कम् ॥ १४ ॥
पत्तसंहतशौचानां प्रवाशोचेन शुद्धचित ॥
उभयत्र दशाहानि कुलस्यात्रं न भुज्यते ॥ १५ ॥

दान, प्रतिग्रह, इवन, वेदपाठ स्तकमें इन सबका निषेध है, धर्मज्ञ ब्राह्मण दश दिनके उपरान्त शुद्धि प्राप्त करता है ॥१३॥ उस समय विधिपूर्वक दान करना उचित है, कारण कि वह दान ही अमंगलसे उद्धार करता है; मरणाशौचके बीचमें जो मरणाशौच हो जाय अथवा जन्मस्तकके बीचमें जन्मस्तक हो जाय ॥ १४ ॥ तो इन एकत्र हुए स्तकों में पूर्व अशौचके शेष दिनों में शुद्धि हो जाती है; दोनों स्तकों में दश दिन तक कुलका अन्न भोजन करे ॥ १५ ॥

चतुर्थेऽहीन कर्तव्यमस्थिसंचयनं दिजैः॥ ततः संचयनादृष्वंमंगस्पश्चों विधीयते॥ १६॥

विद्वान् मनुष्य चौथे दिन अस्थिसंचयन करे फिर अस्थिसंचयनके उपरान्त अंगका स्पर्श करे ॥ १६ ॥

वर्णानामानुलोम्येन स्त्रीणामेको यदा पतिः ॥ दशषट्त्रयहमेकाहः प्रस्वे सृतकं भवेत ॥ १७ ॥ स्वस्थकाले त्विदं सर्वमाशीचं परिकीर्तितम् ॥ आपद्गतस्य सर्वस्य सृतकेऽपि न स्तकम् ॥ १८ ॥

यदि एक पतिके अनुलोमके कमसे चार खी हों तो उन खियोंकी सन्तान होनेके स्तकमें पतिको कमसे दश दिन, छ दिन, तीन दिन वा एक दिनका स्तक होता है।। १७॥ यह सम्पूर्ण अशीच स्वस्थ अवस्थामें कहा है, आपितकालमें स्तक के समयमें भी स्तक नहीं होता।। १८॥

यज्ञे प्रवर्तमाने तु जायेताथ म्रियेत वा ॥ पूर्वसंकल्पिते कार्ये न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथैव च ॥ हूयमाने तथा चान्नौ नानीचं नापि स्तकम् ॥ २० ॥

इति दक्षस्मृतौ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

यज्ञके होनेके समयमें यदि कोई जन्म वा मृतक हो जाय तो पूर्व संकल्प किये हुएमें दोष नहीं है ॥ १९ ॥ यज्ञके समय, विवाहमें और देवपूजन तथा अग्निहोत्रमें अशोच और सूतक दोनों नहीं होते ॥ २० ॥

इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

स्मृतिः १५]

#### सप्तमोऽध्यायः ७.

लोका वशीकृता येन येन चात्मा वशीकृतः ॥ इंद्रियाओं जितो येन तं योगं प्रववीम्यहम् ॥ १ ॥

जिससे जगत् वशामें किया जाता है, जिसके द्वारा आत्मा वशीमृत होता है जिससे इन्दियें जीती जाती हैं उसी योगकी कथाको कहता हूं ॥ १॥

प्राणायाभस्तया ध्यानं प्रस्याहारोऽय धारणा ॥ तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्पते ॥ २ ॥

प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, घारणा, तर्क, समाधि ये जिसके छः अंग हैं उसीको योग कहते हैं ॥ २ ॥

मैत्रीकियामुदे सर्वा सर्वप्राणिव्यवस्थिता ॥ ब्रह्मलोकं नयस्याशु धातारमिव धारणा ॥ ३ ॥

सब प्राणियों में आनंदकी जो एक किया है वह ब्रह्मलोकमें इस भांति ले जाती है जिस भांति धारणा ब्रह्माको ॥ ३ ॥

> नारण्यसेवनाद्योगो नानेकग्रंथवितनात् ॥ वर्तेर्यज्ञेस्तपोभिर्वा न योगः कस्यचिद्भवेत् ॥ ४ ॥ न च पथ्याशनाद्योगो न नासाग्रनिरीक्षणात् ॥ न च शास्त्रातिरिक्तेन शाँचेन भवाति क्वाचेत् ॥ ५ ॥ न मत्रमानकुहकेरनेकैः सुकृतैस्तथा ॥ लोकपात्रानियुक्तस्य योगो भवाति कस्याचित् ॥ ६॥

वनमें निवास, अनेफ मन्योंका विचार, बत, यज्ञ और तप इनसे किसीको योग प्राप्त नहीं होता ॥ ४ ॥ पथ्य भोजन, नाकके अवभागका देखना, शाखोंकी अधिकता और शौच इनसे भी योग नहीं होता ॥ ५ ॥ मन्त्र, भौन, कपट, अनेक प्रकारके पुण्य और लोकके व्यवहारमें तत्पर इनसे भी योग नहीं होता ॥ ६ ॥

अभियोनात्तथाभ्यासात्तास्मन्नेव तु निश्चयात् ॥ पुनःपुनश्च निर्वेदाद्योगः सिद्ध्यति नान्यथा ॥ ७ ॥ आत्मिवताविनोदेन शौचेन क्रीडनेन च ॥ सर्वभृतसमत्वेन योगः सिद्ध्यति नान्यथा ॥ ८ ॥ यश्चारमानिरतो नित्यमात्मक्रीडस्तथैव च ॥ आत्मानंदस्तु सततमात्मन्येव सुभावितः ॥ ९ ॥ रतश्चैव सुतुष्टश्च सन्तुष्टो नान्यमानसः ॥ आत्मन्येव सुतृष्ठोऽसौ योगस्तस्य प्रसिद्ध्यति ॥ १० ॥ सुमोऽपि योगयुक्तश्व जाम्रज्ञापि विशेषतः ॥ ईहरुचेष्टः स्पृतः श्रेष्ठो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम् ॥ ११ ॥ अत्रात्मन्यतिरेकेण दितीयं नेष पत्र्यति ॥ ब्रह्मभूतः स प्षेह दक्षपक्ष उदाहृतः ॥ १२ ॥

अभियोग, अभ्यास, योगमें ही निश्चयसे और वारं वार निर्वेद विरक्तिसे योग सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ आत्माकी चिन्ताके आनंदसे, शौच, आत्मामें कीडा, सब भ्तों में ममता इनके द्वारा योग सिद्ध होता है, इसके अतिरिक्त नहीं ॥ ८ ॥ सर्वदा आत्मामें मिला, आत्मामें कीडाशील, आत्मामें आनन्दस्वभाव और निरन्तर आत्मामें प्रीतिमान् ॥ ९ ॥ आत्मामें रमा, आत्मामें सन्तुष्ट जिसका मन अन्यन्न न हो और जो भली मांतिसे आत्मामें तृप्त हो उसी पुरुषको योग सिद्ध होता है ॥ १० ॥ योगी सोता हुआ भी जागते के समान है जिसकी ऐसी चेष्टा हो नही श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों में बड़ा कहा गया है ॥ ११ ॥ इस संसारमें आत्माके विना जो दूसरेको न देखे वही ब्रह्मरूप है, यह दक्षऋषिके पक्षमें कहा है ॥ १२ ॥

विषयासक्ताचित्तो हि यतिमोंक्षं न विदाति ॥
यत्नेन विषयासाक्तें तस्माद्योगी विवर्जयेत् ॥ १३॥
विषयेंद्रियसंयोगं केचिद्योगं वदंति वै ॥
अधमों धर्मबुद्ध्या तु गृहीतस्तैरपंडितैः ॥ १४ ॥
आत्मनो मनसश्चेव संयोगं तु ततः परम् ॥
उकानामाधिका हाते केवलं योगवंचिताः ॥ १५ ॥

जिसका चित्त विषयमें आसक्त हो वह यती मोक्षको प्राप्त नहीं होता. इस कारण योगी विषयकी ओरसे अपना मन हटा ले ॥ १३ ॥ कोई मनुष्य विषय और इन्द्रियोंके संयोगको योग कहते हैं उन निर्वुद्धियोंने अधर्मको धर्मबुद्धिसे जाना है ॥ १४ ॥ उनसे अन्य कोई आत्मा और मनके संयोगको योग कहते हैं यह योग पूर्वोक्त ठगोंसे भी अधिक है ॥ १५ ॥

वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि ॥ एकीकृत्य विसुच्येत योगोऽयं सुख्य उच्यते ॥ १६ ॥

सब वृत्तियोंसे मनको हटा कर और जीवको परमात्मामें लगानेसे मुक्त हो जाता है, यही योग मुख्य है ॥ १६ ॥

कषायमोहिविक्षेपळचाञ्चांकादि चेतसः ॥ यापारास्तु समाख्यातास्ताञ्चित्वा वज्ञमानयेत् ॥ १७ ॥

कवाय, मोह और विक्षेपका जो नाश है उसका वही व्यापार कहा है, जिसका मन बशमें हो जाय, इस कारण कवायव्यादिसे रहित मनको अपने वशमें करे ॥ १७॥

(849)

कुटुंबैः पंचीधर्यामः षष्ठस्तत्र महत्तरः ॥ देवासुरैर्मनुष्येश्व स जेतुं नैव शक्यते ॥ १८ ॥ बलेन परराष्ट्राणि यह्नञ्कुरस्तु नोच्यते ॥ जितो येनेदियग्रामः स ज्ञूरः कथ्यते हुधैः ॥ १९ ॥ बहिर्मुखानि सर्वाणि कृत्वा चाभिमुखानि वै ॥ मनस्पेवेदियाण्यत्र मनश्चारमनि योजयेत ॥ २० ॥ सर्वभावविनिर्भुक्तं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत् ॥ एतद्ध्यानं तथा ज्ञानं शेषस्तु ग्रन्थविस्तरः ॥ २१ ॥

पांच कुटुस्वियोंका ग्राम होता है और उस ग्राममें छठा ( मन ) सबसे बडा है, उसको जीतनेको देवता, मनुष्य, अधुर यह कोई भो समर्थ नहीं होते॥ १८॥ जो बलपूर्वक दूस-रेके देशोंको छीन लेता है वह शूर नहीं कहाता, परन्तु वास्तवमें वही शूर है जिसने इन्द्रियरूपी ग्रामको जीत लिया हो ॥ १९॥ सर्व बर्हिमुल इन्द्रियोंको अंतर्मुल करे, फिर उन इंद्रियोंको मनमें युक्त करे, मनको जात्मामें योजित करे ॥ २० ॥ और सब भावोंसे रहित क्षेत्रज्ञको ब्रह्मम मिलाबे इसीका नाम ध्यान और ज्ञान है, शेष तो सब प्रन्थका विस्तार ही है ॥ २१ ॥

> स्यवस्वा विषयभे।गांस्तु मनो निश्चलतां गतम् ॥ आस्मर्शाक्तस्वरूपेण समाधिः परिकीर्तितः ॥ २२ ॥

जो मन विषय भौगोंको त्याग कर आत्माकी शक्तिरूपसे निश्चल हो जाता है उसे समाधि कहते हैं॥ २२॥

> चतुर्णा सन्निकर्षेण फलं यत्तदशाश्वतम् ॥ द्वयोस्तु सन्निकर्षेण शाधतं ध्रुवमक्षयम् ॥ २३ ॥ यब्रास्ति सर्वेलोकस्य तदस्तीति निरुच्यते ॥ कथ्यमानं तथान्यस्य हृदये नाधितिष्ठति ॥ २४ ॥ स्वयंवेद्यं च तद्रह्म कुमारीमैथुनं यथा॥ अयोगी नैव जानाति जात्यंधो हि यथा घटम् ॥ २५ ॥ नित्याभ्यसनशीलस्य सुसंबेघं हि तद्भवेत् ॥ तरसध्यत्वादनिर्देश्यं परं ब्रह्म सनातनम् ॥ २६ ॥

चारके सनिकर्षसे बो फल होता है वह अनित्य है और पिछले अंगोंसे जो फल होता है वह सनातन और नित्य तथा अक्षय होता है ॥ २३ ॥ सब लोकोंको जो बस नास्ति प्रवीत होता है और जो अस्ति ग्रब्दसे पुकारा जाता है तथा कहा हुआ भी जो दूसरेके हृदयमें स्थित नहीं होता ॥ २४ ॥ वहीं ब्रह्म इस भांति स्वयं जानने योग्य है, जिस ब्रकार कुमारीका मैथुन, और योगमार्गते हीन उसी बहाको इस भांति नहीं जानता, जिस प्रकार जन्मांध पुरुष घटको ॥ २५ ॥ नित्य अभ्यासशील मनुष्यको भली भांति अनायाससे जानने योग्य है और सूक्ष्म होनेके कारण वह सनातन परब्रह्म अनिदेंश्य है ॥ २६ ॥

वुधारत्वाभरणं भावं मनसालोचनं तथा ॥
मन्यंते स्त्री च मूर्कश्च तदेव वहु मन्यते ॥ २० ॥
सन्वोत्कटाः सुरास्तेऽपि विषयेण वशीकृतहः ॥
प्रमादिभिः क्षुद्रसन्वैर्धनुष्येरत्र का कथा ॥ २८ ॥
तस्मान्यक्तकपायेण कर्तन्यं दंडधारणम् ॥
इतरस्तु न शकोति विषयेरभिभूयते ॥ २९ ॥
न स्थिरं क्षणमप्येकसुदकं हि यथोर्धिभिः ॥
वाताहतं तथा चित्तं तस्मातस्य न विश्वसेत् ॥ ३० ॥

पंडितोंका विचार और मनसे जो बक्षका देखना है इसको सूषण मानते हैं, स्त्रो और मूर्ख यह भूषणको ही बहुत उत्तम मानते हैं ॥ २७ ॥ विषयोंने जब सत्त्वगुणी देवताओंको भी अपने वसमें कर लिया तब फिर प्रमादी मनुष्योंको वसमें कर लेनेकी तो क्या बात है? ॥ २८ ॥ इस कारण जिसने मनके मेलका त्याग कर दिया हो वही दंडको धारण करे और जिसने त्याग न किया हो उसको दंड धारण करनेकी सामर्थ्य नहीं है और विषय उसका तिरस्कार करते हैं ॥२९॥ जिस भांति तरंगोंक कारण जल क्षणमात्रको भी स्थिर नहीं रहता इसी भांति वासनाओंसे रहना हुआ चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता, इस कारण उसका विश्वास न करे ॥ ३०॥

ब्रह्मचर्य सद्। रक्षेदष्टधा रक्षणं पृथक् ॥ रमरणं कीतनं कोल्टः प्रेक्षणं ग्रह्मभाषणम् ॥ ३१ ॥ संकल्पोऽध्यवसायश्च कियानिष्पत्तिरेव च ॥ प्तन्मैथुनमष्टांगं प्रवदंति मनीषिणः ३२ ॥

जिसको रक्षा आठ प्रकारकी है इस कारण उस बसचर्यको सर्वदा रक्षा करे, स्मरण, कीर्दन, कीडा, प्रेक्षण, गुप्त बोलना, ॥ २१ ॥ संकल्प, विकल्प, अध्यवसाय, कियाकी निवृत्ति यह आठ प्रकारका मैथुन बुद्धिमानोंने कहा है ॥ ३२ ॥

त्रिदंडच्यपेदेशेन जीवंति बहवो नराः ॥ यस्तु ब्रह्म न जानाति न त्रिदंडी हि स स्मृतः ॥ ३३ ॥ नाध्यतव्यं न वक्तव्यं श्रोतव्यं न कथंचन ॥ एतैः सर्वेः सुसंपन्नो यतिर्भवति नेतरः ॥ ३४ ॥

त्रिदंडके बहानेसे बहुतसे मनुष्य जीवन धारण करते हैं परन्तु जो त्रह्मको नहीं जानता वह त्रिदंडी नहीं कहाता ॥३३॥ न पटना, न बोलना, न किसी प्रकार सुनना जो इन सब गुणोंसे युक्त हो वही संन्यासी है दूसरा नहीं है ॥ ३४॥ पारिवाज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमं न तिष्ठति ॥ श्वपदेनांकियत्वा तं राजा ज्ञीवं प्रवासयेत्॥ ३५ ॥

जो संन्यास ले कर अपने धर्ममें स्थिर न रहे उसको राजा अपने नगरसे कुत्तेके पैरका दाग दे कर निकाल दे ॥ ३५॥

पको भिक्षुयंथोक्तस्तु हो चैव मिथुनं स्मृतम् ॥
त्रयो ग्रांमः समाल्यात ऊर्ध्व तु नगरायते ॥ ३६ ॥
नगरं हि न कर्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा ॥
एतत्रयं तु कुर्वाणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ॥ ३०॥
राजवार्तादि तेषां तु भिक्षावार्ता परस्परम् ॥
स्नेहपैशुन्यमात्सर्य सन्निकर्षाद्संशयम् ॥ ३८ ॥
लाभप्रजानिमित्तं हि व्याल्यानं शिष्यसंग्रहः ॥
एते चान्ये च बहवः प्रयंचास्तु तपस्विनाम् ॥ ३९ ॥

पूर्वोक्त धर्मबाला एक व्यक्ति हो तो उसकी मिश्रुक संज्ञा है दो व्यक्ति हों तो वे मिश्रुन संज्ञाके हैं, तीनके समृहको प्राप्त कहते हैं, इससे अधिकोंका संग नगर कहाता है ॥ ३६॥ इस कारण संन्यासी प्राप्त, नगर और मिश्रुन इनकी संगति न करे इन तोनों कर्मोंको जो यति करता है वह उत्तम धर्मसे पतित हो जाता है॥ ३७॥ कारण कि, उनमें राजाकी अथवा मिक्षाकी बात परस्पर होती है, स्नेह, चुगलपन, मत्सरता, वार्ता आदि यह संनिक्षिसे होते हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं॥ ३८॥ पढना, कहना और धनप्राप्तिके निमित्त शिष्योंको रखना यह पूजाके निमित्त है, यह सब तथा अन्य सब भी तपस्वियोंके प्रयंच हैं॥ ३९॥

ध्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकांतशीलता ॥ भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पंचमं नोपपद्यते ॥ ४० ॥

ध्यान, शौच, भिक्षा, एकांतमें निवास भिक्षुकके यह चार कर्म हैं पांचवां नहीं ॥ ४०॥

यस्मिन्देशे भवेद्योगी ध्यानयोगविचक्षणः ॥ सोऽपि देशो भवत्पुतः किं पुनर्यस्यवांधवः ॥ ४१॥

ध्यान और योगमें पंडित जिस देशमें निवास करता हो वह देश भी पवित्र हो जाता है; किर उसके बंधु बांघव क्यों न होंगे ? ॥४१ ॥

> तपोभियें वशीभूता व्याधितावस्थावहाः ॥ वृद्धा रोगगृहीताश्च ये वान्ये विकलेंद्रियाः ॥ ४२ ॥ नीरुजश्च युवा चैव भिक्षुर्नावस्थार्हणः ॥ स दूषपति तत्स्थानं वृद्धादीनपीडयस्यपि ॥ ४३ ॥

नीरुजश्च युवा चैव ब्रह्मचर्यादिनश्यति ॥ ब्रह्मचर्यादिनष्टश्च क्रुलं गोत्रं च नाश्चेत् ॥ ४४ ॥

तपस्या और जर्बके द्वारा जो दुर्बल हो गये हैं,रोगी, वृद्ध और जिनकी इन्द्रिय विकार-युक्त हैं ॥ ४२ ॥ यह घरमें निवास कर सकते हैं, परन्तु रोगरहित युवा भिक्षुक घरमें बास करनेके योग्य नहीं है; कारण कि, इसके ठहरनेसे उस स्थानको भी दौष लगता है और वह वृद्धोंको पीडित करता है ॥ ४३ ॥ आरोग्य युवा भिक्षुक इस मांति आवरण करनेसे ब्रह्मचर्यसे पतित हो जाता है और फिर वह ब्रह्मचर्यसे नष्ट हो कर अपने चंशको भी नष्ट करता है ॥ ४४ ॥

> यस्य त्वावसथे भिक्षुर्मैथुनं यदि सेवते ॥ तस्यावसथनाथस्य मृहान्यपि निकृतति ॥ ४५ ॥

भिक्षुक जिसके घरमें वास कर यदि मैथुन करे तो वह उस घरके स्वामीको जडम् कसे नष्ट करता है ॥ ४५॥

आश्रमे तु यतिर्यस्य मुहूर्तमिष विश्वमेत्॥ किं तस्यान्येन धर्मेण ऋतकृत्यो हि जायते॥ ४६॥ संचितं यद् गृहस्थेन पापमामरणांतिकम्॥ स निर्देहति तत्स्वमेकरात्रोषितो यतिः॥ ४०॥ ध्यानयोगपरिश्रांतं यस्तु भोजयते यतिम्॥ अखिलं भोजितं तेन त्रैलोक्यं सचराचरम्॥ ४८॥

और जिसके आश्रममें संन्यासी एक मुहूर्तको ठहर जाय, उसको अन्य धर्मका अयोजन क्या है? वह उससे ही कृतार्थ हो जाता है ॥ ४६ ॥ गृहस्थने अपने शरीरमें जो पापसंचय किये हैं यित उसके घरमें एक रात्रि निवास कर उसके सम्पूर्ण पापोंको नष्ट कर देता है॥४७॥ जो मनुष्य योगश्रममें परिश्रांत यितको भोजन कराता है सो चराचर त्रिलोकी के निवासीको भोजन करानेका जो फल है वही फल उसको मिलता है ॥ ४८ ॥

देतं चैव तथादेतं देतादेतं तथेव च ॥
न देतं नापि चादेतिमित्येतत्पारमार्थिकम् ॥ ४९ ॥
नाहं नैव तु संबंधो बहाभावेन भावितः ॥
ईहशायां त्ववस्थायामवाप्यं परमं पदम् ॥ ५० ॥
देतपक्षः समाख्यातो ये देते तु व्यवस्थिताः ॥
अदेतानां प्रवक्ष्यामि यथा धर्मः सुनिश्चितः ॥ ५१ ॥
अत्रात्मव्यतिरेकंण दितीयं यो विपश्यति ॥
अतः शास्त्राण्यधीयंते श्रूयंते प्रंथविस्तरः ॥ ५२ ॥

हैत, अहेत और हैताहैत इन तीनों में द्वेत नहीं है यही पारमाधिक ज्ञान है ॥ ४९ ॥ में नहीं हूं और न मेरा है और न मेरा किसीस सम्बन्ध हैं परम्तु में ब्रह्मरूपमें स्थित हूं; इस अवस्थामें ब्रह्मपद प्राप्त होता है ॥५०॥ हैतमें स्थितिवालोंको हैतपक्षका कहा है और अहेत पक्षवालोंका धर्म भळी आंति निश्चित है उसको में कहता हूं ॥ ५१ ॥ इसमें जो आत्माके अतिरिक्त दूसरी वस्तुको देखता है उसीने मानों ब्राह्म पढ़े हैं और अन्योंके विस्तारकों सुना है ॥ ५२ ॥

दसशास्त्रे यथा श्रोक्तमाश्रमप्रतिवालनम् ॥
अधीयते तु ये विपास्ते यांति परलोकताम् ॥ ५३ ॥
य इदं पठते अक्त्या शृणुयादिष यो नरः ॥
स पुत्रपौत्रपशुमान्कीतिं च समवाप्नुयात् ॥ ५४ ॥
श्रावियत्वा त्विदं शास्त्रं भाद्यकालेऽिष यो द्विजः ॥
अक्षय्यं भवति श्राद्धं पितृंश्वैषोपतिष्ठते ॥ ५५ ॥
इति दक्षस्मृतौ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

जो बाह्मण दक्षऋषिके इस द्यास्त्रमें कहे हुए बाश्रमों का प्रतिपालन करते हैं वा जो इस द्यास्त्रको पढते हैं वह परलोकको पास होते हैं ॥ ५३ ॥ जो इस पढता है या नीच वर्ण भी इस सुनता है वह पुत्रपौत्रयुक्त तथा पशुवाला हो कर कीर्तिको पाता है ॥ ५४ ॥ जो बाह्मण श्राद्धके समय इस शासको सुनवाता है उसका श्राद्ध अक्षयफलका देनेवाला होता है और पितरोंके निकट प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥

इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ इति दक्षरमृतिः समाप्ता ॥ १५ ॥



# अथ गौतमस्मृतिः १६.

भाषाटीकासमेताः ।

#### प्रथमोऽध्यायः १

वेदो धर्ममूछं तदिदां च स्मृतिशीले दृष्टो धर्मन्यतिक्रमः ॥
साहसं च महतां नतु दृष्टोऽथों वरदीर्वल्यात्र तुल्यवलविरोधे विकल्पः।
वेद ही धर्मका मूल है, स्मृति और शील भी धर्मका मूल है, धर्मका व्यतिक्रम और साहस भी दृष्टि आता है, परन्तु महापुरुषोंका कर्म कोई दृष्ट अर्थ नहीं है प्रधल और दुर्वलसे समान बलवाले शास्त्रोंके विरोधमें विकल्प भी होता है, अर्थात् जहां दो वाक्योंसे दो प्रकार कर्म प्राप्त हो वहां दोनों करने उचित हैं।

उपनयनं ब्राह्मणस्याष्टमे नवमे पचमे वा काम्यं गर्भादिः संख्या वर्षाणां ति हैं -तीयजन्म तद्यस्मात्स आवायों वेदानुवचनाच एकादशद्वादशयोः क्षत्रियवैश्ययोः आषोडशाद्वाह्मणस्य पतिता सावित्री द्वाविशते राजन्यस्य द्विधिकाया वैश्यस्य। मौजीज्यामौर्वीसीं यो मेखलाः क्रमेण कृष्णक स्वस्ताजिनानि वास्रांसि शाणक्षी-मचीरकुतपाः सर्वेषां कार्पासं चाविकृतं काषायमप्येके, वार्क्ष बाह्मणस्य मोजि-ष्ठहारिदे इतर्योवैं व्वपालाशो बाह्मणस्य दंडी आश्वत्थपेलवी शेषे यिक्षयो वा सर्वेषाम्। अपीडिता यूपचकाः सवल्कला मूर्डललाटनासाम्रममाणाः सुंडजिट-लिशिवाजटाश्च।

ब्राह्मणका आठ वा नी वर्षमें यज्ञोपवीत करे, यदि ब्रह्मतेजकी इच्छा करे तो पांचवें वर्षमें भी हो सकता है, पांचवें वर्षकी गणना गर्भसे कर के, यह यज्ञोपवीत दूसरा जन्म है जिससे आचार्य वेदका उपदेश करता है, क्षत्रिय और वेदयका कमानुसार ग्यारह और बारह वर्ष तक यज्ञोपवीत करनेकी विधि है, सौलह वर्ष तक ब्राह्मणको और क्षत्रियकी वाईस वर्ष तक और वेदयकी चौचीस वर्ष तक गायत्री पतित नहीं होती अर्थात् गौण अधिकार रहता है, उपनयनके समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय यथाक्रमंस मेखला मृंजकी और स्तकी ज्या और मूर्वकी बनावे और काले तथा रुस्मृगका और मंडेका चर्म, सन, रेशम और कुशा इनके वस्त्र बनावे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि तीनों वर्णोंको कपासके नवीन और गरु तथा मंजीठ वृक्षके लाल रंगके वस्त्र धारण करने उचित हैं; ब्राह्मणको हलदीमें रंगा हुआ क्षत्रिय और वेदयकोंभी धारण करना उचित है, ब्राह्मण बेल या पलाशके काष्टका दंड और दोनों जाति कमसे पीयल और पीलुका दंड धारण करे, तथा और जाति किसी यश्चिय

बुक्षका सबल्कल काष्ठका दंड धारण कर सकता है परन्तु वह दंड फटे न हो, दंडका परि-माण ठीनों जातियोंको यथाकमसे मस्तक, ललाट और नासिकाके अग्रभाग तक हो, बाह्मण सब मुण्डन करावे, क्षत्रिय मस्तकपर जटा रक्खे और वैक्ष्य शिखा रक्खे ।

## दन्यहस्त उन्छिष्टोऽनिधायाचामेत् ॥

कोई द्रव्य यदि हाथमें हो और वह यदि उच्छिष्ट हो जाय तो इस द्रव्यको विना पृथ्वी पर रक्षे आचमन करे.

दृष्यशुद्धिः परिमार्जनमदाहतक्षणनिणेजनानि तैजसमार्तिकदारवतांतवानांतैज-सवदुपस्तमणिशंखशुक्तीनां दारुवदस्थिभूम्योः आवपनं च भूमेः । चैलबद्दज्जु-विदलचम्र्मणाम् उत्सर्गो वात्यंतोपहतानाम् ।

धातु, मही, काष्ठ, शिक्तिनिर्मित वस्तु इन चारों द्रव्योंकी शुद्धि कमसे मांजने, तपाने, छीलने और धोनेसे हो जाती है और परथर, मणि, शंख, सीपी इनकी शुद्धि धातुके समान है, काष्ठके समान हाड और मूमिकी शुद्धि है और भूमिकी शुद्धि हलसे खनन करने पर भी हो जाती है, बांसके पात्रकी शुद्धि वस्नके समान है और जो अत्यन्त अष्ट हो तो उसे त्याग दे.

प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा शुचिमारमेत् । शुचौ देश आसीनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवित्यामणिवंधनात्पाणी प्रक्षाल्य वाग्यतो हृदयस्पृशिक्षिश्च-तुन्वोऽप आचामेत्। द्विः परिमृज्यात्पादौ चाम्युक्षेत् । खानि चोपस्पृशेच्छीर्षण्यानि मूर्छनि चद्यात् । सुप्त्वा मुक्का क्षुत्वा च पुनः दंति छिष्ठेषु दंतवदन्यत्र जिह्याभिमर्शनात् । प्राक् च्युतेरित्येके । च्युते स्वासावविद्यात्रिगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ न सुख्या विप्रुष उच्छिष्ठं कुर्वति ताश्चेदंगे निपतंति । लेपगंधापकर्षणे शाँचममेध्यस्य तदि । पूर्वं मृदा च सूत्रपुरीषरेतोविद्यंसनाभ्यवहारसंयोगेषु च यत्र चाम्नायो विद्ध्यात् ।

पूर्व वा उत्तरको मुल करके शौचका मारम्भ करे, पवित्र स्थानमें बैठ कर दौनों घुट नाके भीतर दिहनी भुजाको रल कर नियम सिहत यशोपवीत धारण कर मणिवंध तक दोनों हाथोंको थो कर मीन धारण कर हदयकास्पर्श कर तीन या चार बार जलसे आच-मन करे और दो बार मुलका मार्जन करे, पैरोंको छिडके और शिरके सातों छिड़ोंको स्पर्श करे, फिर मुर्द्धा पर भी जलका स्पर्श करे, यदि जिहासे स्पर्श न हो तो दांतोंमें लगा अनादि दांतोंके ही समान है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि जन तक वह दातोंसे पृथक् न हो तबतक ही दांतोंके समान है और पृथक् होने पर आसावके समान हो जाता है, इस कारण उसको मुलसे बाहर निकालनेसे ही छुद्धि होती है, जो मुलकी बूंद अपने श्वरीर पर गिर जाय उससे शरीर अशुद्ध नहीं होता अशुद्ध वस्तुका लेप और गंधको दूर करने

के लिये शौच करे यदि पिनत्र वस्तु लगी हो वा मूत्र, विष्ठा, वीर्यस्तलन भोजनके समयमें हो जाब तो वेद और स्मृतियोंमें कही रीतिके अनुसार वहां मट्टी और जलसे शौच करना उचित है।

पाणिना सन्यमुपसंगृह्यांगुष्ठमधीिह भो इत्यामंत्रयेत् गुरुः। तत्र चक्षुर्मनः प्राणी-पर्यश्ननं दभैः प्राणायामास्त्रयः पश्चदश मात्राः प्राक्कूळेष्वासनं च पूर्वाच्याहतयः पश्चस्रताता गुरोः पादोपसंग्रहणं प्रातर्ब्रह्मानुवचने चाद्यंतयोरनुज्ञात उपविशेत्। प्राङ्मुखो दक्षिणतः शिष्य उदङ्मुखो वा सावित्रीं चानुवचनमादितो ब्रह्मण आदोन अण्कारस्यान्यत्रापि।

गुरु अपने हाथसे शिष्यका अंग्ठा पकड कर "मो शिष्य त्पढ" यह कह कर बुलावे इसके उपरान्त शिष्य गुरुमें अपने नेत्र और मनको लगा कर कुशाओं अपने प्राणों को स्पर्श कर तीन प्राणायाम करे, आचमनका प्रमाण पन्द्रह बृंद तक है और पूर्वकी औरको अग्रभागवाली कुशाओं के आसन पर बैठ कर ॐकारपूर्वक पांच वा सात व्याहृति-यों का पाठ करे प्रातःकालमें वेद पढनेके प्रारम्भ और अन्तमें शिष्य गुरुके चरणों को ग्रहण करे और गुरुकी आज्ञा लेकर गुरुके दक्षिण भागमें पूर्व या उत्तरको भुख करके बैठे प्रथम गायत्री तथा वेद और ॐकारके पढनेके समयमें भी इसी भांति बैठे।

अन्तरागमने पुनरूपसदने धनकुलमण्डूकसर्पमार्जाराणां व्यहसुपवासी विप्रवास-श्र प्राणायामा वृतप्रारानं चेतरेषां रमशानाभ्यध्ययने चैवम् ॥ १ ॥

इति गौतमस्मृतौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

कुत्ता, मेंडक, बिलाव यह यदि पढनेके समय गुरु शिष्यके बीचमें हो कर निकल जाय तो ब्राह्मण तीन दिन बनमें निवास कर उपवास करें और क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि प्राणा-याम और वृतका भोजन करें, स्मश्चानके निकट जो पढता है उसके लिये भी यही प्रायश्चित्त हैं॥

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां प्रथमोऽध्याय: ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः २.

ब्रागुपनयनात्कामचारवादभक्षः अद्वतो ब्रह्मचारी यथोपपादमूत्रपुरीषो अवति नास्याचमनकरूपो विद्यते अन्यत्रापमार्जनप्रधावनावेक्षणेभ्यो न तदुपस्पर्शना-दशौचम् ॥ न त्वेवनममिहषनबल्धिरणयोर्निग्रंज्यात न ब्रह्माभिष्यहारेदन्यत्र स्वाधानिनयनात् ॥

बज्ञीपवीतसे प्रथम इच्छानुसार बोलने और इच्छानुसार भोजन करनेमें कोई दोष नहीं है, उस समय इवन और ब्रह्मचर्यका अधिकार नहीं होता, ऐसे मनुष्यका मलमूत्र त्यागनेका भी कोई नियम नहीं है, उसको शरीरका मार्जन, धोना और ऊपर जल छिड- कनेके लिये शुद्धिके निमित्त आचमनका भी विधान नहीं है, न छूनेयोग्य वस्तुके स्पर्शकर -नेसे भी उसे दोष नहीं लगता, उसको अग्निमें हवन वा बलिवैश्वदेव कार्यमें भी नियुक्त न करें और पितृकार्यके अतिरिक्त उसको वेदका मन्त्र न पढावे।

उपनयनादिनियमः ॥ उक्तं ब्रह्मचर्यम् अमीन्यनभैक्षचरणे सत्यवचनम् ॥ अपामुपरपर्शनभेक आगोदानादि । बहिः सध्यार्थं तिष्ठत्रवामासीतोत्तरां सज्योतिष्याज्योतिषो दर्शनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षयेत् वर्ज्जयनमधुमासगंधमाल्यादि वा स्वप्नाजनाभ्यंजनयानोपानच्छत्रकामकोधलाभमोहवाद्यवादनस्थानदंतधावनहर्षनृत्यगीतपरिवादभयानि ।

यज्ञीपवीत होनेसे ही सब नियमोंकी रक्षा करनी होती है, उपनयन हो जाने पर जो ब्रह्मचर्य कहा है उसे करे, अग्निकी रक्षा, ईंधन, भिक्षा मांगना, सत्य बोळना, जलोंसे आच-मन करना कोई २ इन नियमोंको गोदानसे पहले कहते हैं कि संध्या करनेके निमित्त ग्रामसे वाहर जाय और प्रातःकालकी संध्या उस समय करे कि जिस समय आकाशमें तारागण स्थित हों और सायंकालकी संध्या नक्षत्रोंके उदय होने पर मीन धारण कर करे; सूर्यकों न देखे, ब्रह्मचारी, मधु, मांस, गन्ध, फूलमाला दिनमें शयन, अंजन, उबटना, सवारी, जूता, छत्री, काम, कोध, छौभ, मोह, बाजा बजाना, अधिक स्नान, दत्तोन, हर्ष, नृत्य, गाना, निन्दा, मदिरा और भय इन सबको त्याग दे॥

गुरुद्र्शने कंडपाइतावसिवथकापाश्रयणपादप्रसारणानि निष्ठीवितहस्वितजृंभिता-स्फोटनानि खीपेक्षणालंभने मैथुनशंकायां वृतं हीनसेवामदत्तादानं हिंसा आचार्य-तरपुत्रस्त्रीदीक्षितनामानि शुष्कां वाचं मद्यं नित्यं बाह्मणः अधःशय्याशायी पूर्वी-त्थायी जघन्यसंवेशी वागुद्रकम्मसंयतः नामगोत्रे गुरोः संमानतो निर्द्दिशेत् ॥ अचितं श्रेयसि चैवम् ॥ शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणमभिकमं वचनादृष्टेन अधःस्थानासनित्तर्यग्वा तत्सेवायां गुरुद्र्शने चोतिष्ठेत् । गच्छंतमनुव्रजेत् कर्मं विज्ञाप्याख्यायाऽऽहृताध्यायी युक्तः प्रियहितयोस्तद्वार्यापुत्रेषु चैवम्, नीच्छिष्टाशन-त्वपनप्रसाधनपादप्रक्षालनोन्मर्वनोपसंग्रहणानि विष्ठोष्योपसंग्रहणं गुरुभार्याणां तत्यु-श्रह्म च नैके गुवतीनाम् ॥

और गुरुको देख कर कंठ रोक ले घुटने फैला कर बैठना, पैरोंका फैलाना, धूकना, इसना, जंभाई लेना, अंगको हाथसे बजाना इनका भी त्याग कर दे, खीको देखना, स्पर्श करना, तथा मैथुनकी शंका, जुआ, नीचकी सेवा, बिना दिये लेना, हिंसा, आचार्य और आचार्यके पुत्र, स्त्री तथा दीक्षित इनका नाम लेना, सूसी वाणी, मदिराका पीना इन सब कार्योंको एक बार ही त्याग दे; बाइणको सर्वदा प्रथ्वी पर शयन करना उचित है; गुरुसे प्रथम डठे, नीचे आसन पर बैठे और गुरुके सो जाने पर पीछे शयन करे; वाणी, भुजा और उदर इनको

अपने वशमें रक्खे, मान अर्थात् आदरसहित गुरुका नाम और गोत्र उचारण सब करे, सब मांतिसे पूजने योग्य और श्रेष्ठ मनुष्यके साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार करे, गुरुकी श्रुट्या, आसन और स्थानका त्याग करे, नीचे बैठ अथवा नम्नभावसे स्थित हो कर गुरुके बचनोंको श्रुवण करे और गुरुके बचनके अनुसार चले; गुरुको देखते ही उठ खडा हो, उनके चलने पर पीछे २ चले, यदि गुरु किसी बातको पूछे तो उनको यथार्थ उत्तर दे, वह जब पढनेके लिये बुलावें तभी जा कर पढे और सर्वदा उनका प्रिय और हितकारी कार्य करता रहे, और उच्छिष्ट भोजन, स्नान कराना, प्रसाधन, पर धोना, उबटना चरणोंका स्पर्श इनके अतिरिक्त उनकी स्त्री और पुत्रोंके साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार करे और परदेशसे आने पर गुरुकी स्त्री पुत्रोंके भी चरण स्पर्श करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि गुरुकी युवती स्त्रियोंके साथ उक्त व्यवहार न करे ॥

न्यवहारप्राप्तेन सार्ववर्णिकं भैक्षवरणमभिशस्तं पतितवर्जमादिमध्यांतेषु भव-च्छन्दः प्रयोज्यो वर्णानुपूर्वेण आचार्यज्ञातिगुरुस्वेच्छालाभेऽन्यत्र तेषां पूर्व परि-हरेत् निवेद्य गुरविऽनुज्ञातो भुंजीत । असंनिधौ तद्भार्योपुत्रसब्बद्धाचारिसद्यः । वाग्य-तस्तृप्यत्रलोलुप्यमानः सन्त्रिधायादेकं स्पृशेत् ।

आवश्यकता होने पर पतित और निन्दित वर्णके अतिरिक्त और सबके यहांसे भिक्षा ले आवे, भिक्षाके समय वर्णके कमसे प्रथम और अन्तमें " मवत्" शब्दका प्रयोग करे, बासण भिक्षाके समय पहले "भवत्" शब्दका प्रयोग करे, कित्रय मध्यमें और वैश्य अंतमें; आचार्य, कुल, जाति, गुरु और अन्यान्य आत्मियों के निकट भिक्षा न मांगे, यदि अन्यत्र कहीं भिक्षा न मिले तो इनमें से प्रथम कहे हुएको त्याग कर औरोंसे भिक्षा मांगे, भिक्षासे जो कुछ मिले उसे गुरुके आगे निवेदन करे, इसके पीछे गुरुकी आज्ञा ले कर भोजन करे, गुरुके विद्यमान न होने पर उनकी स्त्री, पुत्र और अपने साथके पढनेवाले शिष्यों के आगे रक्से और भिक्षाका अन्न समर्पण करे; इसके पीछे तृप्ति होने तक मौन हो कर भोजन करे और भीजनको रख कर जलसे आचमन करें।

शिष्पशिष्टिरवंबेनाशकौ रज्जुवेणुविद्लाभ्यां तनुभ्याम्, अन्येन घन् राज्ञा शास्यः।

शिष्यको किसी प्रकारका आघात न पहुँचे ऐसी ताडना गुरु करें, अशक्तको रस्सी, वैत, वांस वा हाथ आदिसे शिक्षा करें और जो गुरु अन्य वस्तुसे करता है राजा उसे दंड दें।

द्वादशवर्षाण्येकवेदे ब्रह्मचर्यं चरेत्। प्रतिद्वादश सर्वेषु प्रहणांतं वा। विद्यांते गुरुरचेन निमन्त्र्यः कृतानुज्ञातस्य वा स्नानम् । आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येके ॥ इति गौतमस्पृतौ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ एक वेदके पढनेमें बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करे मत्येक वेदमें इसी प्रकार ब्रह्मचर्य है, जब वक भन्नी भांतिसे विद्या प्राप्त न हो तब तक पढता रहे, जब पढ चुके तो गुरुको दक्षिणा दे, इसके पीछे गुरुकी आज्ञासे खान करे, सब गुरुओं में आचार्य ही श्रेष्ठ है और कोई २ माताको श्रेष्ठ बताते हैं।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ३.

तस्याश्रमविकल्पमेके ब्रुवते। ब्रह्मचारी गृहस्थो भिश्चवेंद्धानस इति। तेषां गृहं स्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्। तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणः। आचार्याधीनत्वमात्रं गुरोः कर्मशेषण जपेत्। गुर्वभावे तद्पत्यवृत्तिस्तद्भावे वृद्धे सब्रह्मचारिण्यमो षा एषंवृत्तो ब्रह्मछोकभेवाप्रोति जितेदियः। उत्तरेषां चैतद्विरोधी अनिचयो भिक्षुरूष्वरेता धुवशीलो वर्षासु भिक्षार्था प्राममियात्। जघन्यमिववृत्तं चरेत्॥ वृत्वताशीर्वाक्चशुःकर्मसंयतः कीपीनाच्छाद्नार्थं वास्रो विभ्यात् प्रहीणभेके निर्णजनाविष्रयुक्तभोषधीवनस्पतीनामग्रमुपाददीत न द्वितीयामपहर्त्ते गात्र ग्रामे वस्तेत्। मुंडः शिखी वा वर्ज्ञयेज्जीववधसमीभृतेषु हिंसानुष्रहयोरनारंभो वैद्यानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः श्रावणकेनापिमाधाय अग्राम्यभोजी देविषतः मनुष्यभूतिर्पण्जकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवर्जं भैक्ष्यमण्युपयुंजीत न फालकृष्टमधितिष्ठेत् ग्रामं च न प्रविशेत् जटिलश्चीराजिनवासाः नातिस्रांवत्सरं भुजीत ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षित्रधानात् गार्हस्थस्य गार्हस्थस्य॥

इति गौतमस्मृतौ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

कोई २ ब्रह्मचारीको इस भांति आश्रमोंका विकल्प कहते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्य, मिक्षुक, वैखानस इन सबके कमसे इनका मूल केवल गृहस्थ ही है, कारण कि और तीनोंमें संतान उत्पन्न नहीं होती और इन चार प्रकारके आश्रमोंमें ब्रह्मचारीके लिये सर्वदा अधीनता ही कही है, गुरुके निमित्त कर्मको करनेसे ही वह लोकोंको जीतता है, यदि गुरु न हो तो गुरुकी संतानके प्रति गुरुके समान व्यवहार करे, यदि गुरुकी कोई संतान न हो तो वृद्धगुरुका शिष्य वा अग्निके प्रति ही इस प्रकारका आचरण करे, जो मनुष्य जितेन्द्रिय हो कर इस प्रकारका व्यवहार करता है वह ब्रह्मलोकको जाता है और यह भिक्षुक पिछले तीनों आश्रमोंका विरोधी न हो संचयन करे, कर्ध्वरेता और स्थिर स्वभाव हो कर वर्धान्नदुमें भिक्षाके अर्थ ग्राममें जाय, निषद्ध शृद्धजातिके अतिरिक्त उत्तम जातिमें भिक्षा मांगे भिक्षुक किसीको आशीर्वाद न दे और वाणी, नेन्न तथा अपना कर्म इनको छिपावे, कौपीनमात्र और ओढनेके वस्तको घारण करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि किसीके त्यागे उस बस्तको घारण करे, जो साफ और नया हो अथवा ओपधी वा वनस्पतिकी छालकी धारण करे और भोजन

नके निमित्त दूसरी रात्रिमें प्राममें निवास न करे, मुंडन कराये रहे, शिखाको राखे और जीवकी हिंसाको त्याग दे प्राणियोंका वध न करे, सब प्राणियोंको समदर्शी हो देखे और किसीके ऊपर हिंसा वा दया न करे, वैलानसका धर्म है कि फल मूल भोजन कर वनमें निवास करे, तपस्या करें और तपिस्वयोंको अग्नि स्थापन करें, प्राममें भोजन न करें, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य इनकी पूजा करें, निषद्ध जातिके अतिरिक्त सबका अतिथि बने और कभी र भिक्षा मांग कर भी जीवन धारण कर ले, परन्तु जो अन्न जौतनेसे उत्पन्न हो उस अन्नकों न लाय किसी प्राममें भो प्रवेश न करें, मस्तक पर जटा रक्खे, चीर वा मृगछालाके वस्त्र धारण करें, वर्षदिनसे अधिकके अन्नकों न खाय, आचार्योंने कहा है कि गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रेष्ठ और प्रस्थक्ष फलका देनेबाला है ॥

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः ४.

गृहस्थः सद्दशीं भार्या विंदेतानन्यपूर्वा यवीयसीम् असमानप्रवेरीववाह ऊर्ध्व सप्तमात् वितृवंधुभ्यो जीविनश्च मातृवंधुभ्यः पंचमात्॥

वेद पढनेके उपरान्त गृहस्थ हो कर अपने अनुरूप जिसका किसीके साथ विवाह न हुआ हो और अपने समान थोडी अवस्थावाली कन्याके साथ विवाह करें जो अपने प्रवरकी होती हो उसके साथ परस्परमें विवाह नहीं होता । पिताके बंधुओं की सातवीं पीढीसे ऊपर और माताके बंधुओं की पांचवीं पीढीसे ऊपर विवाह हो जाता है ।

बाह्यो विद्याचारित्रबंधुशीलसंपत्राय द्यादाच्छायालंकृतां संयोगमंत्रः । प्रानाः पत्ये सह धर्मं चरतामिति । आर्षे गोमियुनं कन्यावते द्यात् । अंतर्वेद्यृत्विजे दानं देवः । अलंकृत्येच्युन्त्याः स्वयं संयोगो गांधर्वः । वित्तनानतिस्त्रीमतामासुरः । प्रसस्यादानादाक्षसः । असंविज्ञानोपसंगमनात्येशाचः । चत्वारो धम्म्याः प्रथमानाः पडित्येके ॥

कन्याको वस्त्र और आभूवणोंसे सुसज्जित कर उत्तम चिरत्रवाले और शीलवान् मनुष्यको कन्या देनेका नाम ही ब्राह्म विवाह है. ''तुम दोनों जने एकत्र हो कर वर्मका आचरण करो'' यह कह कर जो विवाहमें कन्या और वरका संयोग करना है उसका नाम प्राजापत्य विवाह है, कन्याके पिताको दो गौ दे कर जो कन्या विवाही जाय उसका नाम आर्ष विवाह है; वेदीके यज्ञमें नती पुरोहितकों कन्या देनेका नाम देव विवाह है, अलंकृत और अभिलाविणी स्रोके साथ पुरुषका परस्परमें इच्छानुसार जो संयोग हो जाता है उसका नाम गांधर्य विवाह है, धन दान करके अधिक स्त्रीवाले मनुष्यको जो कन्या दी जाती है वह आसुर विवाह है। बल-पूर्वक कन्याको हरण कर ले आनेका नाम राक्षस विवाह है और कन्याको कन्याकी अज्ञान

अवस्थामें हे आवे उसका नाम पैशाच विवाह है, इन आठों प्रकारके विवाहों में प्रथमके चार धर्मानुगत हैं, और कोई २ कहते हैं कि प्रथमके छ ही धर्मानुगत हैं।

अबुलोमानंतरैकांतरद्यंतरासु जाताः सवर्णावष्ठोणिनषाददीष्यंतपारक्षवाः प्रति-लोमासु सुतमागधायोगवक्षत्तृवदेहकचंडालाः ब्राह्मण्यजीजनत्युवात् वर्णभ्य आतु-पृव्यात् ब्राह्मणसूतमागधचंडालान् तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्धावसिक्तक्षत्रियधीवरपुरुक-सान् तेभ्य एवं वैश्या भृज्जुकंटकमाहिण्यवेश्यवेदेहान् तेभ्य एव पारशवयवनकरण-सूद्रान् शूद्रेत्येके । वर्णातरगमनमुद्धप्रिक्षभ्यां सप्तमेन पंचमेन चाचार्याः सृष्ट्यंत-र्जातानां च प्रतिलोमास्तु धम्महीनाः शूद्रायां च असमानायां च शूद्रात्पतितवृत्तिः अत्यः पापिष्ठः ॥

अनुलोम विवाहके अनन्तर जिसमें एकका अंतर हो वह अनुलोम और जिसमें दोका अंतर हो वह प्रतिलोम, इन स्नियों में ब्राह्मण इत्यादिसे उत्पन्न हुए पुत्र यह होते हैं, विप्रसे सुनार अन्वष्ठ, क्षत्रीसे अत्रियामें उग्न, निषाद, वैक्ष्यामें दौष्यंत और पारशव वैक्ष्यसे शृद्धमें जन्म है, प्रतिलोम स्नियों बंदाहण स्वांत सुत, मागध, क्षत्रियामें वैक्ष्यसे आयोगव, क्षत्ता और शृद्धसे वैक्ष्यामें वैदेहक चांडाल उत्पन्न होते हैं, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि कमानुसार शृद्धसे वैक्ष्यामें वैदेहक चांडाल उत्पन्न होते हैं, कोई ३ ऐसा भी कहते हैं कि कमानुसार चारों वणोंके पितयोंसे इन पुत्रोंको उत्पन्न करती है ब्राह्मणसे ब्राह्मण, क्षत्रियोंसे सूत, वैक्ष्यसे मागध, शृद्धसे चांडाल और इनसे ही क्षत्रिया ब्राह्मणसे मूर्द्धाविसक्त, श्वत्रियसे क्षत्रो, वैक्ष्यसे धीमर, और शृद्धसे पुल्कसको उत्पन्न करती है, और इनसे ही वैक्ष्या श्ली मृज्जु, कंटक और धीमर, और शृद्धसे पुल्कसको उत्पन्न करती है, और इनसे ही वैक्ष्या श्ली मृज्जु, कंटक और क्षत्रियसे माहिष्य और वैक्ष्यसे वैक्ष्य और शृद्धसे वैदेहको उत्पन्न करती है और इसी मांति चारों वर्णोंके योगसे शृद्धा कमानुसार पारशव, यवन, करण और शृद्ध यह चार प्रकारके पुत्र उत्पन्न करती है, आचार्य कहते हैं कि छोटो और बडी जातिके विवाहसे सातवीं वा उत्पन्न करती है, आचार्य कहते हैं कि छोटो और बडी जातिके विवाहसे सातवीं वा पांचवीं पीढीमें दूसरा वर्ण हो जाता है, और जो अन्य वर्णमें उत्पन्न हुए हैं वह पतितवृत्ति छोम और शृद्धमें उत्पन्न अन्य वर्णको स्त्रीमें शृद्धसे जो उत्पन्न हुए हैं वह पतितवृत्ति अन्यस अर्थ पापी हैं।

अत्यम भार पापा ह । पुनंति साधवः पुत्रास्त्रिपौरुषानाषीद्दश देवाद्दशैव प्राजापत्याद्दश पूर्वान्द्दशा-प्रानात्मानं च ब्राह्मीपुत्रा ब्राह्मीपुत्राः ॥

इति गौतमस्मृतौ चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥

सज्जन पुत्र तीन पीढी तक और आर्ष तथा दैविववाहसे पुत्र उत्पन्न हुआ है वह दश पिछले और दश अगले पुरुषोंको पवित्र करता है और जो बाह्म विवाहसे पुत्र उत्पन्न है वह पूर्वोक्त वीस पीढी और अपनेको पवित्र करता है।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥

## पञ्चमोऽध्यायः ५.

ऋतावुपेयात् सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम् ॥ देवापितृमनुष्पभूतार्षेष्ज्ञकः निस्यस्वाध्यायः पितृभ्यश्चोदकदानम् । यथोत्साहमन्यद्वार्यादिरमिदीयादिवी तिस्मन्
गृह्याणि देवपितृमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायश्चविक्रम्मीप्राविप्रधन्वतरिर्वश्चदेवाः प्रजापतिः
स्विष्टकृदिति होमः दिग्देवताभ्यश्च यथा स्वद्वारेषु मरुद्धचो गृहदेवताभ्यः प्रविद्यव्यव्यक्षणे मध्ये अद्भव उदंकुमे आकाशायेत्यंतरिक्षे नक्तंवरेभ्यश्च सायं स्वस्तिवाच्य
मिक्षादानपश्चपूर्व तु ददातिषु चैवं धम्मेषु समाद्विगुणसाहस्रानंत्यानि फलान्यवाह्मणबाह्मणश्चोत्रियवद्पारगेभ्यः गुर्वर्थनिवशौषधाधवित्तिक्षीणयद्यमाणाध्ययनाध्वत्ययेगवैश्वजित्तेषु द्व्यसंविभागौ वहिवेदिभिक्षमाणेषु कृतामितरेषु प्रतिश्चत्याप्यधम्मसंयुकाय न द्यात् ।

ऋतुमती स्त्रीमें तथा निषद्ध दिनोंमें स्त्रीसंसर्ग न करे, और प्रतिदिन देवता, पितर, मनुष्य, मृत और ऋषि इनकी पूजा करता रहे. सर्वदा वेदको पढे, पितरोंको जलदान करे, और उत्साह सहित अन्य कर्मको भी करे, स्त्री, अग्नि और पुत्रादिके होने पर गृहस्थके कर्म होते हैं, देव, पितर, मनुष्य, स्वाध्याय और बलि वैश्वदेव यह यज्ञ हैं, अग्निमें बलिकर्म करे, अग्नि,धन्वन्तरि, विश्वदेव, प्रजापति और स्विष्टकृत् इनमें हवन करे, जिस दिशाका जो अधिपति है उसी ओरको उसके निमित्त बलिपदान करे, दिशाके द्वार पर भी अन्न दे ४९ मरुत् और घरके देवताओं के निमित्त भी बलिपदान करें, घरके भीतर जाकर ब्रह्माके निमित्त बिलपदान करे, और जलके कलशर्मे जलकी पूजा करे, अन्तरिक्षमें आकाशको बिलपदान करें और सायंकाळमें राक्षसोंको बलिपदान करे, स्वस्तिवाचन करा कर ब्राह्मणको देव अत्राह्मणको देनेमें इसी प्रकारके धर्मीमें समान फल है अथवा भिक्षासे ब्राह्मणको दान करे या किसी धर्मके विषयमें दान करे, दानकारी अब्राह्मण, श्रोत्रिय और वेदके जानने वाले ब्राह्मणोंको दान करनेसे समान फल होताहै, दुगुना, सहस्रगुना और अनन्तगुना पाप्त होताहै, गुरुओंके निमित्त और औषधिके लिये, भिखारी, दरिद्र, यज्ञ करनेके लिये उद्यत,विद्यार्थी, निर्बल,पथिक और विश्वजित्-यज्ञकारी इनको विभाग करके देना उचित है वेदीके बाहरे मांगनेवालेको अन्नदान देना उचित है, यदि किसी मनुष्यको कुछ देना स्वी-कारकर लिया हो फिर उसको विवर्मी जान ले तो उसको अंगीकार की हुई भी वस्तु न दे.

कुद्धहष्टभीतार्तलुञ्धबालस्थविरमूढमत्तान्मत्तवाक्यान्यनृतान्यपातकानि । भाज-येरपूर्वमितिथिकुमारञ्याधितगार्भणीसुवासिनीस्थाविरान् जघन्यांश्च आचार्यापितृ-स्रवीनां च निवेद्य वचनिक्रयाः ऋत्विगाचार्यश्वशुर्रिषतृमातुलानामुपस्थाने मधुपर्कः स्रवत्सरे पुनर्यज्ञविवाहयोरव्वाक् राज्ञश्च श्रोत्रियस्य अश्रोत्रियस्यासनोदके श्रोतियस्य तु पाद्यमर्थ्यमन्नविश्रेषांश्च प्रकारयेत् नित्यं वा संस्कारिवशिष्टं मध्यतोऽन्नदानं वैद्ये खाधुवृत्ते विपरीतेषु तृणोदकधूमिः स्वागतं ततः पूज्यानत्याश्च शय्यासनावसधाः नुवज्योपासनानि संदक्श्रेयसोः समानानि अल्पशोऽपि होने ।

त्रोधी, आनन्दी, डरपोक, रोगी, लोभी,बालक, बृद्ध,मृद्ध, मत्त और उन्मत्त इनको मिथ्या बात कहनेमें भी पातक नहीं है, अतिथि, कुमार, (बालक) गार्मणी, बुहागिनी स्त्री और अपनेसे बड़े तथा छोटे इनको पहले भोजन करा कर गृहस्थ पीछे आप भोजन करें; ऋतिक्र, श्रधुर, पिता, मामा, आचार्य इनकी प्लामें वर्ष दिनमें एक वार मधुपर्क यज्ञ करें और आचार्य, पिता और मित्र इनको निवेदन करके पीछे किसी कर्मको करें, विवाहके समयमें राजासे प्रथम वेदपाठी बाहाणको मधुपर्क दे अश्रोत्रियके आने पर आसन और जल्ल दे और कभी श्रोत्रिय आ जाय तो उसी समय पाद्य अर्घ्य और विविध भांतिके अन्न बनवा-कर दे, चतुर वैद्यको बनाये हुए अल्मेंसे प्रतिदिन अन्न दे और वैद्य यदि अच्छा न हो तो खुण, जल, भूमि इनका दान करें, जो कुछ भी न हो तो स्वागत तो अवश्य ही करें और पूजन करनेके योग्यका अवलंघन करके भोजन न करें और श्रुट्या, जासन, घर पीछे चलना, सेवा, अपने समान और उत्तम मनुष्य इन दोनोंके निमित्त एकभावसे करें, जो अपनेसे हीन हो उसको पूर्वोक्त सत्कारसे किंचित् सत्कार करें।

असमानप्रामोऽतिथिरेकरात्रिकोधिवृक्षस्योपस्थायी कुश्चलानामयारोग्याणामनु-प्रश्नोऽथ गृद्र्याबाह्मणस्यानतिथिरबाह्मणो यहे संवृत्तश्चेत् भोजनं तु क्षत्रियस्योधवे बाह्मणभ्यः अन्यान् भृत्यैः सहानृशंसार्थमानृशंसार्थम् ॥

इति गौतमस्पृतौ पंचमोऽध्यायः॥ ५॥

जो अपने ग्रामका न हो, किसी वृक्षके नीचे एक रात्रि निवास करता हो, सूर्यकी स्तुति करता हो उसीको अतिथि कहते हैं, उसकी कुशल, क्षेम और आरोग्यताका पश्न करे, शूद और अंत्यज यह अविथि नहीं हो सकता. अब्राह्मण यदि यज्ञमें आ जाय तो वह अविथि होता है, परन्तु क्षत्रियको ब्राह्मणसे पीछ भोजन करावे और अन्यजातियोंको मुत्योंके साथ द्याके परवश हो कर भोजन करावे।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां भाऽध्यायः॥ ५॥

## षष्टोऽध्यायः ६.

पादोपसंत्रहणं गुरुसमवायेऽन्वहम् । अभिगम्य तु विभोष्य मात्तिपतृतद्वंयुनां पूर्वजानां विद्यागुरूणां च सन्निपाते परस्य स्वनाम शोष्याहमयमित्यभिवादोऽज्ञस-मवाये स्त्रीपुंयोगेऽभिवादतोऽनियममेकेनाविभोष्य स्त्रीणाममातृपितृव्यभायां-भगिनीनां नोपसंबहणं स्नातृभायांणां श्वश्र्वाश्च ऋत्विक्छृशुरपितृव्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्थानमनभिवाद्याः । तथान्यः पूर्वः पौरोऽशीतिकावरः शूदोऽप्य-पत्यसमेन अवरोऽप्यार्थः शूदेण नाम चास्य वर्णयेत् ॥

पतिदिन गुरु ओंका समागम होने पर उनके चरणोंकी महण करे और यदि विदेशसे माता, पिता, इनके बंधु तथा बडा भाई और विद्यागुरु यह आ जायँ तो इनके सन्मुख जाकर चरणोंको महण करे और यदि यह सब इकट्ठे हो कर मिळें तो जो सबके गुरु हैं पहले उनके चरण महण करे ''आपको यह में नमस्कार करता हूं' इस भांति अपने नामको ले कर नमस्कार करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मूखोंके समागम तथा खियोंके मिलनस्थानसे नमस्कारका कुछ नियम नहीं है और जो खी, माता, चाचा, ताई, भिगनी, भाईकी खी, सास यह परदेशसे आई हैं तो इनके चरणोंको महण न करे, ऋत्विक, श्रधुर, चाचा, मामा और अपनेसे दश वर्ष बडा अन्यजाति पुरवासी हो तो इनको देखते ही उठ कर खडा हो जाय परन्तु नमस्कार न करे और अस्सी वर्षका शुद्ध भी अपने पुत्रके समान बैठाने योग्य है और उसका नाम शुद्धके समान लेना उचित नहीं।

राज्ञश्चाजपः प्रेष्यः भोभवन्निति वयस्यः समानेऽहानि जातो दशवर्षवृद्धः पौरः पंचीभः कलाधरः श्रोत्रियश्चारणस्त्रिभी राजन्यवैश्यकम्मीविद्याहीनाः दीक्षितश्च प्राक्तियात् वित्तवंधुकर्मजातिविद्यावयांसि सामान्यानि परवलीयांसि श्वतं तु सर्वेभयो गरीयस्तन्मलस्वाद्धर्मस्य श्वतेश्च ॥

यदि राजाका मृत्य अजप हो तो उसको भी भवत्शब्दका प्रयोग करे, जो एक दिन ही उत्पन्न हुआ हो उसे वयस्य दश वर्षसे वडा हो तो पौर और अपनेसे जो पांच वर्ष बडा हो उसे कळाधर वा श्रोत्रिय कहते हैं और जो अपनेसे तीन वर्ष बडा है वह चारण कहाता है और कर्म विद्यासे होन क्षत्रिय, बैश्य, दीक्षित, धन, बंधु, कर्म, जाति, विद्या, अवस्था इन सबमें पहला बडा है और वेद तो सबसे ही बडा है, कारण कि वही धर्म और श्रुतिका मूल है।

चिक्तदशमीस्थाणुग्राह्मवधूस्नातका राजभ्यः पथी दानं राज्ञा तु श्रोत्रियाय श्रीत्रियाय॥ इति गौतमस्पृतौ षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥

रथवान, नव्ये वर्षसे अधिक अवस्थाका मनुष्य, दया करने योग्य, वध्, स्नातक, ब्रह्म-चारी यह सब राजाको मार्ग छोड दे और राजा वेदपाठीको मार्ग छोड दे ।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

#### सप्तमोऽध्यायः ७.

आपत्करपो बाह्मणस्याबाह्मणादिद्योपयोगोऽनुगमनं शुश्रूषा। समप्तिर्बाह्मणो गुरुः याजनाध्यापनमितप्रहाः सन्वेषां पूर्वः पूर्वा गुरुः तद्भावे क्षत्रवृत्तिः तद्भावे वैत्रयवृत्तिः तस्यापण्यं गंधरसकृतान्नतिलशाणक्षौमाजिनानि रक्तनिर्णिके वाससी क्षीरं च सविकारं मृलफलपुष्पौषधमधुमांसतृणोदकापथ्यानि पश्चश्च हिंसासंयोगे पुरुषवशा कुमारी वेहतश्च नित्यं भूमिन्नीहियवाजान्यश्वर्षभधेन्वन-

डुहश्चैके विनिमयस्तु रसानां रसैः पश्नां च न छवणाकृतान्नयोस्तिसानां च समेनामेन तु पकस्य संपत्येथं सर्वधातुवृत्तिरशक्तावश्चदेण तद्येके प्राणसं-श्ये तद्वर्णसंकराभक्ष्यनियमस्तु प्राणसंशये ब्राह्मणोऽपि शस्त्रमाददीत राजन्यो वैश्यकर्म वैश्यकर्म ॥।

इति गौतमस्मृतौ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अपित्तकालमें ब्राह्मण जातिके अतिरिक्त अन्य जातिसे विद्या पढे और जब तक पढता रहे तब तक उसकी सेवा शुश्रुवा करता रहे, अथवा पीछे र चले, फिर जब विद्या पढ चुके तब ब्राह्मण ही गुरु होता है. यज्ञ कराना, पढाना, दान लेना यह सब धर्म ब्राह्मणोंके ही हैं, इनमें पहला धर्म श्रेष्ठ है; यदि ब्राह्मणोंको यह दृत्ति न मिले तो वह क्षत्रियदृत्तिको करने लगे और उसमें सफल मनोरथ न हो तो बैश्यकी दृत्तिसे जीविका निर्वाह करे, परन्तु ब्राह्मण गंध, रस, पक्का अल्ल, तिल, सन, मृगचर्म, रंगे वक्ष, दूध, दूधके विकार, मूल, फल, फूल, औषि, शहत, मांस, तृण, जल, अपध्य वस्तु, हिंसाके संयोगमें पश्च, पुरुष, वांझ छी, कुमारी, जिसका गर्भ गिर जाता हो, मूमि, धान, जो, वकरी, मेड इनको कदापि न बेचे और कोई र ऐसा भी कहते हैं कि ओषधि, गौ, बैल इनका भी बेचना उचित नहीं, एक प्रकारके रसके साथ दूसरे प्रकारके रसका बदला न करे; पश्चके साथ पशुका बदला न करे, लवणके साथ लवणका, पके अल्लके साथ पके अल्लका और तिलोंसे तिलका भी बदला न करे, भोजनकी आवश्यकता होने पर उसी समय कचे अल्लसे पके अल्लका बदला कर ले और अशक्त होने पर सब धातुओंके द्वारा अपनी आजीविका कर ले, शूदके साथ कभी न करे, परन्तु वर्णसंकरके अमध्यका नियम रक्से, प्राण संशय उपस्थित होने पर ब्राह्मण भी शक्ष धारण कर ले और क्षत्रिय बैश्य कर्मको करे ।

इति गौतमस्भृतौ भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

#### अष्टमोऽध्यायः ८.

द्वौ लोके धृतवृत्तौ राजा ब्राह्मणश्च बहुश्चतः । तयोश्चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्यां-तः संज्ञानां चलनपतनसर्पणानामायतं जीवनं प्रसृतिरक्षणमसंकरो धर्मः । स एष बहुश्चतो भवति लोकवेदवेदांगवित् वाकोवानयेतिहासपुराणकुश्चरतदपेक्षस्तद्-वृत्तिः चत्वारिशता संस्कारैः संस्कृतिश्चिषु कर्मस्वभिरतः षट्सु वासामया-चारिकेष्वभिविनीतः षड्भिः परिहायों राज्ञा वध्यश्चावध्यश्चादंडचश्चाविष्कार्यश्चाप-रिवाह्मश्चापरिहार्यश्चेति ।

इस लोकमें राजा और बहुश्रुत ब्राह्मण यह दो ही जन व्रत धारण करनेवाले हैं इसके बी चमें बहुश्रुत ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है. चार प्रकारकी मनुष्यजातिमें ज्ञानका अंश है, इनका जीवन, चलन, पतन, पढन यह उत्सर्पणके अधीन है, प्रस्तिकी रक्षा ही पवित्र धर्म है, बह मनुष्य ही बहुश्रुत कहा जाता है, जो लोकरीति तथा वेद वेदांगका जाननेवाला और वाकोवावयमें चतुर तथा इतिहास और पुराण इनमें कुशल हों; सर्व वेदादि शासकी अपेक्षा करनेवाला ( उसका अनुसरण करनेवाला ) जिसके चालीस प्रकारके संस्कार हुए हों, तीन प्रकारके कमों में अभिरत और जो छ कमों में तत्पर हो और जो समय समयके आचरणों में भले प्रकार शिक्षित हो और जिसमें ऊपर कहे हुए छहों कम न हों वह राजाके मारने योग्य है, जो उपरोक्त छहों कर्मको करता है उसे राजा दण्ड न दे और न उसकी निन्दा करे तथा वह राजाके देशसे वाहर निकालने योग्य भी नहीं है ॥

गर्भाधानपुंसवनसीमंतोन्नयनं जातकर्यनामकरणान्नपान्ननं चौळोपनयनं चरवारि वेदनतानि लानं सहधर्यचारिणीसंयोगः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूत- बल्लामेतेषां चाष्टकापार्वणश्राद्भावण्याग्रहायणीचैत्र्याश्चपुजीति सप्तपाकयज्ञसंस्थाः अग्न्याधेयमांग्रहोत्रं दर्शपौर्णमासौ आग्रहायणं चातुर्मास्यानि निरूद्धपशुवंधसीत्राम-णीति सप्तहावर्धज्ञसंस्थाः अग्निष्ठोमोऽत्यात्रिष्ठोम उक्यः षोडशी वाजपेयातिराजोऽप्तो-याम इति सप्त सोमसंस्थाः इत्येते चत्वारिंशत्संस्काराः । अथाष्टावात्मगुणाः दया सर्वभूतेषु क्षांतिरनस्या शाचमनायासो मंगळमकार्पण्यमस्पृहीत । यस्येते न चत्वारिंशत्संस्काराः न चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सालोक्यं सायुज्यं च गच्छिति यस्य तु खळु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणाः अथ स ब्रह्मणः सालोक्यं सायुज्यं च गच्छित । यस्य तु खळु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणाः अथ स ब्रह्मणः सालोक्यं सायुज्यं च गच्छिति ।

#### इति श्रीगीतमस्मृतौ अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

गर्भाघान, पुंसवन, सोमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राञ्चन, चूडाकरण, उपन-यन, चारों वेदोंका अध्ययनके अर्थ ब्रह्मचर्थ, स्नान, विवाह, देव, पितर, मनुष्य, भूत, ब्रह्म इन पांचों यज्ञोंका अनुष्ठान, अष्टका और पार्वण ब्राह्म, ब्रावण, अगहन, चेत्र और कारके महीनेमेंकी १५ पूर्णमासी, यह सात पाकयज्ञके भेद हैं और अग्निका आधान, अग्निहोत्र, दर्शयज्ञ, पूर्णमासयज्ञ, आग्नहायणयज्ञ, चातुर्मा स्ययज्ञ, पञ्चवंषयज्ञ, सौत्रामणि यह सात हिवर्यज्ञके भेद हैं और अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उन्य्य, घोड्यी, बाजपेय, अतिरात्र, आतोर्याम यह सात सोमयज्ञके भेद हैं और यह चालीस गर्भाधानआदि संस्कार हैं. आठ प्रकारके आत्माके गुण हैं, प्राणीमात्रमें ही दया, क्षमा, अनस्या, शौच, अनायास, मंगलविधान, कृपणताराहित्य और अस्पृहा यह चालीस प्रकारके संस्कार और आठ प्रकारके गुण जिसमें नहीं हैं वह कभी भी ब्रह्मलोक वा सायुज्यमुक्तिको प्राप्त नहीं होता और जिसमें चालीस प्रकारके संस्कारके संस्कारमेंसे कुछ भी हो और आठ प्रकारके गुण हों वह सायुज्य वा सालोक्यको प्राप्त होता है।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥

#### नवमोऽध्यायः ९.

स विधिपूर्वं सात्वा भार्यामधिगम्य यथोकान् गृहस्थधर्मान् प्रयुंजान इमानि वतान्यनुकर्षेत् स्नातकः नित्यं शुन्धिः सुगंधिः स्नानशीछः सति विभवे जीर्णमलवद्वासाः स्यात् । न रक्तमुस्वणमन्यपृतं वा वास्रो विभृयात् न स्रगुपानही निर्णिकमञ्जूको न रूढश्मश्रुरकस्मान्नामिभपश्च युगपद्धारयेत्। नापोऽमध्येन संस्-जेत्। नांजितिना पिवेत्। न तिष्ठन् उद्देतेनोदकेनाचामेत्। न शूदाशुच्येकपाण्या-विजेतन न वाय्वींम विपादित्यापी देवता गाश्च प्रतिपश्यन् वा म्बपुरीषामेध्यान्यु-दस्येत् नेता देवताः प्रति पादौ प्रसारयेत् । न पर्णलोष्ठाश्मभिर्मूत्रपुरीषापकर्षणं कुर्धात् । न अस्मकेशनखतुषकपालाभेध्यान्यचितिष्ठेन्न म्लेन्छाशुन्यधार्मिकैः सह संभाषेत संभाष्य पुण्यकृती मनसा ध्यायेत् । ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत । अधेतुं धेनुभन्योति ब्रूयात्। अभदं भदाभिति कपालं भगालमिति मणिधनुरितीद्धनुः। गौ धयंतीं परस्म नाचक्षीत । नचैनां वार्यत् । न मिथुनीभूत्वा शीचं प्रति विछंवेत् । न च तस्मिन् शयने स्वाध्यायमधीयीत । न चापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसंविशेत् । नाकल्पां नारीमभिरमयेत्। न रजस्वलां न वैतां दिलच्येत् न कन्याम् । अभिमुखोप-धर्मावेगृह्यवादवहिर्गधमाल्यधारणपापीयसावलेखनभार्थाष्ठहभोजनांजनावेक्षणक्कदार-प्रवेशवपाद्यावनासंदिग्धमोजननदीवाहुतरणवृक्षवृषभाराहेणावरोहणप्राणनाव्यवस्थां च विवर्जयेत्। न संदिग्यां नावमधिरोहेत । सर्वत एव आत्मानं गोपायेत्। न प्राष्ट्रत्य शिरोहिन पर्यटेत्। प्राष्ट्रत्य रात्रौ मूत्रोद्यारे च न भूमावनंतर्द्याय नाराचाव-सवान अस्मदरीषकृष्टच्छायापथिकाम्येषूभे सूत्रपुरीषे दिवा कुर्यात् । उद्बमुखः संध्ययोश्च रात्री दक्षिणामुखः पालाशमासनं पादुके दंतधावनमिति च वर्जयेत् । स्रोपानःकश्राज्ञानासन्वायनाभिवादननमस्कारान् वर्ज्जयेत् । न प्रविह्नमध्यन्दिनापरा-ह्वानफळान् कुर्योदा यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यस्तेषु च धम्मीत्तरः स्यात् । न नमां परयोषितमीक्षेत न पदासनमाकर्षेत्। न शिश्नोदरपाणिपादवाक्चक्षश्रापलानि क्वर्यात्। छिदनभेदनविलेखनविमर्दनास्फोटनानि नाकस्मास्तुर्यात् ॥ नोपरिवस्सतंत्रीं गञ्छेत्। न जलंकुलः स्थात् । न यज्ञमवृतो गन्छेत् । दुर्शनाय तु कामस् । न भक्ष्यानुरसंगे अक्षयेत् । न रात्रौ भेष्यादतमुद्भृतस्नेहविलेपनिष्याकमथितभृतीनि चात्तवीर्याण्य-इनीयात् । सायंपातस्त्वन्नमभिष्ठजितमनिदन् भुंजति । न कदाचिद् रात्रौ नमः स्वपेत् रनायादा । यज्ञात्मवंतो वृद्धाः सम्यग्विमीता दंभलोभमोहवियुक्ता वेदविद आचक्षते तत्समाचरेत् । योगक्षेमार्थमीश्वरमाधिगच्छेत् । नान्यमन्यत्र देवगुरुधार्मिम-केभ्यःभभूतैधोदकयवसङ्क्षामाल्योपनिष्क्रमणमार्यजनभूयिष्टमनलसमृदं धार्मिका-

धिष्टितं निकेतनमावसितुं यतेत । प्रशस्तमंगल्यदेवतायनचतुष्पथादीन् प्रदक्षिणमा-वर्तेत । मनसा वा तत्समग्रमाचारमनुपाळेयदापत्कल्पः सत्यधम्मार्थवृत्तः शिष्टा-ध्यापकः शौचिश्चिष्टः श्रातिनिरतः स्यात् । नित्यमिहंस्रो मृदुदृढकारी द्यदानशीळ प्यमाचारो पातापितरौ पूर्वापरांश्च संवद्धान् दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन् स्नातकः शक्व इह्मलोकात्र च्यवते न च्यवते ॥

इति गौतमस्मृतौ नवमोऽध्यायः॥ ९ ॥

प्रथमः पाउकः ॥ १॥

वेदको पढ कर ब्राह्मण विधिमहित स्नान कर विवाह करे, इसके पीछे शास्त्रोक्त निध्यमके अनुसार गृहस्थधर्मका अनुष्ठान कर इन बतोंको करे, स्नातक होकर सर्वदा पवित्र रहे, उत्तमर गंधवाले द्रव्योंका सेवन करे और प्रतिदिन स्नान करे, शीक रक्ले, धनके होते हुए पुराने और मलीन वस्त्रोंको न पहरे, मलीन और रंगे हुए वस्त्रोंको न पहरे, दूसरेके पहरे हुए वकोंको न पहरे, पहरी हुई माला और टूटे जूते आदिको न पहरे, सामर्थ्य होने पर जीर्णव-खको धारण न करे, और एक कालमें अग्नि और जलको धारण न करे, अंजुलीसे जल त पिये, खडे हो कर निकाले हुए जलसे आचमन न करे और शुद्ध अशुद्ध तथा एक हायमे निकाले हुए जलसे आचमन न करे, वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, देवता, जल, गौ इनके सन्मुख मृत्र, विष्ठा तथा किसी अपवित्र वस्तुका स्थाग न करे. देवताओं के ओरको पैर न फैलाबे, पत्ते, डला. पत्थर इनसे मूत्र और बिष्ठाको दूर न करे और भर्म, केश नख, भुस्ती, कपाल, अपवित्र वस्तु इन पर भी न बैठे; म्लेच्छ, अशुद्ध, अधर्मी मनुष्य इनके साथ सम्भाषण न करे, यदि सम्भाषण करे तो मन ही मन पुण्यात्माओं का स्मरण करे, दूध न देती हो उस गोको धनुभव्या इस भांति कहे, अमंगल वस्तुको मंगल कहे, कपालको भगाल कहे इन्द्रधनुको मणिधनु कहे, चुगती हुई गौको और बछडेको न बतावे और न उसे आप हटावे, मैथुन करके शोच करनेमें विलम्ब न करे, मैथुनकी शय्या पर वेद नपढे पिछली रात्रिमें पढकर फिर शयन न करे, असमर्थ स्त्रीके साथ तथा रजस्वळा स्त्रीके साथ भोगन करे, रजस्वलाको स्पर्श भी न करे, कन्याके साथ मैथुन न करे, अग्निको मुखसे न फ़ॅंके, गार्हित वचन न बोले, बाहरे गंध वा माला धारण न करे, पापीके साथ अवलेखन न करे, भार्याके साथ शोजन न करे, जिस समय ली नेत्रों में अंजन लगाती हो उस समय उसे न देखे, खोटे द्वारमें न जाय, दूसरेसे पैरोंको न धुलावं और संदिग्व स्थानमें भोजन न करे, हाथोंसे नदीको न परे विषवृक्ष पर चढना वा उतर्ना जिनमें प्राणोंकी शंका हो उन सबको स्थाग दे, इटो हुई नौका पर न चढे, सब प्रकारसे आत्माकी रक्षा करे, दिनमें नंगे शिर न फिरे और रात्रिमें शिर ढक कर मल मृत्रका त्याग करे, परन्तु पृथ्वीको तृण आदिसे विना ढके मूत्र विष्ठाका त्याग न करे, भस्म, सूखा गोबर, जूता, खेत, छाया, मार्ग, अच्छी वस्तु इनमें मलका त्याग न करे, दिनके समयमें उत्तरको सन्ध्या और रात्रिके समयमें दक्षिणको मुख करके मल म्त्रको त्याग करे और ढाकका आसन, खडाऊं, दतौन इनको त्यागदे, जूता पैरोंमें पहरे हुए भोजन, उपवेशन, शयन, स्तुति और नमस्कार न करे । यथाशक्ति पूर्वाह और अप-राह इनको निष्फल न जाने दे, परन्तु यथाशक्ति धर्म अर्थ और कामोमें समयको व्यतीत करे, इन तीनों में धर्म ही उत्तम है, दूसरेकी नंगी स्त्रीको न देखे, पैरसे आसनको न सेंचे, लिंग, उदर, हाथ, पैर, वाणी, नेत्र इनको चपल न करें और छेदन, भेदन, विलेखन, मल ना, हाथसे हाथ बजाना इनको दिना प्रयोजन न करे, रस्सीके ऊपर जलके तट पर न वेठे, वरणीके विना हुए यज्ञमें न जाय और देखनेके लिये तो इच्छानुसार जाय, खानेकी वस्तुको गोदीमें रख कर न खाय, रात्रिमें सेवककी ठाई हुई विना चिकनी खल और विलयन निर्जल महा, गरिष्ठ वस्तु इनको न खाय, सायंकाल और प्रातःकालमें पूजा करके विना अन्नकी निन्दा किये भोजन करे, रात्रिके समय नंगा शयन न करे, नंगा स्नान न करे, जिस कर्मके करनेको आत्मज्ञानी बृद्ध पुरुष मली भांति दीक्षित, दंभ, लोभ, मोहसे रहित और वेदके जाननेवाले कहें उस कर्मको सर्वदा करता रहे, और योगक्षेमके निमित्त धनीके समीप जाय, देवता, गुरु, धर्मज्ञ इनको छोड कर अन्य धरोंमें निवास करनेके लिये यतन न करे, जिस स्थानमें काठ, जल, मुसा, कुशा, फल और मार्ग यह अधिक प्राप्त हों और जहां बहुत सज्जन पुरुष निवास करते हों, जिस स्थानमें अग्निहोत्र हो ऐसे स्थानमें निवास करे श्रेष्ठ और मांगलिक वस्तु और चौराहे इनको दहिनी और दे कर गमन करे, पीडादि आपत्तिग्रस्त होने पर भी मन ही मनमें सम्पूर्ण धर्माचरणोंका पालन करे, सर्वदा सत्यधर्मसे सज्जनोंका आच-रण करे, सत्पुरुषोंको पढावे, शौचकी शिक्षा दे और वदको पढता रहे, प्रतिदिन हिंसा न करे, नम्रतासे दृढ कर्म करे, इन्द्रियों को दमन करे, दान करे, शील रक्ले, इस, प्रकार आचरण करता हुआ माता, पिता और पहले पिछले सम्बन्धियों को पापसे मुक्त करनेकी इच्छा करता हुआ गृहस्थी सनातन ब्रह्मलोकमें निवास करता है।

इति गौतमस्पृतौ भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

## ा दशमोऽध्यायः १०.

दिजातीनामध्ययनमिज्या दानम् । ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः सम्बंधु नियमस्तु आचार्यज्ञातिप्रियगुरुधनविद्यानियमेषु ब्राह्मणः संप्रदानमन्यत्र यथोक्तान् कृषिवाणिज्ये बास्वयंकृते कुसीदं च राजोऽधिकं रक्षणं सम्बंधतानां न्याय्यदंडत्वं विभृयात् ॥ ब्राह्मणान् श्रोत्रियान् निरुत्साहांश्राद्याद्याणानकरांश्रोप-कुर्वाणांश्र योगश्च विजये भये विशेषण चर्या च रथधनुभ्यां संग्रामे संस्थानम-निवृत्तिश्च न दोषो हिंसायामाहवे अन्यत्र व्यश्वसारथ्यायुधकृतांजालिप्रकीणं-केशपराङ्मुखोपविष्टस्थलवृक्षादिक्षढदूतगोबाह्मणवादिभ्यः क्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजी-

वसद्वृतिः स्यात् जेता छभेत सांग्रामिकं वित्तं वाहनं तु राज्ञ उद्धारश्चाः पृथक् जये अन्यत्तु यथाई भाजयेदाजा राज्ञे बिछदानं कर्षकैः दशममृष्टमं षष्ठं वा पशुहिरण्ययोरप्येके पंचाशद्वागं विश्वतिभागः शुरुकः पण्ये मूळे फळः सप्यमांसपुष्विषयतृणेधनानां षष्ठं तद्वश्चणधिमत्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात् । अधिकेन वृत्तिः शिदिपनो मासिमास्येकैकं कर्म्भ कुर्युः । एतेनात्मोपजीविनो व्याख्याताः । नीचिकिवंतश्च भक्तं तेम्योऽपि द्यात् । पण्यं विणिग्भिरर्थापच-येन देयम् । प्रनष्टमस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रबूधः विख्याप्य राज्ञा संवत्सरं स्वयम् । प्रनष्टमस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रबूधः विख्याप्य राज्ञा संवत्सरं स्वयम् । प्रक्याक्रयसंविभागपिरग्रहाधि-गमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं क्षत्रियस्य विज्ञितं निर्विष्टं वैद्यशृद्धयोः निध्यिधिगम्य राज्ञधनं न ब्राह्मणस्याभिक्षपस्य अब्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठं लभेतेत्येके । चौरहतमुपितस्य यथास्थानं गमयेत् । कोशाह्या द्यात् । रक्ष्यं वाष्ठधनमाव्य-वहारप्राणीतस्य यथास्थानं गमयेत् । कोशाह्या द्यात् । रक्ष्यं वाष्ठधनमाव्य-वहारप्राणीतस्य यथास्थानं गमयेत् । कोशाह्या द्यात् । रक्ष्यं वाष्ठधनमाव्य-वहारप्राणीतस्य समावृत्तेवां ।

ीनों द्विजातियोंको अध्ययन, यज्ञ और दान इन तीनों कर्मोंका अधिकार है; इन चीनों में बाह्मणको अधिक पढाना,यज्ञ कराना और दान लेना यह विशेष है, और सबमें यह नियम है कि आचार्य जाति गुरु धन विद्या इनके नियममें ब्राह्मण ही उपदेश करने वाला होता है और शास्त्रमें कहे हुए कमेंको छोड कर छन देन,भृत्योंसे कृषी कराना यह क्षत्रिय और वैश्यके धर्म हैं, परन्तु राजाका यह अधिक धर्म है कि सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा, दण्ड करने योग्य दुष्ट मनुष्यको दण्ड. वेदपाठी और उद्योगहीन,त्राह्मण,त्रह्मचारी,विना करवाले. इनकी पाळना करे, युद्धक्षेत्रमें रथ पर चढ कर धनुष, बाण धारण किये रहे, युद्ध करतेमें विमुख न हो, युद्धके समयमें प्राणियों की हिंसासे पाप नहीं है, विजयमें और स्यमें अशक्त न हो, परन्तु इताश, सारथीहीन, घोडेरहित, शम्रहीन, जो इतांजिल हो, जिसके बाल खुले हों, बो मुख फेर बैठा हो, बुक्ष पर चढा हो, दूत हो और जो अपनेको गी अथवा बाह्मण कहे, यदि दूसरा भी क्षत्रिय हो तो उसीके आश्रय होकर अपनी जीविकासे उसका निर्वाह करे; संमामको जीतनेवाला मृत्य भी संमामकी वस्तुओंके लेनेका अधिकारी है, परन्तु धन और सवारी यह राजा ही छेनेका अधिकारी है; यदि युद्धमें राजा भी साथ हो तो अत्यान श्रेष्ठ वस्तु वा कुछ एक द्रव्यका भाग भी राजाओंका होता है और राजा अन्य वस्तु-नोंको स्थायोग्य बांट दे, खेती करने बाळा राजाको छठा, दशवां वा आठवां भाग दे ईधन तृण इनका छठा भाग राजाको दे कारण कि, इनकी रक्षा करना राजाका ही धर्म है, राजा इवमें नित्य सावधानी रक्खे, प्रत्येक महीनेमें एक दिन राजाका काम कारीगर करता रहे, और अपना निर्माह अधिकते करे, यही धर्म मजूर, नौकावान, तथा रथवानोंका भी है, वह

भी राजाको भाग देने योग्य हैं और वैदय धनके विना वे बनेकी बस्तुको न दे, जिसका स्वामी न हो यदि उसका नष्ट धन मिळ जाय तो राजासे कह दे और उस धनकी पहले राजा एक वर्ष तक रक्षा करे, एक वर्षके उपरान्त जिसको वह धन मिळा हो उसको चौथाई दे और शेष धनको अपने पास रक्षे और भाग, कय, विभाग, परिग्रह, अधिगम, लोभ इनमें बाह्मणका लब्धमें,क्षत्रियका विजितमें और वैदयका निर्विष्टमें जो सेवा करनेसे मिळ जाय वह अधिक भाग होता है और खजानेके मिळनेमें राजाको भाग दे. कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि पशु और सुवर्णमें भी पांचवां भाग है और चळनेकी वस्तुमें वीसवां भाग राजाका है परन्तु पंडित ब्राह्मणोंके अतिरिक्त कोई२ ऐसा भी कहते हैं कि यदि ब्राह्मणसे अतिरिक्त वर्ण विख्यस्त हो तो छठे भागका अधिकारी है, चोरीके द्रव्यको पा कर राजा उस धनको यथा-स्थान पर पहुंचा दे, या अपने खजानेसे देदे; जबतक बाळक व्यवहारको न जाने तबतक अथवा गृहस्थ होने तक बाळकर्क धनकी रक्षा करता रहे यही राजाका धर्म है;

वैश्यस्याधिकं कृषिवणिवपाशुपात्यं कुसीदं शृद्धश्रुतुथीं वर्ण एकजातिस्तस्यापि सत्यमकोधमश्रीचमाचमनाथें पाणिपादप्रक्षाळनमेवैके श्राद्धकम्मं भृत्यभरणं स्व-दारतुष्टिः परिचर्या चीत्तरेषां वृत्तिं लिप्सेत् जीर्णान्युपानच्छत्रवासःकुर्चान्यु-चिछ्टाशनं शिल्पवृत्तिश्च । यं चायमाश्रयते अर्तव्यस्तेन क्षीणोऽपि तेन चीत्तर-स्तद्थीं ऽस्य निचयः स्यात् । अनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मंत्रः । पाकपज्ञैः स्वयं यजेतत्यके । सर्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुः । आर्यानार्ययोर्व्यतिक्षेपे कर्मणः साम्यं

साम्यम् ॥

इति गौतमस्मृतौ दशमोऽध्यायः ॥१०॥

वैश्वकी स्वती व्यवहार पशुओं का पालन, कुसीद सूद के लेनेसे अधिक धर्म है और वीथा वर्ण शृद्ध है, एकजाति अर्थात् दिजातिसंस्कारसे यह हीन होता है, उसके भी यही धर्म हैं: सत्य, कोधहीन, शौच, आचमनके निमित्त हाथ पैरों का धोना और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि ब्राद्ध करना मृत्यों की पालना, शुल्क, फल, सहत, मीठा, मांस, फुल, ओषि अपने द्वार पर संतोष, उत्तर द्विजातियों की सेवा, और उनसे अपनी जीविकाको इच्छा करता रहे और उनके पुराने जूते, छत्री, वस्त, कुर्च तथा कुशाकी मुष्टिको धारण करे, उनका उच्छिष्ट भोजन करे, अपनी इच्छानुसार किसी शिल्पकार्य द्वारा अपनी जीविका निर्वाह करे, शूद्ध सेवाके निमित्त जिसका आश्रय ले वही इसकी पालना करता रहे, दीन अवस्था होने पर उस शूद्ध भी प्रतिपालन करे वही इस शूद्धको बडाई देनेवाला है, उसके निमित्त इसके संचय हैं और शूद्धको नमस्कारके मंत्रका भी अधिकार है, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि पाकयज्ञोंसे शूद्ध भी स्वयं पूजन कर ले, और चारों वर्णोंमें पिछले २ पूर्व २ वर्णकी सेवा करे और सज्जन, दुर्जन इनका व्यतिक्षेप तथा उलटापलटीमें दोनों कर्म समान हैं ॥ इति गौतमस्मिती भाषाटीकायां दशमोऽज्ञायः॥१०॥

## एकादशोऽध्यायः ११।

राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्क्कं साधुकारी स्यात् । साधुवादी बय्यामान्वीक्षिक्यां चाभिविनीतः। शुचिजितेन्द्रियो गुणवत्सहायोपायसंपन्नः समः प्रजासु स्यात् हितं चासां कुर्व्वीत तमुपर्यासीनमधस्तादुपासीरन्नन्ये ब्राह्मणभ्यस्तेऽप्येनं प्रत्ये-रन् । वर्णानामाश्रमांश्च न्यापतोऽभिरक्षेत् । चलतश्चेनान्स्वधम्भं एव स्थापयेत् । धर्मस्योऽशभागभवतीति विज्ञापते । ब्राह्मणं च पुरो द्धीत विद्याभिजन-वाम्रपवयःशीलसंपन्नं न्यायवृत्तं तपिस्वनम् । तत्त्रस्तः कम्मांणि कुर्व्वात ब्रह्मप्रस्तं हि सत्रमृष्यते न व्यथत इति च विज्ञापते ।

बासणके अतिरिक्त राजा समीका ईश्वर है, वह सर्वदा लोकोंका हित करता रहे; सर्वदा मधुर वचन कहता रहे, कर्मकांड और ब्रह्मविद्यामें शिक्षित, ग्रुद्ध, जितेंद्रिय और जिसकी सहायक गुणवान् हों उपायोंसे युक्त होकर सम्पूर्ण प्रजामं समदर्शी रहे उनका हित करता रहे, सबसे ऊँचे आसन पर बेंठे हुए उस राजाकी ब्राह्मणके अतिरिक्त और सब जातियें सेवा करे, ब्राह्मण भी उसका मान्य करे जो चारों वर्णोंकी न्यायसे रक्षा करे और आप धर्मके मार्गमें स्थित रह कर धर्मपथित स्विल्त चारों वर्णोंकी अपने २ धर्म पर स्थापित करे, वही राजा धर्मके अंशका भागी कहा गया यह बात शास्त्रसे जानी गयी है, विद्या, देश, वाणी, रूप, अवस्था, शीलवान, न्याययुक्त तपस्वी जो ब्राह्मण हे उसे पुरोहित करे. ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ क्षत्रिय अर्थात् ब्राह्मणसे संस्कार किया हुआ कर्मोंको करता रहे,कारण कि ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ क्षत्रिय अर्थात् व्राह्मणसे संस्कार किया हुआ कर्मोंको करता रहे,कारण कि ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ (अर्थात् संस्कार किया हुआ) क्षत्रिय बढता है और दुःखी नहीं होता, यह शास्त्रके अनुसार जाना गया है.

योनि च दैबोत्पातचितकाः मब्युस्तान्याद्वियत तदधीनमपि होके योगक्षेमं मतिजानते । शांतिपुण्याहरवस्त्ययनायुष्यमंगलयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विदेवणः सवछनामिचारदिषद्वगृद्वियुक्तानि च शालामौ कुर्यात् । यथोकमृत्विजोऽल्पानि ।

दैविक उत्पातोंकी चिन्ता करनेवालोंने जो कहा है उसको आदरपूर्वक श्रवण करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि योग,क्षेम उनके अधीन है अग्निशालामें ग्रह्मांति,पुण्याह, स्वस्त्ययन. आयुर्वेदि और मंगळदायक कार्य, नान्दीमुख, शतुओंका पराजय, विनास और पीडादायक कर्मीका अनुष्ठान करें और अन्य कर्मीको ऋत्विजोंकी आज्ञानुसार करें.

तस्य न्यबहारी वेदो धर्म्मशास्त्राण्यंगान्युपवेदाः पुराणं देशजातिकुलधर्माश्चा-म्नाग्वरविरुद्धाः श्रमाणं कर्षभवणिभपशुपालकुद्धीदकारवः स्व स्वे वर्णे तेम्यो यथाधिकारमर्थान् मत्यवहृत्य धर्मेन्यवस्थान्यायाचिगमे तकोऽभ्युपायः । तेना-यृद्ध यथास्थानं गमयेत् । विमितिपत्तो त्रेविश्वशृद्धेभ्यः मत्यवहृत्य निष्ठां गमयेत् । तथा ह्यस्य निःश्रेयसं भवति । ब्रह्म क्षत्रेण संपृक्तं देविषतृमनुष्यान् धारयतीति विज्ञायते ।

राजा प्रजाओं के विवादस्थानमें विचार कर निर्णय करे, वेद, धर्मशास्त्र, वेदाङ्ग, उपवेद, पुराण, शास्त्रों के अविरुद्ध, देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, उसका प्रमाण, कृषि, वाणिज्य, पश्चपाल, व्यापारी और शिल्वकारियों को अपने २ वर्गमें स्थित करे, अधिकारके अनुसार इनसे धन ले कर धर्मकी व्यवस्था करे और न्यायके ढूँढनेमें उसका निर्णय करे, उससे ही निश्चय करके जहां का तहां पहुंचा दे और विवाद होने पर अधिक विद्वानों को सौंप कर निर्णय करावे, कारण कि ऐसा करनेसे ही राजाका कल्याण होता है, ब्रह्मवीर्य क्षत्रियके तेजके साथ मिलनेसे राजा ब्राह्मण, देवता, पितर और मनुष्य इनकी पालना करता है, यह बात शास्त्रसे विदित है और बडोंने भी यही कहा है.

दंडो दमनादित्याहुस्तेनादांतान् दमयेत् वर्णाश्चाश्रमाश्च स्वकम्मीनिष्ठाः प्रत्य फल्लमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशज्ञातिकुल्रुस्पायुःश्चतवित्तवृत्तसुखमेधसी जन्म प्रतिपद्यंते । विष्यंचो विपरीता नश्यंति तानाचार्योपदेशो दंडश्च पालयते । तस्मात् राजाचार्यावनिद्यावींनद्यौ ॥

इति गौतमस्मृतावेकाद शोऽध्यायः ॥ ११ ॥

दमनके निमित्त ही दंडकी सृष्टि है इस कारण सर्वदा सृष्टिका दमन करता रहे, स्वधमें स्थित वर्ण और आश्रम मरनेके उपरान्त अपने अपने कमोंके फलको भीग कर पुण्यके अंतमें इस भांति जन्म लेते हैं; जहां यह उत्तम हों कि देश, जाति, कुल, रूप, अवस्था, विद्या, धन, आचरण, सुख और बुद्धि अपने धर्मसे विपरीत आचरण करते हुए वर्ण और आश्रम नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हुए उनको आचार्यका उपदेश और दंह पालना करता है, इस कारण राजा और आचार्य यह निन्दा करनेके योग्य नहीं हैं।

इति गौतमस्मृतौ भाषाठीकायामेकाद्शोऽध्यायः ॥ ११ ॥

## द्वादशोऽध्यायः १२.

शृद्धो दिजातीनभिसंधायाभिहत्य च वाग्दंडपारुष्याभ्यामंगं मोच्यो येनोपह-न्यात् । आर्यस्यभिगमने लिगोद्धारः स्वप्तहरणं च गोप्ता चद्धघोऽधिकः । अथाहास्य चेद्मुपशृष्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिप्रणम् । उदाहरणे जिह्वाच्छेदः धारण शरीरभेदः । आसनश्यनवाक्पथिषु सम्भेष्मुदंडचः शतम । क्षत्रियो बाह्मणाकोशे दंडपारुष्ये दिगुणम् ॥ अध्यद्धं चेश्यः । बाह्मणः क्षत्रिये पंचाशत् तद्धं वैश्ये न शूदे किंचित् बाह्मणराजन्यवत् । क्षत्रियवैश्यो अष्टापाद्यं स्तयिकि-हिववं शूदस्य दिगुणोत्तराणीतरेषाम् । प्रतिवर्ण विदुषोऽतिक्रमे दंड भूयस्वम् पलहीरतथान्यशाकादाने पंचकृष्णलमले पशुपीडिते स्वामिदोषः पालसंयुक्ते तु तस्मिन पथि क्षेत्रेऽनावृते पालक्षेत्रिकयोः पंचमाषा गाँव षडुष्ट्रखरे अञ्च महिष्योर्दश अजाविषु द्वौ द्वौ सर्विविनाशे शतं शिष्टाकरणे प्रतिपिद्धसेवायां च तित्यं चेलपिंडादूर्ध्वं स्वहरणं गोऽम्यथे तृणमधोवीरुद्धनस्पतानां च पृष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृत्तानाम् ॥

शृद्र यदि किसी द्विजातिके प्रति तिरस्कारत्चक वाक्य कहे और कठोरभावले आधात करें तब बह जिस अंगसे आधात करे राजा उसके उसी अंगको कटवा दे और अपनेसे बर्डोंकी श्चियोंके संग यदि गमन करें तो उसका लिंग कटवा दें और जो वह स्वयं ही मर जाय या अपनी किसी भांति रक्षा करे तो उसका अधिक दंड यह है कि, राजा उसका वध करे. शह यदि वेदको सुन छे तो राजा भीशे और लाखने उसके कान मर दे, वेदमंत्रका उचारण करने पर उसकी जिहा कटवा है और जो बंदको पढ़े तो शरीरका छेदन करे, आसन, ज्ञयन, वाणी, मार्थ यदि इनमें शृद्ध बराबरी करे तो सी रुपये दंड करे और वैश्य इंछ अपर आधा दंड दे, यदि बाह्मण क्षत्रियकी निन्दा करे तो पचास रुपये और वैश्यकी निन्दा करने पर पश्चीस रूपये दंड और शृहकी निन्दा करने पर कुछ दंड नहीं है और क्षत्रिय, वैस्य, सहकी निग्दा करनेमें ब्राह्मण और राजाके समान है, विद्वानों के अवलंघनमें मध्येक वर्णको और शहको मणिचोरी करनेका जो पाप होता है वही विद्वानोंकी निन्दा कर-नेवाटोंको होता है, थोडेने फल, हरिड़ा, धान्य और शाक इनकी चोरीमें पांच कृष्णल ( रत्ती सोना, ) और किंचित् पशुक्ती भीडामें खेतके स्वामीको दोष है और ग्वालियोंके साथमें जो खेलको विगाउँ तो पालकोंको दोष है, यदि खेल मार्गमें हो या खेलका आवरण न हो तो खेतके स्वामी और पालक दोनोंको दोष है, गौकी पीडामें पांच मासे खुवर्ण, उंट और खरकी पीडार्ने छ मासे, घोडे और भैंसकी पीडार्ने दश मास, नकरी और भेडकी पीडार्ने दो मासे सुवर्णका दंड कहा है और यदि सब खेतोंको नष्ट कर दे तो सौ मासे सुवर्णका दंड करना उचित है, शिष्ट शास्त्रमें कहे हुएके न करने और कपडे धोनेसे अन्य निषिद्धोंकी सेवामें घनका हरना लिखा है; भी और अग्निके निमित्त तुण रखाये हर वनस्पतियोंके फल रखवालेके न होने पर उन फलोंको अपना समझ कर लेले.

कुर्सादश्रिक्षं मां विश्वातः प्रचमासिकी मासं गातिसावस्मरीमेके चिरम्थाने हैगुण्यं प्रयोगस्य सुकाभिनं वर्षते दित्सतोऽवरुद्ध्य च चक्रकालवृद्धिः कारिता-कायिकारिकाऽविभोगाण्च कुर्सीदं पश्चरलाम जलेनशतवाहेषु नापि पंचगुणम् । अज्ञापोगंडपनं दशवर्षमुक्तं परैः सिन्निधी मोकः न भोनियमवानितराज-पुरुषैः पश्चर्र्शामस्त्रीणामनितमागः रिवयमानि ऋणं प्रतिकुर्द्धः प्रातिभाव्य-विणक्षकुक्षभद्यस्तदंदात् एत्रानस्मानवेषुः निध्यं वाचितावकीताष्यो नष्टाः सर्वा

न निंदिता न पुरुषापराधेन स्तेनः प्रकीर्णकेशो सुसली राजानमियात कर्मा च-क्षाणः पतो वधमोक्षाभ्यामत्रत्नेनस्वी राजा न शारीरो ब्राह्मणदंडः कम्मैवि-योगविख्यापनविवासनांककरणानि अप्रवृत्ती प्रायिवची सः चोरसमः सचिवो स्रतिपूर्वे प्रतिगृहीताप्यधममंस्रयुक्ते पुरुषशक्त्यपराधानुवंधविज्ञानाहंडनियागः अनुज्ञानं वा वेदवित्समवायवचनात् वदवित्समवायवचनात्॥

इति गौतमस्मृतौ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

सूद और व्याजका बढ़ाना विंशति भाग धर्मकाहै और एक महीनेके लिये रुपये लेनेसे पांच मासे प्रत्येक रुपये पर है और कोई र ऐसा भी कहते हैं कि, पांच मासे एक वर्ष तक है पीछे नहीं और अधिक दिन ऋण रहनेसे सुदसे दुगुना हो जाता है छोटी इई बृद्धि देनेके पीछे नहीं बढती और जो वृद्धिको रोककर रखता है उनपर कालचककी वृद्धि होती है वृद्धिकारिता, अधिभोगा, कायिका यह तीन प्रकारकी होती है और पशुओं के लोग, ऊन और सैकडों वार जोते हुए खेलोंमें पांच गुणोंसे अधिक वृद्धि नहीं होती; बुद्धिमान्का धन दश वर्षसे अधिक उसके समीपमें न रहते,यदि दृसरा पुरुष तक भोगे तो उसकी वृद्धि सुद और वेदपाठी संन्यासी और राजाके पुरुष भोग हैं तो उनका वह धन नहीं हो सकता, निध्य, कोशका द्रव्य, मांगा हुआ, मोल लिया, सोंपा हुआ आधि वा धरोहर यह यदि नष्ट हो जायँ तो दोष नहीं है अर्थात् यह धन जिसको मिल जाय वह पुरुष दंड देनेके योग्य नहीं है, यदि इनके मिलनेमें किसी मनुष्यका कुछ अपराय हो जाय तो दोष है और चोर अपने बालोंको खोल कर हाथमें मूसल ले राजाके सन्मुख जा कर अपना अपराध कह दे वह चोर राजाके बांघने वा छोड देनेसे शुद्ध होता है, राजा यदि उस मूसलसे न मारे तो पापका भागी राजा होता है परन्तु राजा बाह्मणको शरीरका दंड न दे, बरन कामसे वियुक्त कर दें और सबके सम्मुख विदित करें वा अपने देशसे निकाल दें और शरीर पर दाग लगा दे, यदि जो राजा बाह्मणको उपरोक्त दंड न दे तो वह पापका भागी होता है मंत्री और पापी नोर्के समान है और राजा जानकर अधर्मीको पकड पुरुषकी झिक और अपराधके न्यूनाधिकके विधानसे दंह दे, अथवा वेदके जाननेवाले जैसा कहे वैसा ही दंड दे।

इति गीतसस्भती भाषादीकायां द्वादशोऽध्यायः॥ १२ ॥

## त्रयोदशोऽध्यायः १३.

विप्रतिपत्तौ साक्षिणि मिथ्यासत्यन्यवस्था बहवः स्युर्गनिदिताः स्वकम्मसु प्रात्यिका राज्ञां निःप्रीत्यनभितायाश्चान्यत्र स्मिन्नपि शूदाः ब्राह्मणस्त्वबाह्मण -चन्चनादनवरोध्योऽनिवद्धकेत् नासमवेतापृष्टाः प्रबूगुः अवन्तेऽन्यथावन्तने च दोषिणः स्युः स्वर्गाः सत्यवन्ते विपर्यये नरकः अनिवद्धरापि वक्तव्यं पीडा कृते निवंधः प्रमत्तोक्ते च साक्षिसभ्यराजकर्तृषु दोषो धर्मतंत्रपीडायाम् । शपथेनैके सत्यकर्मणा तद्देवराजबाह्मणसंसदि स्यात् ।

विवाहके स्थानमें साक्षीके द्वारा कीन झ्ठा है और कीन सच्चा है राजा इस बातको स्थिर करे; दोनों पक्षमें निज कर्म अनिन्दित हो, राजाका विश्वासी, पक्षपाती और देषशून्य शृहजाति भी साक्षी हो सकता है, परन्तु साक्षीकी संख्या अनेक होनी आंवश्यक है, अत्राह्मणोंके वचनकी अपेक्षा ब्राह्मणोंके वचनका आदर करे; साक्षी यदि साक्षी देनेके लिये संबद्ध न हो, तो उसे राजाके घर पर जानेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु ऐसे साक्षीसे यदि राजा पूछे तो वह सत्य २ कह दे, कारण कि सत्य कहनेसे स्वर्ग और मिथ्या कहनेसे नरककी प्राप्ति होती है, अनिरुद्ध भी साक्षी दे सकता है; कारण किसीकी पीडासे वा रोकनेसे अथवा प्रमत्त होकर कहनेसे साक्षीको और सभासद तथा राजाके कर्मचारी इनको दोष है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि धर्मके अधीन दुःखर्में सच्चे कर्मसे भी शपथ-द्वारा निर्णय होता है और उससे वह सौगंध देवता, राजा या ब्राह्मण इनकी सभामें छीजाय।

अबाह्मणानां क्षुद्रपश्चनृते साक्षी दश हांति गोऽश्वपुरुषशूमिषु दशगुणोत्तरान् । सर्वं वा भूमी हरणे नरकः भूमिवदण्तु मैथुनसंयोगेषु च पशुवन्मधुसर्पिषोः गोवदस्त्रहिरण्यधान्यब्रह्मसु यानेष्वश्चवत् मिथ्यावचने याप्यो दंडचश्च साक्षी नानृतवचने दोषो जीवनं चत्तद्धीनं नतु पापीयसो जीवनं राजा प्राद्धिवाको ब्राह्मणो वा शास्त्रावित् प्राद्धिवाको मध्यो भवेत् । संवत्सरं प्रतीक्षेत प्रातिभायां धन्वनद्धस्त्रीपजनसंयुक्तेषु शीव्रम् । आत्यियके सर्वधम्मेंभ्यो गरीयः प्राद्धिवाके सत्यवचनं सत्यवचनम् ॥

इति गौतमस्मृतौ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

जो बाह्मणसे छोटे र पशुओं के विषयमें यदि झूंठ कहे तो वह दश पशुओं को मारता है, गी, घोडा, पुरुष, भूमि इनके विषयमें यदि झूंठ कहे तो दशगुनी कमसे वा सम्पूर्ण हत्या करता है, पृथ्वीकी चोरी करनेवाले को नरककी प्राप्त होती है जलके चुराने वा दूसरे की स्त्रीक साथ मेश्रुन करने में भी नरक मिलता है, मीठा और घीकी चोरी करने में पशुकी चोरी के समान दोष होता है, जो साक्षी झूंठ कहे वह निकालने वा दंड देने योग्य है, यदि साक्षीकी जीविका उसी के अधीन हो तो इसमें दोष नहीं है, अर्थात् झूंठ बोल दे तो भी पापका भागी नहीं होता; बल्ल, सुवर्ण, अन्न और वेदमें गौके समान दोष है; सवारी की चोरी में घोडे के समान दोष है यदि अत्यन्त पापी से जोविका हो तो राजा, वकील और शास्त्रों का जानने वाला बाह्मण यह झूंठ न बोलें;और जो वकील बीच में रहे वह एक वर्ष तक प्रतिभाके लौटनेकी बाट देखें, गी, बैल, स्लोक संतान होना और मेश्रुन इन में शीन्न न्याय करें और आवश्यकीय कार्यों में विकालका सत्य वचन प्रामाणिक है ॥

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः १४.

शावमाशीचं दशरावमनृत्यिद्वाक्षितब्रह्मचारिणां सपिंडानामकादशरात्रं क्षत्रियस्य द्वादशरात्रं वैश्यस्यार्द्धमासमकमासं शूद्रस्य तच्चेद्तः पुनरापतेत्तच्छेषेण
शुद्धचरेन् । रात्रिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिस्वाभः गोबाह्मणहतानामन्वक्षं राजकोधाच ।
युद्धप्रायोऽनाशकशस्त्रापिविवादकोद्धंधनप्रपतनैश्चेच्छतां पिंडानिशृत्तिः सप्तमे पंचमे वा
जननेऽप्येवं मातापित्रोहतन्मातुर्वा गर्भमाससमा रात्रीः संसने गर्भस्य ज्यहं वा
श्वन्वा चोध्वं दशम्याः पक्षिणी असपिण्डे योनिसंबंधे सहाध्यायिनि च समद्वाचारिण्येकाहं श्रोत्रिये चोपसंपन्ने प्रतोपस्पर्शने दशरात्रमशौचमामसंधाय चेत् उक्तं वेश्यशूद्धपोः आर्तवीर्वा पूर्वयोश्च ज्यहं वा आचार्यतत्युत्रस्त्रीयाज्यशिष्येषु चेषम् । अवरश्वद्धणः पूर्व वर्णमुपस्पृशेत् । पूर्वो वावरं तत्र शावोक्तम् आशोचे पतितचंडाळसूतिको
दनयाशवरपृष्टितत्रपृष्ट्यपस्पर्शनसचेलोदकोपस्पर्शनाच्छुध्येत् । शवानुगमे शुनश्च
यद्वपहन्यादित्येके उदकदानं सर्विडे कृतचूडस्य तत्स्त्रीणां चानातिभाग एकेऽप्रतानाम्।

ऋत्विक्,दीक्षित और ब्रह्मचारियोंके अतिरिक्त इनको दश दिन और सपिंडियोंको ग्यारह दिन क्षत्रियको बारह दिन, वैश्यको पंद्रह दिन और शूदको एक महीने तक शबक स्तक होता है; एक अशोचके बीचमें ही यदि दूसरा अशोच हो जाय तो पहलेके साथ ही उसकी शुद्धि होती है; पहला अशौच जिस दिन समाप्त होगा उसकी एक रात्रि रहने पर यदि प्रातःकाल ही दूसरा अशीच और हो जाय तो तीन दिन में शुद्धि होती है; गौ या ब्राह्मणके द्वारा मृतक होने पर तीन दिन अशौच रहता है, राजाके क्रोधसे युद्धमें बैठने और भोजन त्यागनेके वर्तमें यदि पुरुष मर जाय, या शस्त्र, अग्नि, विष, जलसे, ऊंच परसे गिर कर, वा फांसी ला कर, या वर्षाके जलसे जो मनुष्य मर जाय उसकी सातवीं पीढी वा पांचवीं पीढोमें पिंडोंका अधिकार नहीं रहता और जन्म स्तकमें भी इसी भांति शुद्धि होती है, गर्भ गिर जाने पर जितने महीनोंका गर्भ हो उतनी ही रात्रि तक माता, पिता अथवा माताको ही अशीच रहता है और गर्भके पडनेमें तीन दिनका सूतक होता है; यदि दश दिनके उपरांत सूतक विदित जान पडे तो एक रात दो दिन तक होता है, जो अपना सपिंड न हो, जिसके साथ योनिका संबन्ध हो या अपने साथ पढनेवाला हो वा अग्राचर्यमें साथी हो या वेद पढनेवाला हो इनके मर जानेमें एक दिनका स्तक होता है और जो मनुष्य जान कर प्रेतका स्पर्श करे उसको दश दिनका स्तक होता है; वैश्य और शूदका स्तक प्रथम कह आये हैं; रजस्वला श्लीके स्पर्श करनेवाले तथा स्तकी ब्राह्मण क्षत्रियको स्पर्श करनेवाले मनुष्यको तीन दिनका स्तक होता है; पूर्व कहे हुओं में और जाचार्य तथा आचार्यका पुत्र, स्रो, यजमान, शिष्य इनका स्पर्श करनेवालोंको भी पहले कहे हुओं को तीन दिनका अशीच होता है; यदि नीच वर्णका मनुष्य श्रेष्ठ वर्णके शवको स्पर्श कर ले, अथवा श्रेष्ठ वर्ण हीन वर्णके शवका स्पर्श कर ले, तो उसे भी मरणका अशीच होता है; पितत, चांडाल, स्तिका ऋतुमती और शवके स्पर्श तथा इन सबके स्पर्श करने बालोंके स्पर्श करनेवाला जलमें मग्न हो कर वस्त्रों सिहत स्नान, शवके साथ जानेवाले और कुत्तेका स्पर्श करनेवाला भी वस्त्रों सिहत स्नान करे और च्डाकरण होनेके उपरांत मृतक हो जाय तो उसको सिपंड जलदान करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि विना विवाही कन्याओंको जल देनेका अधिकार नहीं है; अर्थात् मरने पर जलदान न करे॥

अधःशय्यासिननो ब्रह्मचारिणः सब्वें न मार्ज्ययर्न् । न मांसं भक्षयेयुरापदा-नात् । प्रथमतृतीयसप्तमनवमेषूद्काक्रिया वाससां च त्यागः । अंत्ये त्वंस्यानां दंतजन्मादिमातापितृभ्यां तृष्णीं माता बालदेशांतरितप्रविज्ञतासापिंडानां सद्यः शौचम् । राज्ञां च कार्याविरोधात् । ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिवृत्त्यर्थं स्वाध्यायानिवृत्त्वर्थम् ॥

इति गौतमस्मृतौ चतुर्द्शोऽध्यायः ॥ १४ ॥

जलदानसे प्रथम भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचारी रहे, मांसका भक्षण न करे, प्रथम, तीसरे, सातवें, नवें दिन जलदान और वस्त्रोंका त्याग करे, अन्त्यओंका जलदान और वस्त्रोंका त्यागना यह दशवें दिन होता है और दांतों के जम आने पर यदि बालक मर जाय तो माता, पिताको अथवा केवल माताको हो स्तक लगता है और वालक, परदेशी, संन्यासी असपिंड इनको और जिस कार्यमें विम्न उपस्थित न हो इस कारणसे राजाओंकी और वेदपाटमें विम्न न हो जाय इस कारण ब्राह्मणकी उसी समय शुद्धि हो जाती है।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां चतुर्दकोऽध्यायः॥ १४ ॥

#### पञ्चदशोऽध्यायः १५.

अथ श्राह्ममावास्यां पितृभ्यो द्द्यात् । पंचमीप्रभृति चापरपक्षस्य यथाश्राद्धं सर्व्वस्मिन्वा द्व्यदेशबाद्धणसित्रधाने वा काळिनियमः शक्तिः प्रकर्षे गुणसंस्कार-विधिरन्नस्य नवावरान् भोजयेद्युजो यथोत्साहं वा बाह्मणान् श्रोत्रियान् वायूपवयः-शीलसंपन्नान् । युवभ्यो दानं प्रथममेके पितृवत् । न च तेन मिन्नकर्म्म कुर्यात् । पुत्राभावे स्विष्टा मातृसपिंडाः शिष्याश्च द्र्युस्तद्भावे ऋविगाचायौं । तिल्पापन्नी हियवोदकदानैर्मासं पितरः प्रीणिति । मत्स्यहित्णरुरुश्जक्षम्मवराहमेषमासैः संव-स्सराणि । गव्यपयःपायसैर्द्धाद्शवर्षाणि वार्श्वीणसेन मांसन कालशाकच्छागलोहः खड्नमांसम्युमिश्वश्चानंत्यम् ।

इस समय श्राद्धके विषयमें कहते हैं, अमावास्याके दिन पितरोंके लिये श्राद्ध करे, अपर-पक्षमें ( अर्थात् महालयमें ) पंचनी इत्यादि तिथियोंमें भी पितरोंके निमित्त श्राद्ध करे, श्राद्धमें कहे हुए इच्य, देश और ब्राक्षणके समायममें भी श्राद्ध करे, श्राद्धमें जो समय नियल किया गया है उसमें भी श्राद्ध करे, शक्तिके अनुसार अन्नके गुणोंका संस्कार करे और अपनी शक्तिके अनुसार कमसे कम नी ९ ब्राह्मणोंको जिमाने, अथवा उत्साहके अनुसार अयुग्म आदि वेदपाठी, वाणी, रूप, अवस्था, श्रील इनसे युक्त ब्राह्मणोंको जिमाने, प्रथम युवा पितरोंके ब्राह्मणोंको अन्नदान करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि सबको पिताके समान समझ कर श्राद्ध करे और श्राद्धके दिन सन्ध्या उपासना न करे, यदि पुत्र न हो तो सर्पिंड वा शिष्य हो पिंड दे और यह भी न हो तो ऋत्विक और आचार्य यह दे, तिल, उडद, चावल, जो और जलके देनेसे पितर एक महोने तक तृप्त होते हैं और मत्स्य, हरिण, रूरु, श्राह्मा, कल्लुआ, स्अर इनके मांससे एक वर्ष तक, खारसे और गौके दुग्धसे बाहर वर्षतक, वार्शीणसके मांससे और कालशाक, वकरी, गेंडा तथा मीठे मिले हुए इनके मांससे पितर अनन्त तृप्त होते हैं ॥

न भोजयेत् स्तेनक्कोवपतिततद्वृत्तिनास्तिकवीरहाग्रेदिधिष्दिधिषपतिस्त्रोग्रामया-जकाजपाछोत्सृष्टापिमद्यपञ्चवरकूटसाक्षिप्रातिहारिकानुपपतियंस्य च । कुंडाशी सोमविकय्यगारदाही गरदावकीर्णिगणपेष्यागम्यागापिहिंसपीरवित्तिपरिवेत्तपर्या-हितपर्याधात्रत्यकात्मदुर्वाछान् कुनखिश्यावदंतिधित्रिपीनर्भविकतवाजपराजपेष्यप्रा-तिरूपिकसूदापतिनिराकृतिकिछािककुमीदिवणिक्शिल्पोपजीविज्यावादित्रतालन्-त्यगीतशीलान् पित्रा चाकामेन विभक्तान्।

चोर, नपुंसक, पतित और जिसको जीविका पतितसे हो उसे नास्तिक, वीरकी हत्या करनेवाला, जो दूसरी विवाही स्त्रीको मुख्य समझता हो वा जिसने दूसरी स्त्रीके साथ विवाह किया हो, जो स्त्री और ग्रामवासियोंको यह करावे, बकरियोंकी रक्षा करनेवाला, जिसने अग्निहोत्र लेकर छोड दिया हो, मदिरा पी कर जो पृथ्वीमें विचरण करे, स्ंठी साक्षी देनेवाला, दृत, जिसको यह माद्यम न हो कि यह कीन है, कुंडाशी, सोमको बेचनेवाला, घरमें अग्निलगानेवाला, विप देनेवाला, त्रत लेकर जिसने छोड दिया हो, वहुतोंका दृत, अयोग्य स्त्रीके साथ गमन करनेवाला, हिंसक, परिवित्ति, परिवेत्ता, पर्याहित, सब स्थानोंमें फिरनेवाला, रयक्तात्मा, जिसका मन वशमें न हो, बुरे नखोंवाला, काले दांतवाला, दादवाला, दूसरी विवाहिता स्त्रीका पुत्र, कपटी, बकरोंको पालनेवाला, राजाका दृत, बैरूपिया, शुद्धा स्त्रीका पित, तिरस्कारसे जीविका करनेवाला, कुछरोगी, ज्यान लेनेवाला, जो लेन देन करता हो, कारोगरीसे जीविका करनेवाला, प्रत्यंचा, बाजा, ताल, नृत्य, गीत जिसका इनमें मन लगता हो, जिसे विवा इच्छाके पिताने जुदा कर दिया हो इन्होंको श्राद्धमें जिमावे नहीं।

शिष्यांश्रेके सगोत्राध्य भोजयेदृध्वं त्रिभ्यो गुणवंतं सद्यः श्राद्धी शृद्धातरपगरन-रपुत्ररोषे मासं नयति पितृन् तरमात् तदह्वस्यचारी स्यात् ॥ श्वचंडारूपति-तावेक्षणे दुष्टं तरमात् परिश्वते दद्यात् तिर्हेवां विकिरत् । पंक्तिपावनी वा शमयत्।

क्तिनेक महिष कहते हैं कि शिष्य तथा तीन पुरुषोंसे अधिक पीढीके सगोत्रियोंको भी श्राद्धमें भोजन करावे और गुणवान्को शीध्र ही जिमावे, यदि श्राद्ध करनेवाला श्र्दाकी शय्या पर गमन करे तो श्र्दापुत्रके कोधमें एक महीने तक पितरोंका नरकमें वास होता है; इस कारण श्राद्धके दिन ब्रह्मचर्यसे रहे, कुत्ता, चांडाल, पतित इनके देखनेसे भी श्राद्ध दृषित हो जाता है इस कारण एकांतमें श्राद्ध करे, तिलोंको बलेर दे, अथवा पंक्तिको पवित्र करने वाले ब्राह्मण शांति कर देते हैं।

पंक्तिपावनाः षडंगवित् ज्येष्ठसामगश्चिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसुपर्णः पंचाप्तिः स्नातको मंत्रबाह्मणवित् धम्मेज्ञो बह्मदेपानुसंधान इति हविःषु चैव दुर्वछादीञ्छाद एवक एवके ॥

इति गौतमस्मृतौ पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

जो षडंग वेदकी जाननेवाला, ज्येष्ठ उत्तम सामका जो गान करे; जिसने तीन वार अग्नि चिनी हो, ऋग्वेदके मधुवाता आदि तीनों मंत्रोंका जाननेवाला, त्रिसुपर्ण मंत्रोंका ज्ञाता,पंचाग्नि मंत्र और ब्राह्मणोंका ज्ञाता, स्नातक, गृहस्थ, धर्मज्ञ ब्रह्मदेयानुगन्धान वेदमें जो भली भांति-से द्रव्य आदि दे इतने षडंगके ज्ञाताओंको पंक्तिका पवित्र करनेवाला कहा है, हवन इत्यादि कार्यमें भी इसी प्रकार दुवल मनुष्योंको भोजन करावे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि यह नियम केवल श्राद्धका ही है।।

इति गै।तमस्मृतौ भाषाटीकायां पंचद्शाऽध्यायः ॥ १५॥

## षोडशोऽध्यायः १६.

श्रावणादिवार्षिकीं प्रोष्टपदीं बोपाकृत्याधीयीतच्छदांसि अर्धपंचमासान्। पंचद-क्षिणायनं वा ब्रह्मचार्धुत्सृष्टलोमा न मासं संजीत द्वैमास्यो वा नियमः ।

वर्षाऋतुमें आवणकी पूर्णिमा और भादोंकी पूर्णिमाको वा दक्षिणायनके पांच महीनोंमें ब्रह्मचारी नियमपूर्वक लोमोंको त्याग कर वेदको पढे, मांस भोजन न करे अथवा दो महीनेमें मुण्डन करावे।

नाधीयीत वायौ दिवा पांसुहरे कर्णश्राविणि नक्तं वाणभेरीमृदंगगर्जनार्तशब्देषु च श्वसृगालगर्दभसंद्वादे लोहितंद्रधनुनीहारेषु अखद्शेन चापती मूत्रित उच्चारिते निशासंध्योदके वर्षति चैके वलीकसंतानमार्चायपीरवेषणे उथोतिषोश्र भीतो यानस्थः शयानः श्रीटपादः इमशानग्रामांतमहापथाशौचेषु एतिगंधांतःशबदिवाकीर्तिशृदसः निर्धाने शुरुकके चोद्रावे ऋग्यजुषं च सामशब्दो यावत । आकालिकाः निर्धातभूभिकंपराहुदर्शनोत्काः स्तनियत्नुवर्षविद्युतश्च प्रादुष्कृताप्तिषु अनृतौ विद्युति नकं
चापररात्रात् त्रिभागादिप्रवृत्तौ सर्वमुरकाविद्युत्समत्येकेषां स्तन्यितुरपराह्ने अपि
प्रदोषे सर्व नक्तमर्द्धरात्रात् । अहश्चेत्सज्योतिः विषयस्थे च राज्ञि प्रते विप्रोष्य
चान्योन्येन सह संकुलोपाहितवेदसमाप्तिः छीदश्चाद्धमनुष्ययज्ञभोजनेष्वहोरात्रम्
अमावास्यायां च द्वयहं वा कार्तिकीफारगुन्याषाद्धोपौर्णमासीतिस्रोऽष्टकास्त्रिरात्रमन्याग्न्येके अभितो वार्षिकं सन्धे वर्षविद्युत्स्तनियत्नुसंनिपाते प्रस्पंदिन्यूध्वं भोजनाद्वत्सवे प्राधीतस्य च निशायां चतुर्मुहूर्तं नित्यमेकं नगरे मानसमप्यशुचि श्राद्धिनामाकालिकमकृतान्नश्चाद्धिकसंयोगेऽपि प्रतिविद्यं च यावत्स्मरंति यावत्स्मरंति ॥

### इति गौतमस्मृतौ बोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

यदि दिनके समय धूल उडानेवाली वायु चले और रात्रिके समय कानोंमें फुंकारती हुई पवन चले तो वेदको न पढे. बाण, भेरी, नकारा, मृदंग, रोगीका भयंकर शब्द, कुत्ता, गीध, गधा इनका शब्द होता हो वा इन्द्रधनुष दीख पडे, तथा नीहार और कुसमय मेघ दृष्टि पडे, मलमूत्र त्याग करनेके उपरान्त तथा रात्रि और संध्याके समयमें वेदको न पढे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि वर्षा होते समयमें भी न पढे, अपने कुटीके वलीक (अर्थात्--प्रांतभाग वरौती ) से बरसातका पानी टपके इतनी बरसात होवे तो और जहां आचार्यके चारों ओर मनुष्य बैठे हों वहां, चन्द्रमा सूर्यके निकट मंडल बननेके समय, इन समर्थों में भी वेदको न पढ़े, किसी कारणसे भयभीत हो कर, सवारीमें चढ कर, छेट कर, घुटनोंको खडा करके भी वेदको न पढे, स्मशानमें, ग्रामके निकट, बडे मार्गमें, और अशौचके निकट वेदको न पढे; दुर्मके निकट, शव, नाई, शूद और शुल्कमहस्लके स्थान पर भागता हुआ वेद न पढे, जहां तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदका शब्द सुनाई अकालमें निर्घात, भूमिकंप, राहदर्शन, उल्कापात, मेघवर्षण और विजलीका गिरना, अग्निक लगना इतने समयमें भी वेदको न पढे; विना ऋतुके बिजली चमके और राजिके पहले पह-रमें तारे हूट तो वेदको न पढे, यदि मध्याहके समय गर्जे अथवा प्रदोषकालमें गर्जे और आधी रातके समयमें भी वेदको न पढे; दिनके समय तारे दीखे. अपने देशके राजाको मृत्यु होने पर वेद पढनेका निषेध है, परदेशमें ना कर दूसरेके साथ वेदकी समाप्ति करे, वमन, श्राद्ध, मनुष्य, यज्ञभोजन इनमे एक दिनका, अमावसमें दो दिनका, कार्तिक, फालगुन तथा अषाढकी पूर्णिमा और तीनों अष्टका इनमें तीन रात्रिका वेदका अनव्याय होता है, और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि वर्शक्रतुके आदि अन्तमें भी वेदके पढनेका निवेध है, वर्षा होती हो, बाद्र गर्जता हो और नहीं २ वृंदें पडती हों उस समय भी वेद न पढे. मोजन करनेके उपरान्त और उत्सवमें वेद पढनेका निषेष है, पढे हुए वेदको रात्रिमें चार

सुद्ध्तंसे अधिक न पढे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मन नगरमें नित्य अशुद्ध रहता है इस कारण नगर में वेदकों न पढे और श्राद्ध करनेवालों को विना अनध्यायके समय भी अनध्याय होता है और अझतालश्राद्धमें भी सब विद्याओं का अनध्याय होता है, यह ऋषिका वचन है ॥

इति गौतसस्मतौ भाषाटीकायां पोडशोऽध्यायः,॥ १६ ॥

#### सप्तद्शोऽध्यायः १७.

प्रशस्तानां स्वकम्मेसु द्विजातीनां ब्राह्मणो संजीत प्रतिगृह्णीयात् । एथोदक-यवसम्लफ्तमध्वभयाभ्युद्यतश्चयास्नावसथयानपयादिधवानाशफीरीवयंग्रसङ---मार्गशाकान्यमणोद्यानि सन्वंषां पित्देवग्रहभृत्यभर्षे चान्यत् । वृत्तिश्चेत् नांतरेण शूदान् पशुपालक्षत्रकर्षककुलसंगतकारीयतृपरिचारका भोज्याचा वाणकचाशिल्पी। नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नं रजस्वलाकुष्णशक्तुंनिपदे।पहतं भूणन्नावेशितं गवोप-बातं भावदुष्टं शुक्तं केवलमदाधि पुनः सिद्धं पर्युवितमशाकभश्यकेहमांसमय्वित उत्तर् ष्टुपुंश्वरपिमशस्तानपदेश्यदंडिकतक्षककद्रपंबंधनिकचिकित्सकमृगवार्युन्छिष्टभोजि-गणविद्धिषाणामपांकानां प्राक् दुर्वलान् वृथान्नानि च सनोत्थानव्यपेतानि समा-समाभ्यां विषमसमे प्रनान्तरानचितश्च गोश्वशारमनिर्दशायाः सुतके अजामहिन्योश निरयमाविकमेषयमोष्ट्रमेकशकं च स्यंदिनीयम सुसंधिनीनां च याश्व व्यपेतवत्साः पंचनखाश्च शत्यकशाकश्वाविद्गोधाखङ्गक च्छपाः उभयतोद केञ्चलोमैकशफकल-विकप्लव्यक्रवाकहंसाः काक्कंकगृधश्येना जलजा रक्तपादतुंहाः ग्राम्यकुवकुटस्करी धेन्वनडुही च आपन्नदावसन्नश्थामांसानि किसलयक्याकुलशुनानिय्यांसलोहितावध-नाथनिचिदास्वकवळाकाःशुकदुदुार्टीहममोधातृनकंचरा अमह्याः । मह्याः प्रतुदा-विष्कराजालपादाः मत्रपाधाविकृतायध्याध धर्मार्थे व्यालहतादृष्टदोषवाक्षक्ररता-न्यभ्युक्ष्योपयुंजीतोपयुंजीत ॥

#### इति गौतमस्मृतौ सप्तद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अपने कर्मोंने तत्तर हिजातियोंके यहां आहण भोजन करे और उनसे पित्रह छे, ईघन, जल, भुसा, सूक, मीठा, भयसे रहिस हो स्वयं दो हुई श्रुट्धा, आहन, सवारी, घर, दूध, दही, घाना, मत्स्य, कांगुनी, माला और मार्गका आक यह श्रूट्के यहांसे भी लेने योग्य हैं और पिता, गुरु, देवता, भृत्य इनको पालनाके निमित्त सबके यहांसे ठेने योग्य हैं, यदि और कोई आजीविका हो तो श्रूदोंसे छेलें अन्यसे न ले और श्रूदोंमें भी उसके यहांसे ले जो कि पशुओंकी पालना करनेवाला किसान, कुलका संगी, पिताका सेवक हो इनका खल खाने योग्य है और जो ब्यापारी, श्रिल्पी न हो उसका भी अल खाने योग्य है; जो अल केश

और कीडासे दूषित हुआ हो, रजस्पका स्त्री और पक्षीके पैरसे जिसका स्पर्श हो गया हो वालककी हत्या करनेवालेने जो देखा हो, गौका सूंघा हुआ, भावदुष्ट, दहीके अतिरिक्त, शुक्त, दुबारा पकाया, शाकसे भिन्न, बासी ऐसे खाने योग्य पदार्थ, स्नेह, मांस और सहत वे अभक्ष्य हैं जिसको व्यभिचारके कारण स्थाग दिया हो, या जिसे व्यभिचारका दोष लगाया हो, जिसके लेनेको स्वामीने आज्ञा न दी हो, जिसको कुछ दंड हुआ हो, बढई, उपकार न माननेवाला, बंघनिक, व्याघ, उच्छिष्ट जलका पीनेवाला, बहुतोंका शत्रु और पंक्तिस बाह्य इनके यहांका अन्न न खाय, दुर्वलसे प्रथम भोजन न करे, भोजन, आचमन और उत्थान इनको वृथा न करे, समकी विषम पूजा और विषमकी सम पूजा तथा स्यादिक तारोंकी पूजाका त्याग न करे और दश दिनसे पहले ( न्यायी हुई ) गी, बकरी, अँस इनका द्ध न पिये, भेड, ऊंटनी, घोडी, रजस्वला, दो वचेवाले संधिनी, दूध देनेवाली मृतवत्सा इनका दूध पीने योग्य नहीं है; सेह, खरगोश, गोह, गेंडा, कछुमा यह सेहके आंतरिक सब अभव्य हैं, दोनों ओर दांतवाले, बड़े र रोम जिनके हों, एक खुरवाले और कल-विंक, चिडिया, जलमुर्गी, चकवा, हंस, काक, कंक, गीध,बाज, जिनके चौंच और पैर लाल हों यह, जलके जीव, प्रामका सुगी, शूकर, गी और वैल यह स्वयं भर जायें और वनमें अग्निसे को उक्त जीव मर नायें उसका मांस और वृथा मांस, पत्तेका रस आदि स्वयं हते-का मांस जिनमें लाली हो ऐसा निक्ला हुआ गोंद, अध, निचि, दारु, बक, बगला, तौता, हुटु, टटीरी, मांघातृ और चिमगादर यह जीव सब अभक्ष्य हैं, चोंचसे खोदनेवाले, जारुके समान पैरनेवाले और विकाररहित मछली यह भक्षणीय हैं और मारने योग्य हैं, धर्मके लिये सर्वसे मरे हुए तथा निर्दोष और जिन्हें कोई बुरा न कहे उनकी भी जलसे छिडक कर काम में ले लेना योग्य है।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां सप्तद्शोऽध्यायः॥ १७ ॥

#### अष्टाद्शोऽध्यायः १८.

अस्वतंत्रा धम्में स्त्री नातिचरेद्धर्तारं वाक्चक्षःकर्मसंयता यद्यपत्यालिप्सुदेवरात्
ग्रह्मस्तात्रज्ञंमतीयाद् पिंडगोत्रऋषिसंबंधेभ्यः योनिमात्राद्धा नादेवरादित्येके। नाति
द्वितीयं जनियतुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्तस्य द्वयोवां रक्षणाद्वर्तुंरेव । नष्टे अतिरि षाड्वापिकं क्षपणं श्रूयमाणेऽभिगमनं प्रवाजिते तु निवृत्तिः प्रसंगात्
तस्य द्वादशवर्षाणि बाह्मणस्य विद्यासंबंधे स्नातरि चैवं ज्यायसि यवायान् कन्यागन्युपयमनेषु षडित्येके । त्रीन्कुमार्थ्यृतृततीत्य स्वयं ग्रुज्येतानिदितेनोत्रमुज्य
पिञ्यानलंकारान् । प्रदानं प्रागृतोर्भयच्छन् दोषी प्राग्वाससः प्रतिपत्तारियेके ।
द्वायादानं विवाहसिद्धवर्थं धम्मतंत्रमसंगे च श्रूद्वात् । अन्यत्रापि श्रूद्वातः बद्धपन्नो-

हींनकम्भीणः ज्ञतगोरनाहिलाग्नेः सहस्रगोर्वा स्रोमपात् सप्तभीं चाभुक्ता निचयाय अप्यहीनकम्भीभ्यः आचक्षीत राज्ञा पृष्टस्तेन हि भर्तव्यः श्वतशीलसंपन्नश्चेद्धर्म-तंत्रपीटायां तस्याकरणे देशिऽदोषः ॥

इति गौतमस्पृतावष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

"न स्त्री स्वातंत्र्यमहिति" इस मनुवाक्यके अनुसार स्त्री धर्म करनेमें भी पतिके अधीन है,इससे स्वामीकी आज्ञाको कभी उल्लंघन न करे और पतिकी मृत्यु हो जाय तो मन वाणीसे नियमपूर्वक सुकर्ममें तलर रहे, यदि उस अवसरमें उसको सन्तानकी इच्छा हो तो पतिके सहोदर अर्थात अपने देवरसे ऋतुकालमें समागम कर सन्तान उत्पन्न कर ले, विना ऋतुके गमन न करे और यदि देवर न हो तो जिसके साथ ऋषिपिंड और गोत्रका संबंध है वा केवल योनिसम्बन्धवाले देवरसे सन्तान उत्पन्न कर ले,परन्तु ऋतुकालके सिवाय गमन न करे, किन्हींका यह मत है कि देवरके सिवाय अन्य किसीसे गमन न करे और ऋतु-कालके विना गमन न करे, देवरसे भी दो सन्तानसे अधिक उत्पन्न न करे, ऋतुकालके विना दूसरेकी सन्तान उसके पतिकी नहीं होती अर्थात् यदि किसी प्रकारका सन्व न हो तो यह सन्तान उत्पन्न करनेवालेकी होगी कारण कि अविधिसे ही जीते हुए पतिके उसके क्षेत्रमें यदि सन्तान उत्पन्न हो तो यह सन्तान क्षेत्रीकी ही होगी अथवा उस क्षेत्रके स्वामी और उत्पन्न करनेवाला इन दोनोंकी ही यह सन्तान होगी, वास्तवमें तो जो पालैगा उसीकी ही वह सन्तान होगी (यह उपपितका धर्म द्विजातिसे पृथक् जनोंके निमित्त है कारण कि मनुने इसका निषेध किया है ''नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिमिः'') और दूसरे यह कलिवर्ज्य भी है इससे द्विजातिमें आदरके योग्य नहीं है, अब पतिके अज्ञातवासके घर्म कहते हैं, यदि पतिकी कुछ खबर न मिले तो छ वर्ष तक उसकी बाट देखे, यदि समाचार मिळ जाय तो स्वयं उसके पास चली जाय यदि संन्यासी हो गया हो तो उसके पास न जाय अब पिताके मरने पर ज्येष्ठ श्राताके पढनेको जानेमें क्या कर्तब्य है सो कहते हैं, ब्राह्मणके विद्यासंबंधमें ज्येष्ठ भाता भी यदि इसी प्रकार समाचार रहित हो जाय, उसकी खबर न मिले तो छोटा भाई उसका कन्यादान,अग्निरक्षा, यज्ञीपवीत तथा विवाह करनेको बारह वर्ष तक उसके आनेकी बाट देखे पीछे उसका विवाह कर दे, कोई कहते हैं कि छ वर्ष तक उसकी बाट देखे यदि पिता आदि उसको न विवाहते हों तो कुमारी तीन ऋतु निवाकर पिताके दिये हुये अलंकार भूषण त्याग कर स्वयं किसी श्रेष्ठ कुळके वरसे विवाह कर ले, ऋतुके पहले ही कन्यादान करना उचित है ऋतुके पहले कन्यादान न करनेसे कन्याका विता आदि पापयुक्त होता है; कोई कहते हैं कि कन्या ऋतुमती होनेसे पहले विवाहना उचित है, यदि द्रव्य न हो तो इस विवाहसम्पन्न करने अथवा किसी धर्म कार्यके करनेके निमित्त शृद्धे भी द्रव्य ले लेनेमें दोष नहीं है दूसरे कार्य-

के निमित्त भी बहुत पशुवाले शृद्धसे, हीन कर्मवाले सौ गौके स्वामीसे अग्निहोत्ररहित बाह्मणसे तथा सहस्र गौके स्वामी सोम पीनेवाले ब्राह्मणसे धन ग्रहण करे, जब भोजन न मिले और सातवीं वेला आ जाय तब अहीन कर्म (श्रेष्ठ कर्मवाले) के यहांसे भोजन ग्रहण कर ले यदि राजा पृछे तो उसे सत्य २ कह दे, धर्मके आचरणमें बाधा हो तो राजा वेदवित् तथा शास्त्रसम्पन्न सुशील बाह्मणका भरण पोषण करता रहे ऐसा न करनेसे उसको दोष लगेगा पालनसे दोष न होगा।

इति गौतमस्मृतौ भापाटीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

### द्वितीयः प्रपाठकः

## एकोनविंशोऽध्यायः १९.

उक्तो वर्णधरमञ्जाश्रमधरमञ्जा ॥ अथ खन्वयं पुरुषो येन कर्माणा लिप्यते यथ तद्याज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवद्नं शिष्टस्याकिया प्रतिषद्धसेवनामिति च तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यात्र कुर्यादिति मीमांसंते न कुर्यादित्याहुर्न हि कम्म क्षीयत इति कुर्यादित्यपरे पुनः स्तोमेनेष्टा पुनः सवनमायातीति विज्ञायते । बात्यस्तोमेश्रेष्ट्रा तरित सर्वं पाष्मानम् । तरित बह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते । अत्रिष्टुताभिशस्य-मानं याजयेदिति च । तस्य निष्कयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो वेदांताः सर्व्वच्छंदः सुसंहिता मधून्यघमर्षणमथवीशरो रुदाः पुरुवसूक्तं राजनरी-हिणे सामनी वृहद्रथंतरे पुरुषगतिर्महानाम्न्यो महावराजं महादिवाकीत्यं ज्येष्ठसा-म्नामन्यतमं वहिष्पवमानं कूष्मांडानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि । पयो-वतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रसृतयावको हिरण्यपाशनं वृतपाशनं सोमपान-मिति च मेध्यानि । सन्दें शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवंत्यः पुण्या द्वदास्तीर्थानि ऋषिनि-वासा गोष्ठपरिस्कंदा इति देशाः । ब्रह्मचर्य सत्यवचनं सवनेषृदकोपस्पर्शनमार्दवस्त्र-ताधःशायिताःनाशक इति तपांसि । हिरण्यं गौर्वासोऽश्वो भूमिस्तिलघृतमन्नमिति देयानि । संवरसरः षण्मासाश्ररवारस्रयो दावेकश्रतुर्विशस्यहो द्वादशाहः षडहरूय-होऽहोरात्र हाति कालाः एतान्येवानादशे विकल्पेन क्रियेरन्नेनसि गुरुणि गुरूणि लघुनि लघूनि कुच्छातिकुच्छी चादायणभिति सर्वप्रायश्चित्तं प्रायश्चित्तम् ॥

#### इति गौतमस्वृतौ वेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

वर्णधर्म और आश्रमोंका धर्म कहा गया, इस समय जिस कर्मके करनेसे मनुष्य पापसे लिस होते हैं, उसको कहते हैं; यज्ञ न करने योग्यको यज्ञ कराना और भक्षणके अयोग्यको अक्षण कराना, तथा नमस्कार करने अयोग्यको नमस्कार करना, शास्त्रोक्त कर्मका न करना

नीचकी सेवा करना, निषद्ध कर्मोंके करने पर प्रायध्वित्त करे अथवा न करे उसकी मीमांसा की जाती है; कोई र ऋषि कहते हैं कि प्रायश्चित्त न करे, कारण कि कमोंका क्षय नहीं होता, कोई २ कहते हैं कि प्रायश्चित्त करे, कारण कि शास्त्रसे यह विदित होता है कि पुनर्वार स्तोमयज्ञके करनेसे पवित्र हो जाते हैं और बात्यस्तोम यज्ञके करनेसे सम्पूर्ण पापेंसि छूट जाता है, अरवमेध यज्ञका करनेवाला ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है; शापकी निन्दांसे लिप्त हुआ मनुष्य अग्निष्टुत् यज्ञको करे और उपरोक्त पापोंका प्रौयश्चित यह है कि जप, तप, इवन, उपवास, दान, उपनिषद्, वेदान्त, चारों वेदोंकी संहिता, मधु, अधमर्थण, अथर्वण वेदके शिरोमंत्र, पुरुषस्क, राजन और रोहिणी मंत्र बृहत् और स्थन्तर साम, पुरुषगति, महानाम्नी ऋचा, महावैराज, महादिवाकीरर्थ और ज्येष्ठसामोंका कोईसा साग बहिष्पवमान, कूप्मांड, पावमानी ऋचा, गावत्री यह सभी मनुष्यको पवित्र करनेवाले हैं, पयोत्रत, शाक्रमक्षण, फल, पस्रत यावक, हिरण्य, घृत, सोमलता इनका पीना भी पवित्र करनेवाले हैं, सम्पूर्ण पर्वत, झरने, पवित्र कुण्ड, तीर्थ, ऋषि गौओंका निवास इन सम्पूर्ण देशों में जानेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ; ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, यथासमय आचमन, आई बस्न, पृथ्वी पर शयन और अनशन इन सम्पूर्ण कार्योका नाम तपस्या है, सुवर्ण, गौ, तिल, बल, घोडा, मूमि, घृत और अन्न इन सब वस्तुओं का दान करे वर्ष, छ मास, तीन मास, दो मास, एक मास, चौवीस, बारह, छ, तीन दिन, अहोरात्र यह काल हैं पूर्वोक्त सम्पूर्ण प्रायश्चित्त अनादेश पापमें भी किये जाते हैं, परन्तु बडे पापमें बडे और छोटे पापमें छोटे प्रायश्चित्त करने योग्य हैं, कृच्छु अतिकृच्छु, चांद्रायण यह सब वार्षोंके प्रायश्चित्त हैं॥

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायामकोनविशोऽध्यायः॥ १९॥

### विंशोऽध्यायः २०.

अथ चतुःपष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखाःयनुभूय तत्रेमानि स्क्षणानि भवंति ब्रह्मा हार्द्रकृष्टी सुरापः त्र्यावदंतः गुरुतत्पगः पंगुः स्वर्णहारी कुनस्की दिवत्री वस्त्रापहारी हिरण्यहारी दर्दुरी तेजोऽपहारी मण्डस्की सेहापहारी स्वर्थी तथा अजीर्णवानत्रापः हारी ज्ञानापहारी मृकः प्रतिहंता गुरोरपस्मारी गोत्रो जात्यंघः पिशुनः प्रतिनासः प्रतिवक्तस्तु सुचकः शृद्दोपाध्यायः श्वपाकस्त्रपुसीसचामरविक्रयी मद्यप एकश्पाविक्रयी मृगव्याधः कुंडाशी मृतकचैलिको वा नक्षत्री चार्चुदी नास्तिको रंगोपजीव्यभक्ष्यभक्षी गंडरी ब्रह्मपुरुषतस्कराणां देशिकः पिंडितः पंढो महापिषका गांडिकः श्रांडास्त्री पुरुकसी गोष्ववर्काणीं मध्यामेही धर्मपरनीषु स्थान्त्रेशुनप्रवर्त्तकः सहवादः सगोत्रासमयस्यिमगामी श्रीपदी पितृमातृमीगनीस्वयभिगाम्पविजितस्तेषां कुञ्जकुं- हपंडव्याधितव्यंगदरिद्वाल्पायुषोऽल्पबुद्धिः चंडपंडशैळ्षतस्करपरपुरुषभेष्यपरकर्थन

कराः खल्वाटवकांगसंकीर्णाः क्रूरकम्मीणः क्रमश्रश्चीत्याश्चीपपद्यंते तस्मात्कर्तव्यमे वेह प्रायश्चित्तं विशुद्धैर्रुक्षणेजीयंते धम्मस्य धारणादिति धर्मस्य धारणादिति ॥ इति गौतमस्मृतौ विश्वतितमोऽध्यायः ॥ २०॥

सम्पूर्ण पापी चौंसठ नरकके स्थानों में दुःख भोग कर मनुष्यक्रोकमें पूर्वोक्त पापोंसे चिह्नयुक्त हो जन्म लेते हैं, ब्रह्महत्या करनेवालेके गीला कुष्ठ होता है, मदिरा पीनेवालेके दांत काले होते हैं, गुरुकी शस्या पर गमन करनेवाला लंगडा होता है, सुवर्णकी चोरी करनेवालेके नल बुरे होते हैं, वस्नोंका चुरानेवाला दादयुक्त होता है, सोनेका चोर मेंडक होता है, तेजका चोर चकत्ते रोगसे युक्त होता है, घीकी चोरी करनेवाला क्षगी होता है, अलकी चोरी करनेवाला अजीर्ण रोगसे युक्त होता है ज्ञानकी चोरी करनेवाला गूंगा, गुरुक मारनेवाला मिरगी रोगसे युक्त होता है, गौकी हत्या करनेवाला जन्मांध होता है, सूचककी नाक और मुखमें सर्वदा दुर्गिध आती रहती है, शूदका पढानेवाला चांडाल, रांग, सीसा, चँवर इनका बेचनेवाला, मद्यप, एकशफ पशुओंको बेचनेवाला, मृगव्याधा, कुंडाशी, मृत्य वाधोबी और बिना शास्त्रके जाने नक्षत्रोंको बतानेवाला अर्धुद रोगी, नास्तिक, रंगरेज, अक्षण करने अयोग्यका अक्षण करनेवाला गंडमालाका रोगी होता है, ब्राह्मण, कठोर, तस्कर इनका जो गुरु हो, नपुंसक, रातदिन रास्ता चलनेवाला गंडमालाका रोगी, और चांडाली, भंगन इनके साथ रमण करनेवाला प्रमेह रोगसे युक्त होता है,पतिवता दूध-रेकी स्त्रीमें मैथुनकी इच्छा करनेवाला गंजा, अपने गौत्रकी स्त्रीमें गमन करनेवाला और अपनी खीके साथ कुसमयमें गमन करनेवाला दलीपदी होता है, पिता और माताकी बहन और पिताकी अन्य ब्रियोंमें वीर्य डालनेवाला कुबडा, मूत्रक्रच्छी तथा अंगहीन,दरिद्री और अन्पबुद्धि होता है, तथा कोधी, नपुंसक, नट चोर, पराये भृत्य और टहलुये, खल्बाट, गंजे, कुबडे, वर्णसंकर और कृर कर्म करनेवाले होते हैं, कमानुसार अंत्यज भी होते हैं, इस कारण मनुष्ययोनिमें पापका प्रायश्चित्त अवस्य करना उचित है, कारण कि धर्मके धारण कर-नेसे निर्मल चिह्नवाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटाकायां विशोऽध्यायः ॥ २० ॥

### एकविंशोऽध्यायः २१.

त्यजेत्पितरमपि राजघातकं शूद्रयाजकं शूद्रियाजकं वेद्विष्ठावर्क अण्डांने यश्चांत्यावसायिभिः सह संवसेदंत्यावसायिन्या वा तस्य विद्यागुरून्योतिसंवंधांश्च सिलिपात्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकर्माणि कुर्युः पात्रं चास्य विपर्यस्येयुः दासः कर्मकरो वा अवकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटात् पूरियत्वा दांक्षणाभिमुखः पदा विपर्यस्येदमुमनुदकं करोमीति नामप्राहं तं सर्वेऽन्वालभेरन् प्राचीनाधीतिनी मुक्किक्का विद्यागुरवे। योनिसंवंधाश्च वीक्षेरन् । अप उपस्पृत्य प्रामं प्रविश्विति अत अर्वे तेन संमाध्य तिष्टेदेकरात्रं जयन्सावित्रीमज्ञानर्श्वं ज्ञानपूर्वं चेत्रिरात्रम् ।

राजाका मारनेवाला, शूद्रको यज्ञ करानेवाला, वेदको डुवानेवाला, खूणहत्याकारी, अंत्या वसायी खियोंका संग करनेवाला ऐसे पिताको भी पुत्र त्याग दे (अन्योंको तो कहना ही क्या ) फिर वह मनुष्य विद्या, गुरु और योनिसम्बन्धियोंको इकट्ठा करके जलबन्ध इत्यादि सम्पूर्ण प्रेतोंके कार्यको करे और इसके निमित्त पात्रको त्याग दे, दास अथवा भृत्य, अव-करसे अगुद्ध पात्र ला कर, दासी घडोंको भर कर दक्षिणको मुख करके "इसको में अनुदक करता हुं'यह कह कर पैरसे उलटा कर दे और वह सब उस प्रेतका नाम लें, अप-सब्य हो शिखाको खोल कर विद्यागुरु और बंधु भी देख लें, फिर जलका स्पर्श कर प्राममें प्रवेश करे और उसके संग यदि कोई अज्ञानतासे संभाषण कर ले तो वह खडा हो कर एक दिन गायत्रीका जप करे और जिसने जान बूझ कर संभाषण किया हो वह तीन रात्रि खडे हो कर गायत्रीका जप करे.

यस्तु मायश्चित्तेन शुद्धचेत्तस्मिन् शुद्धे शातकुंभमयं पात्रं पुण्यतमात् हृदात् पूरियत्वा स्रवंतिभ्धो वा तत पनमप उपत्पर्शययुः । अथास्मै तत्पात्रं दशुस्तत्सं- मित्रह्म जपेत् शांता द्यौः शांता पृथिवी शांतं शिवमंतिरक्षं यो रोवनस्तिमिह् गृह्माभीरयेतैर्पज्भिस्तरत्समंदीभिः पावमानीभिः कृष्मोडिश्चाज्यं जुहुयात् । हिरण्यं ब्राह्मणाय वा दद्यात् गां चाचार्याय च यस्य च प्राणांतिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुद्धचेत् तस्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकर्माणि कुर्युरेतदेव शांत्युदकं सर्वेष्ट्रपपातकिषु सर्वेष्ट्रपपातकेषु ॥

इति गौतमस्मृतावेकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥

इस प्रकारते राजाकी हत्या करके भी पुरुष यदि शुद्ध हो गया हो तो वह शुद्ध हो जानेके उपरान्त सुवर्णके घडको पवित्र कुंडमें वा झरनोंमेंसे भर कर उसका स्पर्श करें और सुवर्णके घडेको उसे देदे किर वह उस घडेको ले कर शांता थी: शांता पृथिवी शांतं शिव मंतिरक्षं यो रोचनस्तिमह गृह्णमि' इन मंत्रोंको जपे, और यजुर्वेदकी ऋचा पावमानी तथा कूष्मांडीसे घृतका हवन करें, वाह्मणको सुवर्णका दान दे, आचार्यको गौ दान करें, जिस पापीका प्रायक्षित्त पाणान्तिक है वह मरनेके पीछे शुद्ध होता है, उसके उदकदान आदि सम्पूर्ण प्रेतकर्म करनेमें उन समस्त पापों में यही शांतिका उदक कहा है।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

### द्वाविंशोऽध्यायः २२.

बह्महसुरापगुरुतल्पगमातृपितृयोनिसंबंधगरेतन नास्तिकानिदितकर्माभ्यासिपातः तात्याग्यपितत्त्यागिनः पतिताः। पातकसंयोजकाश्च तश्चाब्दं समाचरन् द्विजाति-कर्मन्यो हानिः पतनं परत्र चासिद्धिस्तामेके नरकं त्रीणि प्रथमान्यानिदेश्यानि मनुः । न खीष्वगुरुतरुपगः पतितित्येषे । भूणहिन हीनवर्णसेवायां च श्वी पतिति कीटसाक्ष्यं राजगामि पेशुनं गुरोरनृताभिशंसनं महापातकसमानि अपांक्त्यानां प्राग्दुर्वलात्। गोहंतृब्रह्मोज्झतन्मंत्रकृद्वकीणिपतितसावित्रिकेषूपपातकं याजनाध्या-पनाद्यत्विगाचार्यौ पतनीयसेवायां च हेयौ अन्यत्र हानात्पतित तस्य च पतिप्रहीत्येषे न किहिचिन्मातापित्रोरवृत्तिः दायं तु न भजेरन् ब्राह्मणभिशंसने दोष्रतावान् दिरन्तिसि दुर्वलिहेसायां चापि मोचने शक्तथेत् । अभिकुद्धचावगूरणं ब्राह्मणस्य वर्षन्तिमस्वग्यं निपातने निर्घाते सहस्रं लोहितद्शीने यावतस्तत्वस्कंद्य पासून् संगृह्णी-यात्सगृह्णीयात् ॥

इति गौतमस्पृती द्वाविशोऽध्यायः॥ २२ ॥

बसहत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, गुरुकी स्त्रीके साथ गमन करनेवाला, माता और पिताके पक्षकी योनिसम्बन्धकी स्त्रियोंके साथ गमन करनेवाला, नास्तिक, निदित कमोंको करनेवाला, पिततका संसर्ग करनेवाला, अपिततका त्यागनेवाला यह सभी पितत हैं, इनके साथ जो मनुष्य एक वर्ष तक संसर्ग करता है वह भी पातकी हो जाता है, वह पतित द्विजातियों के कर्मसे दीन हो कर घर और परलोकमें अग विको पाप्त होता है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि, उस मनुष्यको नरक होता है, यह मनुका मत है कि पहले तीन(बस हत्याकारी, मदिरा पीनेवाला, गुरुशय्या पर गमनकारी) का प्रायिश्चि नहीं है, कोई २ यह कहते हैं कि गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला पतित होता है, अन्य स्त्रीमें गमन करनेवाला पितत नहीं होता. भूणहत्या करनेवाली और नीच वर्णकी सेवा करनेसे स्त्री पितत होती है, स्ठी साक्षी, राजाकी चुगली, गुरुकी स्ठी निन्दा यह भी महापातकके समान है; पंक्तिके बीचमें हत्यारा, वेदका त्यागी, (वेदमंत्रोंके व्यवहारसे रहित) अवकीणीं और गायत्रीसे पतित हो कर जो ऋत्विक् आचार्य हो तो यह भी त्यागनेके योग्य हैं; जो पतितकी सेवाको करते हैं जो इनकी नहीं त्यागता है वह भी पतित होता है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि पतितके प्रतिमहसे यह पतित होते हैं पुत्र, माता, पिताकी आज्ञाका उल्लंबन न करे और विन गुरुकी आज्ञाके भाग भी न बाटे, ब्राह्मणकी निन्दा तथा पूर्वोक्त निरंपराधी और दुर्बलकी। हिंसामें भी दुगुना दोष है; यदि छुटानेमें सामर्थ्यवान् हो कर बाह्मणको हिसा करावे और गुरु पर कोध करे तो बाह्मणको सौ वर्ष तक नरक होता है मारनेमें सहस्र वर्ष तक और रुधिरके निकसने पर जितने रुधिरसे पृथ्वीके परमाणु भीजें उतने ही वर्ष तक नरक प्राप्त होता है।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां द्वाविंशोऽध्यायः॥ २२ ॥

## त्रयोविंशोऽध्यायः २३.

प्रायश्चित्तममौ सक्तिब्रह्महास्त्रिः वच्छादितस्य लक्ष्येण वा स्याजन्यशस्त्रभृतां खंडी गकवालपाणिवां द्वादशसंवत्सरान् ब्रह्मवारी मैक्ष्याय ग्रामं प्रविशेत् स्वकर्मां व क्षाणः यथोपकामेत्संदर्शनादार्यस्य स्नानासनाभ्यो विहरन् सवनेषूदकोपस्पर्शनाच्छुद्वित् । प्राणलाभे वा तिन्निमित्ते ब्राह्मणस्य द्व्यापचये वा व्यवरं प्रति राजोऽश्वमेधावभृथे वान्ययज्ञेऽप्यिष्ठष्टं दतश्चोत्सष्टश्चेद्वाह्मणवधे हत्वापि आत्रेय्यां चैवं गर्भे
चाविज्ञाते ब्राह्मणस्य राजन्यवधे षड्वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यमृषभैकसहस्राश्च
गा द्यात् वैश्वे त्रैवार्षिकमृषभैकशताश्च गा द्यात शृद्धे संवरसरमृषभैकादशाश्च गा द्यात् । अनात्रेय्यां चैवं गां च वैश्यवत् मंडूकनकुलकाकविङ्गराहमूर्षिकाश्चिहिंसासु च । अस्थिमतां सहस्रं हत्वा अनस्थिमतामनद्धद्वारे च अपि वाऽस्थिमतामेक्केस्मिन् किंचिद्यात् । वंडे च पलालभारः सीसमाषकश्च वराहे घृतघटः सप्पं लोहदंडः ब्रह्मबंध्यां च ललनायां जीवो वैशिके न
किंचित् तरपान्नधनलामष्वधेषु पृथग्वपाणि द्वे परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्य द्व्यलाभे
चोत्सर्गः यथास्थानं वा गमयत् प्रतिषिद्धमत्र योगे सहस्रवाक् चेत् अग्नपुत्सादिनिराकृत्युपपातकेषु चैवं स्त्री चातिचारिणी ग्रप्ता पिंडं तु लभेत्। अमानुषीषु गोवर्जा
स्त्रीकृते कृष्मांडैर्यृतहोमो यृतहोमः॥

इति गौतमस्पृतौ त्रयोविद्योऽध्यायः ॥ २३ ॥

बहाहत्या करनेवालोंका प्रायधित यह है कि वह मनुष्य अग्निमें प्रवेश करे अथवा तीन बार शक्तवारियोंके शक्तमे काटे जायँ,फिर वह लट्टांग और कपालको हाथमें ले कर बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रतको धारण किये भिक्षाके निमित्त अपने कर्मको कहते हुए प्राममें जायँ, सज्जन मनुष्यको देख कर मार्ग छोड दें और तीर्थीमें स्नान, आसन और नलके आचमनसे ही गुद्ध होते हैं, यदि बहाहत्याके निमित्तसे किसी बाह्मणके प्राण बच जायँ अथवा नष्ट हुआ द्रव्य मिल जाय तो तीसरा भाग कम प्रायश्चित्त करे, राजा अश्वमेघ अथवा अन्य यज्ञोंमें अग्निकी स्तुति करे और जो अंतःकरणसे ब्राह्मणके वधकी इच्छा न करता हो यदि वह ब्राह्मण मर जाय तो ऋतुमती स्त्रीके मरनेमें वा विना जाने गर्भके नष्ट करनेमें भी नौ वर्षका पायश्चित्त है, ब्राह्मण क्षत्रियोंके मारनेमें छ वर्षका स्वमावसे ब्रह्मचर्य करे और सहस्र गौ दे तथा वैश्यके मारनेमें तीन वर्षका ब्रह्मचर्य करे एक बेल और सी गौ दे, शूदकी हत्यामें एक वर्षका ब्रह्म-चर्य कर एक बैक और ग्यारह गौ दे, रजस्वलाके अतिरिक्त स्त्रीका मारनेवाला एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य कर एक बैल और सौ गौओंका दान करे, मेंडक, काक, नौला बिंब, अध, दहर, मूसा इनकी हिंसामें भी पूर्वोक्त प्रायश्चित करे, सहस अस्थिवाले और अस्थियोंसे रहितोंकी हत्यामें भी तथा अधिक भारसे बैलकी हत्यामें भी यही प्रायश्चित्त है और अस्थिबाले छोटे २ जीवोंकी एक २ हत्यामें थोडा २ दान करे, वंड जीवकी हत्यामें पलालका एक भार और मासा सीसा दान करे, शूकरकी हत्यामें घीका घडा, सर्पकी हत्यामें लोहेके दंडको बाह्मणकों दे; बाह्मणकी व्यभिचारिणी स्त्रीकी हत्या, श्रद्धया, अन्न और धनके लोगसे बिना जाने हो जाय तो भिन्न २ वर्षके प्रायश्चित्त करनेकी विधि है. दूसरेकी स्त्रीकी हत्या करने- वाला दो और वेदपाठीकी स्त्रीकी हत्यामें तीन वर्ष तक पायश्चित्त करे, यदि द्रव्य मिल जाय तो अपराधी छोड देनेके योग्य है अथवा उसको उसके घर पहुंचा दे, यदि इस अपराधमें हजार वार भी सच्चा हो,अग्निका त्यागी, तिरस्कारी और उपपातक हो उनमें भी यही प्राय-श्चित्त है, स्त्रीके व्याभिचारिणी होने पर उसे घरमें रख छोडे और पिंड दे नौके अतिरिक्त स्त्रीसे भिन्न स्त्रीकी की हुई हत्यामें कूष्मांडमंत्रोंसे धीका हवन करे।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां त्रैयोविंशोऽध्यायः॥ २३॥

## चतुर्विशोऽध्यायः २४.

सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिचेयुः सुरामास्ये मृतः शुद्धचेत् अमत्या पाने पयो वृतमुद्दकं वायुं प्रतित्र्यहं तप्तानि सकृच्छ्रस्ततोऽस्य संस्कारः मृत्रपुरीषरे-तसां च प्राञ्जेन धापदोष्ट्रखराणां चांगस्य प्रामकुनकुटश्करपोश्च गंधाव्राणे सुरापस्य प्राणायामो वृतपाञ्चनं च पूर्वश्च दृष्टस्य तत्ये छोहशयने गुरुतत्त्वगः शयीत । स्मीं वा ज्वलंतीं चाश्चिष्येत् । लिंगं वा सवृषणमुत्कृत्यांजलावाधाय दक्षिणां प्रतीचीं दिशं अजेत् । अजिह्ममाशरीरिनपातात् मृतः शुद्धचेत् । सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभायांसु स्नुषायां गवि च गुरुतत्त्वसमोऽवकर इत्येके । सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभायांसु स्नुषायां गवि च गुरुतत्त्वसमोऽवकर इत्येके । स्वीभरादयेदाजा निहीनवर्णगमने स्त्रियं प्रकाशं पुमासं घातयेत् । यथोक्तं वा गर्दभनावकीणों निर्ऋतिं चतुष्यथे यजते । तस्याजिनमूर्द्भवालं परिधाय लोहि तपात्रः सप्तग्रहान् भैक्षं चरेत् कर्माचक्षाणः संवत्सरेण शुद्धचेत् । रेतःस्कंदेने भये रोगे स्वेम्दर्भीधनभैक्षचरणानि सप्तरात्रं कृत्वाज्यहोमः साभिसंधेर्वारे-तस्याभ्याम् ॥

मदिरा पीनेवाले ब्राह्मणके मुखमें उष्ण मदिराको डाले तो वह मृत्युको पा कर पापसे मुक्त होता है; यदि अज्ञानतासे मदिरापान किया है तो तीन दिन तक कमानुसार दूध, घृत, उदक और वायुको भोजन कर तप्तकृच्छ वतको करे, इसके उपरांत पुनर्वार यज्ञो-पवीत करावे, मूत्र, विष्ठा, वीर्य, मेडिया, ऊंट, गधा, धामका मुर्गा इनके भक्षण करनेमें भी पूर्वोक्त संस्कार करे, मदिरा पीनेवालोंकी दुर्गिधिको सूंघने और पूर्वोक्त भेडिये आदिके काट खानेमें पाणायाम और पृतका भोजन करे, गुरुको स्त्रीके साथ गमन करनेवाला तपाई हुई लोहेकी श्रय्या पर शयन करे और जलती हुई लोहेकी स्त्रीका स्पर्श करे अथवा अण्डकोश सहित इन्द्रियको काट हाथमें रख कर दक्षिण अथवा पश्चिम दिशाको चला जाय और मरण पर्यंत निष्कपट रहे किर मरनेके उपरांत श्रद्ध हो जाता है, मित्रकी स्त्री, कुरुगोत्र-की स्त्री, श्रिष्य और पुत्रवधू, गौ इनके साथ गमन करनेवाला, गुरुकी स्त्रीसे गमन करनेके समान पायश्चित्त करे यदि कोई उत्तम वर्णकी स्त्री नीच वर्णके पुरुषके साथ व्यभि-

चार करे तो राजा उसको सबके सन्मुख मरवा दे और वह पुरुष भी वध करने योग्य है गधीके योनिमें धीर्य डालनेवाला चौराहमें निर्ऋति देवताका पूजन करे और बालों सहित उस गधेकी चामको औट कर लोहेका पात्र हाथमें ले अपने कर्मोंको कहता हुआ साउ घरोंसे भिक्षा मांगे एक वर्ष तक इस भांति करनेसे शुद्ध हो जाता है भय, रोग या सुषुप्ति अवस्थामें वीर्य स्वलित हो जाय तो सात दिन तक अग्निहोत्र करनेके लिये इंधन और भिक्षा मांग कर घृतसे हवन करें।

सूर्याभ्युदिते ब्रह्मचारी तिष्ठेदहरभुं जानोऽभ्यस्तिमते च रात्रि जपन् सावित्रीम्, अशुन्तिं हृष्ट्वादित्यमीक्षेत् प्राणायामं कृत्वा अमेध्यप्राशने वा अभोज्यभो बने निष्पुरीषीभावः त्रिरात्रावरमभोजनं सप्तरात्रं वा स्वयं शीर्णान्युपयुं नातः फलान्य-नित्रामन् प्राक् पंचनखेभ्यश्वीदंशे वृतपाशनं च आक्रोशानृतिद्विसासु त्रिरात्रं परमं तपः सत्यवाक्ये चेद्वारुणीभिः पावमानीभिहींमः । विवाहमैथुनानिर्मातृसंयोगे-प्वदेशको । अनृतं चेत् न तुखलु गुर्वथेषु यतः सप्त पुरुषानितश्च परतश्च हीते मनसापि गुरारेनृतं वदन्नलेपव्यप्यथेषु अंत्यावसायिनीगमने कृच्छाब्दः अमत्या द्वादशरात्रम्, उदक्यागमने त्रिरात्रं त्रिरात्रम् ॥

इति गौतमस्मृतौ चतुर्विशतितभोऽध्यायः ॥ २४ ॥

स्यंके उदय होने पर ब्रह्मचारी खडा रहे, प्रतिदिन एक बार भोजन करे, सूर्यके अस्त होने पर गायत्रीका जप करता हुआ रात्रिको ज्यतीत करे, अपवित्र वस्तुको देख कर सूर्यका दर्शन करे और अपवित्र वस्तुको भक्षण करके प्राणायाम और सूर्यका दर्शन करे, अभोज्य वस्तुका यदि भोजन कर ले तो जब तक उस अलका मल शरीरमेसे न निकले तब तक (तीन रात्रि तक) भोजन न करे अथवा सात दिन तक आपसे ट्रंटे हुए फलोंका भक्षण करे, पांचों पंचनल पशुओंके अतिरिक्त अन्य पशुओंके भक्षणमें वमन करके घृतका भक्षण करे, निंदा, मिथ्या, हिसा इनमें सत्य वचनके विषे अर्थात् जो मच्चे निन्दक हों तो वारणी, पावमानी ऋचाओंसे इवन करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि विवाह, मैथुन और माताके अतिरिक्त अन्य खियोंके साथ झंठ बोलनेका दोष नहीं है, गुरु और स्वामीसे झूठ बोलनेवाला सात पिछली और सात अगली पीढियोंको नष्ट करता है, मनसे भी गुरुके निमित्त तुच्दु कामोंने जान बूझ कर यदि झंठ बोले अथवा भील दिके साथ यदि गमन करे पूर्वोक्त कर्मोंको यदि अज्ञानसे करे तो बारह रात्रि तक कृच्छू करनेसे गुद्धि होती है और रजस्वला झीके साथ गमन करनेवाला तीन रात्रि कृच्छू करे ॥

इति गौतसस्मती भाषाटीकायांचतुर्विशिध्यायः ॥ २४ ॥

### पंचिंवशोऽध्यायः २५.

रहस्यं प्रायश्चित्तमिव्हयातदेषस्य चतुर्ऋचं तरसमदिश्यप्तु जपेदपित्राशं प्रतिजिद्यस्त प्रतिगृह्य वा अभोज्यं बुमुक्षमाणः पृथिवीमावपेत् ऋखंतरमण उद् कोषस्पर्शनाच्छुद्धिमेके स्त्रीषु पयोवतो वा दशरात्रं वृतेन द्वितीयमाद्धिस्तृतीयं दिवादिष्वेकभक्तको जलक्कित्रवासाः लोमानि नखानि तक्ष्वं मांसं शोगिनं स्नाय्यास्थिमज्ञानमिति होम आत्मनः मुखे मृत्योरास्ये जुहोमीत्यंततः सर्वेषामेतस्प्रायाश्चितं श्रृणहत्थायाः अथान्य उक्तो नियमः। अप्रत्वं पारयेति महाव्याहानिभिज्ञहुपात्। कूष्माद्धिशाज्यं तहत एव वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयग्रहत्वर्षेषु प्राणायामैः स्नातोध्वमर्षणं जपेत्। सममश्वमेधावभृथेन सावित्रीं वा सहस्रकृत्व आवर्तयन् पुनीते हैवात्मानमंतर्जले वावमर्षणं त्रिरावर्त्तपन् पापभयो मुच्यते मुच्यते ॥ इति गौतमस्मृतौ पंचविंशोऽध्यायः॥ २५॥

अज्ञानतासे जो अपराध किया है उसका यह प्रायश्चित है कि जलमें बैठ कर "तरसमंदी" इस ऋवाको चार बार जपे और प्रतिप्रहके अयोग्यको लेनेकी इच्छा करने बाल लेनेवाला भी जलमें बैठ कर पूर्वोक्त ऋवाको जपे और अभोज्य भोजनकी इच्छा करने वाला पृथ्वीपर्यटन करे, ऋतुपती स्त्रीके साथ गमन करनेवाला स्नान वा आचमन करने से ही शुद्ध हो जाता है और कोई २ ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों के साथ में यह प्रायश्चित हैं कि जो श्रूणहत्या करे वह दशरात्रितक दूव पीनेका त्रत करे, आगेकी दश रात्रि तक घी पिये और अगली दश रात्रियों में जल ही पिये; दिनमें एक वार भोजन करे और भीजे हुए वस्त्रोंको पहन कर लोग, नख, मांग, रुधिर, स्नायु, मज्जा, शरीर यह सब "आत्मनो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि" इस मंत्रसे हवन करे, सम्पूर्ण श्रूणहत्या करनेवालोंका भी यही प्रायश्चित है तथा उपरोक्त नियमसे रहकर "अग्ने त्वं पारय" यह कह कर सात महाच्याहृतियोंसे हवन करे और कृष्मांडमंत्रोंसे घीका हवन करे, ब्रह्महत्या करनेवाला, मिदरा पीनेवाला, चीरी करनेवाला, गुरुको शब्या पर गमन करनेवाला इन दोषोंमें भी पूर्वोक्त बतको कर प्राणायान और स्नान करके अध्नपर्वणका जप करे तथा सहस्रवार गायत्रीको जपे, तब वह अश्वमेषके अवभ्यके समान आत्माको पवित्र करता है और जलके बी वमें ठीन बार अध्नप्र्यको जपनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण पार्पोसे छूट जाता है।

इति श्रीगैतमस्मृतौ भाषाटीकायां पंचिवंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

## षड्विंशोऽध्यायः २६.

तदाद्वः कतिधावकीणीं पविश्वतीति । महतः पाणेनेंदं बलेन बृहस्पति बहावर्च-सनापिमेवेतरेण सेवेणेति । सोमावास्थायां निश्यापिमुपसमाथाय पायिश्वताज्या-हुतीर्जुहोति । कामावकीणींऽस्म्यवकीणींशस्म कामाय स्वाहा । कामाभिदुग्धो – सम्यभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति । समिधमाधायानुपर्यक्ष्य यज्ञवास्तुं कृत्वो-पस्थाय समासिचीन्त्वत्यतयात्रिरुपतिष्ठेत । त्रय इमे लोका एषां लोकानामाभिजि-त्याभिकांत्या इति । एतदेवैकेषां कम्मीधिकृत्ययोः एत इव स्यात्स इत्थं जुहुया-दित्थमनुमंत्रयेत् वरो दक्षिणेति । प्रायश्चित्तमविशेषात् अनार्ज्ञवयैशुनप्रतिषिद्धा-चारानाद्यपाशनेषु शूदाथां च रेतः सिक्त्वा योनौ च दोषवीत कम्मण्यभिसंधिपरेवेऽ-प्यव्लिगाभिरप उपस्पृशेद्धारुणीभिरन्येवा पिवत्रैः प्रतिषिद्धबाङ्मनसयोरपचारे व्याहतयः संख्याताः पंच सर्वास्वपो वाचामदहश्च मादित्यश्च पुनातु स्वाहेति प्रातः रात्रिश्च मा वरुणश्च पुनात्विति सायम् अष्टी वा समिध आदध्यादेवकृतस्येति हृत्ववं सर्वस्मादेनस्रो सुन्यते सुन्यते ॥

इति गौतमस्मृतौ षड्विंग्रतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

कितने प्रकारसे अवकीणीं प्रवेश करता है; विद्वानोंने यह कहा है कि प्रवनमें पाण, इन्द्रमें बल, बहुस्पितमें ब्रह्मते जीर अन्य समस्त देहकी वस्तु अग्निमें प्रवेश करती हैं; वह अवकीणीं अमावसकी रात्रिको अग्निस्थापन करे, प्रायिश्वत्तकी ''कामावकीणों उस्म्यवकीणों उस्मि कामाय स्वाहा'' और ''कामाभिद्धाधोऽइस्यभिद्धाधोऽहिम कामकामाय स्वाहा'' इन मन्त्रोंसे आहित दे, सिमधकी लकडी रख कर लिडके और यज्ञवास्तुका चक बनावे, 'समासिचंतु' इस मन्त्रसे तीन वार स्तुति करें और उसी वास्तुमें ''त्रय इमे लोका एषां लोकानामिभिजित्याभिकांत्या'' यह मन्त्र पढे, यह भी कितने ऋषियोंका वचन है कि, कर्मका प्रारंभ कर जो पवित्र करनेकी अमिलाषा करने वाले हैं वह भी इसी प्रकार होम करें और 'वरो दक्षिणा' इससे स्तुति करें, इसी भांति सामान्यमें भी प्रायिश्चत्त हैं, कठोरता, चुगली, निषद्ध आचरण, अभक्ष्य भक्षण इनमें और शद्धा स्त्रीमें वीर्य डाल कर वा आग्रहसे जो द्षित कर्म किया है तो वरुण देवतावाली और जलके चिह्नयुक्त ऋचाओंसे या अन्यान्य पवित्र मंत्रोंसे आचमन करें, मन और वाणोके निषद्ध आचरणमें पांच व्याहितयोंसे अथवा सभी व्याहितयोंसे आचमन करें; प्रातःकालमें ''अहश्च मादित्यश्च पुनातु स्वाहा'' इस मन्त्रसे और सायंकालमें 'रान्निश्च मा बरुणश्च पुनातु' इस मन्त्रसे आठ सिमध रक्षे और ''देवकृतस्य'' इस मन्त्रहारा हवन करनेसे सम्पूर्ण पार्योसे छूट जाता है।

इति गीतमस्मृती भाषाटीकायां षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

### सप्ताविंशोऽध्यायः २७.

अथातः कृच्छान् व्याख्यास्यामः । हविष्यान्यातराशान् भुक्तवा तिस्री रात्रीर्नाः इनीयात् । अथापरं व्यहं नक्तं भुंजीत । अथापरं व्यहं न कंचन याचेत । अथापरं व्यहसुपवसेत्। संतिष्ठेदहिन रात्रावासीत क्षिप्रकामः सत्यं वदेत्। अनार्यैर्न संभावेत । रौरवयौधााजीने नित्यं प्रयुंजीत । अनुसवनमुदकोपस्पर्शनम् । आपोहिष्ठीत तिस्भिः

१ जिस मनुष्यका बत भंग हो जाय उसे अवकाणी कहते हैं।

पवित्रवतीभिर्मार्जयेत् । हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इत्यष्टाभिः॥ अथोद्कतपराम। ॐ नमी हमाय मोहमाय संहमाय धुन्वते तापसाय पुनर्वसवे नमी नमी मौंज्या-यौर्म्याय वसुविदाय सर्वविदाय नमो नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारिय ज्ले नमो नमें। रुद्राय पशुपतये महते देवाय व्यंवकायैकचरायाधिपतये हराय श्रवीयशानाय शिवाय शांतायोग्राय विजिणे वृणिने कपिंदिने नमी नमः सूर्यायादिस्थाय नमी नमी नीलगीवाय शितिकंठाय नमी नमः कृष्णाय पिंगलाय नमी नभी ज्येष्ठाय अष्ठाय वृद्धायेंद्राय हरिकेशायोंद्भरेतसे नमी नमः सत्याय पात्रकाय पावकवर्णाय नमी नमः कामाय कामरूपिणे नमी नमी दीप्ताय दीप्तरूपिणे नमी नमस्तीक्णाय तीक्णरूपिणे नमो तमः साम्याय सुपुरुवाय महापुरुवाय मध्यमपुरुवायोत्तमपुरुवाय नमा नमो ब्रह्मचारिणे नमी नमश्चंदललाटाय नमी नमः कृत्तिवासस पिनाकहस्ताय नमी नमः इति । एतदेवादित्यापस्थानम् । एता एवाज्याद्वतयः । द्वादशरात्रस्यति चहं अप-विस्वैताभ्यो देवताभ्यो जुडुयात् । अग्नवे स्वाहा स्रोमाय स्वाहा अमीदोखान्यां स्वाहा इंद्रामिन्यासिंदाय विश्वभयो देवभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतेयापये स्विष्टकृत हति ॥ अथ ब्राह्मणतर्पणम् ॥ एतेनवा निकुच्छ्रो व्याख्यातः यावस्सकृदादद्गित तावद्-इनीयात् अब्भक्षस्तृतीयः सकुच्छातिकृच्छः प्रथमं चारित्वा शुचिः पृतः कर्मण्यो भदीत । द्वितीयं चरित्वा यत्किचिद्नयत् महापातकेभ्यः पापं कुछते तस्मात्मतु-च्यते । तृतीयं चरित्वा सर्वस्मादेनसा मुच्यते । अथैतांखीन् कृच्छान् चरित्वा सर्वेषु स्नातो भवति सर्वेदेंवैर्जातो भवति पश्चैवं वेद पश्चैवं वेद ॥

#### इति गौतमस्मृतौ सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

इस समय कृच्छ्रवतों के विषयमें कहते हैं, पातः कालमें केवल हिविष्यालको भोजन कर तीन रात्रि तक कुछ न खाय, पीछे तीन दिन तक नक्त वत करे, इसके पीछे तीन दिन अयाचित वतका अनुष्ठान करे अर्थात् किसीसे कुछ न मांगे, फिर तीन दिन तक उपवास करे, दिनके समय खडा रहे, रात्रिके समय बेठे, बहुत शीध फलकी इच्छा करनेवाला सत्य बोले, दुष्टोंके साथ वार्तालाप न करे, नित्य रुरु, यौध इनकी मृगलाला ओढे, त्रिकालमें भाचमन कर ''आपो हि ष्ठा'' आदि तीन ऋचाओंसे और ''हिरण्यवर्णाः ग्रुचयः पावकाः'' इत्यादि आठ पवित्र ऋचाओंसे मार्जन करे; फिर इस मांति जलसे तर्पण करे कि हम, माहेम, संहम, धुन्वत्, तापस, पुनर्वस्न, मौज्य, और्म्य, वस्नुविन्द, सर्वविन्द पार, सुपार, महापार, पारियण्य, रुद्ध, पश्चपति, महान देव, व्यंवक, एकचर, अधिपति, हर, शिव, शांत, उम, विज्ञाष्टणि, कपर्दी, सूर्य, आदित्य, नीलगीव, शितिकंठ, कृष्ण, पिंगल, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वृद्ध, हरिकेश, कर्वरेतः, सत्य, पावक, पावकवर्ण, काम, कामरूपी, दीक्ष, वीसरूपी, तीक्षण, तीक्षणरूपी, सौम्य, सुपुरुष; महापुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष, लसचारी, चन्द्रललाट, क्रितवासाः, सीम्य, सुपुरुष; महापुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष, लसचारी, चन्द्रललाट, क्रितवासाः,

पिनाकहस्त इन सबको मेरा नमस्कार है, यह वर्षण है और स्वर्षकी स्तुति भी यही है, घृतकी आहुति भी यही है, इस प्रकार व्यतीत हुए बारह दिनके उपरान्त चरुको पका कर इन देवता-ओं के निमित्त हवन करे और "अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नीयोमाम्यां स्वाहा, इंदा-ग्निम्यां स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा' इस हवनके पीछे वेदके मंत्रोंसे तर्पण करे; इसी प्रकार अतिकृष्क्य भी कहा गया है, जितना एक वार मुखमें आवे उतना ही भोजन करे और जलको ही भक्षण करे, यह कृष्क्यातिकृष्क्य है; प्रथम कृष्टकृतो ग्रुद्धतासे करके पवित्र और कर्मका अधिकारी होता है; दूसरे अतिकृष्टकृतो करके महापातकसे अन्य जो पाप करता है उससे मुक्त हो जाता है और तीसरे कृष्क्यातिकृष्टकृते करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे भक्त हो जाता है और इन तीनों कृष्क्योंको करनेसे सम्पूर्ण कर्मोंमें स्नात होता है, उसको सभी देवता जानते हैं इस प्रकार जाने।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ अष्टाविंशोऽध्यायः २८,

अयातश्चीद्रायणं तस्योक्तो विधिः कृच्छे वपनं वतं चरेत्। श्वोभूतां पार्णिमासीमुपवसेत्। आप्यायस्य संते पर्यासि नवोनव इति चैताभिस्तर्पणमाज्यहोभौ हिष्ठ
पश्चानुमंत्रणम् उपस्थानं चंद्रमसो यहेवा देवहेडनिमाति चतस्रभिराज्यं जुहुयात्।
देवहृतस्यीतं चांते समिद्धिः॥ॐ भूर्भुवः स्वस्तपः सत्यं यद्दाः श्रीः हृषं गीरोजस्तेजः
पुरुषो धर्मः शिव इत्येतिर्प्रासानुमंत्रणं प्रतिमंत्रं मनसा नमः स्वाहेति वा सर्वप्रासप्रमाणमास्याविकारेण चरुभैक्षमक्तकणयावकपयोद्धिष्टृतमूलफ्डोदकानि हवींष्यु
तरोत्तरं प्रशस्तानि पार्णमास्यां पंचद्शप्रासान् भुवत्वकापचयनापरपक्षमञ्जीयात्
अमावास्यायामुपोष्यकोपचयेन पूर्व पक्षं, विपतिमेकेषाम्। एष चांद्रायणो मासो
मासमेतमाध्वा विपापो विपापमा सर्वमनो हाति द्वितीयमाध्वा दश पूर्वान्दशापरानारमानं चैकविंदां पंक्तिश्च पुनाति संवरसरं चाप्त्वा चंद्रमसः सलोकतामाप्रात्याः
मोति॥

#### इति गौतमस्मृतौ अष्टविशोऽध्यायः

अब चान्द्रायण नतके विषयमें कहते हैं, चान्द्रायणका नियम यह है कि चतुर्दशीमें कृच्छू .

नत करके मुण्डन करे और प्रातःकाल पूर्णमासिके दिन उपवास करे ''आप्यायस्व सं ते पयांसि नवी नव'' इत्यादि मंत्रोंसे पाठ कर तर्पण करे, घृतका इवन करे, हिवका अनुमंत्रण और चंद्रमाकी स्तुति इन सबकों करे और ''यहेवा देवहेलन'' इत्यादि चार ऋचाओंसे घृतका हवन करे, इसके पीछे ''देवकृतस्य'' इत्यादि मंत्रोंसे सिमधोंका हवन करे और ''मूः श्रुवः, स्वः,तपः, सत्यं, यशः, शीः, रूपं, गीः, ओजः, तेजः, पुरुषः, धर्मः, शिवः'' इन चौदह मंत्रोंसे प्रास्थोंका अनुमंत्रण कमानुसार करे, इसके पीछे मत्येकमंत्रसे मनसे 'नमः स्वाहा' यह पहे,

सम्पूर्ण प्रासोंका प्रभाण यह है कि जितनेसे विकार उत्पन्न न हो, चरु, भिक्षाका अन्न, सक्तु, कण, जो, दूध दही, घृत, मूल, फल, उदक, हिव यह एक २ कमानुसार श्रेष्ठ हैं; पूर्णमासीके दिन पंदह प्रासोंको खा कर प्रतिदिन एक प्रास कम करके कृष्णपक्षमें भोजन करे, अमावसके दिन उपवास कर प्रतिदिन एक २ प्रासको बढावे, शुक्लपक्षमें भक्षण करें किन्ही ऋषियोंके मतमें इससे विपरीत चांद्रायणकी विधि है और यह चांद्रायण मास है इसको पित्र हो कर प्रथम एक महीने तक (बत) करके मनुष्य सब पापोंसे छूट कर सुक्ति पाता है और दूसरी वार करनेसे दश पीढी पिछली दश पीढी अगली तथा इक्कीसवी अपनी आत्माको और जिन पंक्तियों में बढे उन पंक्तियों को भी पित्र करता है और एक वर्ष तक चांद्रायण करनेसे चन्द्रलोकको प्राप्त होता है।

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायामष्टाविद्योऽध्यायः॥२८॥

#### एकोनित्रंशोऽध्यायः २९.

ऊर्ध्व पितुः पुत्रा ऋक्यं भनेरन निवृत्ते रजासे मातुर्जीवति चेच्छति । अर्ध्व वा प्रवेजस्येतरान्विभृयात् पितृवत् । विमागं तु धीमशृद्धि विशतिभागां ज्येष्ठस्य मिथुन्मुभयतीद्द्युक्ती वृषी गीवृषः काणखोरकूटखंजा मध्यमस्थानेकांरचेत् हिविधीन्यायसी महमनायुक्तं चतुष्यदां चैकैकं यवीयसः समं चतरत् सर्व्व द्वयंशी बा पूर्वजः स्यात् । एकैकमितरेषाम् एकैकं वा काम्यं पूर्वेः पूर्वे लभेत दशतः पश्चनामकशको द्विपदानां वृषभोऽधिको ज्येष्ठस्य ऋषभषोडशा ज्येष्ठिने यस्य समं वा ज्येष्ठिने । येन यवीयसां प्रतिभातः वा स्ववंगं भागाविशेषं पितोत्सनेत पुत्रि-कामनपत्योऽभि प्रजापति चेष्टासमद्रथंमपप्यमिति संवाद्य अभिसंधिमात्रात्युत्रि-केरवेकेषां तरसंशयात्रोपपच्छेदञ्चातृकां पिण्डगोत्रर्षिसंबंधा ऋक्यं भंजरन्। स्त्री चानपरयस्य बीजं वा लिप्तेत् । देवर्वस्यामन्यतोऽज्ञातमभागं स्त्रीधनं दुहितृणामप्रतामामप्रतिष्ठितानां च भगिनीशुल्कं सोदराणामुद्ध्वं मातुः पूर्वं चैक संस्ट्रिविभागः प्रतानां उपेष्ठस्य संस्ट्रिशिन प्रेते संसृष्टिऋकथभाक् क्तजः पित्र्यमेव स्वयमार्जितमवैद्येभ्यो वैद्यः कामं न दद्यात् अवैद्याः समं विभजिरन् ऋक्थभाजः कानीनसहोद्वरीनर्भः पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकृतिमगूढोत्पन्नापाविद्रा वपुत्रिकापुत्रस्वयंदत्तकीता गोत्रभाजः । चतुर्थाशिनश्चारेसाद्यभावे णस्य ॥ राजन्यापुत्रो उपेष्ठो गुणसंगन्नस्तुल्याश्माक् । ज्येष्ठांशहीनमन्यत् राजन्यविश्यापुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणीपुत्रेण क्षत्रियाचेत व्यनपरयस्य शुभुषुरचेछ्रपेत वृत्तिमूलमंतेवासिविधिना सवर्णापुत्रोऽप्यन्याः यकृत्तो न स्रभेतेकेषां ब्राह्मणस्य श्रोत्रिया अनपस्यस्य ऋक्यं भजेरन् । राजेतरेषां

जडक्कीचौ भतिव्यौ । अपत्यं जडस्य भागांह श्रूद्वापुत्रवत् प्रतिलोमासूद्कये।गेक्षमः कृतानेष्वविभागः स्त्रीषु च संयुक्तासु अनाज्ञाते दशावरः शिष्टेरूहवद्भः अलुब्धेः प्रशस्तं कार्य चत्वारश्चतुर्णां पारगा वेदानां प्रागुत्तमास्त्रय आश्रमिणः पृथग्धर्मविद्क्ष्य एतान दशावरान् परिषदिति आचक्षते । असंभवे चैतेषामश्रोत्रियो वेदवित् शिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाइ । यतोऽयमप्रभावो भूतानां हिंसानुग्रहयोगेषु धर्मिणं विशेषेण स्वर्गलोकं धर्मविदाप्रोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्याभिति धर्मो धर्मः ॥

इति श्रीगौतमस्मृतावेकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ इति श्रीगौतमधर्मशास्त्रं संपूर्णम् ॥ १६ ॥

पिताके मृत्युके पीछे पिताके धनको पुत्रही विभाग (बांट) कर ले, पिताकी नीवित अव-स्थामें माताकी रजोनिवृत्ति हो जाय और पिता इच्छा करे तो घन बांट दे या सम्पूर्ण धन बडे पुत्रको दे कर अन्य पुत्रोंको केवल भरणपोषणके निमित्त ही दे सकता है या वडा भाई छोटे भाइयोंका पिताके समान पालन करे और विभाग करे तो धर्मसे बीसवां भाग अधिक धन और दोनों ओरके दांतवाला बैल ज्येष्ठ माईको दे, काना, लँगडा, गंजा यह बैल मध्यम पुत्रको दे और यदि अनेक बैल हों तो गी, कवच, गाडी और एक २ पशु छोटे भाइयोंको दिया जाय और शेष सब धनको बराबर २ बांट ले, बड़े भाईको दो भाग और छोटे भाइ-योंको एक २ भाग देना उचित है, और अपनी इच्छासे ही सब भाई एक २ भाग ले लें, दश घोडे वा बैल आदि पशुओं मेंसे कमसे सब भाई एक २ ले ले, परन्तु बडे भाईको एक अधिक देना उचित है, और सबसे बड़ी स्नीके पुत्रको सोलह बैल दे; अथवा छोटे भाइयोंको भी उसके समान ही दे और माताको भी उसीके समान भाग पिता दे दे; जिसके पुत्र न हो वह पुरुष यह प्रतिज्ञा करे कि मेरे लिये अपत्य पुत्र इसमें हो, और अग्नि प्रजापतिका पूजन कर पिता पुत्रिकाको दान करे; कोई २ ऐसा कहते हैं कि अभिसंधि होनेसे ही पुत्रिका हो सकती है, इस कारण पुत्रिकाके संदेहसे जिसके भाई न हो उस स्त्रीसे विवाह न करे, पिंड, गोत्र, ऋषि इनके सम्बन्धी धनको बांट ले, और जिसके पुत्र न हो उसकी स्त्री भी धन ले ले बा देवरसे पुत्रको उत्पन्न करे; और जिसके देवर हो वह यदि किसी अन्यसे उत्पन्न कर ले तो उसका वन विना विवाही और अपविष्ठित कन्याओंका होता है, भगिनियोंका शुल्क माताकी मृथ्यु हो जाने पर पीछे भाइयोंका होता है, मृतक हुए संसृष्टियोंका घन बंडे भाईका है और उस संसृष्टिके मृतक हो जाने पर यदि जो सैसृष्टि न हो तो उस धनका अधिकारी माई है; विभाग हो जानेके पीछे जो पुत्र उत्पन्न हो वह पिताके ही भागका भोगनेवाला है, जिस विद्वान् मनुष्यने स्वयं धन संग्रह किया है, वह मूर्ख विद्यारहित भाइयोंको यथेच्छ न दे और जो पत्र भी विद्यासे हीन हो तो सम विभाग कर ले, और धर्मसे बिवाहीका पुत्र, देवरसे उत्पन्न पुत्र, गोद लिया पुत्र, स्वयं आया हुआ, जिसकी यह स्ववर न हो कि यह

किसके वीर्यसे उत्पन्न है वह, जो जीवन आदिमें पड़ा मिला हो यह छहो पुत्र धनके भागी हैं कारी कन्याका पुत्र, जो विवाहके समय गर्भमें हो, एक स्थान पर सम्बन्ध करके फिर दूसरी जिस कन्याका विवाह हो गया हो उसका पुत्र, पुत्रिकाका पुत्र, जिसको पिता भाता प्रसन-तासे दे जाय वह, मोल लिया यह भी छहो पुत्र, गोत्रके भागी हैं और धनके चौथे भागमें इनका अधिकार है, क्षत्रियों में उत्पन्न हुआ बडा और ब्राह्मणका पुत्र औरस आदि पुत्रोंके न होने पर तुल्य अंशका अधिकारी है परन्तु बंडे भाईको बीसमा भाग आदि क्षत्रिय और वैदयके पुत्रके समागम होने पर भागी नहीं होता; परन्तु समभागका अंशी होता है; जो पुत्र , क्षत्रियसे वैक्यामें उत्पन्न हो वह पुत्र ब्राह्मणीके पुत्रके समान है और पुत्रहीन मनुष्वकी सूद्र। स्त्रीका पुत्र भी यदि शिष्यभावसे सेवाकरे तो भोजन वस्त्रमात्रका अधिकारी हो सकता है और जो अपने वर्णकी स्त्रीका भी पुत्र न्यायके विरुद्ध चलता है वह दृत्तिका भागी नहीं है, कोई र ऐसा फहते हैं कि उस पुत्ररहित ब्राह्मणके धनकी, वेदपाठी क्षत्रिय इत्यादिके धनको राजा ले ले, अज्ञानी और नपुंसक भी पालनेके योग्य हैं और जडका पुत्र भी भागका अधिकारी है, श्दाके पुत्रके समान प्रतिलोम भी अंशके भागी हैं और जल, योगक्षेम तथा सिद्ध अन इनका और इकट्टी रहती स्त्रियोंका विभाग नहीं है, जिस पापका प्रायश्चित शास्त्रमें विदित न हो तो उसका क्रमानुसार तर्क करनेवाले लोगसे हीन दश जनोंसे निर्णय कर ले; चारों वेदोंके पारको जाननेवाले तीन आश्रमी और तीन प्रथक र धर्मके ज्ञाता हों, इन दश ननु-व्योंके एत्रक होनेको सभा कहा है, यदि इस प्रकारकी परिषदोंका अभाव हो तो वेदके जानने-वाले, शिष्ट यह दोनों जने विवादके विषयमें जो मीमांसा कर दे उसी भांतिका आचरण करे, कारण कि शास्त्रमें भी यही कहा है कि वेदका जानने वाला सम्पूर्ण भूतों को दण्ड देने और दया करनेमें समर्थ होनेसे सर्व भूतों पर निमहानुमहसमर्थ यम धर्मराजके समान प्रभा-वशाली है, धर्मके विषयमें धर्मका जाननेवाला स्वर्गलोकमें ज्ञान और निर्णय करनेके कारण प्राप्त होता है यही धर्म है।

इति गौतमस्मृती भाषाटीकायामेकोर्नात्रशोऽभ्यायः ॥ २९ ॥

इति श्रीगौतमस्मृतिः समाप्ता ॥ १६॥

# अथ शातातपस्मृतिः १७.

## भाषाटीकासमेताः।

प्रायश्चित्तविहीनानां महापातिकनां नृणाम् ॥ नरकान्ते भवेजन्म चिह्नांकितशरीरिणाम् ॥ १ ॥ प्रतिजनम् भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापस्चितम् ॥ प्रायश्चिते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ ३ ॥

जिन महापातकी मनुष्योंने प्रायिश्वत नहीं किया है वह नरक भोगने के उपरांत उन्हीं उन पापस्चक चिह्नोंसे युक्त होकर जन्म लेते हैं ॥ १ ॥ जब तक उस पापका पायिश्वत न किया जाय तब तक पापकी सूचना देने वाला चिह्न प्रत्येक जन्ममें होता है, पायिश्वत करने और पश्चाताप करनेसे वह पापका चिह्न जाता रहता है ॥ २ ॥

महापातकनं चिह्नं सप्त जन्मानि जायते ॥
उपपापोद्धवं पश्च त्रीणि पापसमृद्धवम् ॥ ३ ॥
दुष्कर्मजा नृणां रोगा पान्ति चोपक्रमेः शमम् ॥
जपैः सुरार्चनेहींमैदीनेहतेषां शमा भवेत् ॥ ४ ॥
पूर्वजन्मकृतं पापं नरकस्य परिक्षये ॥
वाधेत न्याविह्रपेण तस्य जप्यादिभिः शमः ॥ ५ ॥

महापातक पापका चिह्न सात जन्म तक प्रकाश पाता है, उपपातकका चिह्न पांच जन्म तक प्रकाश पाता है और पापका चिह्न तीन जन्म तक प्रकाश पाता है ॥ ३ ॥ मनुष्योंके दुष्कमींसे उत्पन्न हुए रोग उपायोंसे शांत होते हैं जप, देवपूजा, हवन इन सम्पूर्ण कार्योंसे समस्त रोगोंकी शांति होती है ॥ ४ ॥ पूर्व जन्ममें जो पाप किया है वह नरक भोगनेके अंतमें व्याधिक्रपसे पापियोंको पीडित करता है, उसकी शांतिका उपाय जप इत्यादि कार्य जाने ॥ ५ ॥

कुष्ठं च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा ॥

मूत्रकृष्ण्यात्मरीकासा अतिसारभगन्दरी ॥ ६ ॥

दुष्टवणं गंडमाला पक्षाचातोऽक्षिनाशनम् ॥

इत्येवमादयो रोगा महापापोद्धवाः स्मृताः ॥ ७ ॥

जलोदरं यकुत्स्लीहाश्लरोगवणानि च ॥

श्वासाञ्जीणंज्वरच्छिदिश्रममोहगलग्रहाः ॥ ८ ॥

रकार्बुद्विसर्पाद्या उपपापोद्धवा गदाः ॥ दंडापतानकश्चित्रवपुःकम्पविचर्विकाः ॥ ९ ॥ वस्मीकपुंडरीकाद्या रोगाः पापसमुद्धवाः ॥ अर्जाआद्या नृणां रोगा अतिपापाद्धवन्ति हि ॥ १० ॥ अन्ये च वहवा रोगा जायन्ते वर्णसंकरात् ॥ उच्यन्ते च निदानानि पापश्चित्तानि वे कमात् ॥ ११ ॥

कुष्ठरोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, प्रहणी, मूत्रकुच्छू, श्वास, अतिसार और भगंदर ॥ ६ ॥ दुष्ट्याव, गंडमाला, पक्षाघात, नेत्रोंका नाश इत्यादि रोग महापातकों से उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ जलोदर, यक्कत् (दिहनी कुक्षिमें) छीहा (तिल्लो) शूल,घाव, सांस, अजीण ज्वर, छदीं अम, मोह, गलप्रह, ॥ ८ ॥ रक्तार्चर, विसर्प इत्यादि रोग उपपातकों से उत्पन्न होते हैं; दंडापतानक, चित्रवपु, कंप, खुजली, ॥ ९ ॥ चकहे, पुण्डरीक आदि रोग पापों से उत्पन्न होते हैं अत्यंत पापके करनेसे भवासीर रोग होता है ॥ १० ॥ और अन्यभी बहुतसे वर्ण संकर रोग उत्पन्न होते हैं उनके कारण तथा प्रायश्चित्तों को कमानुसार कहते हैं ॥ ११ ॥

महापापेषु सर्वं स्यात्तदर्थमुपपातके ॥

द्यात् पापेषु षष्ठांशं कल्प्यं व्याधिवलावलम् ॥ १२ ॥ महापातकमें संपूर्ण, उपपातकमें आधा और पापोंमं छठा भाग प्रायश्चित्त व्याधिकी न्यूनाधिकता देख कर कल्पना करना उचित है ॥ १२ ॥

अथ साधारणं तेषु गोदानादिषु कथ्यते ॥
गोदाने वस्सयुका गौः सुशीला च पयस्विनी ॥ १३ ॥
व्षदाने शुभोऽन्डाञ्छुक्कांवरसकांचनः ॥
निवर्तनानिभृदाने दश दद्याद्विज्ञातये ॥ १४ ॥
दशहरतेन देंडन जिशहण्डं निवर्त्तनम् ॥
दश तान्येव गोचर्म दस्वा स्वर्ग महीयते ॥ १५ ॥
सुवर्णशतिनिष्कं तु तदर्बाद्वममाणतः ॥
अश्वदाने मृदुश्वदणमश्वं सं।यस्करं दिशेत् ॥ १६ ॥
महिषीं माहिषे दाने द्यात्स्वर्णायुधान्विताम् ॥
द्याद्वजं महादाने सुवर्णफलसंयुतम् ॥ १७ ॥
लक्षसंख्याईणं पुष्पं पद्याद्वितार्चने ॥
द्याद्विजसहस्राय मिष्टानं दिजभोजने ॥ १८ ॥
रहं जेपल्लक्षपुष्पः पूजियत्वा च व्यंबक्तम् ॥
एकादश जेपहुदान्दशांशं गुग्गुलेष्ट्रेतैः ॥ १९ ॥

#### हुत्वाभिषेचनं कुर्यान्मंत्रैर्वकणदेवतैः ॥ शान्तिके गणशांतिश्च प्रहशान्तिकपूर्वकम् ॥ २० ॥

अब गोदान इत्यदिमें साधारण विधि कहते हैं, गोदानमें सुशील बछडे सहित दृष देनेवाली गौ देनी उचित है ॥ १६ ॥ बैलके दानमें ग्रुम और सुन्दर सफेद वस्न तथा कांचनसे
विम्षित कर वृष्णका दान करे. हाथीके दानमें बाह्मणोंको दशनिवर्तन पृथ्वी दान करे
॥ १४ ॥ दशहाथके बराबरके दंडसे तीस दंडका निवर्तन कहा है; और दश निवर्तनके
बराबर पृथ्वीका गोचर्म होता है, गोचर्मके वराबर पृथ्वी दान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें
पूजित होता है ॥ १५ ॥ सौ निष्क (तोलेके) चौथाई निष्कको सुवर्ण कहा है और
घोडके दानमें कोमल सुलक्षण चिकना और सामग्री सहित सुन्दर घोडा दे ॥ १६ ॥ जिस
स्थानमें मैंसका दान कहा गया है उस स्थानमें सुवर्ण और अल शक्षोंसे युक्त कर भैंसका
दान करे, और महादानके स्थानमें चुवर्ण और फल सहित हाथीका दान करे ॥ १७ ॥
देवताके पूजनों उत्तम २ एक लाख फूल प्रदान करे, और बाह्मणोंके मोजनमें एक सहस्र
ग्राह्मणोंको निष्टाल दे ॥ १८ ॥ इयम्बक महादेवके जपमें लाख फूलोंसे महादेवजीकापूजन कर
ग्यारह रुद्रोंका जप करे; गुग्गुल और पृतसे दशांश ॥ १९ ॥ हवन करके वरुण देवताके
मंत्रोंसे अभिषेक करे और शांति के कर्ममें प्रहोंकी शांति कर गणशांति करे ॥ २० ॥

धान्यदाने ग्रुमं धान्यं खारीषष्टिमितं स्मृतम् ॥
वस्रदाने पट्टवस्त्रद्वयं कर्ष्रसंयुतम् ॥ २१ ॥
दशपंचाष्टचतुर उपवेश्य दिज्ञान् शुभान् ॥
विधाय वैष्णवीं पत्नां संकल्प निजकाम्यया ॥ २२ ॥
धेनुं दद्याद्विजातिभ्यो दक्षिणां चापि शक्तितः ॥
अस्टंकृत्य यथाशाक्ति वस्रालंकरणोर्द्वजान् ॥ २३ ॥
याचेदंडप्रमाणेन प्रायश्चित्तं यथोदितम् ॥
तेषामनुज्ञया कृत्वा प्रायश्चित्तं यथाविधि ॥ २५ ॥
पुनस्तान्परिपूर्णार्थानर्ज्वयेदिधिवद्दिजान् ॥
संतुष्टा ब्राह्मणा दद्युरनुज्ञां व्रतकारिणे ॥ २५ ॥

अनके दानमें ६० खारी अन्नका दान कहा है, वस्नके दानमें कपूरसहित रेशमके वस्नका दान करे ॥ २१ ॥ दस, पांच, आठ अथवा चार उत्तम ब्राह्मणोंको पास बैठाल कर अपनी कामनाके अनुसार संकल्प करनेके उपरान्त विष्णुका पूजन कर ॥ २२ ॥ ब्राह्मणोंको गी और यथाशक्ति दक्षिणा दे; किर वस्न और आस्वणोंसे ब्राह्मणोंको शोभायमान कर ॥ २३ ॥ उनसे शास्त्रोक्त और पापके अनुसार प्रायश्चित्तको मांगे और उनकी बाह्म ले अठी बाह्मण संतुष्ट हो कर उस बस करनेवाले ब्रह्मको आज्ञा दें ॥ २५ ॥

जपिन्छदं तपिरेछदं यन्छिदं यज्ञकर्मणि ॥
सर्व भवति निरिछदं यस्य चेन्छिन्त ब्राह्मणाः ॥ २६ ॥
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यंते तानि देवताः ॥
सर्वदेवमया विप्रा न तद्वचनमन्पथा ॥ २० ॥
उपवासो व्रतं चैव स्नानं तीर्थफळं तपः ॥
विवेस्सम्पादितं सर्व सम्पन्नं तस्य तत्फळम् ॥ २८ ॥
सम्पन्नमिति यद्वाक्यं वद्दन्ति क्षितिदेवताः ॥
प्रणम्य शिरसा धार्यमिषिष्टोमफळं ळभेत् ॥ २९ ॥
ब्राह्मणा जंगमं तीर्थं निर्जळं सार्वकामिकम् ॥
तेषां वाक्योदकेनैव शुद्ध्यान्ति मिळना जनाः ॥ ३० ॥
तेभ्योऽनुज्ञामभिप्राप्य प्रगृह्य च तथाशिषः ॥
भोजयित्वा द्विजाञ्खकत्या सुंजीत सद्द वंध्रभिः ॥ ३१ ॥

इति श्रीशातातपीये कर्मिविपाके साधारणविधिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

जप, तप तथा यज्ञ इत्यादिके कर्ममें जो न्यूनता रह जाती है वह ब्राह्मणोंकी वाणीसे दुर हो जाती है ॥ २६ ॥ ब्राह्मण जो कहते हैं उसे देवता भी मानते हैं, कारण कि ब्राह्मण देवताओं के स्वरूप हैं, इसी कारण उनका वचन मिथ्या नहीं होता ॥ २० ॥ उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थयात्राका फल और तपस्या यह सब जिसके ब्राह्मणोंने सम्पन्न कर दिये हैं उसको इनका सम्पूर्ण फल होता है ॥ २८ ॥ जिस कार्यमें ''तुम्हारा वह कार्य सिद्ध हो गया'' यह वचन ब्राह्मण कह दें, उनके उस वचनको नमस्कार कर शिर पर जो धारण करता है वह अग्निष्टोम यज्ञके फलको पाता है ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण मनोर्थोंका पूर्ण करनेवाला, जलसे रहित जंगम तीर्थ ब्राह्मण है, उनके वचनरूपी जलसे मलिन मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३० ॥ इसके पीछे उनकी आज्ञा लेकर और उनके आशीर्यादको ग्रहण कर अपनी शक्तिके अनुमार ब्राह्मणोंको भोजन कराय पीछे अपने वंधुऑसहित आप भोजन करे ॥ ३१ ॥ इति शातातपस्पृतौ भाषाटीकायां प्रथमोद्भयायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः २.

बह्महा नरकस्यान्ते पांडुकुष्ठी प्रजायते ॥ प्रायश्चित्तं प्रकुर्वीत स तत्पातकशान्तये ॥ १ ॥ चत्वारः कलशाः कार्याः पंचरत्नसमन्विताः ॥ पंचपल्लवसंयुक्ताः सितवस्त्रेण संयुताः ॥ २ ॥ अश्वस्थानादिमृद्युक्तास्तीर्थोदकसुपूरिताः ॥ कषायपंचकोपता नानाविधफळान्विताः ॥ ३ ॥

सर्वौषधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं दिजैः॥ रीप्यमष्टदलं पद्मं मध्यकुम्भोपरि त्यसेत्॥ ४॥ तस्योपरि न्यसेंद्रेवं ब्रह्माणं च चतुर्भुखम् ॥ पलाई(ईप्रमाणेन सुवर्णेन विनिधितस् ॥ ५ ॥ अर्चेत्पुरुषसूक्तेन निकालं प्रतिवासरम् ॥ यजमानः शुभैर्गन्धैः पुष्पैर्धूपैर्यथाविधि ॥ ६ ॥ प्वांदिकुंभेषु तते। ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः ॥ पठेयुः स्वस्ववेदांस्ते ऋग्वेदमभृतीव्छनैः ॥ ७ ॥ द्शारीन ततो होमी प्रह्यातिपुरःसरम्॥ मध्यकुंडे विधातन्यो घृताकैस्तिलहेमाभैः ॥ ८ ॥ द्वादशाहमिदं कर्म समाप्य दिजपुंगवः ॥ तत्र पीठे यजमानमभिषिचेद्यथाविधि ॥ ९ ॥ ततो दयायथाशिक गोभूहेमतिलादिकम् ॥ बाह्मणेभ्यस्तथा देयमाचार्याय निवेदयेत्॥ १०॥ आदित्या वसवो रुदा विश्वेदेवा मरुद्गणाः॥ प्रीताः सन्वें व्यग्रहन्तु सम पापं सुद्राह्मणम् ॥ ११ ॥ इत्युदीर्य मुद्दुर्भक्त्या तमाचार्य क्षमापयेत् ॥ एवं विधाने विहिते श्वेतकुष्ठी विशुद्धचित ॥ १२ ॥

मझदत्या करनेवाला पापी नरक भीग कर दूसरे जन्ममें श्वेतकुष्ठी होता है, वह उस पापकी शांतिके निमित्त पायश्चित्त करे ॥ १ ॥ चार कलकों में पंचरत्न डाले और कलकों में मुखोंपर पंचपछव रख कर सफेद बखसे बांध दे ॥ २ ॥ अश्वशाला आदि सात स्थानोंकी मही इन कलशों में डाल कर तीर्थके जलसे इनको भरे, पीछे पंचकवाय (कपेली वस्तु) और अनक भांतिके फलोंसे युक्त करे ॥ ३ ॥ पीछे सवौंपिधयों से युक्त करके चारों दिशा-ओं में रक्खे और बीचके कलशके ऊपर चांदीका बना आठ दलका कमल स्क्ले ॥ ४ ॥ फिर उस कमलके अपर चतुर्मुखी छे मासे सुवर्णकी बनी बझाजीकी मृति स्थापित करे ॥ ५ ॥ फिर यजमान पनिदिन उत्तम गन्य, पुष्प, धूप, दीपादिसे तीनों कालमें पुरुषसूक्तका जप कर बझाका विधिसहित पूजन करे ॥ ६ ॥ बासण बझचर्य धारण कर पूर्वआदि दिशा-अोंमें स्थित घटोंके निकट धीरे २ ऋग्वेद आदि वेदोंको पढें ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त मह-शांति करके बीचके घट पर घृत संयुक्त कर तिल और सुवर्णसे दशांश हवन करे ॥ ८ ॥ इसके पीछे द्विजोंने श्रेष्ठ बारह दिन तक उक्त कार्यको समाप्त कर आसनपर बैठे हुए यजमा- नका विधिसहित अभिवेक करे ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त गी, पृथ्वी, सुवर्ण और तिल इन्हें

अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको दान करे और आचार्यको देनेयोग्य वस्तु दे ॥ १० ॥ "इसके पीछे सूर्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव मरुद्गण यह सब प्रसन्न हो कर मेरे कठिन पापको दूर करें" ॥ ११ ॥ इस प्रकार वारंवार भक्ति सहित प्रार्थना कर आचार्यके निकट क्षमा प्रार्थना करे, इस भांति नियम सहित प्रायश्चित्त करनेसे श्वेतकृष्ठी शुद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥

कुष्ठी गोवधकारी स्यान्नरकान्तेऽस्य निष्कृतिः ॥
स्थापयेद्घटमेकन्तु पूर्वोक्तद्रव्यसंयुतम् ॥ १३ ॥
रक्तचंदनिल्तांगं रक्तपुष्पांवरान्वितम् ॥
रक्तकुंभं तु तं कृत्वा स्थापयेद्दक्षिणां दिशम् ॥ १४ ॥
ताम्रपात्रं न्यसेत्तत्र तिल्ल्चणंन पूरितम् ॥
तस्योपिर न्यसेदेवं हेमनिष्कमयं यमम् ॥ १५ ॥
यजेतपुरुषसूक्तेन पापं मे शाम्यतामिति ॥
सामपारायणं कुर्यात्कलशे तत्र सामवित् ॥१६ ॥
दशांशं सर्वपैर्दुत्वा पावमान्यभिषेचने ॥
विहिते धर्म्मराजानमाचार्यांयं निवेदयेत् ॥ १७ ॥
यमोऽपि महिषाद्धशे दण्डपाणिभैयावहः ॥
दिक्षणाशापतिदेवो मम पापं व्यपोहतु ॥ १८ ॥
इत्युचार्य विस्त्येनं मासं सद्भक्तिमाचरेत् ॥
बह्मगोवधयोरेषा प्रायिधक्तेन निष्कृतिः ॥ १९ ॥

गौकी हत्या करनेवाळा कुष्ठी होता है और नरक भोगनेके अन्तर्गे उसका प्रायश्चित इस भांति है कि पूर्वोक्त द्रव्योंसे संयुक्त कर एक घटको स्थापित करे ॥ १३॥ और लाल चन्दनसे उस घट पर लेप करे, फिर लाल फूल और लाल वल उस घटके ऊपर रक्खे, इस भांति उस घटको लाल करके दक्षिण दिशामें रक्खे॥ १४॥ इसके पीछे तिलका चून तांबेके पात्रमें भर कर उस पात्रको घटके ऊपर स्थापित करे और उस पात्र पर सुवर्णके निष्क ( तोलाका भेद ) से बनवाय यमराजकी मूर्ति स्थापित करे॥ १५॥ मेरे पापोंकी छांति हो जाय, यह कह कर पुरुषस्क मंत्रद्वारा यमराजका पूजन करे; इसके पीछे सामवेदका जानने वाला बाहाण उस कलशके ऊपर सामवेदका पारायण करे॥ १६॥ फिर सरसोंसे दर्शाश इवन कर पावमानी ऋचाओंसे अभिषेक करनेके उपरान्त धर्मराजकी मूर्ति आचार्यको दे ॥ १७॥ मेरे पर चढा हाथमें भयंकर दंड लिये दक्षिणदिशाका स्वामी यमराज देवता मेरे पापोंको दूर करे॥ १८॥ यह कह कर आचार्यको बिदा कर एक महीने तक उत्तम भक्ति करे; ब्राह्मण और गौके मारनेवालेकी यह शुद्धि कही॥ १९॥

पितृहा चेतनाहीनो मातृहान्धः प्रजायते ॥ नरकांते प्रकृषींत प्रायाश्चित्तं यथाविषि ॥ २०॥ प्राजापस्यानि कुर्न्वात तिंशश्चैव विधानतः ॥
वतान्ते कारपेत्रावं सेविणपलसम्मिताम् ॥ २१ ॥
कुंभं रीप्यमयं चैव ताम्रपात्राणि पूर्ववत् ॥
निष्कहेम्ना तु कर्तव्यो देवः श्रीवत्सलाखनः ॥ २२ ॥
पह्वस्त्रेण संवेष्ट्य पूज्येतं विधानतः ॥
नावं द्विजाय तां द्यारसर्वोपस्करसंयुताम् ॥ २३ ॥
वासुदेव जगन्नाथ सर्वभूताशयस्थित ॥
पातकाणवममं मां तास्य प्रणतार्तिहृत् ॥ २४ ॥
इत्युदीर्य्य प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसर्जयेत् ॥
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति विभेभ्यो दक्षिणां ददेत् ॥ २६ ॥

पिताकी हत्या करनेवाला, बुद्धिहीन और महामूर्ख होता है, माताका मारनेवाला अंधा होता है वह नरक भोगनेके उपरान्त विधिसहित यह प्रायश्चित्त करे ॥ २०॥ तीस प्राजा पत्य विधिसहित करे और त्रतकी समाप्तिमें पलभर सुवर्णकी नाव बनवावे ॥ २१॥ चांदीका घडा तथा प्वीक्त प्रकारसे तां वेके पात्र बनवावे और तोलेभर सुवर्णकी विष्णुकी मूर्ति बनवावे ॥ २२॥ इसके उपरांत रेशमके वस्त्रमें उस मूर्तिको लपेट कर विधिसहित विष्णुभगवान्का पूजन करे और सामग्रीसहित उस नावको ब्राह्मणको दे ॥ २३॥ है वासुदेव ! हे जगत्के नाथ ! हे सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित करनेवाले ! हे नमस्कार करनेवालोंके दुःसको दूर करनेवाले । पापरूपी समुद्रमें ड्वेहए मेरा उद्धार करो । ॥ २४॥ यह कह कर नमस्कार कर ब्राह्मणोंको विद्या करे और अपनी शक्तिके अनुसार अन्य ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे ॥ २५॥

स्वस्वाती तु बिधरो नरकान्ते प्रजायते ॥

मुको श्रात्वधे चैव तस्येयं निष्कृतिः स्मृता ॥ २६ ॥
सोऽपि पापिवशुद्ध्यथं चरेचांद्रायणव्रतम् ॥
वतान्ते पुस्तकं द्यात्सुवर्णपळसंग्रतम् ॥ २० ॥
इमं मंत्रं समुचार्य ब्रह्माणीं तां विसर्जयते ॥
सरस्वति जगन्मातः शब्दब्रह्मादिदेवते ॥
दुष्कर्मकरणात्पापात् पाहि मां परमिश्वरि ॥ २८ ॥

भगिनी (बहन) की हत्या करनेवाला बहरा और भाईको मारनेवाला गूंगा होता है, उसका प्रायध्यित नरकके अंतर्में यह कहा है ॥ २६ ॥ वह अपने पापकी शुद्धिके निमित्त चांद्रायण त्रत करें और त्रतकी समाप्तिमें सुवर्णके पल सहित पुस्तकका दान करें ॥ २७ ॥ इस मंत्रको पढ कर देवी सरस्वती का विसर्जन करें कि 'हे सरस्वति ! हे जगन्माता ! हे वेदकी देवता ! हे परमेश्वरि ! निंदित कर्म करनेसे जो पाप उत्पन्न हुआ है उससे मेरी रक्षा करों ? ॥ २८ ॥

10

13

बालघाती च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते ॥ २९ ॥ बाह्मणोद्दाहनं चैव कर्तव्यं तेन शुद्धये ॥ अवणं हिरवंशस्य कर्तव्यं च यथाविधि ॥ ३० ॥ महारुद्दजपं चैव कार्यच्च यथाविधि ॥ षडंगैकादशे रुद्दे रुद्धः समिभधीयते ॥ ३१ ॥ रुद्देश्तये कादशिर्महारुद्धः प्रकीर्तितः ॥ एकादशिर्भतेरतस्तु द्यतिरुद्धः कथ्यते ॥ ३२ ॥ जुहुपाच दशांशेन दूर्वयाऽप्रतसंख्यया ॥ एकादश स्वर्णानिकाः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥ ३३ ॥ पलान्येकादश तथा दद्यादित्तानुसारतः ॥ अन्यभ्योऽपि यथाशक्ति दिज्ञभ्यो दक्षिणां दिशेत् ॥ ३४ ॥ स्नापयेद्द्मपतीः पश्चानमञ्जवरुणदेवतः ॥ आचार्याय प्रदेपानि वस्नालंकरणानि च ॥ ३५ ॥ आचार्याय प्रदेपानि वस्नालंकरणानि च ॥ ३५ ॥

बालककी हत्या करनेवाला मनुष्य मृतवत्स होता है ॥ २९ ॥ वह शुद्धिके निमित्त ब्राह्मणोंको कंधे पर चढा कर चले और विधानसे हरिवंश पुराणको श्रवण करे ॥३०॥ पीछे महारुद्धका जय करावे षडंगकी ग्यारह रुद्धीको रुद्ध कहते हैं ॥ ३१ ॥ ग्यारह रुद्धोंको महारुद्ध कहा है और ग्यारह महारुद्धोंको एक अतिरुद्ध कहते हैं ॥ ३२ ॥ दश हजार दूर्वाओं ते दशांश हवन करे और ग्यारह तोले भर सुवर्णकी दक्षिणा दे ॥ ३३ ॥ धनके अनुसार ग्यारह पल सुवर्ण दे और अन्य ब्राह्मणोंको भी अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे ॥३४॥ पीछे वरुण देवतावाले मंत्रोंसे स्त्रीसहित यजमानको स्नान करावे और आचार्यको बस्न तथा आमृषण दे ॥ ३५ ॥

गोत्रहा पुरुषः कुष्ठी निर्वशक्षोपजायते ॥ स च पापविशुद्धचर्यं प्राजापत्यशतं चरेत् ॥ ३६ ॥ वतान्ते मेदिनीं दस्वा शृष्टयाद्थं भारतम् ॥ ३७ ॥

गोत्रकी हत्या करनेवाळा पुरुष कुष्ठी और वंशसे हीन होता है वह अपने पापसे मुक्त होनेके लिये सौ प्राजापत्य करे॥ ३६॥ वतकी समाप्तिमें पृथ्वीका दान कर महाभारतको श्रवण करे॥ ३७॥

> स्त्रीहन्ता चातिसारी स्वादश्वत्थात्रोपयेदश ॥ दद्याञ्च शर्कराधेनुं भोजयेच्च शतं दिजान् ॥ ३८ ॥

स्त्रीकी हत्या करनेवाला अतिसार रोगवाला होता है, वह दश पीपलके वृक्ष लगा वै और शक्करकी गौका दान करे तथा सौ ब्राह्मणोंको भोजन कराबे॥ ३८॥ राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कृतिः॥ गो भूहिरण्यमिष्टाम्नजलवस्त्रप्रदानतः॥ ३९॥ यृत्रधनुप्रदानेन तिल्धेनुप्रदानतः॥ इत्यादिना क्रमेणव क्षयरोगः प्रशाम्यति॥ ४०॥

राजाका मारनेवाला क्षयरोगसे युक्त होता है, उसका प्रायश्चित यह है,गौ, मिधान, जल, वस्न, घृतकी और तिलकी गौ इनका दान कमानुसार करे तो वह ममुख्य क्षयरोगसे मुक्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

रकार्बुदी वैश्यहन्ता जायते स च मानवः॥

प्राजापत्यानि चत्वारि सप्तधान्यानि चोत्स्जेत् ॥ ४१ ॥

वैश्यकी हत्या करनेवाला मनुष्य रक्तार्चुद (लह्ड ) रोगसे युक्त होता है वह चार माजापत्य व्रव कर सतनजेका दान करे ॥ ४१ ॥

> दंडापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेत्ररः ॥ शाजापत्यं सकुच्चेवं दद्यादेनुं सदक्षिणाम् ॥ ४२ ॥

श्रद्धकी हत्या करनेवाळा मनुष्य दंडापतानक रोगवाळा होता है, वह एक प्राजापत्य कर दक्षिणासहित गौका दान करे ॥ ४२ ॥

कारूणां च वधे चैव रूक्षभावः प्रजायते ॥

तेन तत्वापशुद्धचर्य दातव्यो वृषभः व्रितः ॥ ४३ ॥

शिल्पोकी हत्या करनेवाला रूखा (सूखा) होता है, वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये सफेट बैलका दान करे ॥ ४३॥

> सर्वकार्थ्येष्वसिद्धार्थो गजधाती भवेत्ररः॥ प्रासादं करापित्वा तु गणेशप्रतिमां न्यसेत्॥ ४४॥ गणनाथस्य मन्त्रं तु मन्त्री लक्षपितं जपेत्॥ कुल्लित्थशाकैः पूर्वेश्च गणशान्तिपुरस्सरम्॥ ४५॥

हाथीकी हत्या करनेवाला मनुष्य सन कार्मों में अध्रा होता है, वह मनुष्य मंदिर वनवा कर गणेशजीकी प्रतिमाको स्थापित करे और मंत्रोंका ज्ञाता उस मंदिरमें गणेशजीका एक लक्ष मंत्र जपे और कुलथीका शाक और पूओंसे गणेशजीका हवन करे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

उष्ट्रे विनिहते चैव जायते विकृतस्वरः ॥

स तत्पापविशुद्धचर्थं दद्यात्कर्पूरकं फलम् ॥ ४६ ॥

ऊंटकी हत्या करनेवाला तोतला होता है, वह अपने पापसे छूटनेके लिये कपूरका फल दे ॥ ४६ ॥

अश्वे विनिहते चैव वक्तंुडः प्रजायते ॥ इतं पलानि द्याच्च चन्दनान्धघनुत्तये ॥ ४७ ॥ घोडको मारनेवाला टेढे मुखका होता है, वह अपने उस पापसे मुक्त होनेके लिये सी पल ( चारसो तोले ) चंदनका दान करे॥ ४७॥

महिषीघातने चैव कृष्णगुरुमः प्रजायते ॥ खरे विनिहते चैव खररोमा प्रजायते ॥ निष्कत्रयस्य प्रकृतिं संपदवाद्धिरण्मयीम् ॥ ४८ ॥

मेंसकी हत्या करनेवाले मनुष्योंको गुरुमरोग होता है, खरकी हत्या करनेवाला खररोमवाला होता है, वह उस पापसे मुक्त होनेके लिये तीन तौले सुवर्णकी प्रतिमाका दान करे॥ ४८ ॥

> तरसौ निहते चैव जायते केकरेक्षणः ॥ दद्याद्रत्नमर्यी धनुं स तत्पातकशान्तये ॥ ४९ ॥

तरक्षजीवकी हत्या करनेवाले मनुष्यके केकर नेत्र होते हैं,वह उस पापकी शांतिके निमित्त रत्नमयी गौका दान करे ॥ ४९ ॥

> भूकरे निहते चैव दन्तुरो जायते नरः ॥ स दद्यातु विशुद्धचर्थ घृतकुंभं सदक्षिणम् ॥ ५० ॥

सूकरकी हत्या करनेवाला मनुष्य ऊंचे दांतोंका होता है वह जपने पापसे गुद्ध होनेके जिये दक्षिणासहित घीके घडेका दान करे ॥ ९०॥

हरिणे निहते खंजः शृगान्ते तु विपादकः ॥ अञ्चरतेन प्रदातन्यः सौवर्णपन्नतिस्मितः ॥ ५१ ॥

मृगकी हत्या करनेवाला लंगडा होता है, गीदडकी हत्या करनेवाला एक पैरवाला होता है, वह अपने पापसे शुद्ध होनेके लिये सुवर्णसे बने घोडेका दान करे ॥ ५१ ॥

अजाभिवातने चैव अधिकांगः प्रजायते ॥ अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवस्त्र ष्टंयुता ॥ ५२ ॥

बकरीकी हत्या करने वाले मनुष्यके अधिक अंग होते हैं, वह विचित्र वस्नोंसहित बकरीका दान करे॥ ५२॥

उरखे निहते चैव पांडुरोगः प्रजायते ॥ कस्तूरिकापलं दद्याद्वासगाय विशुद्धेय ॥ ५३ ॥

मेढेका मारनेवाला पांडुरोगी होता है, वह अपनी शुद्धिके लिये पलभर कस्तूरी बाह्मणको दान करें ॥ ५३ ॥

माजीरे निहते चैव पीतपाणिः प्रजायते ॥ पारावतं ससीवर्णं प्रदद्यान्निष्कमात्रकम् ॥ ५४ ॥

बिलाबकी हत्या करनेवाला पीले हाथोंका होता है, वह एक तोले सुवर्णके कब्तरका दान करे ॥ ५४॥ शुकसारिकयोर्घाते नरः स्वत्धितवाग्भेवत् ॥ सन्छास्त्रपुस्तकं दद्यात्स विषाय सदक्षिणम् ॥५५॥

तोते और मनाकी इत्या करनेवाला मनुष्य तोतला होता है, वह दक्षिणाके साथ उत्तम शास्त्रकी पुस्तक ब्राह्मणको दान करे॥ ५५॥

> वक्याती दीर्घनासी द्याद्गी धवलप्रभाम् ॥ काक्याती कर्णहीनी द्याद्गामासितप्रभाम् ॥५६॥

बगलेका मारनेवाला मनुष्य वडी नाकका होता है, यह सफेद गौका दान करे और काककी हत्या करनेवाला कार्नोंसे दीन होता है; वह काली गौके दान करनेसे छुद्ध होता है ॥ ५६ ॥

हिंसायां निष्कृतिरियं बाह्मणे समुदाहृता ॥ तदर्षार्द्धप्रमाणेन क्षत्रियादिष्वनुक्रमात् ॥ ५७ ॥

इति शातातपीये कर्मिविपाके हिंसापायश्चित्तविधिर्नाम द्वितीयोद्भयायः ॥ २ ॥
यह हिंसाओं में पूर्वोक्त प्रायश्चित्त बाह्याणों का कहा इससे आधा प्रायश्चित्त क्षत्रियों का और
चौथाई वैश्यका है और इससे आठवां भाग शूदको कमसे करनेके लिये कहा है ॥ ५७॥
इति शातातपस्मृतौ भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः ३.

सुरापः इयावद्ग्तः स्यात्माजापत्यन्तरं तथा ॥ शर्करायास्तुलाः सप्त दद्यात्पापविशुद्धये ॥ १ ॥ जिपत्वा तु महारुदं दशांशं जुहुयात्तिलैः ॥ ततोऽभिषेकः कर्तव्यो मंत्रैर्वरुणदेवतैः ॥ २ ॥ मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स द्यात्सिपिषो घटम् ॥ मधुनोऽर्धघटं चैव सहिरुण्यं विशुद्धये ॥ ३ ॥

मिंदरा पीनेबाले मनुष्यके दांत काले होते हैं, वह अपने इस पापसे मुक्त होनेके लिये पाजापत्य व्रत करनेके उपरान्त शकरकी सात तुलाओं का दान करें ॥ १ ॥ पीछे महारु-द्रका जप कर तिलोंसे दशांश हवन करें; फिर बरुणदेवतावाले मन्त्रोंसे अभिषेक करे ॥ २॥ मिंदरा पीनेबाले मनुष्यको रक्तपित्त रोग होता है वह अपने पापसे मुक्त होनेके लिये सुवर्ण-सहित घोसे भरा हुआ घडा तथा आधा घडा सहतका दे ॥ ३॥

अभश्यभक्षणे चैव जायते कृमिकोदरः ॥ यथावत्तन शुद्धबर्थमुपोष्यं भीष्मपंचकम् ॥४॥

जो मनुष्य अभक्ष्यका भक्षण करता है उसके उदरमें कीडे होते हैं, वह मनुष्य शास्त्रकी रीतिसे भीष्मपंचकका उपवास करे ॥ ४॥

उदक्या वीक्षितं भुक्त्वा जायते कृमिलोदरः ॥ गामूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेणैव शुद्धचति ॥ ५॥

रजस्वलाके देखे हुए पदार्थको खानेवाला मनुष्य कृमिलोदर होता है, वह मनुष्य गोमूत्र और जौको खा कर तीन रात्रिमें शुद्ध हो जाता है ॥ ५ ॥

> भुक्तवा चास्पृश्य संस्पृष्टं जायते कृषिलोदरः ॥ त्रिरात्रं समुपोष्याथ स तत्पापात्त्रमुच्यते ॥ ६ ॥

अयोग्य मनुष्यके स्पर्श किये हुए पदार्थको खा कर मनुष्य कृमिलोदर होता है, वह वीन रात्रि तक उपवास करके उस पापसे मुक्त होता है॥ ६ ॥

परात्रवित्रकरणाद्जीर्णमाभिजायते ॥
लक्षहोमं स कुर्वीत प्रायश्चित्तं यथादिधि ॥ ७ ॥
मन्दोद्राप्तिर्भवति सति द्रव्ये कदन्नदः ॥
प्राजापत्यत्रयं कुर्याद्वीजयेच शतं द्विजान् ॥ ८ ॥

जो मनुष्य दूसरेके अन्नमें विन्न करता है उसे अजीर्ण रोग होता है वह मनुष्य विधिस-हित एक लाल गायत्रीके जपसे हवन कर पायिश्चत्त करे ॥७॥ जो मनुष्य धन होने पर भी कुत्सित अन्नको देता है वह मंदान्निरोगसे पीडित होता है,वह अपने पापसे मुक्त होनेके लिये तीन पाजापत्य त्रत करे और फिर सौ बाह्मगोंको जिमावे ॥ ८॥

विषदः स्याच्छिदिरोगी दद्यादश पर्यस्विनीः ॥

जो मनुष्य विष देता है उसे छदींका रोग होता है; वह दूध देनेवाली दश गौओंका दान करे;

मार्गहा पादरोगी स्यारसोऽश्वदानं समाचरेत् ॥९॥ मार्गको नष्ट करनेवालापैरोंकारोगी होता है,उसकी शुद्धि घोडेके दान करनेते होती है॥९॥

पिशुनो नरकस्यांते जायते श्वासकासवान् ॥ घृतं तेन प्रदातव्यं सहस्वपलसम्मितम् ॥ १० ॥

चुगली करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके अंतमें स्वांस और खांसी रोगसे युक्त होता है, वह सहस्र टकेभर धीके दान करनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥

> धूर्तोऽपरमाररोगी स्यास्त तत्पापविशुद्धये ॥ ब्रह्मकूर्वमयी धृतं दद्याद्राश्च सदक्षिणाः ॥ ११ ॥

धूर्त मनुष्यको मिरगीका रोग होता है; वह उस पापसे शुद्ध होनेके लिये ब्रह्मक्षमयी गौको दे और दक्षिणा सहित अनेक गौएँ दे॥ ११॥

> शूली परोपतोपन जायते तत्यमोचने ॥ स्रोऽन्नदानं मकुर्वीत तथा रुद्रं जपेन्नरः ॥ १२॥

जो मनुष्य दूसरेको दुःख देता है, वह शूळ रोगसे युक्त होता है; वह अनदान करनेसे पापसे छूट जाता है और पीछे रुद्रका जप करे॥ १२॥

> दावात्रिदायकश्चेव रक्तातीसारवान्भवेत् ॥ तेनोदपानं कर्तव्यं रोपणीयस्तथा वटः ॥ १३ ॥

वनमें अग्नि लगानेवालेको रक्तावीसार रोग होता है, वह मनुष्य जलको पिलावे और वडके दक्षके लगानेसे ग्रुद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥

> सुरालये जले वापि शकृन्ध्रत्रं करोति यः ॥ गुद्रोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुद्रारुणः ॥ १४ ॥ मासं सुरार्वनेनेव गोदानद्वितयेन तु ॥ माजापत्येन चेकेन शाम्यन्ति गुद्जा रुजः ॥ १५ ॥

जो मनुष्य देवताके मंदिर वा जलमें मलमूत्र करता है उसके पापका रू' दारुण रोग गुदामें होता है ॥ १४ ॥ गुदाके रोगवाला मनुष्य एक महीने तक देवताका पूजन करे और दो गौ दान कर एक प्राजापत्य त्रवंस उसकी शांति होती है ॥ १५ ॥

> गर्भपातनमा रोगा यकृत्प्लीहजलोदराः॥ तेषां प्रश्नमनार्थाय प्रायश्चित्तिमदं स्मृतम् ॥ १६ ॥ एतेषु दद्यादिप्राय जलपेतुं विधानतः॥ सुवर्णरूप्यताम्राणां पलत्रयसमन्त्रिताम् ॥ १७ ॥

जो मनुष्य गर्भको गिराता है उसके यक्तन्, तिल्ली, जलोदर आदि रोग होते हैं, उसके पापोंके शांतिके निमित्त यह प्रायश्चित कहा है कि ॥ १६ ॥ विधिसहित सुवर्ण, चांदी, ताँबा इनके तीन पलसहित जलधेनुको दे ॥ १७ ॥

वित्राभंगकारी च हामतिष्ठः प्रजायते ॥ संवस्तरत्रयं सिंचेद्दवस्यं प्रतिवासरम् ॥ १८ ॥ रद्वाह्येत्तमश्रस्यं स्वगृह्योक्तविधानतः ॥ तत्र संस्थापयेहेवं विव्रराजं सुप्रजितम् ॥ १९ ॥

जो मनुष्य प्रतिमाको भंग करता है वह प्रतिष्ठासे हीन होता है, वह अपने पापसे मुक्त होनेके लिये ठीन वर्ष तक प्रतिदिन पीपलको सींचता रहे ॥ १८ ॥ फिर अपने गृह्योक्तिवि-घिसे पीपलका विवाह करे, इसके पीछे भली भांतिसे पूजा कर गणेश जीको स्थापना करे॥१९॥

> दुष्टवादी खंडितः स्यात्स वै दद्याद्विजातये ॥ रूप्यं पलद्रयं दुग्यं घटद्रयसमन्वितम् ॥ २०॥

दुष्ट बचनको कहनेवाला मनुष्य अंगहीन होता है,वह मनुष्य दो पल चाँदी और दुग्यके दो घटोंको दान करे ।। २०॥ खङ्घीटः परिनिन्दावान्धेनुं द्यात्सकांचनाम् ॥ दूसरेकी निन्दा करनेवाला गंजा होता है; वह सुवर्णसहित गौका दान करे, परोपहासकृत्काणः स गां द्यात्समाकिकाम् ॥ २१॥

दूसरेकी हँसी करनेवाला काना होता है, वह मोती और गौका दान करनेसे दोषहीन हो जाता है ॥ २१ ॥

सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान् ॥ निष्कत्रयमितं हेम स दद्यात्सत्यवर्त्तिनाम् ॥ २२ ॥

इति शानातपीये कर्मविपाके प्रकीर्णप्रायश्चित्तं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ सभाके बीचमें पक्षपात करनेवाले मनुष्यको पक्षाचात होता है,वह मनुष्य तीन तोले सोना सत्यवादियोंको दे ॥ २२ ॥

इति शातातपस्मृतौ भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः ४.

कुछन्नो नर्कस्यान्ते जायते विमहेमहत्॥

स तु स्वर्णशतं द्धारकृरवा चांद्रायणत्रयम् ॥ १ ॥ ब्राह्मणके सुवर्णकी चोरी करनेवाला मनुष्य नरक् भोगनेके उपरान्त निर्वेश (हीनवंश)

होता है; वह तीन चांद्रायणत्रत कर सौ तोले सुवर्णका दान करे।। १॥ औदुंबरी ताम्नचौरो नरकान्ते प्रजायते॥

प्राजापत्यं स कृत्वात्र ताम्नं पलशतं दिशेत् ॥ २ ॥

जो मनुष्य ताँवेकी चौरी करता है वह नरक भोगनेके अन्तर्मे उदुंवर कुष्ठरोगसे युक्त होता है; इस पापका पायश्चित्त यह है कि वह पाजापत्यव्रत करके सौ पल ताँवा दान करे॥२॥

कांस्यहारी च भवीत पुंडरीकस्मनिवतः॥

कांस्यं पलशतं दद्यादलंकृत्य दिजातये ॥ ३ ॥ काँसीकी चोरी करनेवाला पुंडरीक रोगवाला होता है; वह बाह्यणोंको सूवणोंसे शोभाय-मान कर सौ पल काँसीका दान करे ॥ ३ ॥

> रीतिइत्विगलाक्षः स्यादुपोष्य हरिवासरम् ॥ रीति पलकातं दद्यादलंकृत्य द्विजं शुभम् ॥ ४ ॥

पीतलकी चोरी करनेवाले मनुष्यके पीले नेत्र होते हैं; उसका प्रायश्चित्त यह है कि वह एकादशी तिथिमें उपवास कर एक सौ पल पीतल उत्तम ब्राह्मणोंको अलंकृत कर दे ॥४॥

> मुक्ताहारी च पुरुषो जायते पिंगमूर्द्धजः ॥ मुक्ताफळशतं दद्यादुषोष्य सविधानतः ॥ ५ ॥

मोतियोंकी चोरी करनेवाले मनुष्यके केश पीले होते हैं. वह विधिपूर्वक उपवास कर सी मोती दान करे ॥ ५ ॥ त्रपुहारी च पुरुषो जायते नेत्ररोगवान् ॥ उपोष्य दिवसं सोऽपि दद्यात्यस्त्रज्ञतं त्रपु ॥ ६ ॥

त्रपुकी चौरी करनेवाले मनुष्यको नेत्ररोग होता है, वह मनुष्य एक दिन उपवास कर सौ पल सीसेका दान करे॥ ६ ॥

सीसहारी च पुरुषो जायते शीर्षरोगवान् ॥ उपोष्य दिवसं दद्याद्यृतधेनुं विधानतः॥ ७॥

शीशेकी चौरी करनेवाले मनुष्यके शिरमें रोग होता हैं, उसका प्रायश्चित्त यह है कि वह विधिसहित एक दिन उपवास कर घीकी गौका दान करे ॥ ७॥

दुग्धहारी च पुरुषो जायते बहुमूत्रकः ॥ स दद्याद्दुग्धधेनुं च बाह्मणाय यथाविधि ॥ ८॥

दृधकी चोरी करनेवाले मनुष्यको नहुमूत्र रोग होता है; वह बाह्मणको दुग्धवती गौ दान करे ॥ ८ ॥

> द्धिचोर्घ्येण पुरुषो जायते मद्वान्यतः ॥ द्धिवेतुः मदातन्या तन विमाय शुद्ध्ये ॥ ९ ॥

दहीका चोर मदवाला होता है; वह अपनी शुद्धिके निमित्त ब्राह्मणको दही और दौ-का दान करे, ॥ ९ ॥

मधुचोरस्तु धुरुषो जायते नेत्ररोगवान् ॥ स दद्यान्मधुधेतुं च समुपोष्य द्विजातये ॥ १० ॥

जो मनुष्य सहतकी चोरी करता है वह नेत्रोंका रोगी होता है; यह वत उपवास कर बाह्मणको सहत और गौदान करे ॥ १० ॥

इक्षोर्विकारहारी च भवेदुद्रगुरुमवान् ॥ गुडथेनुः प्रदातन्या तेन तद्दोषशांतये ॥ ११॥

जो मनुष्य ईखके रसको चुराता है उसको गुल्म रोग होता है; वह अपने उस दोष-की शांतिके निमित्त गुडकी गौका दान करे ॥ ११ ॥

लोहहारी च पुरुषः कर्बुरांगः प्रजायते॥

ल्रोहं पलकातं द्याद्योष्य स तु वासरम् ॥ १२ ॥

जो मनुष्य होहेको चुराता है वह कबरा होता है; वह अपनी छुद्धिके निमित्त एक दिन उपवास कर सौ टके भर होहेका दान करे॥ १२॥

तैल्चौरस्तु पुरुषा भवेत्कंड्वादिपीडितः ॥

उपोध्य स तु विषाय दद्यातैलघटद्वयम् ॥ १३ ॥

जो तेळको जुराता है उसको खुजली आदिका रोग होता है, वह अपने पापसे मुक्त होनेके लिये एक दिन उपवास कर दो घडे तेल बाह्मणोंको दे॥ १३॥ आमान्नहरणाञ्चेब दन्तहीनः प्रजायते ॥ स दद्यादश्विनौ हमनिष्कद्वपविनिर्मितौ ॥ १४ ॥

जो मनुष्य कचे अन्नको चुराता है वह दरिद्री होता है; वह दो तोले स्वर्णकी मूर्ति अदिवनीकुमारकी बनवा कर ब्राह्मणोंको दे॥ १४॥

पकान्नहरणाच्चैव जिह्वारेगः प्रजायते ॥

गायज्याः स जेपल्लक्षं दशांशं जुडुयात्तिलैः ॥ १५ ॥

पकालकी चोरी करनवाले मनुष्यकी जिह्नामें रोग होता है, वह मनुष्य एक लक्ष गायत्री-का जप करे और तिलोंसे दशांश हवन करे ॥ १५॥

> फलहारी च पुरुषो जायते व्रणितांगुलिः॥ नानाफलानामयुतं स दद्याच्च द्विजन्मने॥ १६॥

फलकी चोरी करने वाले मनुष्यकी उंगलियों में घाव होते हैं; वह मनुष्य भांति २ के फल ब्राह्मणोंको दान करे ॥ १६ ॥

> तांबूलहरणाञ्चेव श्वतीष्ठः संप्रजायते ॥ स दक्षिणां प्रदद्याञ्च विद्रुमस्य द्वयं व्रम् ॥ १७ ॥

पानीकी चोरी करनेवाले मनुष्यके होठ सफेद होते हैं; वह उत्तम दो मूंगोंकी दक्षि-णा दे ॥ १७॥

शाकहारी च पुरुषो जायते नीललोचनः ॥ बाह्मणाय प्रद्याँदै महानीलमणिदयम् ॥ १८ ॥

शाककी चोरी करनेवाले मनुष्यके नीले नेत्र होते है वह दो महानील मणि वाहाणको दे॥१८

कन्दम्लस्य हरणाद्रस्वपाणिः प्रजायते ॥ देवतायतनं कार्य्यमुद्यानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥

जो मनुष्य कन्द मूलकी चोरी करता है उसके हाथ छोटे २ होते हैं, वह मनुष्य अपने सामर्थ्यके अनुसार देवताका मन्दिर और बगीचा बनवावे ॥ १९ ॥

> सै।गन्धिकस्य हरणाद्दुर्गन्धाङ्गः प्रजायते ॥ स्र लक्षमेकं पद्मानां जुदुयान्नातवेदासि ॥ २० ॥

जो मनुष्य सुगंधिकी चोरी करता है उसके अंगमें दुर्गध आती रहती है, वह मनुष्य अग्निमें एक लक्ष कमलोंका हवन करे ॥ २०॥

दारुहारी च पुरुषः स्वित्रपाणिः प्रजायते ॥ स दद्याद्विदुषे शुद्धौ काश्मीरजपलद्वयम् ॥ २१ ॥

काठकी चोरी करनेवाले मनुष्यके हाथमें पसीना बहुत होता है वह मनुष्य अपनी शुद्धिके लिये विद्वान्कों दो पल केशरका दान करे ॥ २१ ॥ विद्यापुस्तकहारी च किल पृकः प्रजायते ॥ न्यायतिहासं दद्यारस ब्राह्मणाय सदक्षिणम् ॥ २२ ॥

शास्त्रकी पुस्तक चोरी करनेवाला मनुष्य गूंगा होता है वह ब्राह्मणको दक्षिणा सहित न्याय और इतिहासके प्रंथोंका दान करे॥ २२॥

> वखहारी भवेत्कुष्ठी संप्रदद्यास्प्रजापितम् ॥ हेमनिष्कमितं चैव वस्त्रयुग्मं द्विजातये ॥ २३ ॥

वस्रोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य कुछरोगी होता है; वह एक तीले सुवर्णकी बसाकी सूर्ति और दो वस्न बासणको दे॥ २३॥

ऊर्णाहारी लोमग्नः स्यात्स दद्यात्कंबलान्वितम् ॥ स्वर्णानिष्कमितं हेम विह्नं दद्याद्विजातये ॥ २४ ॥

कनकी चोरी करनेवाले मनुष्यके शरीर पर जगह २ रोम होते हैं वह तोले भर युवर्णकी अग्निकी मृार्ति और कम्बल ब्राह्मणको दे॥ २४॥

पद्दस्त्रस्य हरणात्रिलीमा जायते नरः॥

तेन धेनुः प्रदातव्या विशुद्धचर्यं द्विजन्मने ॥ २५॥

जो मनुष्य रेशमकी चोरी करता है उसके मुख आदि पररोम नहीं होते वह अपने दोषकी शुद्धिके निमित्त बाखणको गोदान करे ॥ २५ ॥

औषधस्यापहरणे सूर्यावर्तः प्रजायते ॥ सूर्यायार्घः प्रदातव्यो माषं देयं च कांचनम् ॥ २६ ॥

जो मनुष्य औषघकी चोरी करता है उसको आधाशीशीका रोग होता है; वह मनुष्य सूर्य अगवान्को अर्ध्य और ब्राह्मणको एक मासे सुवर्णका दान करे ॥ २६ ॥

> रक्तवस्त्रमवालादिहारी स्यादक्तवातवान् ॥ सवस्त्रां महिषीं दद्यान्मणिरागसमन्विताम् ॥ २०॥

जो मनुष्य लाल वल और मूंगेकी चोरी करता है उसे रक्तवातका रोग होता है, वह मनुष्य वल और मणिके साथ गैंसका दान करे॥ २७॥

विषरत्नापहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते ॥ तेन कार्यं विशुद्धवर्थं महारुद्रजपादिकम् ॥ २८ ॥ मृतवत्सोदितः सर्वो विधिरत्र विधीपते ॥ दशांशहोमः कर्तन्यो पलाशेनःयथाविधि ॥ २९ ॥

ब्राह्मणके रतोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य संतानसे हीन होता है, वह अपनी शुद्धिके निमित्त महारुद्धका जप करे ॥ २८ ॥ जिसके पुत्र मर २ जाते हों उसको जो प्रायश्चित्त करना कहा है उस सभी प्रायश्चित्तको करे और ढाककी लकडियोंसे दशांश हवन करे ॥२९॥

देवस्वहरणाचीव जायते विविधो ज्वरः ॥ ज्वरो महाज्वरश्चेवं रौद्रो वेष्णव एव च ॥ ३० ॥ ज्वरं रौदं जपेत्कर्णे महारुदं महाज्वरे ॥ अतिरौदं जपेदौदे वेष्णवे तहुयं जपेत्॥ ३१ ॥

देवताकी मूर्विकी चोरी करनेसे मनुष्यको अनेक प्रकारका जबर होता है, जबर, महाजबर, रीद्रजबर, वैष्णवज्वर, ॥ ३० ॥ जो ज्वर हो तो रोगीके कानमें रुद्राध्यायका जप करे, यदि महाज्वर हो तो महारुद्रका जप करे यदि रीद्रज्वर हो तो अतिरुद्रका जप करे और वैष्णव ज्वर हो तो महारुद्र और अतिरुद्र दोनोंका जप करे ॥ ३१ ॥

नानाविषद्वयचौरो जायते ब्रहणीयुतः॥ तेनात्रोद्कवस्त्राणि हेम देयं च शक्तितः॥ ३२॥

इति शातातपीयं कर्मविपाके स्तेयपायिश्चतं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ॥ अनेक प्रकारके चोरी करनेवाले मनुष्यको ग्रहणी रोग होता है, वह मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार अन्न जल वस्न सुवर्ण इनका दान करे ॥ ३२॥

इति श्रीशातातपस्मृतौ भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

### पंचमोऽध्यायः ५,

मातृगामी भवेद्यस्तु लिंगं तस्य विनश्यित ॥
चांडालीगमने चैव हीनकोशः प्रजायते ॥ १ ॥
तस्य प्रतिकियां कर्तुं कुंभमुत्तर्तो न्यसेत् ॥
कृष्णवस्त्रसमान्छत्रं कृष्णमाल्यविभूषितम् ॥ २ ॥
तस्योपिर न्यसेदेवं कांस्यपात्रे धनेश्वरम् ॥
सुवर्णनिष्कषट्केन निर्मितं नरवाहनम् ॥ ३ ॥
यजेत्युरुषसूक्तेन धनदं विश्वरूपिणम् ॥
अथवंदेदिविद्रित्रो ह्याथर्वणं समाचरेत् ॥ ४ ॥
सुवर्णपृत्तिकां कृत्वा निष्कविंशतिसंख्यया ॥
दद्याद्विप्राय संपूज्य निष्पापोऽहमिति ह्यवन् ॥ ५ ॥
सीम्याशाधिपतिः श्रीमान्मम पापं व्यपोहतु ॥ ६ ॥
इमं मत्रं समुचार्यं आचार्याय यथाविधि ॥
दद्याद्देवं हीनकोशे लिंगनाशे विशुद्धये ॥ ७ ॥

माताके साथ गमन करनेवाले मनुष्यका लिंग नष्ट होता है, चांडालकी खीके साथ गमन करनेवाले मनुष्यके अंडकोश नहीं होते ॥ १ ॥ वह अपने प्रायक्षित्तके निमित्त उत्तरिक्शामें काले वस्तसे दका और काले फूलोंसे शोभायमान घडेको स्थापित करे ॥ २ ॥ उस घडेके ऊपर कांसीके पात्रमें छै तोले सुवर्णसे बनी हुई नरवाहन कुबेरकी मूर्ति स्थापित करे ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त पुरुषसूक्तसे सब विश्वरूपी कुबेरका पूजन करे और अथवंबेदके जाननेवाले बालणसे अथवंबेदका पाठ कराबे ॥ ७॥ और ''में पापरहित हूं'' इस मांति कहता हुआ बीस तोले सुवर्णकी प्रतिमाका पूजन करके बाल्लणको दे॥ ५ ॥ ''हे निधियोंके स्वामी और महादेवके प्यारे मित्र, उत्तरदिशाके स्वामी और लक्ष्मीवान् कुबेरदेव!मेरे पापको दूर करो ''॥ ६ ॥ इस मंत्रका उच्चारण कर विधिसहित कुबेरकी मूर्ति लिंगहीन और नष्टकोशवाला मनुष्य आचार्यको दे॥ ७ ॥

गुरुजायाभिगमनान्मूत्रकृष्ट्रः प्रजायते ॥
तेनापि निष्कृतिः कार्य्या शास्त्रदृष्टेन कर्म्मणा ॥ ८ ॥
स्थापयेरकुम्भमेकं तु पश्चिमायां शुभे दिने ॥
नीलवस्त्रसमाण्छन्नं नीलमाल्यविभूषितम् ॥ ९ ॥
तस्योपिर न्यसेदेवं तास्त्रपात्रे प्रचेतसम् ॥
सुवर्णनिष्कष्ट्केन निर्म्मितं याद्सांपितम् ॥ १० ॥
यजेरपुरुषसूक्तेन वरुणं विश्वरूपिणस् ॥
सामविद्राह्मणस्तत्र सामवेदं समाचरेत् ॥ ११ ॥
सुवर्णपुत्तिकां कृत्या निष्कविंशितसंख्यया ॥
द्यादिप्राय संप्र्य निष्पापोऽहमिति ह्यन् ॥ १२ ॥
यादसामिषपो देवो विश्वेषामिष पावनः ॥
संसाराव्धौ कर्णधारो वरुणः पावनोऽस्तु मे ॥ १३ ॥
इमं मन्त्रं समुचार्य आचार्याय यथाविधि ॥
दद्यादेवमलंकृत्य मूत्रकृष्ट्यम्शान्तये ॥ १४ ॥

जो मनुष्य गुरुकी स्त्रीके साथ रमण करता है उसे मूत्रकृच्छ्र रोग होता है, वह मनुष्य मी शास्त्रकी रीतिसे प्रायक्षित करे ॥ ८॥ वह पुरुष पश्चिम दिशामें नीके वस्त्रोंसे ढके और नीले फूलोंसे शोभायमान एक घडेको शुभ मुहुर्तमें स्थापन करे ॥ ९॥ फिर उस घडेके ऊपर ताँबेके पात्रमें छे तोले सुवर्णसे बने और जलके जीवोंके स्वामी वरुण देवताको स्थापित करे ॥ १०॥ और विश्वके रूपी वरुणका पुरुषस्क्तसे पूजन करे, उस घडेके समीप सामवेदका जाननेवाला बाह्मण सामवेदका पाठ करे ॥ ११॥ और वीस तोले सुवर्णकी मूर्ति बना कर बाह्मका पूजन कर 'मैं पापरहित हूँ'' इस भांति कहता हुआ दे ॥ १२॥ जलके जीवोंके स्वामी सबको पवित्र करनेवाले और संसाररूपी समुद्रमें कर्णधार जो वरुण हैं वह मुझको पवित्र करे ॥ १३॥ इस मन्त्रका पाठ कर विधिसहित वरुण देवताकी मूर्ति हो शोभाय-मान कर मूत्रकृच्छ्रकी शांतिके निमित्त बाह्मणको दे ॥ १४॥

स्वसुतागमने चैव रक्तकुष्ठं प्रजायते ॥
भगिनीगमने चैव पीतकुष्ठं प्रजायते ॥ १५ ॥
तस्य प्रतिक्रियां कर्त्तुं पूर्वतः कल्रशं न्यसेत् ॥
पीतवस्त्रसमान्छत्रं पीतमान्यविभृषितम् ॥ १६ ॥
तस्योपिर न्यसित्स्वर्णपात्रे देवं सुरेश्वरम् ॥
सुवर्णानिष्कषद्केन निर्मितं वज्ञधारिणम् ॥ १७ ॥
यज्ञेत्युरुषस्केन वासवं विश्वक्रपिणम् ॥
यज्ञेतंदं तत्र साम ऋग्वेदं च समाचरेत् ॥ १८ ॥
सुवर्णपुत्तिकां कृत्वा सुवर्णद्शकेन तु ॥
द्याद्विपाय संपूज्य निष्पापोऽहमिति ब्रुवन् ॥ १९ ॥
द्वानामिधपो देवो वज्रो विष्णुनिकेतनः ॥
शतयज्ञः सहस्राक्षः पापं मम निकृत्ततु ॥ २० ॥
इमं मन्त्रं समुच्चाय्यं आचार्याय यथाविधि ॥
दद्याद्देवं सहस्राक्षं सपापस्यापनुत्तये ॥ २१ ॥

अपनी कन्याके साथ गमन करनेवाला मनुष्य रक्त कुष्ठका रोगी होता है, बहिनके साथ गमन करनेवाले मनुष्यको पीत कुष्ठ होता है ॥ १५ ॥ वह मनुष्य उस पापसे छूटनेके निम्त पीले वस्त्रसे दके और पीले फूलोंसे शोभायमान घडेको पूर्विदिशामें स्थापित करे ॥ १६ ॥ उसके ऊपर सुवर्णके पात्रमें छे तोले सुवर्णसे बनी और हाथमें वज्रसहित देवता- ऑके ईश्वर इन्द्रदेवताकी मूर्तिको स्थापित करे ॥ १० ॥ और पुरुषस्क्रसे विश्वरूपी देव-राज इन्द्रका पूजन करे; फिर उस घडेके निकट यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद इनका पाठ करे ॥ १८ ॥ पीछे दश सुवर्णकी प्रतिमा बनवा कर ब्राह्मणोंका पूजन करके; " में पापसे हीन हूं" इस मांति कहता हुआ दे ॥ १९ ॥ "देवताओंका स्वामी वज्रसहित जिसका स्थान विष्णु है जिसने सौ अश्वमेघ यज्ञ किये हैं, हजार जिसके नेत्र हैं वह देवराज इन्द्र मेरे सम्पूर्ण पापोंको दूर करे" ॥ २० ॥ इस मंत्रको पढ कर विधिपूर्वक आचार्यको इन्द्रकी मूर्ति सब पापोंकी निवृत्तिके लिये दे ॥ २१ ॥

श्रातृभाषाभिगमनाद्गलत्कुष्टं प्रजायते ॥ स्ववधूगमने चैव कृष्णकुष्ठं प्रजायते ॥ २२ ॥ तेन कार्यविद्युद्धचर्थं प्राग्रुकस्पाईमेव हि ॥ दशांशहोमः सर्वत्र घृताकैः क्रियते तिलैः ॥ २३ ॥

जो मनुष्य माईकी स्त्रीके साथ गमन करता है उसके गलित कुछ होता है और पुत्रवच्छे साथ गमन करनेसे काला कुछ होता है ॥ २२ ॥ वह मनुष्य अपने पापोंसे छूटनेके निशिष पहले कहे हुएमेंसे आधा प्रायश्चित्त करें और पूर्वोक्त सब प्रायश्चिनोंमें धीसे भीगे हुए तिलोंसे दशांश हवन करें ॥ २३ ॥

> यदगम्याभिगमनाज्ञायते ध्रुवमंडलम् ॥ कृत्वा लोहमयीं धेतुं पलषष्टिप्रमाणतः ॥ २४ ॥ कार्पासभाडसंयुक्तां कांस्यदोहां सवत्सिकाम् ॥ द्याद्विप्राय विधिवदिमं मंत्रमुदीरयेत् ॥ सुरभी वैष्णवी माता मम पापं व्यपेहितु ॥ २५ ॥

जो मनुष्य गमन करनेके अयोग्य चांडाली आदि श्लीके साथ गमन करता है उस मनुष्यके शरीरमें चकत्ते होते हैं वह साठ पलकके प्रमाणसे लोहेकी गौ बनवा कर ॥ २४ ॥ और कपासका पात्र, काँसीकी दोहनी और बछडेवाली उस गौको विधिसहित ब्राह्मणको दे और फिर यह मंत्र पढे गौ ही विष्णु भगवान्की मूर्ति है, मातारूप है, वह गौ मेरे पापका नाश करे ॥ २५ ॥

तपस्विनीसंगमने जायते चारमर्शगदः॥

स तु पापविशुद्धचर्थं प्राथिश्चतं समाचरेत्॥ २६॥
दद्याद्विपाय विदुषे मध्धेनुं यथोदिताम्॥
तिल्द्रोणशतं चैव हिरण्येन समन्वितम्॥ २७॥

तपस्विनीके साथ गमन करनेसे मनुष्यको पथरीका रोग होता है, वह मनुष्य उस पापकी गुद्धिके निमित्त यह प्रायश्चित्त करे ॥ २६ ॥ किसी विद्वान् ब्राह्मणको शास्त्रकी विधिके अनुसार मधु सहित गौदान करे और सुवर्णसहित सौ द्रोण तिल दे ॥ २७ ॥

पितृष्वस्यभिगमनादक्षिणांशवणी भवेत् ॥ तेनापि निष्कृतिः कार्या अजादानेन शक्तितः ॥ २८ ॥

पिताकी बहिनके साथ गमन करनेसे मनुष्यके दाहिने कंधेपर घाव होते हैं, बकरीके दानको करके वह भी प्रायश्चित्त करें ॥ २८॥

मातुलान्यां तु गमने पृष्ठकुञ्जः प्रजायते ॥ कृष्णाजिनपदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ २९ ॥

मामीके साथ गमन करनेवाला मनुष्य कुवडा होता है, वह काली मृगछालाको देकर प्रायश्चित्त करे ॥ २९ ॥

> मातृष्वस्रभिगमने वामांगे व्रणवान्भवेत् ॥ तेनापि निष्कृतिः कार्या सम्यग्दासप्रदानतः ॥ ३०॥

मौसीके साथ गमन करनेवाले मनुष्यके अंगमें घाव होते हैं,वह मनुष्य भले प्रकार दास का दान कर प्रायश्चित्त करे ॥ ३० ॥ मृतभायांभिगमने मृतभायः प्रजायते ॥ तत्पातकविशुद्ध्यर्थं द्विजमेकं विवाहयेत् ॥ ३१ ॥

विधवा स्त्रीके साथ गमन करनेवाले मनुष्यकी स्त्री मर जाती है; वह मनुष्य उस पापसे छूटनेके निमित्त एक ब्राह्मणका विवाह कर दे॥ ३१॥

> सगोत्रस्त्रीयसंगेन जापते च भगन्दरः ॥ तिनापि निष्कृतिः कार्या महिषीदानयत्नतः ॥ ३२ ॥

अपने गोत्रकी स्त्रोके साथ गमन करनेसे मनुष्यको भगंदर रोग होता है, इसका यही प्रायश्चित है कि बतनसहित भैंसका दान करे॥ ३२॥

तपस्विनीप्रसंगेन प्रमेही जायते नरः ॥

मासं रुद्रजपः कार्यो दद्याच्छक्त्या च कांचनम् ॥ ३३ ॥

जो मनुष्य तपस्विनीके साथ गमन करता है उसे प्रमेह रोग होता है; वह अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्णका दान करे और एक महीने तक रुद्रका जप करता रहे ॥ ३३ ॥

दीक्षितस्त्रीप्रसंगेन जापते दुष्टरक्तहरू॥

स पातकविशुद्धवर्थं प्राजापत्यद्वयं चरेत् ॥ ३४ ॥

जो मनुष्य दीक्षाबाछे मनुष्यकी स्त्रीके साथ गमन करता है वह दुष्ट होता है और उसके नेत्र लाल होते हैं, वह उस पापसे छूटनेके निमित्त दो प्राजापत्य बत करें ॥ ३४ ॥

> स्वजातिजायागमने जायते हृदयवणी ॥ तत्त्वापस्य विशुद्धवर्थं प्राजापत्यद्धयं चरेत् ॥ ३५ ॥

अपनी जातिकी स्त्रीकें साथ जो मनुष्य गमन करता है उस मनुष्यके हृद्यमं घाव होता है, वह दो प्राजापत्य व्रत कर उस पापसे छूट जाता है ॥ ३५ ॥

पशुयोनौ च गमने मूत्राघातः प्रजायते ।। तिळपात्रद्वयं चैव द्द्यादात्मविशुद्धये ॥ ३६ ॥

जो मनुष्य पशुकी योनिर्मे गमन करता है उसे मूत्राघात रोग होता है, वह अपनी शुद्धिके लिये दो तिलप्रित पात्रोंको दे ॥ ३६॥

> अश्वयोनौ च गमनाद्गुदस्तंभः प्रनायते ॥ सहस्रकमलखानं मासं क्वर्याच्छिदस्य च ॥ ३७॥

जो मनुष्य घोडीकी योनिमें गमन करता है उसे गुदाका स्तंभ होता है; वह एक महीने तक सहस्र कमलोंसे शिवजीको स्नान करावे ॥ ३७ ॥

एते दोषा नराणां स्युर्नरकांते न संशयः ॥ स्त्रीणामपि अवंत्येते तत्तत्युरुषसंगमात् ॥ ३८ ॥ इति श्रीशातातपीये कर्मविपाकेऽगन्यागमनप्रायश्चित्तं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ यह ऊपर कहे हुए दोष मनुष्योंको नरकके अन्तमें होते हैं इसमें किंचित् भी सन्देह नहीं और उन उन पुरुषोंकी संगतिसे उपरोक्त दोष श्लियोंको भी होते हैं ।। ३८ ॥ इति शातातपस्मृतौ भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥

### षष्टोऽध्यायः ६.

अस्वशूकरशृंग्यद्भिद्धमादिशकटेन च ॥ भृग्वप्रिदारुशस्त्रादमविषोद्धंधनजैर्मृताः ॥ १ ॥ व्याव्राहिगजभूपालचोरवैरिवृकाहताः ॥ काष्ट्रशस्यमृता य च शौचसंस्कारवर्जिताः ॥ २ ॥ विषुचिकात्रकवलदवातीसारतो मृताः॥ डाकिन्यादिग्रहेर्गस्ता विद्युत्पातहताश्च य ॥ ३ ॥ अस्पृर्या अपवित्राश्च पतिताः पुत्रवर्जिताः ॥ पंचत्रिशत्वकारैश्च नाप्नुवंति गतिं मृताः ॥ ४ ॥ पित्राद्याः पिंडमाजः स्युख्नयो लेपभुजस्तथा ॥ ततो नांदीमुखाः प्रोक्तास्त्रयोऽप्यश्चमुखास्त्रयः ॥ ५ ॥ द्वादशैते पितृगणास्तर्पिताः सन्ततिपदाः ॥ गतिहीनाः सुतादीनां सन्तर्ति नाशयंति ते ॥ ६ ॥ दश व्यावादिनिहता गर्भ निवन्त्यमी क्रमात्॥ द्वादशास्त्रादिनिहता आकर्षन्ति च वालकम् ॥ ७ ॥ विषादिनिहता ब्रन्ति दशसु द्वादशस्विप ॥ वर्षेकबालकं कुर्यादनपत्योऽनपत्यताम् ॥ ८ ॥ व्यावेण हन्यते जन्तुः कुमारीगमनेन च ॥ विषद्श्वेव सर्पेण गजेन नृपदुष्टकृत् ॥ ९ ॥ राज्ञा राजकुमारध्नश्रीरेण पशुहिंसकः ॥ वैरिणा मित्रभेदो च बकवृत्तिर्वृकेण तु ॥ १० ॥ गुरुघति। च शय्यायां मत्सरी शीचवर्जितः॥ दोही संस्काररहितः शुना निक्षेपहारकः ॥ ११ ॥ नरो विहन्यतेऽरण्ये शुकरेण च पाशिकः ॥ कृमिभिः कृतिवासाश्च कृमिणा च निकृतनः ॥ १२ ॥ श्टेंगिणा शंकरदोही शकटेन च सूचकः ॥ भृगुणा मेदिनीचौरो बह्निना यज्ञहानिकृत् ॥ १३ ॥

दवेन दक्षिणाचौरः शस्त्रेण श्रुतिनिन्दकः ॥
अश्मना द्विजनिन्दाकृद्धिषेण कुमतिपदः ॥ १४ ॥
उद्धंधनेन हिंस्रः स्पारंसेतुभेदी जलेन तु ॥
दुमेण राजदिन्तहद्गितसारेण लोहहृत् ॥ १५ ॥
डाकिन्याचैश्च म्रियते स दर्पकार्यकारकः ॥
अनध्यायेऽप्यधीयानो म्रियते विद्युता तथा ॥ १६ ॥
अस्पृश्यस्पर्शसंगी च वान्तमाश्चित्य शास्त्रहृत् ॥
पतितो मद्गविकेताऽनपत्यो द्विजवस्त्रहृत् ॥ १७ ॥

यदि मनुष्य घोडा, स्कर, सींगवाले पशु, पर्वत, वृक्ष, गाडी, शिला, अग्नि, काष्ठ, शख, पत्थर, विष और फाँसी इत्यादिसे मृतक हो जाय ॥ १ ॥ जो मनुष्य सिंह, हाथी, राजा, चोर, वैरी, व्याघ और काठके आघातसे मर जाय, जो शोच और संस्कारसे हीन हो ॥२॥ हैजा, अन्नका ग्रास बनकी भग्नि, अतीसार, शाकिनी आदि ग्रह, बिजलीका गिरना और उत्पात इत्यादिसे जो मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाय ।। ३ ॥ छूनेके अयोग्य, अपवित्र, पतित, पुत्रहीन इन पूर्वोक्त पैंतीस प्रकारसे मरे हुए मनुष्योंकी गति नहीं होती ॥ ४॥ पितांसे आदि हे कर तीन पिंडके भागी और उनसे पहले तीन लेपके भागी और उनसे पहले तीन अश्रुमुख होते हैं ॥ ५ ॥ तृप्तिको प्राप्त हो कर वह बारह पितरोंके गण सन्तानको देते हैं और जो गतिसे हीन हैं वह अपने पुत्रादिकी सन्तितको नष्ट करते हैं ॥६॥ सिंह इत्यादिके आघातसे मृतक हुए पितर गर्भको नष्ट करते हैं और अस्न इत्या-दिके आघातसे मृतक हुए बारह जन बालकको नष्ट करते हैं ॥ ७ ॥ विवादि द्वारा मृत्युको प्राप्त हुए दश या बारह पुरुष दश वर्षके बालकको नष्ट करते हैं वा मनुष्यको सन्तानहीन कर देते हैं ॥ ८॥ जो मनुष्य कुनारी कन्यासे गमन करता है. वह सिंहसे मारा जाता है, जो मनुष्य किसीको विष देता है वह सर्वके आघातसे हत होता है और राजाके पुत्रको मार-नेवाला तथा राजाके साथ दुष्टता करनेवाला हाथीसे मरता है ॥ ९ ॥ जो राजपुत्रको मारता है वह राजदंडसे मरता है, पशुकी हिंसा करनेवाला चौरसे मारा जाता है और मित्रोंका भेद करनेवाला शत्रुके हाथसे मारा जाता है; जिसकी बकवृत्ति है उसकी मृत्यु वृकसे होती है ॥ १०॥ गुरुकी हत्या करनेवाला शब्या पर मरता है;मात्सर्ययुक्त मनुष्य शौ वरहित हो कर मरता है; दूसरेका अपकार करनेवाला मनुष्य दाहादि संस्कारसे ही न हो कर गरता है और धरोहरका चुरानेवाला कुत्तेके काटनेसे मरता है ॥ ११ ॥ फांसीवाला मनुष्य वनमें श्करसे मरता है और वस्नोंका चुरानेवाला कीडोंसे और छेदन करनेवाला भी कीडोंसे मरता है॥१२॥ शिवजीके साथ द्रोह करनेवाला सींगवाले पशुओंसे मरता है चुगली करनेवाला मनुष्य गाडीसे, पृथ्वीका चोर बडी शिलासे और यज्ञमें हानि करनेवाला अग्निसे मरता है ॥१३॥

दक्षिणाका चौर वनकी अग्निस, वेदोंकी निन्दा करनेवाला शक्षसे, ब्राह्मणोंका निंदक पत्थरसे और कुबुद्धिका देनेवाला विषसे मरता है ॥ १४ ॥ हिंसा करनेवाला मनुष्य फांसीसे मृतक होता है, पुलको तोडनेवाला जलसे, राजाके हाथीको चुरानेवाला वृक्षसे और लोहेका चुरानेवाला अतिसारसे मरता है ॥ १५ ॥ अहंकारसे कार्य करनेवाला शाकिनी आदिसे और अनध्यायमें पढनेवाला विजलीसे मरता है ॥ १६ ॥ अयोग्यका स्पर्श करनेवाला और शास्त्रको चुरानेवाला यह दोनों वमनरोगसे मरते हैं; मदिराका बेचनेवाला पतित होता है, बान्नणके वस्नोंका चौर सन्तानहीन होता है ॥ १७ ॥

अथ तेषां क्रमेणैव प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ कारयेत्रिष्कमात्रं तु पुरुषं प्रेतरूपिणम् ॥ १८ ॥ चतुर्भुजं दंडइस्तं महिषासनसंस्थितम् ॥ पिष्टैः कृष्णतिलैः कुर्यात्पिडं प्रस्थपमाणतः ॥ १९ ॥ मध्वाज्यशर्करायुक्तं स्वर्णकुंडलसंयुतम् ॥ अकालमूळं कलशं पंचपल्लवसंयुतम् ॥ २० ॥ कृष्णवस्त्रसमान्छत्रं सर्वौषधिसमान्वतम् ॥ तस्योपरि न्यसेदेवं पात्रं धान्यफलैर्युतम् ॥ २१ ॥ सप्तथान्यं तु सफलं तत्र तत् सफलं न्यसेत् ॥ कुंभोपरि च विन्यस्य पूजयेत्रेतरूपिणम् ॥ २२ ॥ कुर्यात्युरुषसूक्तेन प्रत्यहं दुग्धतर्पणम् ॥ षडुँगं च जपेंद्रदं कडशे तत्र वेदवित् ॥ २३॥ यमसूक्तेन कुर्वीत यमपूजादिकं तथा॥ गायत्र्याश्चेव कर्तव्यो जवः स्वात्मविशुद्धये ॥ २४ ॥ गृहशांतिकपूर्वं च दशांशं जुहुयात्तिलैः ॥ अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सतिलोदकम् ॥ २५॥ प्रदद्यारिपतृतीर्थेन पिंडं मन्त्रमुदीरयेत्॥ इमं तिलम्पं पिंडं मधुसार्पःसमन्वितम् ॥ २६ ॥ द्दामि तस्मै प्रताय यः पीडां कुरुते मम ॥ सजलान्कृष्णकलशांस्तिलपात्रसमन्वितान् ॥ २०॥ द्वादश मेतमुहिश्य दद्यादेकं च विष्णवे॥ ततोऽमिषिंचेदाचार्यो दम्पती कलशोदकैः ॥ २८ ॥ शुचिर्वरायुधधरो मन्नैर्वरुणदैवतैः ॥ यजमानस्ततो दद्यादाचार्याय स दक्षिणाम् ॥ २९ ॥

ततो नारायणवाळः कर्तव्यः शास्त्रनिश्चयात् ॥ एष साधारणविधिरगतीनामुदाहृतः ॥ ३० ॥ विशेषस्तु पुनर्ज्ञेयो व्यावादिनिहतेष्वपि ॥ व्याचेण निहते भेते परकन्यां विवाहयेत् ॥ ३१ ॥ सर्पदंशे बागबल्दियः सर्वेषु कांचनम् ॥ चतुर्निष्कामितं हेम गजं दद्याद्गजेहते ॥ ३२ ॥ राज्ञा विनिहते दद्यात्पुरुषं तु हिरण्मयम् ॥ चोरेण निहते धेनुं वैरिणा निहते वृषम् ॥ ३३।! वृकेण निहते द्याद्यथाशाकि च कांचनम्॥ शय्पामृते प्रदातव्या शय्या तूलीसमन्विता ॥ ३४ ॥ निष्कमात्रसुवर्णस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥ शौवहींने मृत चैव द्विनिष्कस्वर्णजं हरिम्॥ ३९॥ संस्कारहीने च मृते कुमारं च विवाहयेत्॥ शुना हते च निक्षेपं स्थापयेत्रिजशक्तितः ॥ ३६ ॥ शूकरेण हते दद्यान्महिषं दक्षिणान्वितम्॥ क्रमिभिश्च मृते दद्याद्वोधूमात्रं द्विजातये ॥ ३०॥ शृंगिणा च हते दद्यादृबृषभं वस्त्रसंयुतम् ॥ शकटेन मृते दद्यादश्वं स्रोपस्करान्वितम् ॥ ३८ ॥ भृगुपाते मृते चैव प्रदयाद्वान्यपर्वतम् ॥ अभिना निहते दद्यादुपानहं स्वशक्तितः॥ ३९ ॥ दवेन निहते चैव कर्तव्या सदने सभा । शस्त्रेण निइते दद्यान्महिषीं दक्षिणान्विताम् ॥ ४० ॥ अश्मना निहते दद्यात्सवत्सां गां पर्याखनीम् ॥ विषेण च मृते दद्याःमेदिनीं क्षेत्रसंयुताम् ॥ ४१ ॥ उद्घंधनमृते चापि पद्याद्गां पयस्विनीम् ॥ मृते जलेन वरुणं हैमं द्यास्त्रिनिष्ककम् ॥ ४२ ॥ वृक्षं वृक्षहते द्धात्सीवर्णं स्वर्णसंयुतम् ॥ अतिसारमृते लक्षं सावित्रयाः संयतो जपेत् ॥ ४३ ॥ डाकिन्यादिमृते चैव जपेदुद्रं यथोचितम् ॥ विद्युत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्॥ ४४ ॥

अस्पर्शे च मृते कार्यं वेदपारायणं तथा ॥
सच्छास्त्रपुरतकं दद्याद्वान्तमाश्रित्य संस्थिते ॥ ४५ ॥
पातित्येन मृते कुर्यात्मानापत्यानि षोडश ॥
मृते चापत्यरहिते कुच्छाणां नवतिं चरेत् ॥ ४६ ॥
निष्कत्रयमितं स्वणं दद्यादश्वं हयाहते ॥
कापना निहते दद्यात् कार्यं कनकानिर्भितम् ॥ ४७ ॥
विष्विकामृते स्वादु भोजयेच शतं दिजान् ॥
तिल्धेनुः प्रदातन्या कंठेऽत्रकवले मृते ॥ ४८ ॥
केशरोगमृते चापि अष्टो कृच्छान्समाचरेत् ॥
एवं कृते विधानेन विद्ध्यादौद्वदहिकम् ॥ ४२ ॥
ततः प्रतत्वनिर्मुक्ताः पितरस्तिपतास्तथा ॥
दयुः पुत्रांश्व पात्रांश्व आयुरारोग्यसंपदः ॥ ५० ॥

अब इन सबका कमानुसार पायश्चित कहते हैं कि एक तोलेभर सुवर्णकी प्रेतकी मूर्ति बनावे ॥ १८ ॥ उस मूर्तिके चार भुजा हों, हाथमें दंड दे कर उसे फिर मैंसे पर सवार करे, फिर काले तिलों हो पीस कर प्रस्थभरका एक पिंड बनावे ॥ १९॥ इसके उपरान्त उस पिंडमें सहत, वी मिला कर सुवर्णके कुंडल उस पिंड पर रक्खे, नीचेस गोल एक कलश हो उस पर पंच पलव रक्ले ॥२०॥ फिर उसे काले वस्त्रेस दक दे और उसमें सवींविध डाले, फिर उस पर अन और फलसहित पात्र रक्खे, फिर उस पात्र पर देवताकी मुर्तिको स्थापित करें ॥ २१ ॥ पीछे फडके साथ सतनजा रक्खे और उस करुश पर पेतकी मूर्तिको रख कर ॥ २२ ॥ पुरुषस्क्तको पढता हुआ प्रतिदिन दूधसे तर्पण करे और उस कलशके निकट वेदोंका ज्ञाता वडंग रुद्रका जप करे ।। २३ ॥ इसके पीछे यमसूक्तसे यमराजकी पूजा करे त्रौर अपने आत्माकी शुद्धिके निमित्त गायत्रीका भी जप करे ॥ २४ ॥ महौंकी शांति कर तिळोंसे दशांश इवन करे; जिस पेतके गोत्र और नामको नहीं जाना है उस पेतके निमित्त तिलांजिल दे ॥ २५ ।। पितृतीर्थसे पिंड दे पीछे इस मंत्रको कहे कि सहत और घी मिला हुआ यह तिलका पिंड ॥ २६ ॥ उस प्रेतके निमित देता हूं जो मुझे पीडा देता है और जिस जलमें काले तिल हों ऐसे जलसे भरे हुए काले घडे ॥ २०॥ बारह पेतको और एक विष्णु भगवान्को दे, इसके पीछे आचार्य कलशोंके जलसे स्तीपुरुष दोनोंका अभिषेक करे ॥ २८ ॥ फिर आचार्य शुद्धतापूर्वक उत्तम शक्षको धारण कर वरुणदेवतावाले मंत्रोंसे यज-मानका अभिषेक करे, फिर यजमान आचार्यको श्रेष्ठ दक्षिणा दे॥ २९॥ पीछे शास्त्रकी विधिके अनुसार नारायणविल करे; यह साधारण विधि जिनकी गति नहीं हुई है उनकी कही गयी ॥ ३० ॥ और जिनकी मृत्यु सिंह इत्यादिसे हुई है उनकी विशेष विधि यह है कि नो मनुष्य व्याघसे मर जाय उसकी गतिके निमित्त दूषरेकी कन्याका विवाह कर दे॥३१॥

जो सर्पके काटनेसे मर गये हैं उनके उद्धारकी इच्छासे नागोंको बलि दे, सब विषयों में सुवर्णकी दक्षिणा दे; जो हाथीके आघातसे मर गये हैं उनके उद्धारकी कामनासे चार तोहे धुवर्ण दान करें ॥३२॥ राजदंडसे मरे हुए यनुष्यके निमित्त सुवर्णका पुरुष बनवा कर दे;चोरसे मरे हुए पुरुषके आश्यसं गोदान करे; यदि मनुष्य शत्रुके आघातसे मृतक हुआ हो तो बैलका दान करे॥ ३३॥ भिडाके द्वारा मृतक हुए मनुष्यके निमित अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण दान करे; शब्या-पर मृतक हुए पुरुषको छुटकारा पानेकी इच्छासे रुईसहित शय्या दान करे ॥ ३४॥ और उस शब्या पर तोलेभर सुवर्णकी विष्णुभगवान्की मूर्ति रक्ले,यदि जो शुद्धिसे हीन हो कर मृत्युको प्राप्त हो तो दो तोले सुवर्णकी विष्णुकी मूर्ति दे ॥ ३५॥ यदि संस्कार रहित हो कर मरे तो दूसरेके लडकेका विवाह कर दे, कुत्तेके काटनेले मनुष्यकी मृत्यु हो जाय तो अपनी शक्तिके अनुसार कुछ वन महीके नीचे गाड दे ॥ १६ ॥ श्करद्वारा मृतक हुए मनुष्यके उद्धारके निमित्त दक्षिणासहित भैंसेका दान करे, कृमिद्वारा मरे हुए मनुष्यके आशयसे नाहा णको गेहूँ दे॥ ३७॥ यदि सींगवाले पश्चसे मनुष्य मृतक हो तो वस्नसहित बैलका दान करे, गाडीसे मरे हुए मनुष्यके निमित्त सामग्री सहित घोडा दे ॥ ३८ ॥ पर्वत की शिलासे पिचकर मर जाय तो अन्नका पर्वत दे; यदि अग्निसे मरे तो अपनी शक्तिके अनुसार जूते दान करे ॥३९॥ दवान्निसे यदि मनुष्य मर जाय तो किसी स्थानमें सभा बनावे, शस्त्रते मरे जाय तो दक्षिणा सहित भैंसका दान करे ॥ ४० ॥ पत्थरसे मर जाय तो बछडे सहित दूध देने-वाली गौका दान करे और विषसे मृतक हो जाय तो खेतीसहित पृथ्वीका दान करे ॥४१॥ फांसीसे मरे हुए मनुष्यके निमित्त दृष देनेवाली गौका दान करे, जलसे मर जाय तो तीन तों केमर सुवर्णकी मूर्ति वरुणकी दे ॥ ४२ ॥ बृक्षसे मर जाय तो सुवर्णका बृक्ष दे और सुवर्णको दान करे; अतिसार रोगसे मर जाय तो सावधानीसे एक लाख गायत्रीका जप करवावे ॥४३॥ जो मनुष्य शाकिनी आदिसे मृतक हो जाय तो यथारीति रुद्रका जप कर बावे, विजलीके गिरनेसे मर जाय तो विवाका दान करे ॥ ४४ ॥ छूनेके अयोग्यके स्पर्शसे बर जाय तो वेदका पाठ करावे, वमन करनेसे मृतक होजाय तो उत्तम शास्त्रकी पुस्तकका दान करे ॥ ४५ ॥ पतित हो कर मृतक हो तो १६ पाजापत्य करे, सन्तानहीन हो कर मरें तो नब्बे कृच्छू करे ॥ ४६॥ और तीन तोले सुवर्ण दान करे, बोडेसे मर जाय तो घोडा दे, बन्दरसे मृतक हो तो सुवर्णका बन्दर बनवा कर दे॥ ४० ॥ विष्चिकासे मृतक हो जाय तो उत्तम भोजनसे सी ब्राह्मण जिमावे, यदि कण्ठमें श्रास अटकनेसे मर जाय तो तिलको गौका दान करे ॥ ४८ ॥ केश और रोम आदिके रोगसे मृतक हो जाय तो उस मनुष्यके उदारके निमित्त आठ कृच्छू वत करे, इस प्रकार कर्म करनेके उपरान्त अन्तयेष्टि कर्मको करे ॥ ४९॥ इसके पीछे पेतभावसे छूट कर तृप्त हो कर पितर पुत्र, पोते, अवस्था, आरोग्यता और सम्पदा इत्यादिको देते हैं ॥ ५० ॥

इति शातातपशेको विपाकः कमणामयम् ॥ शिष्पाय शरभंगाय विनयात्परिपृच्छते ॥ ५१ ॥

इति शातातपीये कर्मविषाके अगतिषायश्चित्तं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ विनयपूर्वक शरभंग शिष्यके पूँछनेपर शातातप ऋषिने यह कर्मोका विषाक कहा है ५२॥ इति शातातपस्मृतौ भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ इति शातातपस्मृतौ स्वाता समाप्ता ॥ १७ ॥



## अथ वशिष्टस्पृतिः १८.

# प्रथमोऽध्यायः १.

अथातः पुरुषः निश्रेयसार्थं धर्मा निज्ञासा ॥ ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्धार्मिकः प्रश् स्यतमा भवति लोके पेत्य च । विहितो धर्मः । तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम् । दक्षिणेन हिमवत उत्तरेण विध्यस्य ये धर्मा ये चाचारास्ते सर्वे प्रत्येतव्याः न ह्यः ये प्रतिलोमकल्पधर्माः । एतदार्यावर्तमित्याचक्षते । गंगायमुनयोरंतराष्येके । यावद्वा कृष्णमृगो विचरति तावद्वस्वर्चसामिति ।

इस समय मनुष्योंकी मुक्तिके लिये धर्मके जाननेकी अभिलाषा होती है, जो मनुष्य धर्मको जान कर उसके अनुसार कार्य करता है वह इस लोक और परलोकमें धार्मिक कहकर अत्यन्त प्रशंसाके योग्य होता है, शाख्में जो कहा है वही धर्म है, यदि शाखों में न मिले तो सज्जनोंका आचरण हो प्रामाणिक है, हिमालय पर्वतके दक्षिण और विन्ध्याचल पर्वतके उत्तर सागमें जो सब धर्म और सम्पूर्ण आचार प्रचलित हैं वह सभी जाननेके योग्य धर्म हैं, अन्य आचारोंके धर्मको न विचारे, कारण कि वह अतिशय गर्हित धर्म हैं, इसी स्थानका नाम आर्यावर्त्त है, गंगा और यमुनाके मध्यके स्थानको भी कोई २ आर्यावर्त्त कहते हैं, फलतः जिस २ स्थानमें काले मृग स्वभावसे ही विचरण करते हैं उस २ स्थानमें ब्रह्मतेज वर्तमान है।

अथापि भाह्नविनो निदाने गाथामुदाहरंतिपश्चारिंसधुविहारिणीसूर्यस्योदयने पुनः ॥
यावत्कृष्णोऽभियावति तावदै ब्रह्मवर्चसम् ॥
त्रीविद्यवृद्धा यं ब्रूयुर्धर्मं धर्मविदो जताः ॥
पवने पावने चैव स्वतो नात्र संशयः ॥ इति ॥

इसमें भी भालिव पंडित इत्यादि मूल वाचीन गाथाका कीर्तन करते हैं; "पश्चिम समुद्र और सूर्यके उदयाचलके मध्यके जिन २ स्थानों में काले मृग विचरण करते हैं उन २ देशों में ब्रह्मतेज वर्त्तमान है" तीनों वेदों में बड़े वृद्ध, धर्मके जाननेवाले शुद्धि और शोवनके विषयमें जिस धर्मका उपदेश करें वही यथार्थ धर्म है, इसमें संदेह नहीं ॥

देशधमैजातियर्मकुलधर्मान् श्रुत्पभावादववीत्मनुः । श्रुविके अमावमें मनुने देशधर्म, जातिधर्म और कुलधर्म इन सबका वर्णन किया है,

सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिर्मुकः कुनखी श्यावदंतः परिवित्तिः परिवेता अमेदि-धिषूर्दिधिषूपतिवीरहा बद्धात्र इत्येय एनस्विनः । पंचमहापातकान्याचक्षते । गुरुतलंप सुरापानं श्रूणहत्यां ब्राह्मणसुवर्णहरणं पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मे वा यौ-नेन वा। जिसके शयन (निद्रा) करनेमें सूर्य उदय हो उमको सूर्याभ्युदित कहते हैं और शयन (निद्रा) करनेमें सूर्यका अस्त हो उसको सूर्याभिनिमुक्त कहते हैं, ऐसे सूर्याभ्युदित मनुष्य, सूर्याभिनिमुक्त मनुष्य, बुरे नखवाला, काले दांतवाला, परिवित्ति, परिवेता, अप्रेदि विष् और दिधिष्का पति, वीरकी हत्या करनेवाला, ब्रह्महत्या करनेवाला यह सब पापी हैं, निम्नलिखित पांच प्रकारके पाप महापाप कहे गये हैं; जैसे गुरुकी शय्या पर ममन करना, मदिरा पीना, ब्रह्महत्या, गर्भकी हत्या, ब्राह्मणका सुवर्ण चुराना, पतितके साथ पदना पढाना और यौन (सम्बन्ध) से मेल,

अथाप्युदाहरंति-

संवत्सरेण पताति पतितेन सहाचरन् ॥ याजनाध्यापनाद्यौनादत्रपानासनादपि ॥

इन सब विषयों में पंडितोंने कहा है कि, पिततके साथ एक वर्ष तक संग, एक वर्ष तक यज्ञ करना, पढाना, संबन्ध करना, भोजन, जलपान, बैठना इनके करनेसे मनुष्य पिति होता है।

अथाप्युदाहरंति-

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपैति जातिप्रणाशे त्विह सर्वनाशः ॥ कुलापदेशेन हयोऽपि ५ज्यस्तस्मान्कुलीनां ख्रियमुद्धहंतीति ॥

और यह भी कहा है कि "विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परन्तु जाति-का नाश होने पर सर्व नाश हो जाता है, वंशकी मर्यादाके बलसे घोडा भी सन्मान पाता है इस कारण अच्छे वंशकी स्त्रीके साथ विवाह करे; "

त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य वशे वर्तेरन् तेषां ब्राह्मणो धर्म यं ब्रूयातं राजा चानुतिष्ठेत्। राजा तु धर्मणानुशासत् षष्ठं षष्ठं धनस्य हरेत् । अन्यत्र ब्राह्मणान् । इष्टापूर्तस्य तु पष्ठमंशं भजति ॥ इति ह ब्राह्मणो वेदमाद्यं करोति । ब्राह्मण आपद् उदरित । तस्माद्वाह्मणोऽनाद्यः सोमोऽस्य राजा भवतीतीह पेत्य चाभ्यु दियकिमिति ह विज्ञायते ॥

इति श्रीवाशिष्ठे धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

तीन वर्णोंकी ब्राह्मण वशमें रक्खे, ब्राह्मण उनको जिस धर्मका उपदेश दे राजा उसे प्रचलित करे, राजाके धर्मानुसार राज्य पालन करने पर ब्राह्मणको छोड कर और सब प्रजा से राजा छठा भाग ले, राजा ब्राह्मणोंके इष्टापूर्त धर्मकार्यके छठे भागको लेता है, यह प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण ही वेदका आदि प्रकाशक है, ब्राह्मण ही सबको आपित्तयोंसे उद्धार करता है, इस कारण ब्राह्मण अनादि है और करप्रहण करनेके अयोग्य है, चन्द्रमा ब्राह्मणोंका राजा है, यही इसलोक और परलोकका कल्याण करनेवाला है यह विदित है। इति वशिष्टम्मती भाषाठीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

### द्वितीयोऽध्यायः २.

चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यश्चदाः । त्रधो वर्णा दिजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवैश्वयाः । तेषां मातुरग्रेऽधिजननं दितीयं मौजीवन्धनं तत्रास्य माता सावित्री पिता खाचार्य उच्यते । वेदप्रदानारियतेस्याचार्यमाचक्षते ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध यह चार वर्ण हैं, इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वश्य यह तीन द्विजाति हैं; इन तीनोंका पहला जन्म मातासे और दूसरा जन्म यज्ञोपवीतसे होता है, दूसरे जन्ममें गायत्री माता है और आचार्य पिता कहा गया है, आचार्य वेदकों पढाता है, इस कारण आचार्यको पिता कहा गया है।

अथाप्युदाहरंति । द्रपमिह वै पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नाभेरवीचीनं मन्धेत तद्यदृष्वं नाभेरतेनास्यानीरकी प्रजा जायते । यदुपनयित जनन्यां जनयित यसाधु करोति । अथ यद्वीचीनं नाभेरतेनास्यौरक्षी प्रजा जायते तस्माच्छोत्रियमनूचानम-पुज्योऽस्रीति न वदंतीति हारीतः ॥

इसमें भी यह बचन है कि पुरुषके शरीरके दो आग हैं जिसमें ब्राह्मणके देहका नाभिक के कपरका आग और एक नाभिके नीचेका भाग है जो भाग नाभिके कपरका है इससे इस मनुष्यके अनौरसी प्रजा होती है, कि जो यज्ञोग्वीत होता है और जननी (गायत्री) में उत्पन्न करता है वही अच्छा करनेवाला है और जो नाभिसे नीचेका भाग है तिससे मनुष्यके औरससे प्रजा होती है, इस कारण वेदपाठी और विद्यामें बडेको "तू अपूज्य है " यह वचन नहीं कहे, ऐसा हारीत ऋषिका वचन है।

#### अथाप्युदाहरंति

नहास्य विद्यते कर्मं किंचिदामींजीवंधनात् ॥ वृत्त्या शुद्धः समो ज्ञेयो यावदेदेन जायते ॥ अन्यत्रोदककर्म स्वधापितृसंयुक्तेभ्यः ॥

इसमें बढ़े महर्षि यह कहते हैं कि यज्ञोपबीवसे प्रथम इसकी कोई कर्मका अधिकार नहीं है जब तक यह वेदमें उत्पन्न नहीं होता तब तक जलदान स्वधा पितरोंका संयोग इनके अतिरिक्त और सब आचरणमें शूदके समान जानना !

> विद्या ह वै बाह्मणमाजगाम गोपाय मा शेविधिष्टेऽहमाहेम । अस्यकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥ य आवृणात्यीवतथेन कर्मणा बहुदुःखं कुर्वत्रमृतं संप्रयच्छत् । तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुहोत्कतमच्च नाह ॥ अध्यापिता ये गुरुं नाद्गियंते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा।

यथैव ते न गुरोभीजनीयास्तथैव ताझ भुनाकि श्रुतं तत् ॥ यभेव विद्याः शुचिमपमत्तं मेथाविनं ब्रह्मचयोपपन्नम् । यस्तेन दुद्धेत्कतमञ्च नाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्निति ॥ दहत्यिपर्यथा कक्षं ब्रह्म त्वब्दमनादृतम् । न ब्रह्म तस्मै प्रबूयाच्छक्यमानमकृतत इति ॥

विद्याने ब्राह्मणोंके निकट आकर कहा, कि "मेरी रक्षा करो, में तुम्हारा गुप्त धन हूँ और निंदक कटोर तथा ब्रतहीन मनुष्यके निकट मुझे प्रगट न करना, कारण कि उसीसे में वीर्यवाली हुई हूँ। जो मनुष्य बहुतसा परिश्रम कर सम्पूर्ण कमें के द्वार दक कर भी अध्यन्त मुख मानता है उस गुरुको माना और पिता मानें, उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकारका दोह न करे. जो सम्पूर्ण ब्राह्मण पढ कर मन, वचन और कम्मेंसे गुरुका सन्मान नहीं करते वह जिस मांति गुरुके उपकारमें नहीं आते उसी भांति शास्त्रज्ञान भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता और वह ब्राह्मण जिसको छुद्ध, अपमन, बुद्धिमान और ब्रह्मचारी समझे और जो मनुष्य " मेंने किसीके निकट उपदेश नहीं पाया " यह कह कर गुरुसे दौह न करे (हे ब्रह्मन्।) उस निधिप रक्षकके निकट मुझे कहिये" अग्नि जिस प्रकार नुणको दग्ध करती है उसी प्रकार अनादर किया ब्राह्मण भी दग्ध करता है, इस कारण उस अनादरके करनेवालेको शक्तिभर ब्रह्म (वेद ) का उपदेश न करे, यह वेदका वचन है।

षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य अध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिब्रह्श्रोते । त्रीणि राजन्यस्याध्ययनं यजनं दानं शस्त्रेण च प्रजापालनं स्वधर्मस्तेन जीवेत् । एतान्येव जीणि वैश्यस्य कृषिवाणिज्यपाशुपाल्यकुसीदानि च । एतेषां परिचर्या शृद्स्य अनियता वृत्तिः अनियतेकश्वेशाः सर्वेषां मुक्तिश्वावर्जम्, अजीवंतः स्वधर्मेणान्यतर-पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठस्त्रतु कद्।चिउज्यायसीम् । वैश्यजीविकामास्थाय पण्येन जीवतोऽश्मलवणमपण्यं पाषाणकोपसौमाजिनानि च तांतवस्य रक्तं सर्वं च कृतात्रं पुष्पमूलफलानि च गंधरसा उद्कं च ओषधीनां रसः सोमश्च शस्त्रं विषं मांसं च क्षीरं सविकारमपस्त्रपु जतु सीसं च ।

ब्राह्मणके छ कर्म हैं, पढना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान और प्रतिप्रह, क्षत्रियोके तीन कर्म हैं, अध्ययन, याजन और दान शास्त्रके अनुसार प्रजापालन भी क्षत्रियका धर्म है, उससे ही जीविका निर्वाह करे, वेश्यके भी तीन हैं, खेती, लेनदेन, पश्चओंका पालन और सूद (व्याज) लेना, यह वैश्यकी बृत्ति है और इन तीनों जातिकी सेवा करना यह शूदका धर्म है और शूदकी जीविकाका नियम नहीं है, बालोंकी रक्षाका नियम नहीं है और वेशका भी नियम नहीं है, तब केवल खुली चोटी हो कर न रहे, स्वधर्मसे जीविका निर्वाह न

होने पर जिसमें पाप न हो इस प्रकारकी दूसरी वृत्तिका अवलम्बन कर ले परन्तु जिसमें पाप हो ऐसी वृत्तिको कभी अवलम्बन न करे, वैश्यकी वृत्तिको अवलम्बन कर वाणिज्य द्वारा जीविका निर्वाह करे तो निम्नलिखित द्रव्योंको न बेचे, जैसे मणि मुक्ता इत्यादि, लवण, पाषाणकी वस्तु, उपक्षीम, मृगचर्म, लालस्त्रका वस्त्र और बनाया हुआ सबप्रकारका अल, पुष्प, मूल, फल, गंध, रस, जल, भोषधियोंका रस, अमृतकी लता, शस्त्र, विष, मांस, दूव और दृधके विकार, त्रपु, लाख और सीसा इनके बेचनेका निषेध है;

अथाप्युदाहरंति—सद्यः पताति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ व्यहेण शूदो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥

इसमें भी यह वचन कहते हैं कि मांस, लाख, लवण इनके वेचनेसे बाह्मण शीघ पतित होता है और दूवके वेचनेसे तीन दिनमें पितत होता है,

याम्यपशनामेकश्वाः केशिनश्च सर्वे चारण्याः पशवो वयामि दंष्ट्रिणश्च । धान्यानां तिलानाहः ।

मानके पशुओं के बीचमें एक खुरके पशु और केशों वाले पशु तथा वनके सब पशु, पक्षी और डाढवाले पशु, मनोंमें तिल यह सब बेचनेके अयोग्य कहे हैं,

अयाप्युदाहराति-भोजनाथ्यंजनादानाधदन्यन्कुरुते तिलैः॥

कृषिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मर्जाते॥ कामं वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिलान्विकीणीरन्।

इसमें यह भी वचन है कि ओजन, उबटना इनसे अन्य जो तिलोंसे कार्य करता है वह विष्ठामें कीडा हो कर पितरोंसहित नरकमें ड्वता है और आप जोत कर जो तिलोंको उत्पन्न करें तो इच्छाके अनुसार बेचे।

तस्मादाभ्यामनस्योताभ्यां प्राक्तातराशात्कृषिः स्यात्। निदाघेऽपः प्रयच्छेत्राति-पीडनलांगलं प्रवीरवसुशेवः सोमपित्सरः ॥ तदुद्वपतिगामविग्मफर्गंश्वपीवशींम्प्रस्था-वद्वथवाहणम्॥लांगलं प्रवीरवद्वीरं मनुष्यवद्वलुब्धतासुशे कल्याणी ह्यस्य नासिको-दयति द्रेपविद्वति सोमपिष्टरः सोमो ह्यस्य प्रामोति ॥ तत्सहः तदुद्वपति गामरिमा अज्ञानभ्यस्वराखरोष्ट्राणां च शफ्वांश्व दर्शनीयां पीवशं कल्पाणीं प्रथमयुवतीं कथं हि लांगलसुद्वपेदन्यत्र धान्यविकयात् ॥

इस कारण जिन्हें विधिया न किया हो, जिनकी नाकमें नाथ न डालो हो ऐसे बैलोंसे पृथ्वीको प्रातःकालके भोजनके पहले समयमें जोते, प्रीष्मऋतुमें जलका दान करे हल ऐसा होना उचित है जिससे अत्यन्त पीडा न हो, पैनी धारवाली जिसमें कुश हो और जो हल सोमलताके पिनेवाले यजमानके लिये पृथ्वीको खोद सके वह हल धेनुरूपी पृथ्वीको खोद सकता है और रथको ले जानेवाले मेष और अरब भी पृथ्वीको खोद सकते हैं, जो पृथ्वी पर अश्व इत्यादि वहे वेगसे दौडते हैं, जो पृथ्ही ही और जो रथ तथा हलके ले जानेवाले बैल हैं

और घोडे बलसे ले जानेमें समर्थ हैं और जिसमें बलवान अच्छे बैल लगे हों और कुश सुख देनेवाली लगी हो, कारण कि जिस हलकी कुश अच्छी है वही हल जभीनमें दूरतक प्रवेश कर सकता है उस हलमें बैल,मीढे, बकरी जौतना और रथमें घोडे खिचड तथा ऊंट जोते, यदि बैल बलवान् और नये हों तो ऐसे बैलोंके हलसे पुष्ट और कल्याणकारिणी प्रथमतरुणी इस प्रथ्वीको यदि धान्यविकय करनेका न होय तो कैसा मला जोते, यदि जोते तो तिलोंको उत्पन्न कर उनके बेचनेमें कुल दोष नहीं हैं ( इस कारण वास्तविक तो विण-ग्यापार ब्राह्मणको कहा नहीं अतएव ब्राह्मणको कृषिकमें करना उचित नहीं )।

रम्म रसैः समतो हीनतो वा निमातव्या नःवेव छवणं रसैः ॥ तिछतंबुछपकात्रं विद्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवर्तकेन ।

रसोंको रसोंके बराबर वा न्यूनतासे बेंचे, परन्तु रसोंसे लवणको न बेचे, तिल, चावल तथा पकालको भी रसोंसे लेना उचित नहीं और मनुष्यको भी मनुष्यके बदलेमें लेनेको कहा है ।

बाह्मणराजन्यो वार्धुषात्रं नाद्याताम्॥अथाय्युदाहरंति-समर्घ धान्यमुद्धाय महार्घ यः त्रयच्छिति ॥ स वै वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गहितः ॥ वार्धुषि ब्रह्महंतारं तुलया समतोल्लयत् ॥ अतिष्ठद्भ्रूणहा कोट्यां वार्धुषिन्यंक् प्रपात ह ॥

बाह्मण और क्षत्रिय यह वार्धिषक के अन्नका भोजन न कर, इसमें भी यह वचन कहा है कि सस्ते अन्नको निकालकर महँगा अन ब्रह्मवादियों में निंदित है यही वार्धिषक कहाता है, यदि वार्धिषक और ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य एक तराजूमें तोला गया, ब्रह्महत्या करनेवाले और वार्थिक औरका पला कंवा हो गया और वार्धिषक हिलातक भी नहीं।

कामं वा परिकुप्तकृत्याय पापीयसे दद्याद्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यं धान्येनेव रह्या व्याख्याताः ।

जो कमेंसे हीन और पापी हो उसको अपनी इच्छानुसार दुगुना करनेके लिये सुवर्ण और तिगुना करनेके लिये अन्न देना उचित है और उस अन्नसे ही रसभी कहे गये हैं। पुष्पमूलफलानि च तुलाधृतमष्टगुणम्। अथाप्युदाहरंति-

राजाऽनुमतभाविन द्व्यवृद्धिं विनाशयेत् ॥ पुना राजाभिषेकण द्व्यवृद्धिं च वर्जयेत् ॥ द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पंचकं च शते स्मृतम् ॥ मासस्य वृद्धिं यह्णीयादणीनामनुपूर्वशः ॥ विशष्ठवचने प्रोक्तां वृद्धिं वाधुषिके शृणु ॥ पंच मार्षस्तु विशस्यामेवं धर्मी न हीयते ॥ इति ब सिष्ठे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ फूल, फल, मूल यह तुलामें रबसे गये हों तो आठगुने लेने; इसमें भी यह वचन कहा गया है कि राजा अपनी इच्छासे द्रव्यकी वृद्धिका नाश कर दे और फिर राजाके अभिषेक से द्रव्यकी वृद्धिकों त्याग दे और एकसी रुपये पर चारों वर्णों से दो, तीन, चार और पांच रुपये महीनेका व्याज क्रमानुसार महण करे और विशिष्ठके वचनमें कही हुई वार्धिषक वृद्धिको अगण करे, वीस सेर पर पांचवा भाग अधिक अजका ले अर्थात् चौवीस सेर अस ले, इस रीतिसे करनेपर धर्मकी हानि नहीं होती।

इति श्रोवशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः ३.

अश्रोतियाननुवाक्या अनम्यः शूद्धमीणो भवंति नानुम्बाह्मणो भवति । वेदको न पढनेवाला, अनुवाक शून्य, अग्निहोत्र रहित यह तीनों वर्ण शूदके समान हैं विना वेदके पढे बाह्मण नहीं होता ।

मानवं चात्र श्लोकमुद्ाहरंति— इस निषयमें मनुके रलौंकों प्रमाण दिलाते हैं कि,

यम मनुक रलाकाका प्रमाण दिलात ह कि, योऽनधीरय द्विजो वेदमन्यत्र क्रुहते श्रमम् ॥

स जीवन्नेव शुद्धस्वमाशु गच्छति सान्वयः॥

न वणिङ् न कुसीदजीवी ये च शुद्रप्रेषणं कुर्वति न स्तेनो न चिकित्सकः

अवता ह्यनधीयाना यत्र भैसचराद्विनाः ॥ तं त्रामं दंडयेदाजा चोरभक्तपदो हि सः ॥

"जो बाह्मण वेदको न पढ कर अन्य विषयों में परिश्रम करता है वह इस जन्ममें ही अपने वंश सहित शूदत्वको प्राप्त होता है; विणक् और व्याजसे जीवका करने बाला शूद, चौर और वैद्य यह शूद्रत्वको प्राप्त नहीं होते, जिस ब्राममें वतसे हीन अध्ययनसे वर्जित ब्राह्मण भिक्षा मांग कर अपनी जीविका निर्वाह कर सके, राजा उन ब्रामवासियों को दंड दे, कारण कि, यह सब ब्रामवासी चौरों को आहार देकर उनका पालन करते हैं।

नंत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यर्ब्युवेंदपारगाः॥ स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः॥ अवतानाममत्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्॥

सहस्रशः संमतानां पर्यत्वं नैव विद्यते ।

चार जने वा तीन जने वेदके जाननेवाल मनुष्य जिस धर्मको कहें वही यथार्थ धर्म कह कर जाननेके योग्य है, अन्य सहसों मनुष्योंका उपदेश किया हुआ धर्म धर्म नहीं है । जन और मंत्रोंसे हीन केवल जातिमात्रसे ही जीविका करनेवाले ब्राह्मण चाहें हजारों इकटे क्यों नहीं हो आयँ परन्तु वह तो भी "पर्वत्" नहीं हो सकते । यद्दंत्यत्रथा भत्वा मूर्खा धर्ममतद्विदः ॥ तत्पाप शतधा भूत्वा तदकृष्वतुगच्छति॥

मूर्स मनुष्य जिस र्घमको न जान कर धर्मरहित कार्यको धर्म कह कर उसका उपदेश करते हैं वह पाप सौ प्रकारसे विभक्त हो कर कहनेवालोंको मंडलीकी ओरको जाता है।

श्रोतिषायैव देयानि हव्यकव्यानि नित्यशः॥ सश्रोतियाय दत्तेस्तु तृप्तिं नापाति देवताः ॥ यस्य चैव गृहं मूखों दूरे चैव बहुश्रुतः ॥ बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूखें व्यतिक्रमः ॥ बाह्मणातिक्रमा नास्ति विभे वेदविवर्जिते ॥ ज्वलंतमिमुत्सूज्य न हि भस्मनि ह्यते ॥ यश्च काष्ठमयो हस्ती यश्च चर्ममयो मृगः ॥ यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥

हब्य और कव्य प्रतिदिन वेदपाठी ब्राह्मणोंको दे; विना वेद पढेके देनेसे देवता तृप्त नहीं होते घरके निकट ही जो मूर्ख रहता हो और विद्वान मनुष्य दूर रहता हो तो मूखको छोड कर विद्वान्को ही हब्य कब्य देना उचित है, मूर्खके उल्लंघनमें दोष नहीं है, कारण कि जलती हुई अग्निको त्याग कर भरममें हवन नहीं किया जाता, काठका बना हाथी चमडे-का मग और अध्ययनसे विमुख ब्राह्मण यह तीनों नाममात्रके धारण करनेवाले हैं।

> विद्वद्वोज्यानि चान्नानि मूर्खा राष्ट्रेषु भुंजते ॥ तदन्नं नाशमायाति महचापि भयं भवेत् ॥

अन्न विद्वानों के भक्षण करने योग्य है, यदि मूर्ख अन्नको भोजन करेंगे तो यह अन्न निरर्थक हो जायगा और उस राज्यमें महाभय उपस्थित होगा।

अमज्ञायमानवित्तं योऽधिगच्छेदाजा तद्धरेत् अधिगंत्रे षष्टमंशं प्रदाय ब्राह्मणः श्रेद्धिगच्छेत् षट्कमसु वर्तमानो न राजा हरेत् ।

यदि किसीको दूसरेका विना जाना हुआ धन मिल जाय तो राजाको उचित है कि जिस मनुष्यको वह धन मिला है उससे वह धन ले कर उस धनके छ भाग कर उसमेंसे एक भाग उसे दे दे, श्रेष धन अपने पास रक्खे और यदि छ कमें।में युक्त ब्राह्मणको यह धन मिल जाय तो राजा उसे ग्रहण न करे।

आततायिनं इत्वा नात्र त्राणेच्छोः किञ्चित्किल्बिषमाहुः । षड्विधास्त्वाततायिनः अथाप्युदाहर्रति-

> अभिदो गरदश्चेष शस्त्रपाणिर्धनापहः॥ क्षेत्रदारहरश्चेष पडेते आनतापिनः॥

आततापिनमायांतमिष वेदांतपारगम् ॥ जिघांष्ठंतं जिघांष्ठीयात्र तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ स्वाध्यायिनं कुले जातं यो हन्यादाततापिनम् ॥ न तेन भ्रूणहा स स्यान्मन्युस्तं मृख्यमृच्छति ॥

आत्मरक्षाके निमित्त आववायीके मारनेमें कुछ पाप नहीं होता, ऐसा कहा है कि आववायी छ प्रकारके हैं, इस विषयमें ऋषियों ने कहा है; अग्नि लगानेवाला, विष देने-वाला, जिसके हाथमें श्रस्त हो, धनका चोर, खेतकी चोरी करनेवाला और खीकी चोरी करनेवाला यह छ प्रकारके आववायी हैं, वेदान्तके पार जाननेवाले भी हिंसा करनेवाले आववायीको मारनेकी इच्छा करे, इससे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता, श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न वेदपाठी आववायीको जो मारवा है उस हत्यासे वह पापी नहीं होता है, कारण कि इसका वह कोघ ही मारनेवाला है।

त्रिणाचिकेतः पंचामिसिसपुर्णवान चतुर्मधा वाजसनयी षडंगविद्वसदेयानुसंता नर्छंदोगो ज्येष्ठसामगो मंत्रबाह्मणवित् यस्य धर्मानधीते यस्य च पुरुषमातृपितः वंशः श्रोत्रियो विज्ञायते विद्वांसः स्नातकाश्चिति पंक्तिपावनाः । चातुर्विद्यो विकल्पा च अंगविद्धर्मपाठकः ॥ आश्रमस्थास्त्रयो मुख्याः परिषत्स्याद्दशावरा ॥ उपनीय तु यः कृत्सनं वेदमध्यापयेत्स आचार्यः । यस्त्वेकदेशं स उपाध्यायश्च वेदांगानि ।

यह मनुष्य पंक्तिको पिवत्र करनेवाले हैं कि त्रिणाचिकेत, पंचािम, तीन मुपर्णको जानत है; जिसकी बुद्धि चार प्रकारकी हो, वाजसनेवी संहिताको जानता हो, बहा वेदका भागी जिसकी संतान हो, छंद और ज्येष्ठ सामवेदको जाननेवाला, मंत्र ब्राह्मणका ज्ञाता जो धर्मोंको पढता हो और जिसके और माता पिताका वंश वेदपाठी हो, जो विद्यावान् और स्नातक ये पंक्तिको पावन करनेवाले हैं; ब्रह्मचारी और चारों विद्याओं में जो एक भी विद्याको जानता हो और छ अंग जानता हो, धर्मशासको जो पढावे और आश्रमों में स्थित तीन मुख्य २ पुरुष तथा कमसे कम दशसे सभा होती है; जो शिष्यको यज्ञोपवीत करा कर चारों वेदोंको पढावे वह आचार्य कहाता है और जो वेदका कोई भागका कोई अंग पढावे उसे उपाध्याय कहते हैं।

## आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ श्रस्त्रमाद्दीयाताम् ॥ क्षत्रियस्य तु तन्नित्यमेव रक्षणाधिकारात् ।

अपनी रक्षाके समयमें और वणोंकी संकरभष्टताके समयमें ब्राह्मण और वैदय भी शक्कोंको धारण कर छें तो शक्कधारणमें दोष नहीं है, कारण कि, क्षत्रियको तो रक्षा करनेका अधिकार है. प्राग्वेदग्वासीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी चामणिवंधनात् । अंगुष्ठमूलस्योत्तरते। रेखा ब्राह्मं तीर्थं तेन विराचोमद्शब्दवत् द्विः प्रमुज्यात् खान्यद्भिः संस्पृशेत् मूईव्यपो निनयेत् सब्ये च पाणी व्रजंस्तिष्ठन् श्यानः प्रणतो वा नाचामेत् । हृद्यंगमाभिरद्भिरबुद्बुदाफिरफेनाभिक्षाह्मणः कंठगाभिः क्षत्रियः शुचिः वैश्योऽद्धिः प्राशिताभिस्तु स्त्रीशुद्दौ स्पृष्टाभिरेव च । पुत्रद्वाराऽपि यागास्तर्पणानि स्युः ।

और पूर्व वा उचरकी ओरको मुल करके बैठे, पैर और हाथोंको पहुँचे तक घो कर अंगू-ठेकी जडमें जो रेखा उत्तर दिशाकी ओरको है बही बहातीर्ध है उससे इस प्रकार आचमन करे जिस प्रकार शब्द न हो, फिर दो बार मुखको पोंछकर कान आदि छिद्रोंमें जलका स्पर्श करे, मस्तक पर जल लगावे, बांगे हाथसे, चलता हुआ, खडा, सोता, प्रणेता हुआ आचमन न करे और बिना झागोंका जल जो हृद्य तक पहुँचे ऐसे जडसे ब्राह्मण और जो जल खंठ तक पहुँचे उससे क्षत्रिय और जो मुखमें पहुंच जाय उससे वैक्य और जिसका स्पर्श हो होठों पर हो उनसे स्त्री और शृद्ध पवित्र होते हैं, जो पुत्र यक करता है उससे तृति होती है।

न वर्णनेधरसदुष्टाभियांश्च स्युरशुभागमाः। न मुख्या विमुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति अनंगिश्चष्टाः । सुप्त्वा भुक्का पीत्वा स्नात्वा चाचांतः पुनरावाभेत् । वास्रश्च पिधाय ओष्ठी संस्पृश्य यत्रालोमको न रमश्चगती लेपो दंतवदंतसकेषु यच्चां-तर्श्वं भनेत् ॥ आचांतस्याविश्चष्टं स्यात्रिगिरत्नेव तच्छाचिः । परानथाचामयः तः पदौ वा विमुषो गताः ॥ भूम्यां तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिनोच्छिष्टमाग्धः वेत् ॥ प्रचरमभ्यवहार्य्येषु उच्छिष्टं यदि संस्पृशेत् ॥ भूमो निक्षिप्य तद्दव्य-माचीतः प्रचरेत्युनः ॥ यद्यन्मीमास्यं स्यात्तत्तदिः संस्पृशेत् ।

और जो जल वर्ण, गन्य, रस आदिशे दुष्ट हों, और जो अशुद्धमार्गसे आये हों उनसे आचमन करना उचित नहीं और जो मुलकी बूंद अंग पर स्पर्श नकरे तो वह उच्छिष्ट नहीं करती, आचमनके उपरांत शयन, भोजन और जलपान करके फिर आचमन करे, वलों को पहन कर आचमन करनेकी विधि है, और ओष्ठका स्पर्श करके रोमोंके विना इम्प्रुका केप शुद्ध नहीं है दांतों में लगी हुई वस्तु दांतों के ही समान है और जो मुखके भीतर आचमनका शेष जल रह जाय तो उसके निगलते ही मुलकी शुद्ध है और जो दूसरोंको आचमनका शेष जल रह जाय तो उसके निगलते ही मुलकी शुद्ध है और जो दूसरोंको आचमन कराते समयमें अपने पैरों पर जलकी वृन्द गिर जाय तो वह प्रध्नीके समान है उनसे अशुद्ध नहीं होती; भोजनके स्थानमें परोस्रते समयमें यदि उच्छिष्टका स्पर्श हो जाय तो हाथके इक्सको पुर्श्नी पर रख कर आचमन हरे किर पैरोंस जिस र में अपवित्रताकी शंका हो उस उनमें जलका छीटा है।

शहताश्च मृगा वत्याः पातितं च खगैः फलम् ॥ नाक्षेत्रनुपविद्यान्तः खीभिराचरितं च यत् ॥ परिसंख्याय तान्सर्वाञ्छुचीनाह प्रजापतिः ॥
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषाः स्त्रीमुखेषु च ॥
मशकैमंक्षिकाभिश्र नीली यनोपहन्यते ॥
क्षितिस्थाइचैव या आपो गवां प्रीतिकराश्र याः ॥
परिसंख्याय तान्सर्वाञ्छुचीनाह प्रजापतिरिति ॥

कुत्तेका मारा हुआ मृग, पिक्षयोंका गिराया फल, बालकोंका छुआ और स्नियोंका किया हुआ आचरण प्रजापितने विचार कर इन सबको पिवत्र किया है, दूकानों पर फैली हुई बेचनेकी वस्तु, स्नीके मुलके दौष, मच्छर और मक्सी जो नील पर बैठ जाय, जिनसे गौकी तृप्ति हो और पृथ्वी पर स्थित जल इन सबको गणना करके प्रजापितने छुद्ध कहा है।

लेपं गंधापकर्षणम् । शौचममध्यलिप्तस्य । अद्भिमृदा च तैजसमृष्मयदारव-तांतवानां भस्मपरिमार्जनं प्रदाहतक्षणिनणंजनानि तैजसवदुपलमणीनां मणिवच्छं-खशुक्तीनां दारुवदस्थनां रज्ज्ञविदलचर्मणां चैलवच्छोचम् । गोवालैः फलचमसानां गौरस्षपकत्केन क्षीमजानाम् ।

जिसमें अग्रुद्ध वस्तु लगी हो उसकी शुद्धि जिससे दुर्गंध जाती रहे ऐसे लेप वा जल तथा महीसे हो जाती है; सुवर्ण, मही, काठ और वन्तुओं के पात्रोंकी शुद्धि कमसे अस्मके मांजने, पकाने, छीलने और धौनेसे ही हो जाती है; पत्थर और मणियोंकी शुद्धि सुवर्ण आदिके पात्रोंके समान है, शंख और सीपीके पात्रोंकी शुद्धि मणिके समान है और हड़ीकी शुद्धि काष्ठके समान है, रस्ती, विदल, और चाम इनकी शुद्धि वस्नोंके समान है, कल, यज्ञका पात्र इनकी शुद्धि चँवरसे होती है, रेशमके वस्नोंकी शुद्धि सफेद सरसोंके खलसे होती है।

भूम्यास्तु संमार्जनप्रोक्षणोपलेपनो छिखनैर्यथास्थाने दोषविशेषास्प्राजापत्यसुपैति। पृथ्वीकी शुद्धि जलके छिडकने, बुहारने तथा लीपने और खोदनेसे हो जाती है और जो किसी स्थानमें मधिक दोष हो तो प्राजापत्य व्रत करे,

अथाप्युदाहराति-

खननाइहनाद्धर्षाद्वोभिराक्षमणाद्पि॥
चतुभिः शुद्ध्यते भूभिः पंचमाच्चोपलेपनात्॥
रजसा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन शुद्ध्यति॥
भस्मना शुद्ध्यते कांश्यं ताम्रमम्लेन शुद्ध्यति॥
भद्येर्भृत्रेः पुरोषेषां श्रष्मप्रयाश्वशोणितेः॥
संस्पृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृण्ययम्॥
अद्भिगीत्राणि शुद्ध्यंति मनः सत्येन शुद्ध्याति॥

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धचति ॥ अद्भिरेव कांचनं पूर्येत तथा राजतम् ।

अफ़रप कार्या इसमें भी वह वचन प्रामाणिक है कि ख़ौदने, जलाने, वर्षामें, गौओं के फिरनेमें इन चार प्रकारसे और पांचवे लीपनेसे भी शुद्धि हो जाती है, ख़ीको शुद्धि रजसे है, नदीकी शुद्धि वेगसे है, काँसीके पात्रकी शुद्धि भस्मसे है, खटाईसे ताँबेके पात्रकी शुद्धि है, मदिरा, मृत्र, विष्ठा, कफ, राध, आंशु, रुधिर जिस मट्टीके पात्रमें इनका स्पर्श हो गया हो वह अग्निमें पकानेसे भी शुद्ध नहीं होता, जलसे शरीरकी शुद्धि होती है, सत्यसे मनकी शुद्धि है, विद्या और तपस्याके द्वारा भूतात्माकी शुद्धि होती है, ज्ञानके उदयसे शुद्धि निर्मल होतो है, सुवर्ण और चांदीके पात्रकी शुद्धि जलसे होती है।

अंगुलिकनिष्ठिकामूले दैवं तीर्थम् । अंगुल्पग्रेमानुषम् । पाणिमध्य आग्नेयम् । पदिशिन्यंगुष्टयोरंतरा पित्र्यम् । रोचंत इति सायंप्रातरशनान्यभिप्जयेत् । स्वदितमिति पित्रयेषु । संपन्नामित्याभ्युदायिकेषु ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

किन्छा उंगलीकी जडमें कायतीर्थ है, उंगलियोंके अग्रभागमें मनुष्यतीर्थ है अंगूटेके और प्रदेशिनीके बीचमें पितृतीर्थ कहा है, सायंकाल और प्रातःकालमें अलकी पूजा करे और ये रुचिकर अच्छे अल हैं ऐसी प्रशंसा करे और पितरोंके भोजनमें स्वदित, ( अच्छा भोजन साया) और विवाह आदिके भोजनमें ''अच्छा संपन्न हुआ'' ऐसा कहे।

इति श्रीवासिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः ४.

प्रकृतिविशिष्टं चातुवण्यं संस्कारिवेशेषाच्च । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह् राज-न्यः कृतः ॥ ऊरू तद्स्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शृद्दो अजायत ॥ इति निगमो अवति । गायः या छदसा ब्राह्मणमस् जत् त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वेश्यं न केनचिच्छंदसा शृद्धिमत्यसंस्कायों विज्ञायते ॥ त्रिष्वेच निवासः स्यात्सवेषां सत्यमकोषो दानमः हिंसा प्रजननं च ।

प्रकृति और संस्कारके भेदसे चारों वर्णोंका विभाग है और इतना भेद भी है कि इस ईश्वरके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, जंबाओंसे वैश्य और पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं; गायत्री छंदसे ब्राह्मणकी सृष्टि है, त्रिष्टुमछंदसे क्षत्रीकी सृष्टि है और जगतीछंदके योगसे वैश्यको सृष्टि ईश्वरने की है, अर्थात् उपरोक्त वेदके मंत्रोंसे इनका संस्कार होता है, परन्तु शूदकी सृष्टि किसी छंदयोगसे नहीं की इससे ही शूद्र संस्कारके हीन जाना जाता है, प्रथम तीन वर्णों में ही संस्कारकी स्थिति है, सम्पूर्ण वर्ण हो सत्यवादी, कोधरहित,दानी और हिंसारहित हुए और जातकर्भ ही उनका धर्म है।

पितृदेवतातिथिएजायां पशुं हिस्यात् ।
मधुपकें च यज्ञे च पितृदेवतकम्मीणि ॥
अत्रैव च पशुं हिस्यात्रान्यथेत्यव्रवीनमनुः ॥
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित् ॥
नच प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्माद्यागे वधोऽवधः॥

अथापि ब्राह्मणाप वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोक्षं वा महाज वा पचेदवमस्पातिथ्यं कुर्वतीति ॥

पितर, देवता और अतिथि इनकी पूजामें पशुकी हिंसा करे, कारण कि मनुका यह वचन है कि मधुपर्कमें,यज्ञमें पितर और देवताओं के निमित्त जो कर्म हैं उनमें पशुकी हिंसा करे तो कुछ दोष नहीं है, अन्यथा हिंसा न करे; विना प्राणियों की हिंसा किये मांस कहीं उत्पन्न नहीं होता, प्राणियों की हिंसा भी स्वर्गकी देनेवाली है, इस कारण यागयज्ञमें जो प्राणियों की हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है, विना हिंसा के हुए स्वर्ग नहीं मिल सकता, ब्राह्मण वा क्षत्रियके अभ्यागत होने पर इनके लिये वडा बैल वा बडा बकरा पकावे, इस प्रकार इसके आतिथ्य करनेका नियम है।

उदक्कियामशीचे च द्विर्वात्त्रभृति मृत उभयं कुर्यात् । दंतजननादित्येके । शरीरंमित्रना संयोज्य । अनेवेक्षमाण आपोऽभ्यवयंति ततस्तत्रस्था एव सच्योत्रराभ्यां पाणिभ्यामुदकाकियां कुर्वति । अग्रुग्मा दक्षिणामुखाः । पितृणां वा एषा
दिक् या दक्षिणा । गृहान्त्रजित्वा स्वस्तरे अहमदनत आसीरन् । अशको कीतोत्यत्रेन वर्तेरन् ।

दो वर्षसे अधिक स्वत्थामं मरे तो जलदान और अशोच दोनों ही करने उचित हैं और कोई र ऐसा भी कहते हैं, कि यदि बालक दांत जमआये हों तब वह मर जाय तो दोनों कमोंका करना उचित है, मृतक के शरीरमें अग्नि लगाकर चिताकी ओरको विना देखे जलकी ओरको चला आवे और जलमें खड़ा हो कर दोनों हाथों से जलदान करे और अयुग्म तथा दक्षिण दिशाको मुख करे; कारण कि दक्षिण दिशा पितरों की है, फिर घरमें जा कर तीन दिन तक उपवास कर अच्छे आसन पर बैठे, शक्ति के न होने पर मोल ले कर खा ले।

दशाहं शावमाशीचं स्रपिंडेषु विधीयते । मरणात्रभृतिदिवसगणना । सर्पिंडता सप्तपुरुषं विज्ञायते । अप्रतानां स्त्रीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते । प्रताना- भितरे क्ववीरन तांश्च तेषां जननेऽप्येवमेष निपुणां शुद्धिमिच्छतां मातापित्रीचीं- ज्ञानि निमित्तत्वात् ।

सपिंडियों में मरण अशीच दश दिन तक होता है और मरनेके दिनसे दिनोंकी गिनती है, सात पीडो तक सपिंड जाने जाते हैं और कुमारी कन्याओंके मरनेका अशीच ती

पीढियोंमें तीन दिन तक होता है और विवाही हुई कन्याओंका आशीच जहां कन्या विवाही हो वहीं होता है; इसी भांति उन कन्याओंके जन्मस्तकमें भी भली मांति शुद्धिकी इच्छा करनेवालोंको अशीच है. कारण कि, माता और पिता बीजके निमित्त हैं,

अथाप्युदाहरांति--

नाशौचं स्तके पुंसः संसर्ग चेन्न गच्छति ॥
रजस्तत्राशुचिक्षयं तच्च पुंसि न विद्यते ॥
बाह्मणो दशरात्रेण पक्षमात्रेण भूमिपः ॥
वैश्यो विशातिरात्रेण शूदो मासेन शुद्धचाते ॥
अशोचे यस्तु शूद्ध्य स्तके वापि भुक्तवान् ॥
स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यग्योनिषु जायते ॥
अनिर्दशाहे पकान्नं नियोगाद्यस्तु भुक्तवान् ॥
कृमिर्भूत्वा स देहांते तदिद्यामुपजीवाति ॥

इस विषयमें यह वचन है कि, यदि स्तकमें स्पर्ध न करे तो पुरुषको अशीच नहीं है, कारण कि जन्मस्तकमें रज अशुद्ध है और वह रज पुरुषमें नहीं है, बासण दश दिनमें, क्षत्रिय एक पक्षमें, वैश्य बीस रात्रिमें और श्र्य एक महीनेमें शुद्ध होता है, जो मनुष्य श्रूयके अशीच वा स्तकमें भोजन करता है वह पुरुष नरकों में जाता है या सपीदि योनिमें उत्पन्न होता है, जो निमंत्रित हो कर दश दिनके भीतर भोजन करे वह कीडा हो कर उसी वृत्तिसे जीविका निर्वाह कर सकता है।

द्वादशमासान्द्वादशार्द्धमासान्वाऽनश्ननसंहितामधीयानः पतो भवतीति विज्ञायते जनदिवंषं प्रेते गर्भपतने वा सर्पिडानां त्रिरात्रमाशौचम् । सद्यः शौचिमिति गौतमः। दशांतरस्थे प्रेते कर्ध्वं दशाहाज्ञैकरात्रमाशौचम् । आहितामिश्रेत्मवसन्द्रियते पुनः संस्कारं कृत्वा शववच्छीचिमिति गौतमः ।

उस पापसे मनुष्य बारह वा छ महीने तक उपवास करे, संहिताका पाठ करनेसे पित्रत्र होता है, यह शास्त्रसे जाना गया है कि दो वर्षसे कम अवस्थाका बालक मर जाय वा गर्भपात हो जाय तो सिपंडोंको तीन रात्रिका अशौच होता है और गौतम ऋषिका यह वचन है कि उसी समय शुद्धि हो जाती है।

भूपयितरमञानरजस्वलासूतिकाशुचीनुपस्पृत्य सशिरा अभ्युपेयाद्पः॥ इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥

राजा, संन्यासी, इमशान, रजस्वला, स्तिका और अग्रद्ध इनका स्पर्श कर शिर सहित जलमें स्नान करे तब पवित्र होता है।

इति श्रीवीसष्टस्मृतौ भाषाटीकायां चतुथोंऽध्याय: ॥ ४ ॥

### वंचमोऽध्यायः ५.

अस्वतंत्रा स्त्री पुरुषप्रधाना अनीमरनुदक्या च अनृतमिति विज्ञायते । पुरुष स्वतंत्र है और स्त्री पराधीन है, अग्निहोत्रसे हीन और जप तथा दानके अयोग्य है, इंद्र रूप है यह शासने जाना जाता है।

अथाप्युदाहरंति--

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ॥ पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमहीति ॥ तस्या भर्तुरभिचार उक्तः प्रायश्चित्तरहस्येषु ।

इस विषयमें यह भी वचन है कि बाल्यावस्थामें पिता रक्षा करता है, यौवनअवस्थामें पति रक्षा करता है और बृद्धावस्थामें स्त्रोकी रक्षा करनेनाला पुत्र है, स्त्रो कभी स्वाधीन नहीं हो सकती और प्रायश्चित्त तथा कीडाके समयमें स्त्रोको पतिका अवलंबन कहा है;

मासि भासि रजो हासि दुष्कृतान्यपक्षीते ॥ त्रिरात्रं रजस्वलाऽशुचिर्भवति । सा नाञ्ज्यात्राभ्यंज्यात्राप्स स्नायात् । अयः शयीत दिवा न स्वप्यात् नाप्तिं स्पृशेत् न रज्जुं प्रमृजेत्र दंतान्धावयेत्र मासमर्शीयात् न गृहात्रिरीक्षयेत् न हसेत्र किंचि-दाचरेत्रां निल्ना जलं पिवेत् न खर्परेण वा न लोहितायसेन वा विज्ञायते हींद्रास्त्रि-शीर्षाणं त्वाष्ट्रं हत्वा पाप्मना गृहीतो मन्युत इति । तं सर्वाणि भूतान्यभ्याकोश्चान् श्रूणहन् श्रूणहन्तिति स श्चिय उपाधावत् अस्ये मे बह्महत्याये तृतीयभागं गृह्णितिति गत्ववमुवाच ता अञ्चवन् किन्नोऽश्रूदिति सोऽन्नवीदरं वृणीध्विमिति ता अञ्चवन्तृतो प्रजा विदामह इति कामं मा विज्ञानीमोऽलं भवाम इति यथेच्छया आप्रसवकालात्पुरूषण सह मैथुनभावेन संभवाम इति च एषोऽस्माकं वरस्तेथेद्णो कास्ताः प्रतिजगृद्धः तृतीयं शूणहत्यायाः सेषा श्रूणहत्या मासि मास्याविर्भवति । तस्मादजस्वलात्रं नाश्नीयात् । अतश्च भूणहत्याया एवतद्वपं प्रतिमुच्यास्ते कंजुकिमव ।

ऐसा कहा है कि, महीने २ में ऋतुमती होनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, वह स्त्री रजस्वला होने पर तीन दिन तक अग्रद्ध रहती है, रजस्वला खी नेत्रों में अंजन नलगावे, उबटन न करे जलमें खान न करे, पृथ्वी पर शयन करे, अग्निका स्पर्श न करे और रस्सीको न धोवे, दांतोंको न धोवे, मांसको न खाय, घरको न देखे, हँसे नहीं और कुछ कर्म न करे, छोटे पात्रमें अंजुलिस जल न पिये और लोडेके पात्रसे भी जल पीनेका निषेध है, यह शाससे जाना गया है, कि इन्द्रने तीन शिरवाले त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपको मार कर अपनेको पापसे गृहीत माना तब उस इन्द्रको सब पाणियोंने इस प्रकार कोशा कि, हे बहाहत्या करनेवाले ३ तब वह इन्द्र खियोंके निकट जा कर यह बोला कि इस मेरी ब्रह्महत्याका पापका तीसरा

भाग तुम ग्रहण करो, स्त्रियोंने यह सुन कर कहा कि हमें क्या होगा, तब इन्द्रने कहा कि वर मांगो तब स्त्रियोंने कहा कि हमें ऋतुकालमें सन्तानकी प्राप्ति हो, तब इन्द्रने कहा कि हम आज्ञा देते हैं और प्रसन्त हो कर कहते हैं कि तुम्हें इच्छानुसार सन्तानकी प्राप्ति हो, किर स्त्रियोंने कहा कि गर्भके रहने पर भी सन्तान होनेके समय तक हम पुरुषके साथ मैथुन कर सकें एक वर हमको यह भी मिले; तब इन्द्रने कहा कि "अच्छा" ऐसा ही होगा, तब वह स्त्रियें उस हत्याका तीसरा भाग ग्रहण करती हुई, प्रत्येक महीने २ में वही हत्या प्रगट होती है; इस कारण रजस्वला स्त्रीने अल नहीं खाना इसी कारण रजस्वला स्त्री रजस्वी ज्ञाहत्याको महीने महीनेमें छोडके मुक्त होती है जैसे सर्प केंचलीको छोडके मुक्त हो जाता है।

तदाहुर्बह्मवादिनः । अंजनाभ्यंजनभेवास्या न प्रतिग्राह्यं ताद्धि स्त्रियोऽत्रिमिति । तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यंते आचारा याश्च योषित इति सेयमुपयाति । उद्क्या-यास्त्वासते तेषां य च केचिद्नग्नयो गृहस्थाः श्लोत्रियाः पाषाः सर्वे ते सूद-धर्मिणः ॥

इति बासिष्ठे धर्मज्ञास्त्रे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

यही ब्रह्मवादियोंने कहा है कि; रजस्वला स्त्री अंजन न लगावे, उबटन न लगावे, इस निमित्त ऐसी स्त्रीका अन्न लेना उचित नहीं, इस कारण उस समय उस अवीरा स्त्रीको इन कार्यों में ब्रह्मवादियोंकी सम्मति नहीं है। जो रजस्वला स्त्रीके साथ संभोग करते हैं, जो अग्निहोत्रसे हीन हैं और जो वेदपाठी हैं वह गृहस्थ हो कर भी सदा शूदके समान हैं।

इति वसिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

## षष्टोऽध्यायः ६.

आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः॥ हीनाचारपरीतात्मा घेत्य चेह् च नश्यति॥१॥ नैनं प्रयाति न बह्म नामिहोत्रं न दक्षिणा॥ हीनाचाराश्रेतं श्रष्टं तारयाति कथंचन ॥२॥

आचारहानं न पुनंति वदा यद्यप्याताः सह षड्भिरंगैः ॥ छंदास्येनं मृत्युकाले त्यजाति नीडं शकुंता इव तापतताः ॥ ३ ॥ आचारहानस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडंगा आखिलाः सपक्षाः ॥ कां प्रीतिमृत्यापितुं समर्या अधस्य दारा इव दर्शनीयाः ॥ ४ ॥ नैनं छंदांसि वृज्ञिनातार्याति मायाविनं मायपा वर्तमानम् ॥ तत्राक्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तद्बह्म यथावदिष्टम् ॥ ५ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निदितः ॥ दुःसभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेष च ॥ ६ ॥ स्मृतिः १८]

आचारः फलते धर्ममाचारः फलते धनम् ॥ आचाराच्छ्रियमाशोति आचारो हंत्यलक्षणम् ॥ ७ ॥ सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवात्ररः ॥ श्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ ८ ॥

यह निश्चय है कि आचार ही सबका परम धर्म है, आचार अष्ट मनुष्य इस लोक और परलोक में नष्ट होता है. जी मनुष्य आचार से रहित और अष्ट हैं उनको तपस्या वेदाध्य-यन, अग्निहोत्र और दिक्षणा यह किसी प्रकार भी उद्धार नहीं कर सकते। यदि छे अंगों सिहत वेदको पढता हुआ मनुष्य आचार होन होने के कारण किसी प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता जिस प्रकार अग्निसे तपाय हए घों सलेको पक्षी त्याग देते हैं उसी प्रकार आचार से हीन ब्राह्मणको मृत्युके समयमें वेद त्याग देते हैं, आचार से हीन मनुष्यको सांगोपांग वेद और छे अंग किस प्रीतिको उत्पन्न कर ने में समर्थ हैं, जिस मांति अंथ को सुन्दर स्त्रो और मायासे वर्त्तमान और मायाबी मनुष्यको दुःस्त्र वेद उसका उद्धार नहीं कर सकते, परन्तु भली भांतिसे पढ़ा हुआ वेदका एक सक्षर भी मनुष्यको पित्र कर ने वाला है, दुराचारी मनुष्य लोक में निदित और सर्वदा दुः लका भागो है, वह रोगप्रस्त और अल्पायु होता है, आचार का फल धर्म है, आचार से सम्पत्तिको प्राप्ति होती है, आचार दुष्ट लक्षणों का नाज करता है, जो मनुष्य सम्पूर्ण लक्षणों ते हीन हो कर भी केवल एक सदाचार के कर ने वाला है, श्रदालु और निदार हित वह मनुष्य सो वर्ष तक जीता है ॥१–८॥

आहारनिर्हारविहारयोगाः सुसंवृता धर्माविदा तु कार्याः ॥ वाग्वुद्विवीर्याणि तपस्तथैव धनायुषी सुनतमे तुकार्ये ॥ ९ ॥

वर्मज्ञ मनुष्य भोजन, गमन, क्रीडा, वाणी, बुद्धि, वीर्य, तप और काम इनको गुप्त-भावसे करे ॥९॥

उभ मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुद्रमुखः ॥
रात्री कुर्यादक्षिणस्य एवं द्यापुर्न हीयते ॥ १० ॥
प्रत्यित्रं प्रति सूर्यं च प्रति गां प्रति च ।दिनम् ॥
प्रति सोमोदकं संध्यां प्रज्ञा नश्यति महतः ॥ ११ ॥
न नद्यां महनं कार्य न भस्मिन न गोमये ॥
न वा कृष्टे न मार्गे च नोते क्षेत्रे न शादछे ॥ १२ ॥
छापापांमधकारे च रात्रावहाने वा दिजः ॥
यथासुखमुखः कुर्यात्माणवाधभयेषु च ॥ १३ ॥
उद्धृताभिरद्धिः कार्य कुर्यात्मानमनुद्धृताभिरिष ॥
आहरेन्स्यतिकां वित्रः कुलात्ससिकतां तथा ॥ १२ ॥

अंतर्जले देवगृहे बन्मिक मूर्षिकस्थले ॥ कृतशोचावाशिष्टा च न प्राह्याः पंच मृतिकाः ॥ १५ ॥ एका लिंगे करे तिस्र उभाग्यां द्व तु स्वतिके ॥ पंच पान दशैकारेमन्नुभयोः सलस्यातिकाः ॥ १६ ॥ पतच्छीचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिकः ॥ वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ १७ ॥

मलमूत्रका त्याग दिनमें उत्तरकी ओरको मुख करके करे और रात्रिमें दक्षिणको मुख करके करे, कारण कि ऐसा करनेसे आयुकी हानि नहीं होती; अग्नि, सूर्य, गी, ब्राह्मण, चन्द्रमा, जल, संध्या इनके सन्मुख जो मलका त्याग करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और नदी, भरम, गोबर, जुता हुआ खेत, मार्ग और बोया खेत, घास इनमें मलका त्याग न करे, छाया वा अंधकारके समयमें,रात्रि अथवा दिनमें और प्राणोंकी हिंसामें अपनी इच्छानुसार मुख करके मलका त्याग करे, जलको आप निकाल कर स्नान करे, बिना निकाल जलसे किनारे पर मही अथवा रेत बाहर निकाल कर स्नान कर ले, जलके भीतरकी, देव-ताके स्थानकी मही, बाँगीकी मही, चुहोंकी खोदी हुई मही और शौचसे बची यह पांच पकारकी मही लेनी उचित नहीं, लिंगमें एक बार, बांये हाथ तीन बार इसके पीछे दोनों हाथमें दो बार मही लगावे, गुदामें पांच बार, बांये हाथमें दस बार और किर दोनों हाथों से सात बार मही लगावे, गुदामें पांच बार, बांये हाथमें दस बार और किर दोनों हाथों से सात बार मही लगावे, गुदामें पांच बार, बांये करना कर्तव्य है इससे दुगुना ब्रह्मचारीको, तिगुना बानपस्थको और यतिको चार गुना करना कर्तव्य है ॥ १०-१७॥

अष्टी प्राप्ता मुनेर्भक्तं वानप्रस्थस्य षोडश् ॥ दात्रिंशच गृहस्थस्य अभितं ब्रह्मचरिणः ॥ १८ ॥ अनड्वान्ब्रह्मचारी च आहितानिश्च ते त्रयः ॥ भुंजाना एव सिद्धचंति नैषां सिद्धिरनञ्नताम् ॥ १९ ॥ तपोदानोपहारेषु त्रतेषु नियमेषु च ॥ इज्याध्ययनधर्मेषु यो नासक्तः स निष्क्रियः ॥ २० ॥

आठ प्राप्त यतिका सोजन है, सोलह प्राप्त वानप्रस्थका भोजन है, बत्तील प्राप्त गृह-स्थका भोजन है; त्रवाचारीके भोजनका नियम नहीं है, बैल, त्रवाचारी और बानपस्थ यह तीनों भोजनसे ही सिद्धिको प्राप्त होते हैं और भोजन न करनेवाले इनकी सिद्धिनहीं है,तप, दान, त्रत, उपहार, नियम,यज्ञ,पढाना, धर्म जो इनमें आवक्त न हो वह निष्क्रिय है॥२०॥

> योगस्तपो दमो दानं सत्यं शीचं दया श्रुतम् ॥ विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्वाह्मणलक्षणम् ॥ २१ ॥ सर्वत्र दाताः श्रुतिपूर्णकर्णा जितेदियाः माणिवधे निष्ठताः ॥ मतिम्रहे संकुचिता गृहस्यास्ते बाह्मण!स्तार्ययेतुं समर्थाः ॥ २२ ॥

योग, तप, इन्द्रिय दमन, दान, सत्य, भीच, दया, वेद, विद्या, विज्ञान, आस्तिक्य यह उक्षण ब्राह्मणके हैं, जो ब्राह्मण सब जगह इन्द्रियोंको दमन करनेवाले हैं और जिनके कान बेदसे पूर्ण हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो प्राणियोंकी हिंसासे निवृत्त हैं और जो प्रतिग्रह लेनेमें संकोच करते हैं वह ब्राह्मण उद्धार करनेको समर्थ हैं ॥२१॥२२॥

अस्पकः पिशुनश्चेव कृतघो दीर्घरोषकः ॥ चरवारः कर्मचांडाला जन्मतश्चापि पंचमः ॥ २३॥ दीर्घवैरमस्यां च असत्यं ब्रह्मदृषणम् ॥ पैशुन्यं निर्दयस्वं च जानीयाच्छ्रद्रलक्षणम् ॥ २४॥

निंदक, चुगल, कृतन्नो, कोधी यह चारों जने कर्मसे चांडाल हैं और इसके अतिरिक्त पांचवां जातिचांडाल है, अधिक वैर, निन्दा, झूंठ, ब्राह्मणको दोष लगाना, चुगलपन, निर्दे-यता यह सब लक्षण शूदके जानने ॥२३॥२४॥

> किंचिद्देदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपोमयम् ॥ पात्राणामपि तत्पात्रं शूदात्रं यस्य नोदरे ॥ २५ ॥

कोई पात्र वेदसे हैं और कोई पात्र तपसे हैं और पात्रोंका भी पात्र वह है कि जो शूदके अनको नहीं खाता है ॥२५॥

> शूदात्ररसपुष्टांग अधीयानोऽपि निस्पशः ॥ नित्यं दुत्वा यजित्वापि गतिमूर्ध्वां न विद्ति ॥ २६ ॥ शूदात्रेनोद्रस्थेन यः कश्चिन्त्रियते दिजः ॥ स अवेच्छ्रकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥ २७ ॥ शूदात्रेन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति ॥ यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाहको भवेत् ॥ २८ ॥

जिसका शरीर शूदके अन्नसे पुष्ट है वह शाहे नित्य वेद पढता हो और अग्निहोत्र तथा यज्ञकों भी करता हो परन्तु तो भी वैकुण्ठको नहीं प्राप्त हो सकता; जिस ब्राह्मणके मरते समय शूदका अन्न उदरमें रह जाता है वह सूकरकी योगि पाता है, अथवा शूदके कुलमें जन्म लेता है, शुद्दके अन्नकों भोजन कर मैथुन करनेसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र जिसके अन्न खानेसे उत्पन्न हुआ है. उसीका है, इसी कारण वह स्वर्गके जाने योग्य नहीं है।

स्वाध्यायाढवं योनिमित्रं प्रशांतं चैतन्यस्थं पापभीरुं बहुज्ञम् ॥ स्त्रीयुक्तात्रं धार्मिकं गोशरण्यं बतैः क्षांतं ताहशं पात्रमाहुः ॥ २९ ॥

जो वेदके पढनेमें युक्त है, जातिका मित्र, शांतस्वमाव, चैतन्य ( ब्रह्म ) में स्थिति, पापसे हरनेवाला, बहुत जन और खीका पालन पोरण करनेवाला, धर्मञ्ज, गौओंकी रक्षा करनेवाला और जो ब्रतोंसे धका हो उसको पात्र कहते हैं ॥२९॥

आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं <sup>दा</sup>ध वृतं मधु ॥ विनश्यत्पात्रदोर्बच्यात्तच पात्रं रसाश्च ते ॥ ३०॥ एवं गां च हिरण्यं च वस्त्रमश्वं महीं तिलान् ॥ अविद्यान्यतिगृह्णानो भस्मीभवति दाहवत् ॥ ३१॥

कचे पात्रमें रक्ला हुआ जो दूघ, दही तथा सहत है जिस माँति पात्रकी दुर्बलतासे वह पूर्वोक्त रस और वह पात्र नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जो मूर्ख गौ, सुवर्ण, वल्ल, घोडा, पृथ्वी, तिल, जौ इनको ग्रहण करता है वह काष्ठके समान भस्म हो जाता है ॥३०॥३१॥

नांगं नखं च वादित्रं कुर्यान्नचापोंऽजिलिना पिवेत्।। न पादेन न पाणिना वा राजानमभिहन्यात्। न जलेन जलं नष्टकाभिः फलानि पातेयत् न फलेन फलं न कल्कपुटको भवेत्। न म्लेच्छभाषां शिक्षेत्।

अंग और नर्खों से बाजा न बजावे, हाथकी अंजुली से जल न पिये और राजाको पैर तथ हाथसे न मारे और जलसे जलको न मारे ईट मार कर फलको न तोडे, कलकको दोनों में न रक्खे, म्लेच्छों की भाषा न सीखे।

अयाप्युदाहरंति--

न पाणिपाद्चपलो न नेबचपलो अवेत् ॥ न चांगचपलो विष्र इति शिष्टस्य गोचरः ॥ पारंपर्यागतो येषां वेदः सपरिवृंहणः ॥ ते शिष्टा बाह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिष्रत्यक्षहेतवः ॥ यत्र संतं नचांग्रंतं नासतं न बहुश्रुतम् ॥ न सुवृतं न दुईतं वेद कश्चित्स बाह्मण इति ॥ इति वासिष्ठ धर्मशास्त्रे षष्ठोष्ट्यायः ॥ ६ ॥

इस विषयमें यह भी कहा है कि, हाथ, पैर, नेत्र आदि अंग इनको चपल न करे और यह शिष्टोंका वचन है कि अंगमत्यंगसम्पन्न वेद जिन ब्राह्मणोंके वंशमें परम्परासे चला आया है उन ब्राह्मणोंको वेदके मत्यक्ष करनेवाले जानना और जो सत् असत्को और वेदके पाठक अषाठकको और सदाचारो और असदाचारी जो इनको जानता है, अर्थात् जो ब्रह्म- ज्ञानी है वही ब्राह्मण है वही यथार्थ ब्राह्मण है।

इति श्रीवशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## सप्तमोऽध्यायः ७.

चत्वार आश्रमा बद्धचारिगृहस्यवानप्रस्थपरिवाजकाः । तेषां वेदमधीरय वेदी वा वेदान्वाऽविशीर्णबद्धाचयोंऽपनिक्षेप्तुमावसेत् बद्धाचार्याचार्यं परिचरेत् आशरीः रविमोक्षणात् । आचार्ये प्रमृते अपि परिचरेत् । विज्ञायते हि तवापिराचार्य इति । संयतवाक्चर्तुथपष्ठाष्ट्रमकालभोजी भैक्षमाचरेत् । ग्रुवंधीनो जटिलः शिखाजटो वा गुरुं गच्छंतमनुगच्छेत् । आधीनं चानुतिष्ठेत् । शयानं चासीन उपविशेत् । आहृता-ध्यायी सर्वभैक्ष्यं निवेद्य तदनुज्ञया भुंजीत खट्टाशयनदंतप्रक्षालनाभ्यंजनवर्जस्तिष्ठेत्। अहनि रात्रावासीत त्रिः कृत्वोऽभ्युपेयादपोऽभ्युपेयादषः॥

इति वाशिष्ठे धर्मशाक्षे पंचमोऽध्यायः॥ ५॥

ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास यह चार आश्रम हैं, इन चारों के बीचमें ब्रह्मचारी एक वेद वा दो वेदों को वा सब वेदों को पढ कर जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ है वह अपने शरीरको निवेदन करने के लिये गुरु के घरमें निवास करें और जब तक शरीरपात न हो तब तक गुरु को सेवा करता रहे, आचार्य के परलोक जाने पर अग्निकी सेवा करे, कारण कि यह शास्त्र विदित हुआ है कि अग्नि ही तेरा आचार्य है, बचनको रोक कर चौथे, छठे वा आठवें समयमें भोजन करें और भिक्षा मांगे, गुरु के अधीन रहे, जटा धारण करें या केवल चोटी रक्खे, गुरु के चलने पर आप पीछे २ चले और गुरु के बैठने पर आप बैठे, गुरु के शयन करने के उपरान्त पीछे आप शयन करें, जब गुरु पढ़ ने के लिये बुबावे तो पढ़ ने को जाय, जो भिक्षा मांग कर लावे वह प्रथम सब गुरु देवको निवेदन कर आज्ञा ले, पीछे आप भोजन करें, शय्या पर शयन, दन्तधावन और उबटन इनको त्याग दे, दिन रात गुरु के यहां रहे, प्रतिदिन तोन वार स्नान करें.

इति वसिष्ठस्पृतौभाषाटीकायां सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७॥

### अष्टमोऽध्यायः ८.

गृहस्थो विनीतकोधहषों गुरुणानुज्ञातः स्नात्वाऽसमानार्षामस्पृष्टमैथुनां यवीयसीं सहशीं भार्या विदेत् । वैचमीं मातृबंधुभ्यः सप्तमीं पितृबंधुभ्यः । वैवाह्यमिन भिंध्यात् । सायमागतमतिथिं नावरुष्यात् । नास्यानश्नन् गृहे वसेत् ।

यस्य नाइनाति वासाथों बाह्मणो गृहमागतः ॥
सुकृतं तस्य यार्किवित्सर्वमादाय गण्छति ॥
एकरात्रं तु निवसन्नतिथिब्राह्मणः स्मृतः ॥
आनेत्पं हि तिथिर्यस्मात्तस्मादातिथिरुच्यते ॥
नैकग्रामाणमीतीय विगं सांगतिकं तथा ॥
काले श्राप्ते त्वकाले वा नास्यानइनन् गृहे वसेत् ॥

गृहस्थ होनेके समयमें कोष और हर्षको रोकना आवश्यक है, गुरुकी आज्ञा ले कर समावर्त स्नान कर अन्य गोत्रकी जिसको मैथुनका स्वर्श न हुआ हो, जो युवती तथा अयने समान हो और माताके बंधुओं से पाँचवीं और पिताके बन्धुओं से जो सातवीं हो ऐसी लीके साथ विवाह करे, फिर वैवाहिक अग्निको प्रज्वलित करे, सन्ध्याके समय जो अतिथि आवे उसे अन्यत्र न जाने दे, गृहस्थके घरमें विना भोजनके अतिथि निवास न करे, जिस गृहस्थके घरमें प्रयोजनवाला आया हुआ ब्राह्मण भोजन नहीं करता है उसका जो कुछ पुण्य है उस सबको ले कर चला जाता है, जो ब्राह्मण एक रात्रि तक रहता है उसीकों अतिथि कहते हैं. इस कारण उसकी तिथि अनियत है इसी कारणसे उसे अतिथि कहा है, एक प्रामका और संग आया हुआ अतिथि नहीं होता, समय वा असमय पर आवे परन्तु उसे मूंखा न रक्खे।

श्रद्धाशिक्षेष्ठस्पृहालुरलमग्न्यायेषाय नानाहिताषिः स्यात् । अलं च सोमपानाम नासोमयाजी स्यात् । युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च गृहेष्वभ्यागतं प्रत्युत्थानास-नश्यनवाग्भिः सूनृताभिर्मानयेत् । यथाशक्ति चान्नेन स्रवभूतानि ।

गृहस्य श्रद्धालं, और अलोलुद रहे, अग्निहोत्रके लिये समर्थ है इस कारण गृहस्य अग्नि-होत्रसे हीन न रहे, सोमपानमें समर्थ होने पर सोमयज्ञसे हीन न रहे, स्वाध्याय, सन्तानी-त्पादन और यज्ञ यह गृहस्य के लिये विशेष करके करने कर्तव्य हैं, घरमें आये हुएको देख उठना, आसन, श्रद्धमा, कोमल वचन इनसे माने, शक्तिके अनुसार अन्नसे गृहस्य ही सब मृतोंको माने ।

गृहस्य एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः ॥
चतुर्णामाश्रमाणां हि गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥
यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यांति संस्थितिम् ॥
एवमाश्रीमणः सर्वे गृहस्थे यांति संस्थितिम् ॥
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवंति जंतवः ॥
एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवंति भिक्षवः ॥
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यापी पतिताज्ञवर्जी ॥
इतौ गच्छन्विधिवच जुह्दन्न बाह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात् ब्रह्मलोकादिति ॥
इति वासिष्ठे धर्मशालेऽष्टशोध्यायः ॥ ८ ॥

गृहस्य ही यज्ञ करता है,गृहस्य ही तप करता है,इस कारण चारों आश्रमोंके बीचमें गृह स्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, जिस मांति सम्पूर्ण निदेयें समुद्रमें मिल जाती हैं उसीपकार सम्पूर्ण आश्रम गृहस्थाश्रममें मिले रहते हैं;जिसमांति सम्पूर्ण प्राणी जीवात्माके आश्रयसे जीवित रहते हैं उसी प्रकार भिक्षासे जीविका करनेवाले गृहस्थके आश्रमके बलसे गृहस्थका आश्रय कर जीवित रहते हैं, जो नित्य तर्पण करे, जो नित्य यज्ञोपवीतको धारण करे, जो नित्य वेदको बढता रहे,पतितके अनका त्याग करे, ऋतुकालमें स्नीसंसर्ग करे विधिसे हवन करे, वह बाह्म- ण ब्रह्मलोकसे पतित नहीं होता ।

इति बसिष्ठरमृतौ भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

## नवमोऽध्यायः ९.

वानप्रस्थो जाँढेलक्षीराजिनवासा ग्राम च न विशेत्। न फालकृष्टमधितिष्ठेत्। अकृष्टं मूलफलं संचिन्वीत । ऊर्धरेताः क्षमाशयो मूलफलमैक्षेणाश्रमागतमितिथि-मर्चयेत्। दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्। त्रिषवणमुद्दकमुपरपृशेत् । श्रावणकेनामि-माधायाहितामिः स्यादृक्षमूलिकः ऊर्ध्वं षड्भ्यो मासेभ्योऽनिमिरनिकेतो दद्याहेव-पितृमनुष्येभ्यः स गच्छेरहदर्शमानंत्यमानंत्यम्॥

इति बाशिष्ठे धर्मशास्त्रे नवमौऽध्यायः ॥ ९ ॥

वानप्रस्थ जटा धारण कर रहे, चीर वस्न तथा मृगछाला धारण करे, माममें प्रवेश न करे, हलसे जुते हुए अनको न खाय, विना जुता अन तथा फल मूल इनको इकट्टा करता रहे, उध्वे रेता रहे, पृथ्वी पर शयन करे जो आश्रममें अतिथि आवे उसकी पूजा फल मूलसे करे, छ महीनेके उपरान्त अग्नि और स्थानको त्याग दे, देवता, पितर, मनुष्य इनको अवस्य दे, वह अनन्त स्वर्गको जाता है।

इति वशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां नवसोध्यायः॥९॥

### दशमोऽध्यायः १०.

परिवाजकः सर्वभूताभयदक्षिणां दत्ता प्रतिष्ठेत् ॥ अथाप्युदाहरंति ।
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्ता चरति यो द्विजः ॥
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्ता यस्तु विवर्तते ॥
हंति जातानजातांश्च प्रतिगृह्णाति यस्य च ॥
संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् ॥
वेदसंन्यासतः शूदस्तस्माद्देदं न सन्यसेत् ॥
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ॥
उपवासात्परं भेक्षं दया दानाद्विशिष्यते ॥

संन्यासी संपूर्ण प्राणियोंको अभय दे कर प्रस्थान करे, इस विषयमें पंडितोंने कहा है, जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दे कर विचरण करता है उसे कभी किसी प्राणीसे भय नहीं होता, संपूर्ण प्राणियोंको अभय दे कर जो स्थित करता है उसे किसी प्राणीके निकट भय नहीं रहता और जो देशा संन्यासी जिस गृहस्थसे कुछ भी प्रतिम्रह करता है वह उस गृहस्थके जात और अजात तथा पिछले और अगले संपूर्ण पापोंको नष्ट करता है, एक अक्षर (ॐ) ही श्रेष्ठ वेद है और प्राणायाम परम तथ है, उपवास करनेसे मिक्का-का अल खेड है, दानकी अपेक्षा दया प्रधान है।

मुंडोऽममत्वपरिषदः सप्तागाराण्यसंकित्तानि चरेद्रैक्ष्यम् । विधूमे सत्रमुसले एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोपलूनैस्तृणैवेंष्टितशरीरः स्थंडिलशाय्यानित्यां वसति वसेत् । तथा प्राप्नाते देवगृहे शून्यागारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयमानः अर-ण्यानित्यो न ग्राम्यपशूनां संदर्शने विहरेत् ॥

मुंडित, ममता और परिग्रह शून्य हो कर रहे, ''आज उसर के घर जाऊंगा'' ऐसा विचार मनमें न कर सात घरोंसे ही भिक्षा मांगे, एक घोतीसे ढका अथवा मृगछाला और गौके बालोंसे जिसका शरीर छिपा हो वह सन्यासी पृथ्वी पर शयन करे और अनित्य वसतीमें निवास करे और इसी प्रकार ग्रामके निकट देवमंदिर वा शूने घर तथा वृक्षके नीचे निवास करे और मनसे ज्ञानको पढे, जिस स्थान पर ग्रामके पशु हों उस स्थान पर विहार न करे।

अथाप्युदाहरंति-

अरण्यानिःयस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य ॥ अध्यात्मचिंतागतमानसस्य धुवा ह्यनावृत्तिरुपेक्षकस्य ॥ अध्यक्तिंछंगोऽव्यकाचारः अनुस्मत्त उन्मत्तवेषः॥

इसमें यह भी वचन है कि, वनमें नित्य निवास करे, जितेन्द्रिय हो कर रहे, जिस संन्यासीको इंद्रियों से भीति नहीं और जिसका मन आत्माकी चिन्तामें लगा रहे उसे जन्म मरणका अभाव है, जिसके चिद्ध प्रगट नहीं और आचरण प्रगट हों और जो उन्मत्त हो, जिसका वेष उन्मत्तके समान हो।

अथाप्युदाहरांति-

न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षां न चापि छोकप्रहणे रतस्य ॥
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथिषयस्य ॥
न चोत्पातिनीमत्ताभ्यां न नक्षत्रांगिवद्यया ॥
अनुशासनवादाभ्यां भिक्षां छिप्सेत कीर्हचित् ॥
अलाभे न विषादी स्याह्राभे चेव न हष्येत् ॥
प्राणयात्रिकपात्रः स्यान्मात्रांस्याद्दिनिर्गतः ॥
न कुट्यां नोदके संगे न चेल न त्रिपुष्करे ॥
नागारे नासने शेते यः स व मोक्षवित्तमः ॥

और यह भी कहा है कि जो केवल वाक्यपांडित्यमें तत्पर है (स्वयं स्वविद्वित कियाको नहीं करता), जो लोकिक व्यवहारमें ही तत्पर रहता है (पारमार्थिक ईश्वरप्रणिधानादि नहीं करता), जो केवल खानपान, वस्तपात्रादिकोंमें ही आसक्त रहता है और उत्तम मठ, मंदिर और सुन्दर बाम आदिकोंमें ही तत्पर रहता है उस संन्यासीका मोक्ष नहीं होता है, संन्यासीने लोकिक व्यवहारसे उपजीविका संपादन करनेके लिये दिव्य, भीम और आंत-

रिक्ष दृष्टि, विद्युत्, तेजी, मंदी वगैरह बातें, तथा नक्षत्र विद्या, ज्योतिष ग्रास्त्रानुसार तिथि, नक्षत्र, जनमपत्रिका आदिकोंके फल, वैद्यकीय ओषधियोंसे चिकित्सा, धर्मशास्त्रादिकोंके अनु सार विधि और प्रायश्चित्तादिकोंका कथन, किसीका कथन धुनके अपने भी अनुवाद करके कहना ऐसी वृत्ति रखके भिक्षा मिलानेकी इच्छा करना नहीं, भिक्षा नहीं मिले तो खेद न करे, भिक्षा मिल जाय तो हर्ष भी न करे केवल अपने प्राणयात्रा जितने अन्नादिस हो सके उतनेसे निर्वाह कर ले, इन्द्रियोंके विषयों में आसक्त न रहे. जो संन्यासी कुटीमें, उदकमें दृसरेके संगमें, वस्त्रके ऊपर, त्रिपुष्करमें, घरमें, आसनके ऊपर शयन नहीं करता वह मोक्षका तत्त्व जाननेवाला तत्त्वज्ञ मोक्षगामी पुरुष है।

बाह्मणकुले वा यह्नभेतां द्वजीत सायं मधुमीससर्पिःपरिवर्ज यतीनसाधून्वा गृहस्थानसायंपातश्च तृष्येत्। ग्रामे वा वसेत् आजिह्यः अशरणः असंकसुकः। न चें।द्वियसंयोगं कुर्वीत केनचित् । उपेक्षकः सर्वभूतानां हिंसानुग्रहपरिहारेण पेशुन्यमत्सराभिमानाहंकाराश्रद्धानार्जवात्मशुचापरगर्हादंभलोभमोहकोधाविवर्जनं-- सर्वाश्रमिणां धर्म इष्टो यज्ञोपवीत्युद्ककमंडलुहस्तः श्चविर्वाह्मणो वृषलात्र-पानवर्जो न हीयते ब्रह्मलोकाद्वह्मलोकात्॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

त्रथवा संन्यासीने बाह्यणों के घरमें भिक्षा मांगना वहांसे जो मिले वह भक्षण करे, मीठा, मांस, घी इनको त्याग दे, गृहस्थ, संन्यासी और साधुओं को पसन्न होकर तृप्त करता रहे अथवा प्राममें निवास करे, कपटी न हो, शरण न रक्ते, दुर्जन न हो, इंद्रियों का संयोग न करे, सब प्राणियों की हिंसा और अनुप्रहको त्याग कर उपेक्षा करता रहे, चुगलपन, मत्सरता, अभिमान, अहंकार, अश्रद्धा, कठोरता, मनका शोक, निन्दा, दंभ, लोभ, मोह, कोघ इन सबको त्याग दे, यह सब आश्रमवालों का इष्ट धर्म कहा गया है कि यज्ञोपवीतको धारण करे रहे, जलका कमंडल हाथमें रक्ते, पित्र रहे और बाह्यण श्रूदके अलको त्याग दे; इस भांति आचरण करनेवाला बाह्यण ब्रह्मलोकसे अष्ट नहीं होता।

इति श्रीवसिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

# एकादशोऽध्यायः ११.

षद्कम्मी गृहदेवताभ्यो बालें हरत् । श्रीत्रियायात्रं दत्त्वा बहाचारिणे वाऽनंतरं पितृभ्यो द्यात्ततोऽतिथि भोजयत्। स्वायासमष्टानुप्र्वेण स्वगृह्याणां कुमारवालवृद्ध-तरुणप्रभृतीस्ततोऽपरान्गृह्यात् । श्वचांडालपीतत्वायसभ्यो भूमौ निर्वपेच्छूदेभ्य उच्छिष्टं वा द्याच्छेषं यतो भुंजीत । सर्वोपयोगन पुनः पाको यदि निवृत्ते वैश्वदेवे-ऽतिथिरागच्छेद्विशेषणास्मा अन्नं कार्यदिज्ञातयेऽह्नि वैश्वानरः प्रविश्वस्यतिथिर्ज्ञा-

हाणो गृहम् । तस्मादपानमन्यत्र वर्षाभ्यस्तां हि शान्तिजना विद्विरिति तं भोजः यिखोपासीतासीमन्तादनुवजेदनुज्ञाताद्वा ।

छ कमींमें रत ब्राह्मण घरके देवताओंको बलिप्रदान करें । वेदपाठी और ब्रह्मचारीको अन्न दे कर फिर पितरोंको अन्न दे, इसके पीछे अतिथिको ओजन करावे, इसके पीछे बन्धु बांधवोंको भोजन करावे, फिर बृद्ध, युवा, कुमार, बालक तथा घरके सेवकको जिमावे, इसके पीछे कुत्ते, चांडाल पतित तथा कौआ आदिको भोजन करावे, फिर पृथ्वी पर बलि दे और शूढ़ोंको उच्छिष्ट दे तथा शेष अन्नको आप सावधानीसे भोजन करे सब अन्नके उपभोग हो जाने पर फिर पाक करे, यदि वैश्वदेवकी निवृत्ति पर अतिथि घरमें आ जाय तो उसके लिये भोजन बनवावे, कारण कि जो ब्राह्मण अतिथि घरमें आ जाय तो दुवारा अग्नि उत्पन्न होती है और वर्षाके समयके अतिरिक्त अतिथि भोजनके उपरान्त उस घरसे चला जाय उसको शांतिवाले जन जानते हैं, अतिथिको भोजन करा कर सेवा करे और ग्रामकी सीमा तक उसके पीछे २ चला जाय; अथवा जब तक वह लौटनेको न कहे तब तक चले।

परपक्ष उद्ध्वं चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यात् । पूर्वेद्युर्बाह्मणान् सन्निपात्य यतीन् गृह-स्थान् साधून् वा परिणतवयस्रोऽविकर्मस्थान् श्रोत्रिपाञ्छिष्यानन्तेवासिनः शिष्याः निप गुणवतो भोजयेदिरुपशुङ्कविगृधिश्यावदंतकुष्टिङ्कनीखवर्जम् ॥

अथाप्युदाहरंति-

अथ चेन्मंत्रविद्युक्तः शारीरैः पंक्तिद्वणैः ॥
अद्वयं तं यमः प्राह पंक्तिपादन एव सः ॥
श्राद्धे नोद्यासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात् ॥
खे पतन्ति हि या धारास्ताः पिंचत्यकृतोदकाः ॥
डाच्छिष्टेन प्रपुष्टास्ते यावन्नास्तमितो रविः ॥
क्षीरधारास्ततो यान्त्यक्षयाः संचरभागिनः ॥
शवसंस्कारप्रभीतानां प्रवेशनामिति श्रुतिः ॥
शवसंस्कारप्रभीतानां प्रवेशनामिति श्रुतिः ॥
शवसंस्कारप्रभीतानां प्रवेशनामिति श्रुतिः ॥
अनुप्रतेषु विस्रजेदप्रजानामनायुषाम् ॥
अनुप्रतेषु विस्रजेदप्रजानामनायुषाम् ॥
उभयोः शाखयोर्भुक्तं पितृभ्योऽन्निनेदनम् ॥
तदन्तरं प्रतीक्षंते ह्यसुरा दुष्टचितसः ॥
तस्मादश्चन्यहस्तेन कुर्यादन्यसुपागतम् ॥
भोजनं वा समास्रभ्य तिष्ठतोच्छेषणे उभे ॥

महालयितृपक्षमं चतुर्थांके उपरान्त पितरोंको दे, पहले दिन ब्राह्मणोंको नौत कर संन्यासी, गृहस्थ, साधु, वृद्ध, धुद्ध कर्म करनेवाले, वेद पढनेवाले शिष्य, तथा अपने शिष्य और गुणी इनको भोजन करावे और जिसके सफेद दाद हो, लोभी हो, दांत जिसके काले हों, कृष्टी और जिसके नख बुरे हों इन सबको त्याग दे, इसमें यह भी वचन है कि जो मन्त्रोंका जाननेवाला हो उसका शरीर वा वह पंक्तिको दुष्ट करनेवाला हो, यमने उसको दूषित नहीं कहा, कारण कि वह पंक्तिको पवित्र करनेवाला है; श्राद्धकी उच्छिष्टको दिन लिपनेसे पहले फेंक दे, आकाशमें जो जलकी धारा पडती है उसको वह पीते हैं, जिनको उदक दान दिया हो, जब तक सूर्यदेव न लिपते हैं तब तक वह उच्छिष्टसे पृष्ट रहते हैं, फिर वह उच्छिष्टमागियोंके देनेसे अक्षय दूषकी धारा हो जाती है, जो विना संस्कारके मर गये हैं अर्थात् जिनका संस्कार नहीं हुआ है उनका प्रवेश ब्राह्ममें नहीं होता है, उनके भागको मनुने उच्छिष्ट और उच्छेषण इन दोनोंको कहा है; पृथ्वी पर जलसहित जो विकिरका लेप है उसे उच्छेषण कहते हैं, विना संतानके हुए तथा विना अवस्थाके जो मर गये हैं उनको विकिर देनी उचित है, दोनों शाखाओंके अतिरिक्त प्रथक् र हाथोंसे जो पितरोंको अन्न देता है उस अन्नकी बाट दुष्टचित्रवाले असुर देखते हैं, इस कारण एक हाथसे अन्नको परोसना उचित नहीं अथवा भोजनके पास बैठ कर दोनों उच्छेषण दे।

द्वाँ देवे पितृकृत्ये त्रीनकैकमुभयत्र वा ॥ भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि न प्रसञ्यत विस्तरे ॥ सिक्ष्यां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदः ॥ पंचैतान्विस्तरो हंति तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥ अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारमम् ॥ शुभशीलोपस्रपन्नं सर्वालक्षणवर्जितम् ॥

दो विश्वदेवाके कार्यमें और तीन पितरों के कार्यमें अथवा दोनों जगह एक २ ब्राह्मणकों धनवान् भी भोजन करावे और अधिकका जिमाना उचित नहीं, और सत्कर्म, देश, समय, शौच और ब्राह्मणकी सम्पत्ति विस्तार इन पांचों को नष्ट कर देता है; इस कारण अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना उचित नहीं या एक ही वेदके पारकों जाननेवाले ब्राह्मणकों भोजन कराने, जो सम्पूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शीलवान् और सब कुलक्षणों से हीन हो।

यद्येकं भोजयेच्छाद्धे दैवं तत्र कथं भवेत् ॥ अत्रं पात्रे समुद्धत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु ॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रवर्तते ॥ प्रास्येदमौ तद्द्वं तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥ ( महन ) यदि आद्धनं एक बाह्मणको भोजन करावे तो वहां सब देव कैसे हों (उत्तर) सम्पूर्ण अन्न एक पानमें रख कर देवताओं के स्थानमें रख कर फिर आद्ध प्रारंभ होता है और उस अन्नको अग्निमें डाल दे तथा ब्रह्मचारीको दे दे।

यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नंति वाग्यताः ॥
तावद्भि पितरोऽश्नीत यावन्नोक्ता हविर्पुणाः ॥
हविर्गुणा न वक्तव्याः पितरोऽभ्यवत्तिपताः ।
पितृभिस्तिपतेः पश्चाद्धक्तव्यं शोभनं हविः ॥
नियुक्तस्तु यदा श्रोद्धे दैवे तं तु समुक्तुजेत् ॥
यावति पशुरोमाणि तावन्नरकमृच्छति ॥

जब तक अन्न गरम रहता है तब तक पितर मौन घारण करके भोजन करते हैं, अनके गुणोंका बखानना उचित नहीं, पितरोंके तृप्त होने पर अन्नकी प्रशंसा करनी उचित है; श्राद्धमें नियुक्त हो कर यदि जो मनुष्य देवताओंके कार्यको स्थाग दे तो जितने पशुके शरीरमें रोग होते हैं उतने समय तक नरकमें वास करता है।

त्रीणि श्राद्धं पवित्राणि दौहित्रः कुतुपस्तिलाः ॥ त्रीणि चात्रं प्रशंसित शौचमके।धमत्वराम् ॥ दिवसस्याष्टमे भागे मदीभवति भास्करः ॥ स कालः कुतुषो नाम पितृणां दत्तमक्षयम् ॥

आद्धमं तीन वस्तु पवित्र हैं, दौहित्र, कुतुप काल और तिल; इनसे ही अन्नकी प्रशंसा है, अन्नोध, शीव्रताका त्याग और शौच यह तीनों सामग्री श्राद्धके अन्नको श्रेष्ठ करती है; दिनके आठवें भागमें सूर्य मन्द्र होता है उस समयका नाम "कुतुप" है उस समय पितरोंको जो दिया जाता है सो अक्षय होता है।

> श्राद्धं दस्वा च भुक्ता च मैथुनं योऽधिगच्छति ॥ भवंति वितरस्तस्य तन्मांसरेतसो भुजः ॥ यतस्ततो जायते च दस्वा भुक्ता च योऽभ्यसेत् ॥ न स विद्यामवामोति श्लीणायुश्चेव जायते ॥

जो मनुष्य श्राद्ध करके वा श्राद्धके अनको भोजन करके मैथुन करता है उसके पितर उस महीनेमें मांस और रेत भोजन करते हैं, जो श्राद्ध करके वा श्राद्धके अन्नको भोजन करके विद्या पढता है वह न जाने किस योनिमें उत्पन्न होगा और उस जन्ममें उसे विद्या प्राप्त नहीं होती और वह अल्पायु होता है।

पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ॥ उपासते सुतं जातं शकुःता इव पिष्पलम् ॥ अधुमसिश्च शाकिश्च पयसा पायसेन वा ॥
अधुना दास्यति श्रांद्ध वर्षासु च ॥
संतानवर्द्धनं पुत्रं तृष्यन्तं पितृक्रमणि ॥
देवबाह्मणसंपन्नमिनन्दंति पूर्वजाः ॥
नंदंति पित्रस्तस्य सुवृष्टेरिव कर्षकाः ॥
यद्धयास्थो ददारयन्नं पित्रस्तेन पुत्रिणः ॥

जिस भांति पक्षी पीपलके बृक्षको देख कर आशा करते हैं, उसी प्रकार पितृ, पितामह, प्रिपितामह उत्पन्न हुए पुत्रके प्रति आशा रखते हैं कि हमारा पुत्र हमें मीठा, मांस, शाक, दूध, खीर आदि देगा, वर्षा और मघाओं में हमारा श्राद्ध करेगा, जो पुत्र सन्तानको बढाने वाला पितरों के कार्यमें तृप्ति करनेवाला है, देवताके समान ब्राह्मण सम्पत्तियुक्त पूर्वपुरुष-गण उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसभांति किसान उत्तम वर्षाको देख कर आनंदित होते हैं उसी प्रकार पितर उससे आनंदित होते हैं, जो पुत्र गयामें जा कर ब्राद्ध करता है पितर उससे ही पुत्रवान होते हैं।

श्रावण्यापहायण्याश्चाष्टकायां च वित्भयो दद्यात् द्रव्यदेशब्राह्मणसन्निधाने वा । कार्लनियमोऽवस्यम् ।

श्रावणी पूर्णिमा,आमहायण अगहनकी पूर्णिमा और अष्टका इन दिनों में पितरादिकोंका श्राद्ध करे, अथवा जब उत्तम द्रव्य और देश तथा ब्राह्मण इनका समागम हो जाय उस समयमें भी श्राद्ध करनेका नियम है।

यो ब्राह्मणोऽस्मिमादधीत । दर्शपूर्णमासात्रयणेष्टिचातुर्मास्यपशुसोमैश्व यजते । नैयमिकं होतहणं संस्तृतं च विज्ञायते हि त्रिभिर्ऋणेर्ऋणवान् ब्राह्मणो जायते । यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यो ब्रह्मचर्थेण ऋषिभ्यः । इत्येष वा अनृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचर्यवानिति ।

जो ब्राह्मण आहिताशि है वह दर्श, पौर्णमासयज्ञ, आग्रहायणयज्ञ, चातुर्मास्ययज्ञ, पशु, तथा सोम इन यज्ञोंको अवश्य करे, कारण कि यह ऋण नियमसे है, देवताओंके निकट यज्ञका ऋण है, पितरोंके निकटसे मनुष्य सन्तानका ऋणी है और ऋषियोंके निकटसे ब्रह्म-चर्यका (वेदादि अध्ययनका) ऋण है, इन तीनोंके ऋणोंसे ऋणी हो कर ब्राह्मण जन्म लेता है तब वह यज्ञशील और पुत्रवान तथा ब्रह्मचर्य घारण करनेसही ऋणसे छूट जाता है।

गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणसुपनयीत गर्भेकादशेषु राजन्यं गर्भद्वादशेषु वैश्यम् । पालाशो दंढो बैरुवो वा ब्राह्मणस्य नैयग्रोधः क्षत्रियस्य वा औदुंवरो वा वेश्यस्य कृष्णाजिन-सुत्तरीय ब्राह्मणस्य रीरवं क्षत्रियस्य गव्यं वस्ताजिनं वैश्यस्य शुक्कमहतं वासो ब्राह्मण-स्य मोजिष्ठं क्षत्रियस्य हारिदं कोशेयं वेश्यस्य सर्वेषां वा तान्तवमरक्तं भवेत् । भव- त्युर्वा ब्राह्मणो भिक्षां याचेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदंत्यां वैश्यश्च आषोडकाद्वाह्मण-स्यानतीतः काल आद्वाविशात्सित्रियस्याचतुर्विशादैश्यस्य अत कर्ध्व पतितस्यावित्रीका भवति नैनातुपनयेत्राध्यापेयत्र याजयेत्रीभीविवाहयेयुः। पतितसावित्रीक उदालकत्रतं चरेत् । द्वौ मासौ यावकेन वर्तयन्मांस मासिकेनाष्ट्ररात्रं चृतेन षड्रात्रमयाचितं विरात्रमञ्मकोऽहोरात्रमेवोपवासम् । अश्वमेधावभृथं गच्छेद्वात्यस्तोमेन वा यजेत्।

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एकादशौद्ध्यायः ॥ ११ ॥

गर्भसे लगा कर आठवें वर्षमें बाह्मणका यज्ञोपवीत करे और गर्भसे लगा कर ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रियका और गर्भसे बारहवें वर्षमें वैश्यका यज्ञोपवीत करानेकी विधि है, ब्राह्मणका दंड ढाक वा बेलके वृक्षका है और क्षत्रियका दंड वटके वृक्षका है और वैश्यका दंड मूल-रके वृक्षका है, काले मृगकी छाल बाह्मणका दुपट्टा है, रुरु मृगका चर्म क्षत्रियका और गौ या छागका चर्म वैश्यका वस्त्र है, सफेद और नवीन वस्त्र ब्राह्मणका है, मँजीठसे रंगा हुआ बल क्षत्रियका और रेशमका हलदीसे रंगा हुआ बल बैश्यका होता है, अथवा तीनोंक ही विना रंगा हुआ स्तका वस्न घारण करने योग्य है, ब्राह्मण पहले 'भेवत्' शब्दका पयोग करे, क्षत्रिय बीचमें ''भवत्'' शब्दका उच्चारण करे और वैश्य अन्तमें ''भवत्'' शब्दका प्रयोग करे, गर्भसे लगा कर सोलह वर्ष तक बाह्यणका और गर्भसे ले कर बाईस वर्ष तक क्षत्रियका और गर्भसे ले कर चौबीस वर्ष तक बैश्यके यज्ञोपबीत करनेकी विधि है. इसके उपरान्त जो यज्ञोपबीत न हो तो वह पतित होता है और उसे गायत्रीका अधिकार नहीं होता, फिर उनका यज्ञोपवीत करना उचित नहीं, और न उन्हें वेद पढावे अथवा यज्ञ कराना भी कर्तव्य नहीं, उनके साथ विवाह न करे, जो मनुष्य गायत्रीसे पतित होता है वह उदालक वत करे; दो महीने तक जीके आटेका भौजन करे, एक महीने तक सहत स्ताय, आठ दिन तक घी पिये, छ दिन तक जो विना मांगे मिले उससे निर्वाह करे और तीन दिन तक केवल जल ही पी कर जीवन धारण करे, एक अहोरात्र उपवास करे इसका नाम उदालक वत है, या किसीके अधमेध यज्ञमें अवभृथस्नान करे, अथवा वात्य-स्वोम यज्ञ करे।

इति वाशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

#### द्वादशोऽध्यायः १२.

अथातः स्नातकवतानि स न कंचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः क्षुचापरीतस्तु किंचिदेव याचेत कृतमकृतं वा क्षेत्रं गामजाविकं सन्तत हिरण्यं धान्यमन्नं वा

१ ब्राह्मण तो इस प्रकार कहे कि "भवति भिक्षां देहि" और क्षत्रिय भवत् शब्दको मध्यमें दे कर "भिक्षां भवति देहि" यह कह कर भिक्षा मांगे और वैजय भवत् शब्दको अन्तमें कह कर "भिक्षां देहि भवति" इस भांति कहे।

न तु जातकः सुधावसीदेदित्युपदेशः न नद्यां स सहसा संविशेत्र रजस्वलायाः मयाग्यायां नकुळं कुळं स्याद्वत्संतीं विततां नातिकामेन्ने। चंतमादित्यं पश्यन्नादित्यं तपन्तं नास्तं मृत्रपुरीष कुर्यान्न निष्ठीवेत् परिवेष्टितशिरा भूमिमयित्रयेस्तृणैरन्त र्धाय भूत्रपुरीषे कुर्यादुदङ्मुखश्चाहानि नक्तं दक्षिणामुखः सन्ध्यामासीती त्तरामुदाहरंति ।

इसके उपरान्त स्नातकत्रत कहते हैं, स्नातक ब्राह्मण और किसीके निकट अनकी कभी याचना न करे; केवल राजा वा शिष्योंसे कुछ मांग ले; क्षुधासे युक्त हो तो कुछक मांग ले किया वा न किया अन्न वा खेत, गी, वकरी, भेड, सुवर्ण, धान और अन्न इनको मांग ले, यह उपदेश है कि, स्नातक मनुष्य क्षुधासे दुःखी न रहे, नदीमें सहसा भवेश न करे और रजस्वला तथा अयोग्य खीकी संगति न करे, फैली इई बछडेकी रस्सी—को न उलांचे और उदय होते तथा मध्याहमें तपते हुए और अस्त होते हुए सूर्यका दर्शन करे, जलमें विष्ठा मूत्रका त्याग न करे और उक्त समयमें मल, मूत्र तथा धूकका त्याग न करे और उक्त समयमें मल, मूत्र तथा धूकका त्याग न करे और विष्ठा मूत्र त्यागनेके समयमें मस्तक पर वक्ष बांध ले, यज्ञके अयोग्य तिनकों से पृथ्वीको ढक कर संध्याके समय उत्तरको और रात्रिके समय दक्षिणको सुख करके उसके अपर मल, मूत्र त्याग करें।

स्नातकानां तु नित्यं स्पादंतर्वासस्तथोत्तरम् ॥
यज्ञोपवीते द्वे यष्टिः सोदकक्ष कमंडलुः ॥
अप्तु पाणी च काष्ठे च कथितं पावकं शुचिम् ॥
तस्मादुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमंडलुम् ॥
पर्याप्रकरणं ह्यतन्मनुराह ग्रजापतिः ॥
कृत्वा चावश्यकार्याणि आचामेच्छौचवित्तत इति ॥

स्नातकोंके धर्मका यह भी वचन कहते हैं कि स्नातकोंका नित्य अन्तर्वास और उत्तर है, दो यज्ञोपवीत लाठी और कमंडल होता है,जल, हाथ और काष्ट्रमें कमंडलको कहा है, इस कारण जल और हाथोंसे कमण्डलको मांजे, यह मनुने पर्यक्षिकरण कहा है, फिर आवश्यक कारणोंको कर शीचका जाननेवाला आचमन करें।

माङ्मुखोऽन्नानि भुंजीत । तूर्व्णां सागुष्ठ कृशमासं प्रसेत न च मुखशब्दं क्वर्या-हतुकाह्याभिगामी स्थात् । पर्ववर्का स्वदारेषु वा तीर्थमुपेयात् ॥

पूर्वकी ओरको मुख करके भोजन करे और मौन घारण कर अंगूठे सहित उंगलियोंसे छोटा ग्रास खाय और मुखका शब्द न करे, ऋतुकालमें खीका संग करे और पर्वके समय-में खीका निषेत्र है और अपनी खीके साथ ही संसर्ग करे, तीर्थकी यात्रा करे, अथाप्युदाहरंति-

यस्तु पाणिगृहीताया आर्धे कुर्वीत मेथुनम् ॥ अवंति पितरस्तस्य तन्मांसरेतसी भुजः ॥ या स्यादनतिचारेण रातिः साधर्म्यसंश्रिता ॥

अपि च पावकोऽपि ज्ञायते ॥ अद्यश्चो वा विजनिष्यमाणाः पातिभिः सह ज्ञयंत इति स्त्रीणामिंद्दत्तो वरः ।

और इसमें यह भी वचन है कि, जो मनुष्य अपनी स्त्रीके मुखमें मैथुन करता है उसके पितर उस एक महीने भर तक बीयको भक्षण करते हैं और जो व्यभिचारको छोडकर रितके धर्ममें स्थित रहता है वही पवित्र जाना जाता है ''जो स्त्रियें आजकलमें सन्तान उत्पन्न करनेवाली (आसन्तानस्ति) हैं वह भी स्वामीके साथ सहवास कर सकती हैं''ऐसा जाना जाता है कि, इन्द्रने स्त्रियोंको यह वरदान दिया है।

न वृक्षमारोहेन्न कृषमवरोहेन्नामि मुखेनापधमेन्नाभि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपे-यान्नाभिन्नाह्मणयोरनुज्ञाप्य वा भार्यया सह नाइनीयादवीर्यवदपरय अवतीति वाजसनेपके विज्ञायते ॥ नेंद्रधनुर्नाम्ना निर्हिशेन्माणिधनुरिति ब्रूयात् ॥ पाला-शमासनं पादुके दंतथावनिमिति वर्जयेत् । नोरसंगे अक्षयेदधो न भुंजीत । वैणवं दंडं धारयेद्वयमक्कंडले च । न बहिमीलां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः सभासमवा-यांश्च वर्जयेत् ॥

दृक्ष पर न चढे, कुए पर न बैठे, मुखसे अग्निको प्रज्वित न करे, ब्राह्मणके और अग्निके वीचमें हो कर न निकले अथवा आज्ञा ले कर निकले, खीके साथ भोजन न करे, कारण कि ऐसा करनेसे सन्तान बलहीन होती है, यह वाजसनेयी संहिता ग्रंथमें कहा है, इन्द्रधनुषकों नामसे न कहे, परन्तु मणिधनुको नाम ले कर पुकारे, ढाकका आसन, खडाऊं, द्तौन इन का निवेध है, गोदीमें रख कर अन्नको न खाय, बांसका दंड और सुवर्णके कुंडल धारण करे और सुवर्णकी मालाके अतिरिक्त प्रत्यक्ष मालाको न पहरे और सभाके समूहका त्याग करे.

अथाप्युदाहरान्त -

अप्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चैव दर्शनम् ॥ अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मन इति ॥

नानाहतो यज्ञं गच्छेत् यदि व्रजेद्धिवृक्षसूर्यमध्वानं न प्रतिपद्यते । नावं च सांशयिकी बाहुभ्यां न नदी तरेदुःथ।यापररात्रमधीरय न पुनः प्रतिसंविंशत् । प्राजापत्ये सुदूर्ते ब्राह्मणः स्वनियमाननुतिष्ठेदनुतिष्ठेदिति ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इसमें यह भी वचन है कि, वेदोंका प्रमाण न मानना और सम्पूर्ण ऋषियों के शालों में अव्यवस्था समझनी यही आत्माका नष्ट करना है यज्ञमें विना बुलाये कदापि न जाय अथवा केवल देखनेको चाहिये तो जाय। वृक्षों के ऊपर तथा सन्मुखते सूर्यके मार्गका आश्रय न करे, जिस नावमें डूबनेका संदेह हो उसमें कदापि न चैठे और नदीमें न पैरे, पिछली रात्रिके पहरके समय उठ कर और पढ कर किर श्रयन न करे, ब्राह्म मुहूर्तमें उठ कर अपने नियमों को करे।

इति श्रीवशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

#### त्रयोदशोऽध्यायः १३,

अथातः स्वाध्यायश्चोपाकरम् श्रावण्यां पीणमास्यां प्रौष्ठपद्यां वाग्निमुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवस्यरच्छन्दोस्पश्चेति । ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्य दिधे प्रार्यतत उपांशु कुर्वात । अर्धपंचममासानर्द्वषष्ठानत कर्ध्व शुक्कपक्षेष्वधीयीत । काम हु बेदांगानि ।

इसके उपरान्त स्वाध्याय और उपाकर्मको वर्णन करते हैं, श्रावणकी पूर्णिमा अध्यक्ष भादोंकी पूर्णिमामें उपाकर्म करे, फिर देवता और वेदके उद्देश्यसे अग्निको समीप रख कर ब्राह्मण हवन करे, ब्राह्मणोके द्वारा स्वस्तिवाचन करा कर दिधमोजनके उपरान्त साढे पांच वा साढे छ महीने तक जप करे, इसके उपरान्त शुक्कपक्षमें पढे और वेदके अंगोंको इच्छा- नुसार पढे।

तस्यानध्यायाः संध्यास्तामिते स्युस्तत्र शेवे दिवाकात्यें नगरेषु कामं गोमयप-र्यापिते पारीलिखिते वा इमशानांते शयानस्य श्राद्धिकस्य ।

वेदाध्ययनके अनध्याय हैं कि संध्याके समयमें वेदके पढनेका निषेष है, यामके बीचमें यदि चाण्डाल वा प्रेत आ जाय तो वेदको न पढे, धर्मके बढानेकी इच्छासे नगरमें भी वेद-का पढना निषिद्ध है; जिस प्रदेशके लिये हुए गोवर वासी हो गये हैं उस भूमि पर बैठके न पढे और इमशानके समीप और शयन करते करते और आद्ध करके भी वेद न पढे।

मानवं चात्र श्लोकमुदाहरं।ति-

फलान्यापस्तिलाम्भक्ष्यमथान्यःख्राद्धिकं भवेत् ॥ प्रतिगृह्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्मृताः इति ॥

इस विषयमें पंडितोंने मनुका श्लोक कहा है:--फल, जल, तिल, वा अन्य श्राद्धमें किया हुआ मक्ष्य जो कुछ भी लेता है तब भी पढनेका निषेध है, कारण कि ब्राह्मणोंके हाथोंकों मुख कहा है।

धावतः पूतिगंधिमस्तेरितवृक्षमारूढस्य नावि सेनायां च भुवस्वा चार्धवाणे वाणशब्दे चतुर्दश्याममावास्यायामष्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थस्यापाश्रितस्य गुरुसमीपे मिथुनन्यपेतायां वासमा मिथुनन्यपेतेनानिर्मुक्तेन प्रामाते छर्दितस्य मूजितस्योच्चारेतस्य यजुषां च सामशन्दे वा जीणं निर्धातस्यमौ च न चंद्रः सूथोंपरागेषु ।दिङ्नादपर्वतनादकंपप्रपातेषूपढरु।धिरपांशुवर्षेन्वकालिकमुल्काविद्य समयोतिषमपर्श्वाकालिकं वा।

दौडनेके समयमें वेद न पढे, वृक्ष पर चढ कर, नौका पर चढ कर और सेनाके बीचमें स्थितिके समय, भोजनके अन्तमें वेदाध्ययन न करे, वाणका शब्द होनेके समय भी अनध्याय है, चतुर्दशी अमावस्या अष्टमी और अष्टकाओं में वेदको न पढे, पैरोंको फैलाकर वेद न पढे, जिस समय गुरुके निकट नम्र और विनीत भावसे बैठा हो, उस समय भी न पढे, मैथुन करके छोडी हुई श्रथ्याके उपर और विना वस्त्रोंके त्यागे तथा मामके सभीप वा वमन कर, विष्ठा मूत्र त्यागनेके उपरान्त वेद पढनेका निषेध है, सामवेदके गानके समयमें यजुर्वेदको न पढे, जिस प्रध्वीपर बिजली गिरी हो उस प्रध्वीके उपर तथा चन्द्रमा और स्त्रके महणके समयमें, दिशाओं के शब्दमें, पर्वतके शब्दमें, मूकम्पमें, ओले, रुधिर, धूल, इनकी वर्षाके समयमें और अकालमें अनध्याय होता है और जिस समय विना अवसरके तारे और बिजली टूट कर गिरे तब इनमें अकालिक अनध्याय होता है।

आचार्यं च प्रेत त्रिरात्रमाचार्यपुत्रशिष्पभार्थ्यास्वहारात्रम् ऋत्विग्यानिसंवं धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कार्थ्यं ऋत्विकश्वशुरापितृव्यमातुलानवरवयसः प्रत्युत्थायाभिवदेशे चैव पाद्ग्राह्यास्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरी यो विद्यादभिवन्दितुप्रहमयं भोरिति ज्याद्यश्च न विद्यात् प्रत्यभिवादे नाभिवदेत् ।

आचार्यके मरनेके उपरान्त तीन रात्रि आचार्यका पुत्र, शिष्य वा स्त्री इनके और ऋत्विक् योनिसम्बन्धके मरनेपर महोरात्रका अनध्याय होता है;गुरुके चरणोंको पकडे और ऋत्विज इबग्रुर वा चाचा, मामा तथा जो अवस्थामें बडे हों, जिनका पैर पकडने योग्य हो उनकी स्त्री तथा गुरुकी माता और पिता इनको नमस्कार करे, जो नमस्कार करना जानता हो वह अवमहं भोः'' (भो गुरु यह में) ऐसा कहे और जो इस आंति कहला न जाने उसे आशीर्वाद नदें।

पतितः पिता परित्यांनो माता तु पुत्रे न पतिति ॥ अथाप्युदाहरंति—"उपाध्यायादशासार्य्य आसार्य्याणां शतं पिता ॥ पितुर्दशशतं माता गौरवेणाति-रिन्यते ॥ आर्थाः पुत्राश्च शिष्याश्च संस्पृष्टाः पापकर्माभेः ॥ परिभाष्य परित्याख्याः पतितो योऽन्यथा भवेत् ॥" ऋत्विगासार्यावयाजकानध्यापकौ हेया-सम्बद्ध हानात् पतितो नान्यत्र पतितो अवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः ॥ सा हि परन्यमिता तदित्रामक्षुण्णामुपेयात् ॥

और यदि पिता पितत हो तो उसको त्याग दे, और माता पुत्रके लिये पितत नहीं होती, इसमें यह भी वचन कहते हैं कि उपाध्याय पढानेवाले दश गुना आचार्य हैं और आचार्यसे दश गुना पिता है और पितासे सहस्र गुनी माता गौरवमें अधिक है, यदि स्त्री, पुत्र,शिष्य हनको पापकी संगति हो जाय तो विन्दनीय बचन कह कर उनको त्याग दे और जो इनको नहीं त्यागता वह पितत होता है, ऋत्विक् यदि यज्ञ न करावे और आचार्य न पढावे तो दोनोंको त्याग दे और जो इनका त्याग नहीं करता वह पितत होता है, और कोई र ऐसा भी कहते हैं कि पितत नहीं होता अर्थात् स्त्रीके अतिरिक्त स्त्री पितत होती है, जो स्त्री पर पुरुषके साथ गमन करती है तो दूसरी नई स्त्रीके साथ विवाह कर ले।

गुरोगुरी सिन्निहित गुरुबद्बृत्तिरिष्यते ॥ गुरुबद्गुरुपुत्रस्य वर्तितव्यामिति श्रुतिः॥ शास्त्रं वस्त्रं तथान्नानि प्रतिग्राह्याणि ब्राह्मणस्य विद्याविजयनः संवंधः कर्म्भ च मान्यम् । एवः एवं। गरीयान् । स्थविरवालातुरभारिकचकवतां पंथाः सभागमे परस्मै देयः । राजस्नातकयोः समागमे राज्ञा स्नातकायदेयः । सर्वरेव वा उच्च-तमाय् ॥ तृणभूम्यान्युद्कवादस्नुतानस्याः सः गृहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन

कदाचेनाति ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

गुरुका गुरु यदि सम्मुल हो तो उसके साथ भी गुरुके समान आचरण करे और गुरुके पुत्रके साथ भी गुरुके समान वर्ताव करे, यह वेदमें कहा है, बख और अन्न यह बाझणके प्रहण करनेसे, विद्या, विनय सम्बन्ध, कर्म यह चारों माननेके योग्य हैं. इन सबमें पहला ही श्रेष्ठ है, बुद्ध, बालक,रोगी, भारी और चक्रचालक गाडीवान मनुष्योंको मार्ग छोड दे, राजा और स्नातकके उपस्थित होने पर राजा स्नातकको मार्ग छोड दे और सबके एक समागममें ऊंचे मनुष्यको पहले मार्ग छोड देना उचित है, तृण, आसन, मृमि, अग्नि, जल, सृत्त वचन और अनस्या साधुओंके घरमें कदापि इनका अभाव न हो।

इति श्रीवासिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां त्रयादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः १४.

अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥ चिकित्सकमृगयुप्अकीदंडिकस्ते नाभिशस्त्रषंडपतितानामभोज्यं कद्रयेंक्षित्रबद्धातुरसोमविकयितक्षकरजकशैं। विक्ष्यचकवार्धीपेकचर्मावक्कतानां शृद्धय चायज्ञस्योपयज्ञे यश्चोपपतिं मन्यते यश्च गृहीततद्धेतुर्यश्च वथःई नोपहन्यात् । की वंधमोश्चौ इति चाभिकुश्येत् गणात्रं गणि-कान्नम् ॥

इसके उपरान्त जो बस्तु मक्षणके योग्य है और जो अयोग्य है उसका वर्णन करते हैं-वय, व्याघ, व्यभिचारिणी स्त्री, जो पशुआंको दंडसे मारे और चौर, शापभस्त, नपुंसक. पतित, कृपण, कैदी, आतुर, मदिरा बेचनेवाला बहई, घौबी, कलाल, चुगल और जो ब्याज लेता हो इनके यहांका अन्न भोजन करना निषिद्ध है चर्नकारके यहां भी भोजन न करे, यज्ञके अनिधिकारीके यहां उपयज्ञमें अन्न भोजन न करे. जो भनुष्य यज्ञमें दूसरेको स्वामी माने, जो मनुष्य पक्षडनेमें कारण हो तथा जो बध करने यौग्यका वध न करे और जो मनुष्य यह कहे कि बंध मोक्ष क्या है; गणका अन और बेस्थाका अन्न यह भी भोजन करनेके यौग्य नहीं है 1

अथाप्युदाहरन्ति-

ंनाइनंति श्वपतेंद्वा नाइनंति वृष्छीपतेः॥ भार्य्याजितस्य नाइनंति यस्पचोपप-तिर्गृहे इति''एघोदकस्वत्सक्कशलाभ्युद्यतपानावस्थसः प्रिषयंगुस्तरजमधुमांसानि

नैतेषां प्रतिगृह्णीयात्।

इसमें यह भी वचन है, कि कुत्तों के स्वामीके यहांका देवता अन्न भोजन नहीं करते और व्यक्तीपितके यहांका अन्न भी भोजन नहीं करते, जो खींक वश्में हो उस मनुष्यके और जिस खींके घरमें उपपित रहता हो उसके यहांका अन्न भी देवना भोजन नहीं करते हैं; इनके यहांसे काष्ठ, जळ, फल, पुष्प और विनयसे लाया हुआ दूच आदि, पानी, घर, मन्स्य, कांगनी, अध, मधु और मांस इनका प्रहण करना उचित नहीं,

अथाप्युदाहरन्ति-

युर्वर्थदारमुज्जिहीर्षन्निर्ज्ञिष्यन्देवतातिथीन् ॥ सर्वतः प्रतिगृहीयान्न तु तृष्येत्स्वंप तत इति ॥

यह कहा है, कि 'गुरुके निमित्त दक्षिणाका द्रव्य' अपने विवाहके निमित्त तथा कुटुम्ब-पालन देवता और अतिथियोंका पूजन तथा श्रष्ठ कार्य करनेके निमित्त सबके निकटसे प्रतिग्रह लेले, परन्तु उस प्रतियह लिये हुए द्रव्यसे स्वयं नृप्त न हो ।

न मुगयोरिषुचारिणः परिवर्ज्यमन्नम् । विज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्षसाहस्त्रिके सन मृगयां चचार तस्यासंस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपांक्षणां प्रशस्तानामपि हान्नम् ॥

जो वार्णसे पशुओंकी हिंसा करता है उस ब्याधका अन त्यागने योग्य नहीं है, यह शास्त्रेस विदित है, कारण कि अगस्त्य ऋषिने सहस्र वर्षके यज्ञमें मृगाक्षियोंकी मृगया की थी, उससे उनका प्रशस्त मृग और पक्षियोंका सुरसपूर्ण पुरोडाश और अन हुआ था।

पाजापस्याञ्डोकानुदाहरति-

उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्ताद्वादिताम् ॥ भोज्यं प्रजापितमेंने अपि दुष्कृतकारिणः ॥ श्रद्धानैनं भोक्तन्यं चौरस्यापि विशेषतः ॥ नस्वेष बहुधा तस्य यावानपहता भेषत् ॥ न तस्य पितरोऽइनीत दश वर्षाण पंच च ॥ नच हव्यं वहत्यिविष्तामभ्यवमन्यते ॥ चिकित्सकस्य मृगयाः शिल्पहस्तस्य पाशिनः॥ षंढस्य कुळटायाश्च उद्यतापि न गृह्यते इति ॥

पंडितोंने प्रजापितके कितने एक लोक कहे हैं, जो स्वयं दान लेनेके निमित्त आया हुआ अयाचित जिसकी पहले स्चना न हो। और दुष्कर्म करनेवालेकी भी भिक्षा प्रजापितने भोज्य मानी है; तब फिर श्रद्धावाला मनुष्य बोरके अलको कदापि भोजन न करें और जो भिक्षा चोरी की न हो, उसको एकदारके अतिरिक्त न खाय, और जो पूर्वोक्त चोरों की भिक्षाका अपमान करता है उसके यहां पंद्रह वर्षतक पितर भोजन नहीं करते, और अग्नि साकल्यको श्रहण नहीं करती चिकित्सक और शास्त्रधारी फांसी देनेवाला, पशुर्ओकों मारनेवाला, क्लीव और व्यभिचाणिंग, इनकी स्वयं दी हुई भिक्षा श्रहण करनेयोग्य नहीं है!

उन्छिष्टं गुरोरभोज्यं स्वमुन्छिष्टमुन्छिष्टापहंत च यदशंन केशकीटोपहतं च कामं तु केशकीटानुद्धृत्याद्भिः प्रोक्ष्यभस्मनावकीय्य वाचा च प्रशस्तमुपभुंजीतापि हानम्॥

गुरुके अतिरिक्त दूसरेकी उच्छिष्ट अपनी उच्छिष्ट और उच्छिष्टते दूषित अनको भोजन न करे, केश वा कीडे आदिसे दृषित हुआ अन्न भी भोजन करनेके योग्य नहीं है और बालतथा कीडे आदिको निकाल कर हील छिडकनेसे वह खानेके योग्य हो जाता है इसके उपरान्त वचनसे श्रेष्ठ बताया हुआ अन्न भोजन करनेके योग्य है;

शाज्यापत्यान् श्लोकानुदाहरन्ति—
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् ॥
अद्दष्टमद्भिर्निर्णिकं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च ॥
काकैः श्लीभश्च संस्पृष्टमत्रं तम्न विसर्जयेत् ॥
तस्मात्तदत्रमुद्दृत्य शेषं संस्कारमहीति ॥
दवाणां शावनेनव धनानां सरंणन तु ॥
पाकेन मुखसंस्पृष्टं श्रुचिरेच हि तद्रवेत् ॥
अत्रं पर्य्युषित भावदुष्टं हृश्लेखनं पुनः ॥

सिद्धमाममृजीवपकं च। काम् तु दद्याद् घृतेन चाभिघारितमुपमुंजीतापि हाबस्॥

इस विषयों में पंडिसों ने प्रजापतिके लोक कहे हैं कि, शीचाशीचके विषयमें जिसकी शुद्धि न देखी हो जो जलसे छिडका हो, जिसे वाणीसे श्रेष्ठ कहा हो, देवद्रोणी विवाह, यज्ञके प्रस्तुत इनमें काक तथा कुर्तोने जिस अन्नका स्पर्क्ष किया हो उसका त्यागना उचित नहीं, इस कारण उतने ही अन्नको निकालकर शेष अन्न संस्कारके योग्य है, उस अन्नमें द्रव्योंकी शुद्धि छिडकनेसे हो जाती है और जिसमें मुख का स्पर्श हुआ हो उसकी शुद्धि पकानेसे हो जाती है, बासी अन्न, भावदृष्ट अन्न हृदयको जो अच्छा न लगे, पका हुआ अन्न, कच्चा अन्न जो म्लनेके पात्रमें पका हो उस अन्नको बीमें भिगोकर इच्छानुसार देदे और स्वयं भी खाले।

प्राजापत्यान् श्लेकानुदाहरन्ति— हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणं व्यंजानानि च ॥ दातारं नोपतिष्ठंति भोका श्लेके च किल्विषमिति ॥

इस विषयमें प्रजापितके क्लोक कहते हैं कि हाथसे दिया हुआ घृत आदि लवण शाकउसका फल दाताको नहीं मिलता और खानेबाला पापका भागी होता है;
लग्जनपलांडुक्रमुकगृंजनेश्वरमांतर्घक्षिनियांसलोहिताब्रश्चनाश्वर्धकाकावलीं श्रूदो॰
विख्यभोजनेषु कृच्छातिकृच्छ्र इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांसफलविकर्षेष्वयास्यपश्चविषयः संधिनीक्षीरमवरमागोमहिष्यजातरोष्मानिर्दशाहानस्मनामंच्यं नाव्यु
दकप्रप्रधानाकरंभसकुचरकतैलपायसशाकानिलशुक्तानि वर्जयेदन्पांश्व क्षीरयव
पिष्टवीरान्।

और लस्सन, सलगम, ऋषुक, गाजर, बहेडा, वृक्षका गाँद, लालगाँद, जो वृक्षके काट नेसे उल्लान हो, घोडा, कुत्ता, काक, इनका चाटा हुआ, शूदका उच्छिष्ट जो मनुष्य इसका भीजन करले तो कृच्छ अतिकृच्छू करे और सहत, मांस, फल इनके अतिरिक्त अन्तमें प्रायिधित भी करे, बनके पशुओंसे भिन्न, संधिनी और जिसके बछडा न हो इनका दूध गौ भैस और जिनके रुयें न फुटे हों इनका दूध और ज्यानेसे दस दिनके भीतरका दूध, यह खाने योग्य नहीं है, नावका जल; मालपुये, धान, करम्भ, सत्तू, चरक, तेल, पायस, शाक, इनको त्यागदे और अन्य भी क्षीर जौकी चूनकी भिदरा हैं इनको भी त्यागदे;

शाविच्छल्लकशशक्षच्छपगोधाः पंचनला नाभस्या अनुष्ट्राः पश्नामन्यतोद् नतश्च मत्त्यानां वा वेहगवयशिशुमारनककुलीरा विकृतक्त्याः सर्पशीषांश्च नीरगवयशलभाश्चानुदिष्टारतथा ॥ धेन्वनडाही भध्या वाजसनेयने । खद्गे तु विवदंत्यग्राम्यशूकरे च शकुनानां च विशुशिविष्करजालपादाः कलविंकप्रवन्तस्यक्रकाकभासमद्गुटिहिभाटबांयनकंचरा दावाधाश्च श्चटकवेलातकहारितख निरीतमाम्यकुककुटशुकसारिकाकोकिलकन्यादा प्रामचारिणश्च प्रामचारिपश्चिति ॥ इति श्रीवाशिष्ठे धर्मशास्त्र चतुर्दशोष्ट्यायः ॥ १४ ॥

गेंडा, सेह, शशा, कभवा, गोह, यह पांचनखवाले पशु अभक्ष्य नहीं हैं और ऊटके अतिरिक्त अन्य पशुओं में जो एक तरफ दांतवाले हैं वह भी अभक्ष्य नहीं हैं और मत्स्यों में वह नीलगाय, शिशमार, नाका, कुलीर, जिनका आकार बुरा न हो, जिनका सर्पके समान शिर हो, गोरे पक्षी, टीडी और जिनको नहीं कहा है वह अभक्ष्य नहीं हैं वाजसनेयमतमें गो बैल भी पित्र हैं, गेंडा और गामका स्कर इनमें विवाद ऋषि गण करते हैं कि कोई तो भक्ष्य है और कोई अभक्ष्य है और पिक्षयों में विश्वित विष्कर, जालपाद, कलविंक, व्यल, मुरगा, हंस, चकवा, भास, मह्गु,टिट्टिभ, बांध, रात्रिको उडनेवाले, दार्वाधाट जो काष्टको चोंचसे खोदे, चिडियां, बैला, हारोत, खंजरीट, गांवका मुरगां, तोता, मैना, कोिकला मांसका मक्षक, ग्राममें जो जो विचरण करें यह अलक्ष्य हैं।

इति श्रीविशयस्मृतौ भाषाटीकायां चतु<sup>र</sup>हा ेऽध्यायः ॥ १४ ॥

### पंचद्शोऽध्यायः १५.

शोणितशक्संभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः तस्य प्रदानविकयस्यागेषु माता-पितरी मभवतः। नरेवकं पुत्रं दद्यात्मितिगृह्णीयाद्या स हि संतानाय पूर्वेषाम्। न स्त्री । दद्यात्मितिगृह्णीयाद्यान्यत्रानुज्ञानाद्वर्तुः ।

मनुष्योंका उपादान कारण शुक है, रुधिरनिमित्तरे पिता, माता कारण हैं, इस कारण उसके देनेमें तथा विकय करनेमें और त्याग न करनेमें माता पिता समर्थ हैं, एक पुत्रके होने पर उसे दान न करे और उससे प्रतिग्रह भी न करे,कारण कि यह पुत्र पूर्वपुरुषोंकी धाराका रक्षा करनेवाला है, स्वामीकी विना आज्ञाके खियें दान वा प्रतिग्रह न करें।

पुत्रं प्रतिष्रह्मेष्यन् वंयूनाह्य राजनि चावेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहतीर्हुत्वा दूरेवाषवमसन्त्रिकृष्टमेव संदेहे चोत्पन्ने दूरेवांधवं शूदमिव स्थापयेद् ॥ विज्ञा-

यते हेकिन बहु जायत इति।

जो पुत्रको छेनेकी इच्छा करे तो वह अपने बंधु बांधवोंको बुलाकर राजाके सन्मुख निवे-दन कर वरके मध्यमें व्याहृतियोंसे हवन करके जिसके बंधुबांधव दूर हों और जो संदेह आ जाय तथा बंधु दूर हों उसे श्द्रके समान टिकाबे और शास्त्रसे यह जाना गया है कि एकसे बहुत होते हैं।

तर्सिश्चेत् प्रतिग्रहीते औरसः पुत्र उत्पद्यते चतुर्थमागमागी स्पात्।

दत्तकपुत्रके लेनेके उपरान्त जो अपने औरससे पुत्र उत्पन्न हो जाय तो यह दत्तकपुत्र प्रतिश्रहीता पिताके घनके चार भागका एक भाग पाने।

यदि नाभ्युद्धिके युक्तः स्वादेद्विष्ठविनः सन्येन पादेन प्रवृत्ताग्रान् दर्भान् छोहितान वोपस्तीर्थ पूर्ण पात्रमस्मै निनयेग्निनेतारं चास्य प्रकार्य्य केशान् ज्ञातयाऽन्वारअरत्नपसन्यं कृत्वा गृहेषु स्वैरमापाद्येरत्नत अर्ध्व तेन सह धर्म मीयुस्तद्धर्माणस्तद्धर्भापत्राः पातितानां तु चिरतत्रतानां प्रत्युद्धारः ।

यदि दत्तक पुत्र आभ्युदियक कर्ममें युक्त न हो अथवा वेदको अष्ट कर दे तो वामपादसे कुशाओं के अग्रमागको रख कर अथवा रक्त कुशाओं को रख कर इस दत्तक निभित्त पूर्णपात्र दे और इसके घट देनेवालेको मुण्डन करा कर जातिके मनुष्य इस कर्मका प्रारंभ करे और अपसब्य करा कर घरों में इच्छानुसार विचरण करने दें, इसके पीछे उसके घर्मको प्राप्त होते हैं, उसके धर्मवाले भी उसके धर्मको प्राप्त होते हैं और पतित यदि त्रतको करले तो उसका भी उद्धार हो जाता है।

अथाप्युदाहरंति-

अग्न्यभ्युद्धर्तां गच्छेत्क्रींडति च हस्रंति च ॥

यश्चीत्पातयतां गच्छेच्छीचिमित्याचार्यमातृपितृहंतारस्तत्प्रसादाद्धयाद्वा । एषां प्रत्यापात्तः । प्रणाव्दात् प्रकृताद्वा कांचनं पात्रं माहेयं वा प्रियत्वापोहिष्ठाभिरेव षड्भिऋंग्निः सर्वत्र वाभिरिक्तस्य प्रत्युद्वीरपुत्रजन्मना व्याख्यातः ॥

इसमें यह भी वचन है कि जो अग्निका उद्धार करता है उसके साथ गमन करनेवाला, क्रीडा करनेवाला, हँसनेवाला और पतितके साथ गमन करनेवाला उनके मातापिताके मारनेवालोंकी शुद्धि माता पिताकी प्रसन्नता वा भयसे होती है, वही प्रायश्चित्त है जो पूर्ण घटके दानमें प्रवृत्त है, खुवर्ण वा खुवर्णसे पृथ्वीका गद्धा भर कर " आपो हि छा " इन छ ऋचाओंसे व सर्वत्र इन ऋचाओंसे मार्जन करे, यह अभिरिक्त पतितका उद्धार पुत्रजन्मके समान है।

इति वशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां पंचदशोऽध्याय: ॥ १५ ॥

# षोडशोऽध्यायः १६.

अथ व्यवहाराः ॥ राजमंत्री सदःकार्याणि कुर्यात् द्वयोविवद्यानयरित्र पक्षातरं गर्वेद्ययासनमपराधो हांते नापराधः समः सर्वेषु भूतेषु यथासमञ्च पराधो ह्याचर्यपयोविधानतः संपन्नतामाचरेदाजा बालानाममाप्तव्यवहाराणां प्राप्तकाले तु तदत् ।

> ि खितं साक्षिणो मुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् ॥ धनस्वीकरणं पूर्व धनी धनमवाष्नुपात् इति ॥

यार्गक्षेत्रयोविसमं तथा परिवर्तनेन ऋणाग्रहेष्वर्थातरेषु त्रिपादमात्रं गृहक्षेत्रविरोधे सामंत्रप्रस्थः सामंत्रविरोधेऽपि लेख्यप्रस्ययः प्रत्यिलेख्यविरोधे जाप्रनगरहृद्धश्रे जीप्रस्ययः ।

स्ष्रतिः १८ ]

इसके उपरान्त व्यवहारको कहते हैं. राजमन्त्री सभाका कार्य करे, वादी प्रतिवादी दोंनों के बीचमें यदि मन्त्री एकका पक्षपात करे तो वह अपराध राजाका होगा, सब प्राणि-योंको बराबर दृष्टिसे देखे, यदि राजासे किसी प्रकारका अपराध हो जाय तो बालण क्षत्रि-यकी विधिके अनुसार उसको छुद्ध कर ले, अप्राप्त व्यवहारमें बालकोंका विचार राजा करे प्राप्त व्यवहार होने पर प्रहलेके समान नियम जाने । लेख, साक्षी और भोग यह तीन प्रकारका प्रमाण है, इसके दिखाते ही धनी धनको पाते हैं, मार्ग और खेतके विवादमें त्याग वा बदलेसे निर्णय कर ले, ऋणके आग्रह वा अर्थान्तरमें तिहाई भाग दिलावे, घर वा खेतके विवादमें लग्जा विश्वास करना होगा । लेखके विरोधमें उस ग्रामके निवासी तथा बुद्धजनोंके वचनका विश्वास करना होगा । लेखके विरोधमें उस ग्रामके निवासी तथा बुद्धजनोंके वचनका विश्वास करे।

अथाप्युदाहरन्ति-"य एकं कीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम् ॥ यज्ञादुपगमा बोनैस्त्था धूमशिखा ह्यमी ॥ इति ।" तत्र भुक्ते दश्वषमवोदाहरति ।

इसमें यह भी वचन है कि एककीत, आध्य, अन्वावय, प्रतिग्रह, यज्ञमें वा बाणों। से युद्धेमें जो मिल जाय और धूमशिखा यह निर्णयके कारण हैं तिनमें दश वर्षक भोग कहा है।

आधिः सीमाधिकं चैव निक्षेपोपिनधिः स्त्रियः ॥ राजस्वं श्रोत्रियद्व्यं न राजाऽऽदातुमर्हति इति ॥ तच्च संभोगेन ग्रहीतव्यम् । गृहिणां द्रव्याणि राजगामीनि भवंति ।

घरोहर, सीमा ध्यिक, निक्षेप, सोंपना, उपनिधि, स्नी, राजाका और वेदपाठोंका द्रव्य इनको राजा न ले और उसका संमोग उस धनसे कुछ उत्पन्न करके ले ले,कारण कि गृह-स्थोंके द्रव्य राजाके यहां जानेवाले होते हैं।

तथा राजा मंत्रिभिः सह नागरिश्च कार्याणि कुर्यादसौ वा राजा श्रेयान् वसु-परिवारः स्यादगर्धपरिवारो वा राजा न श्रेयान् स्याद्गर्धा गर्धपरिवारः स्यात् । परिवाराहोषाः प्रादुर्भवंति स्तेयहारविनाशनं तस्मात्पूर्वभव परिवारं पृच्छेत् ॥

और राजा मन्त्री तथा नगरनिवासी इनसे मिळ कर कार्यको करे अथवा श्रेष्ठ राज घन रूप परिवार वाला अर्थात् समृद्ध हो और घनकी इच्छा राजाका परिवार न करे, तथा कुटुम्ब और राजा दोनों ही घनकी इच्छा न करें, परिवारसे दोष उत्पन्न होते हैं कि चोरी, हरना और विनाश होता है इस कारण पहलेही परिवारको धन मिले।

अय साक्षिणः-भोत्रियो रूपवान् शिलवान् पुण्यवान् सत्यवान् साक्षिणः सर्वे एव वा स्त्रीणां साक्षिणः स्त्रियः कुर्यात् । द्विजानां सहशा दिजाः शूद्राणां संतः शूद्राश्च अंत्यानापंत्याः ॥ इसके उपरान्त साक्षियोंका वर्णन करते हैं, वेदपाठी, रूपवान्, शीलंस्वभाव, पुण्यात्मा और सरयबादी मनुष्य ही साक्षी होनेके योग्य हैं अथवा दस्युतादिके स्थानमें सभी साक्षी हो सकते हैं, स्थियोंके कार्यमें स्थियां साक्षी उचित हैं, ब्राह्मणोंके कार्यमें अनुरूप ब्राह्मण, शुद्धोंके कार्यमें श्रेष्ठ शूद और अन्त्यज जातिके कार्यमें अन्त्यज जातिका साक्षी होना उचित है।

अथाप्युदाहरंति-

मातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् ॥ दंडशुरकावशिष्टं च न पुत्रो दातुमईतीति ॥

इसमें यह भी वचन है कि पिताके प्रातिभाव्य अर्थात् दर्शन और पत्यय प्रतिभू तद्देय अर्थ है, वृथा दान, साक्षी; शूरवीरता, दंड, शुलक कन्याका मोल इनमें जो ऋण लिया हो उसे पुत्र नहीं दे सकता।

बूहि साक्षिन्यथातस्वं छंबंते पितरस्तव ॥
तव वाक्यमुदीर्यतमुत्पतांति पतांति च ॥
नभी मुंडः कपाछी च भिक्षार्थ क्षुत्पिपासितः ॥
अंधः शत्रुकुछे गच्छेद्यस्तु साक्ष्यनृतं वदेत् ॥
पंच कन्यानृते हाति दश हाति गवानृते ॥
शतमश्वानृते हाति सहस्रं पुरुषानृते ॥
व्यवहारे मृते दारे प्रायश्चित्ते कुछे स्त्रियः ॥
तेषां पूर्वपरिच्छेदाच्छेद्यंते वागवादिभिः ॥

है साक्षी देनेबाले ! सत्य २ कह, तरे पितर लटक रहे हैं, तेरा वचन निकलते ही ऊपरको उठ जायँगे नहीं तो बीचमें लटकते रहेंगे,जो साक्षी झूठ कहेगा तो नंगे,शिर मुहाये, जन्ये और क्षुवा तृष्णासे कातर हो कपाल हाथमें ले कर शत्रुओं के कुलमें भिक्षा मांगते फिरेंगे, कन्याके निमित्त जो असत्य कहता है उसके पांच पुरुष नरकको जाते हैं,गौके निमित्त मिध्या कहने पर दश्च पुरुष नरकको जाते हैं, अश्वके निमित्त असत्य बोलने पर एकसी पुरुष नरकको जाते हैं और पुरुषके निमित्त मिध्या कहने पर सहस्र पुरुष नरकको जाते हैं, क्यवहारमें, मरणमें, वैवाहिक विधिमें, प्रायधित्तमें और खीके कुलके विषयने मिध्या साक्षी देनेबालोंके पूर्वके सम्बन्ध लूट जाते हैं।

उदाहकाले शितसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहरे ॥ विषस्य कार्थ हान्तं चदेयुः पंचानृतान्याहुरपातकानि ॥ स्वभवन्यार्थं यदि वार्थदेनोः पक्षाश्रयेणैव स्टंति कार्य्यम् ॥ वैशान्दवादं स्वकुळानुपर्वात्स्वर्गास्थितास्तानपि पातयंस्यपि ॥ इति श्रीवाशिष्ठ धर्मशाक्षे णैडशोष्ट्यायः ॥ १६ ॥ विवाहके समय, रितकार्थमें, प्राणनाशको संभावना, सर्वस्व चौर्य्य और ब्राह्मणार्थ इन पांच विषयोमें असत्य कहनेसे पातक नहीं होता, अपने जनके लिये और धनके लोभसे किसीके पक्षमें हो कर जो झूठ बोलते हैं वह स्वर्गमें स्थित हुए अपने पुरुषोंको नरकमें गिराते हैं।

इति वसिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥१६ ॥

सप्तद्शोऽध्यायः १७.

ऋणमस्मिन् सन्नयति अमृतत्वं च गच्छति॥

विता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेजीवती मुखम् ॥

अनंतः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते । प्रजाः संत्वपुत्रिण इस्यपि शापः । प्रजाभिरमेस्त्वमृतत्वमश्तुयामित्यपि निगमो भवति ।

पुत्रेण लोकाञ्चयति पौत्रेणानंत्यमश्नुते ॥

अथ पुत्रस्य पौत्रेण बभ्रस्याप्नोति विष्टपमिति ॥ पिता यदि जीवित अवस्थामें उत्पन्न हुए अपने पुत्रका मुख देख हे तो अपना पितृ-

पुत्रके पोतेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।

ऋण उसके ऊपर सौंपता है और मोक्षको प्राप्त होता है, पुत्रवालोंके लोक और स्वर्ग आदि अनन्त होते हैं और जिसके पुत्र न हो उसको लोककी प्राप्ति नहीं होती, यह शास्त्रमें विदित है, संतान पुत्रवान् न हो ऐसा शाप है और अग्निकी उपासनासे संतान होनेसे मोक्ष हो यह भी निगम है, पुत्रसे लोकोंको जोतता है और पोतेसे अनन्त लोक भोगता है और

क्षेत्रिणः पुत्रो जनियतुः पुत्र इति विवदंते तत्रोभयथाप्युद्दाहरन्ति-यद्यन्यगोषु वृषभो वत्स्रान् जनपते सुतान् ॥

गोमिनामेव ते वस्मा मोघं स्यंदनमोक्षणमिति ॥

अप्रमत्ता रक्षंतु वैनं माच क्षेत्रे परे बीजानि वासी जनयितुः पुत्रो भवति संपरायो भोषं रेतोऽकुरुत तंतुमेतिमिति ।

जिसकी स्री उसका पुत्र होता है अथवा जिससे उत्पन्न हो उसका पुत्र होता है, इस बिषयमें बहुतसे विवाद करते हैं इन दोनों विवादों में यह भी वचन कहते हैं कि जिस भांति अन्यकी गोमें जो बछडों को उत्पन्न करता है वह बछडे गौवाले के हो होते हैं, इसी भांति अन्य स्रोमें वीर्यका छोडना निष्फल है, अप्रमत्त हुए इस पुत्रकी रक्षा करनी उचित हैं और पराये क्षेत्रमें-वीर्य डाळना उचित नहीं, ऐसा जाननेवालों का पुत्र होता है, वीर्यको पर लोकमें सफल करो, कारण कि यह तन्तु रूप है।

बद्दनामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवाझरः॥ सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवंत इति श्वतिः॥ एकसे उत्पन्न हुए बहुतसे मनुष्यों में यदि एक पुत्रवाला हो तो वह सभी उससे पुत्रवाले हैं यह वेदमें लिखा है।

वहीनां दादश होव पुत्राः पुराणदृष्टाः स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः तद्लोभं नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते अभातृका पुंसः पितृलभ्योति प्रतीचिन गच्छित पुत्रत्वम् ॥

और बहुत क्षियोंके बारह प्रकारके पुत्र होंते हैं, यह पुराणों में देखा जाता है, सत्कार करके विवाही हुई अपनी स्त्रीमें जो अपने औरतसे उत्पन्न हो वह प्रथम वह न होय तो नियुक्त जिसके लिये गुरु आदिने आज्ञा दी हो, अन्यकी स्त्रीमें उत्पन्न हुआ पुत्र दूसरा तीसरा पुत्रिका पुत्र, साई जिसके न हो वह कन्या जो कन्याके पितासे पुरुषको मिले उसका लडका कन्याके पिताका होता है।

व्होकः अत्र-अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामहंकृताम् ॥ अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥

यह रहीक भी है कि बिना भाईकी भूषण आदिसे शोभायमान कर कन्या में तुझे देता हैं इसमें जो पत्र होगा वह मेरा होगा।

पौनर्भवश्रतुर्थः पुनर्भूः कौमारं भतीरमुत्सुज्यान्यैः सह चरित्वा तस्यैव कुटुं बमा अयित सा पुनर्भूर्भवित । या च क्लीबं पतितमुनमत्तं वा भतीरमुत्सुज्यान्यं पातें विन्दते मृते वा सा पुनर्भूर्भविते ।

पौनर्भव पत्र चतुर्थ है; जो स्त्री वाग्दान करके स्वामीको त्याग कर दूसरेके साथ सहवास करती है और फिर स्वामीके कुटुम्बके साथ मिलती है वह पुनर्भू होती है और जो नपुंसक पतित, तथा उन्मत्तको लोड कर या पतिके मर जानेके उपरान्त जो दूसरा पित कर लेती है वह पुनर्भू स्त्रो होती है।

कानीनः पंचमो या पितुर्गृहेऽसंस्कृता कामादुत्पाद्येन्मातामहस्य पुत्रो अवतीत्यादुः॥ अथाप्युदाहरन्ति—

अमत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्दति तुल्यतः ॥ पुत्री मातामहस्तेन दद्यास्पिडं हरेद्धनम् इति ॥

पांचवां पुत्र कानीन होता है, जो कन्या संस्कारसे प्रथम अपनी इच्छासे पुत्रको उत्पन्न कर ले वह नानाका पुत्र होता है और ऐसा कहा है कि विना विवाही कन्या सजातीय पुरुषसे यदि पुत्र उत्पन्न कर ले तो उस पुत्रसे नाना पुत्रवान् होता है और वह पुत्र नानाके घनका अधिकारी होता है और नानाको पिंडदान करे।

गृहे च गृहोत्पन्नः षष्ठः इत्येते । दायादा वांधवास्त्रातारो महतो भयात् इत्यादुः।

और इटा गुतस्थानमें जो उत्पन्न हो वह गृढोत्पन्न, यह छ मागके अधिकारी वांधव हैं और वहें भयसे रक्षा करनेवाले हैं. ऐसा कहा है। अथादायादास्तत्र सहोद एव प्रथमो या गर्भिणी संस्क्रियते तस्या जातः सहोदः पुत्रो अवित । दत्तको दितीयो यं मातापितरी दद्याताम् । क्रीतस्तृतीयस्तच्छुनः- क्रोपेन व्याख्यातं हरिश्चंदो ह व राजा सोऽजीगर्तस्य सोपवत्सः पुत्रं विकाय्य स्वयं क्रीतवान् । स्वयमुपागतश्चतुर्थः तच्छुनःशेपेन व्याख्यातं शुनःशेपो ह वे यूपे नियुक्ति- देवतास्तुष्टाव तस्यहं देवताः पाशं विस्रमुचुस्तमृत्विज अचुर्भमैवायं पुत्रोऽस्त्वित । तानाह न संपदेते संपादयामासुरेष पवायं कामयेत तस्य पुत्रोऽस्त्वित तस्यहं विश्वामित्रो होतासीत्तस्य पुत्रत्विमयाय ॥ अपविद्धः पंचमो यं मातापितृभ्यामपा स्त प्रतिगृह्णीयात् । शूद्रापुत्र एव षष्टो भवतीत्याद्वारेत्येतेऽदायादा वांषवाः ॥

अब अदायाद पुत्र कहते हैं, तिनमें पहला सहोट है, जिस कन्याका गर्भवतीका ही संस्कार हो गया हो उसमें जो पुत्र उत्पन्न होता है वह सहोट कहाता है, दूसरा दलक, जिसे माता पिता दे दें, तीसरा कीत, यह शुनःशेपसे व्याख्यान कहा गया है; हरिश्चंद्र राजा हुआ वह अजीगर्तके पुत्रको विकवा कर आप मोल लेता हुआ और जो स्वयं आया हो वह चौथा है, यह भी शुनःशेपसे व्याख्यान जाना गया शुनःशेप यूपमें नियुक्त हो कर देवताओं की स्तुति करता हुआ, देवताओं ने उसके बंधनको छुडाया, तब उससे ऋत्विज दोले कि यह पुत्र मेरा ही हो और उनसे कहा यह संमित करो कि जो ऋषि इसको पुत्र करने की इच्छा करे यह उसीका हो जाय, उस यश्चमें विधामित्र था, शुनःशेप उसीका पुत्र हुआ, पांचवां अपविद्र पुत्र जिसे मातापिताने त्याग दिया हो उसे ग्रहण कर ले और शुवापुत्र छठा होता है यह छ पुत्र भागके अधिकारी नहीं हैं।

अथाप्युदाहरन्ति-

यस्य पूर्वेशं वर्णानां न कश्चिद्दायादः स्यादेते तस्यापहरंति ।

इस विषयमें यह भी वचन है कि जिसके पिछले वर्णीमें कोई दायाद न हो उसके धनके यह छ जने अधिकारी हैं।

अथ श्रातृणां दायविभागो द्वंशं ज्येष्ठो हरेद्रवाश्वस्य चानुसदशमजावयो गृहं च किन्छस्य काष्ठं गां यवसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य मातुः पारिषेयं छियो विभन्नेरन् । यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षात्रियावैश्यासु पुत्राः स्युख्यंशं ब्राह्मण्याः पुत्रो हरेत् । द्वंशं राजन्यायाः पुत्रः समितरे विभन्नेरन्नत्येन चैषां स्वयमुत्पादितः स्यात् द्वयंशमेव हरेद्रन्येषां त्वाश्रमान्तरगताः क्रीवोन्मत्तपतिताश्च भरणं क्रीवोन्मत्त्वाम् ।

अब भाइयोंका अंशविभाग कहा जाता है, बडा भाई घोडा और इनके संमान बकरी और घर इनके दो भागोंका अधिकारी है और छोटे भाईकों काछ, गौ और घासके लेनेका अधिकार है, बिचला भाई घरकी सम्पूर्ण सामग्रियोंके लेनेका अधिकार रखता है और माता सम्मुखके घनको जो कि विवाहके समयका है बहुएं बांट छें, जो ब्राह्मणसे ब्राह्मणी,क्षत्रिया, और वैद्या ख्रियोंमें जो पुत्र हो तो ब्राह्मणीका पुत्र तीन भागका अधिकारी है और क्षत्रियाका पुत्र दो भागके छेनेका अधिकारी है और अन्यान्य वैदया तथा श्ट्राका पुत्र यह सम भागसे बांट छें, इनके बीचमें जिसने स्वयं धन पैदा किया है वह दो भाग छेनेका अधिकारी है और जो अन्य आश्रममें रहता है तथा नपुंसक और पतित है वह धनके भागका अधिकारी नहीं है, नपुंसक और उन्मत्त केवळ भरण पोषणके निमित्त धनके अधिकारी होते हैं।

मतपत्नी षण्मासं व्रतचारिण्यक्षारलवणं भुंजाना श्यीतोध्वं षड्भ्यो मासेभ्यः स्नीत्वा श्राद्धं च पत्ये दत्त्वा विद्याकर्म गुरुयोनिसंबंधात् । सन्निपात्य पिता श्राता वा नियोगं कारयेत्तपसे वोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुंज्यात् । ज्यायसीमपि षोडश-वर्षा न चेदामयाविनी स्यात् । प्राजापत्ये मुहूतें पाणिमहणवदुपचारोऽन्यत्र संस्थाप्य वाक्पारुष्याइंडपारुष्याच्च ग्रासान्छादनस्नानछेपनेषु प्राग्यामिनी स्याद्नियुक्तायामु त्पन्न उत्पादियतुः पुत्रो भवतीत्याहुः स्याचीन्नियोगिनी दृष्टा लोभान्नास्ति नियोगः। प्रायश्चित्तं वाष्युपनियुंज्यादित्येके ।

जिस स्रोका स्वामी मर गया है वह छ महीने तक वत करे, खारी वस्तु और लवणको न खाय, पृथ्वी पर शयन करे, फिर छ महीने के उपरान्त स्नान कर पितका श्राद्ध करके विद्या वा कमों में बड़े गुरु तथा अपने संबन्धियों को इकट्ठा करके स्त्रीका पिता और भाई उस स्त्रीको नियोग करावे अर्थात् दूसरे पुरुषसे गर्भ धारण करावे श्रू और जो उन्मत्त तथा वशमें न हो वा रोगी हो, रिस्तेमें बड़ी तथा सौलह वर्षसे अधिक अवस्थाकी न हो उसको नियोग कराना उचित नहीं और देवर आदि भी रोगी न हो, प्राजापत्य मुहूर्त-में नियोग कराने और पितके समान ही वह स्त्री उसकी सेवा करे, हँसना, कठोर वचन, कठोर दंड इनको न करे, जो पहिला पित धन छोड़ गया है उससे भोजन, बल्ल और लेपन इनको करे और जिस स्त्रीका नियोग न हुआ हो उसमें जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह उत्पन्न करनेवालेका होता है, यह शास्त्रके जाननेवालोंने कहा है; यदि नियोग करनेवाली स्त्रीको घनका लोभ हो तो नियोग नहीं है और कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि वह प्राय-

कुमार्य्युतुमती त्रिवर्षाण्युपासीतोध्वं त्रिभ्यो वर्षेश्यः पति विदेशुल्यम् ॥ अथाप्युदाहरंति—

पितुः मदानातु यदा हि पूर्व कन्या वयो यैः समतीत्य दीयते॥

अध्यह विषय किल्युगातिरिक्त है कारण कि किलमें पुरुष विशेष कर विषयासक्त होते हैं 'अश्वता गोपशुद्देव आड़े मांसं तथा मधु। देवराच सुतोत्पित्तः कलौ वंच विवर्जयेत्'' देवरा-दिसे नियोग करता किल्युगमें निषेष है।

सा हांते दातारमपीक्षमाणा कालातिरिका गुरुदक्षिणेव ॥ प्रयच्छेन्निमकां कन्यामतुकालभयात्पिता ॥ ऋतुमत्यां हि तिष्ठत्यः दोषः पितरमृच्छति ॥ यावच कन्यामृतवः स्पृशांति तुल्यैः सकामामभिषाच्यमानाम् ॥ भूणानि तावंति हतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति धर्मवादः ॥

कुमारी अवस्थामें रजस्वला होने पर कुमारी कन्या तीन वर्ष तक अपेक्षा करे किर स्थयं अपने तुल्य स्वामीकी खोज आप कर ले, इस विषयमें यह भी कहा है कि यदि पिताके दान करनेसे प्रथम ही ऋतुकाल हो जाय और पीछे वह कन्या विवाहो जाय तो वह कन्या दृष्टिमात्रसे ही दाताको हतती है, पिता ऋतुकालके भयसे शीन्न ही कन्याका विवाह कर दे, जो कन्या कुमारी अवस्थामें ऋतुमती होती है तो उसका पिता पापके भागी है, अनुरूप वरकी इच्छा करनेवाली और जिस कन्याकी अन्य पुरुष अभिलाषा करते हो और उस अवस्थामें यदि कन्याका विवाह न किया जाय तो वह कन्या जितनी बार ऋतुमती होगी उतनी ही बार पिता माताको भूणहत्याका पाप लगता है, यह धर्म कहा गया।

अद्भिर्वाचा च दत्तानां ख्रियेताथो वरो यदि ॥ न च मंत्रोपनीता स्यान्कुमारी पितुरेव सा ॥ यावचेदाहृता कन्या मन्त्रैयंदि न संस्कृता ॥ अन्यस्मै विधिषद्देया यथा कन्या तथैव सा ॥ पाणिपहे मृते बाला केवलं मंत्रसंस्कृता ॥ सा चेदक्षतयोनिः स्यात्युनः संस्कारमहीति इति ॥

केवल जलके छीटे देने अथवा बचनमात्रसे ही कन्यादान हो जाता है, बाग्दान होने पर बरकी मृत्यु हो जाय तो यह कुमारी कन्या पिताकी ही होगी, कारण कि मंत्रोंसे विवाह तो हुआ ही नहीं है, इतने हरी हुई कन्याका मंत्रोंसे संस्कार न हुआ हो तो वह कन्या विधिपूर्वक दूसरेको दे देनी उचित है, कारण कि वह कन्याके ही समान है; जो पतिके मर जाने पर केवल मंत्रोंसे संस्कार की हुई बालक कन्या अक्षतयोनि अर्थात् जिसे अन्य पुरुषका संबंध न हुआ हो वह पुनः विवाहके योग्य है।

प्रोषितपत्नी पंचवर्षा प्रवसेद्यद्यकामा यथा प्रेतस्य एवं च वर्तितव्यं स्यात् । एवं पंच ब्राह्मणीप्रजाता चत्वारि राजन्याप्रजाता ज्ञीणि वैश्याप्रजाता हे शृदा-प्रजाता । अत कर्ष्यं समानोदकपिंडजन्मार्षिगोजाणां पूर्वः पूर्वो गरीयान् । न खलु कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात् । जिसका पित परदेशको गया हो वह पांच वर्ष तक बैठी रहे इसके उपरांत पितके निकट चली जाय, यदि वर्म और धनके छोभसे परदेशकी इच्छा न करे तो मरनेकी छीके समान वर्ताव करे, इसी प्रकार बाह्मणकी संतान पांच वर्ष तक, क्षत्रियाकी चार वर्ष तक वैदयाकी तीन वर्ष तक और शूद्र की दो वर्ष तक प्रतीक्षा करे, पीछे परपती पर चली जाय, आगे समानोदक गोत्र, सिंड इनमें पहला २ श्रेष्ठ है और कुलीनके विद्यमान होते हुए परपुरुषका संग न करे।

यस्य पूर्वेषां पण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात् क्षापंडाः पुत्रस्थानीया वा तस्य धन विभेजेरंस्तेषामळाभं आचार्यान्तेवासिनी हरेयातां तयारळाभे राजा हरेत् । न तु ब्राह्मणस्य राजा हरेद्रह्मस्वं तु विषं धीरम् ।

न विषं विषमित्याहुर्बह्मस्वं विषमुच्यते ॥ विषमकाकिनं हंति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम् ॥ त्रैविद्यसाधुर्यः संप्रयच्छे।दिति ॥ हति वासिष्ठं धर्मशास्त्रे सप्तदशोऽध्यायः॥ १७ ॥

जिस पुरुषके पहले दायके भागियों मेंसे यदि कोई भी अंशका भागी न हो तो सर्पिड वा पुत्रके स्थानी उसके धनको परस्परमें बांट ले भीर यदि यह भी न हो तो आचार्य और शिष्य उसके धनके अधिकारी हैं और यदि यह भी न हो तो उस धनको राजा ले ले और बाह्मणके धनको राजाके लेनेका अधिकार नहीं, कारण कि ब्राह्मणका धन घोर विष है, कारण कि यह कहा है कि विष विष नहीं है, ब्राह्मणके धनको विष कहा है, विष तो केवल एकको ही प्रारता है और ब्राह्मणका धन पुत्र, पीत्रोंको मारनेवाला है, इस कारण राजाको उचित है कि ब्राह्मणके धनको राजा तीनों विद्याओं के जाननेवालों को देदे।

इति श्रीवसिष्ठसमृतौ भाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

## अष्टादशोऽध्यायः १८.

श्रदेण ब्राह्मण्यामुत्पन्नश्रांडालो अवतीत्याद्यः । राजन्यायां विश्यायामन्त्यावसायी वैश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रोमको अवतीत्याद्यः । राजन्यायां पुरुकक्षः । राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याद्यः ॥

राइसे जो बाह्मणीमें उत्पन्न हो वह चांडाल होता है, ऐसा कहा गया है, क्षित्रया और वैश्यामें जो और ससे उत्पन्न हुआ पुत्र अंत्यावसायी होता है और बाह्मणीमें जो वैश्यसे पुत्र उत्पन्न हुआ है उह रोमक कहाता है और क्षत्रिया क्षीमें जो वैश्यके औरससे पुत्र उत्पन्न हुआ है उसे पुल्कस पुत्र कहते हैं और क्षत्रियके औरससे जो बाह्मणीमें उत्पन्न हुआ है वह पुत्र स्तु कहाता है।

अथाप्युदाहरन्ति-

"छिन्नोत्पन्नास्तु ये केचित्रमतिलोम्यगुणाश्रिताः॥गुणाचारपरिश्रंशात्कर्मश्रिस्तान्ति जानायुरिति । एकांतरद्वयंतरत्र्यंतरानुजाता ब्राह्मणक्षीत्रयवैद्येरविच्छन्ना अंबष्ठा निषादा भवंति । शूद्रायां पारशवः पारयन्नव जीवन्नेव शवो भवतीत्यादुः शव

इति मृताख्या एतच्छावं यच्छूद्रत्तस्माच्छूद्रभ्रमीपे तु नाध्येतव्यम् ॥ इसमें यह भी वचन कहे गये हैं कि इस मांति गुप्तभावसे उत्पन्न हो कर नीचजाति भी

इसमें यह भी वचन कहे गये हैं कि इस मांति गुप्तभावसे उत्पन्न हो कर नीचजाित भी समान गुणवाली हो जाती है, इस कारण गुणहीन, अष्टाचार और हीनकमोंसे इनकी पहचान करे, एक, दो वा तीन वर्णके व्यवधानसे जो बाह्मण, क्षत्री और वैश्योंसे उत्पन्न हो वह कमान्तुसार अष्ट निषाद और भील होते हैं और शूद्रों में उत्पन्न हुआ पारशव होता है, वह जीवा हुआ ही शव होता है, यह शास्त्रमें विदित है, शव यह मृतकका नाम है और कोई र ऐसा भी कहते हैं कि शूद्र ही श्मशान है, इस कारण शुद्रके समीप कदािष न पढ़े।

अथापि यमगीताञ्छोकानुदाहरंति-

श्मशानमेतस्प्रत्यक्षं ये शूद्धाः पापचारिणः ॥ तस्माच्छूद्धमीपे च नाध्येतव्यं कदाचन ॥ न श्द्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ॥ न चास्योपदिशेद्धमं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥

यहां पर यम ऋषिके कहे हुए श्लोकोंको कहते हैं कि पाप करनेवाले सूद्रही मत्यक्ष इम-शानके समान हैं, इसी कारणसे शूद्रके निकट पढनेका निषेच है और शूद्रको ज्ञान, उच्छिष्ट तथा साद्रस्य न दे और धर्मोपदेश तथा व्रतका उपदेश भी शूद्रको देना उचित नहीं ।

यश्चारयोपदिशेद्धम् यश्चारय वतमादिशत् ॥ स्रोऽसंवृत्तंतमो घोरं सह तेन प्रपद्यते इति ।

जो मनुष्य शूदको धर्म और त्रतका उपदेश करता है वह पुरुष शूदके साथ घोर नरकर्में जाता है।

> वगदारे कृमिर्यस्य संभवेत कदाचन ॥ प्राजापरयेन कुद्धचेत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणेति।

जिस पुरुषके घावमें कदाचित् कीडे हो जायँ तो पाजापत्य व्रत कर सुवर्ण, गौ और वस्त्र इनकी दक्षिणा देनेसे शुद्ध होता है।

नामिचित्परामपेयात् कृष्णवर्णायाः सरमाया इव न धर्माय न धर्मायेति ॥ इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

अग्निहोत्री मनुष्य अन्यस्त्रीका संग न करे, कारण कि काले वर्ण (शूद्र ) की खो भौगके लिये ही है, वर्मके लिये नहीं है।

इति श्रीवसिष्ठस्मृती भाषाठीकायामष्टादशाऽध्यायः ॥ १८ ॥

### एकोनावेंशोऽध्यायः १९.

धर्मे राज्ञः पाछनं भूतानां तस्यानुष्ठानात् सिद्धिः । भयकारणं हापाछनं दै एतत् । सूत्रमाहुर्विद्धांसस्तस्माद्गार्हस्थ्यनैयमिकेषु पुरोहिते द्वाहिजातये बाह्मणः पुरोहितो राष्ट्रं द्धातीति । तस्य भयमपाछनादशामध्यां ॥

पजाकी पालना करना हो राजाका धर्म है, कारण कि, पालमाका न करना यही सथका कारण हो जाता है, इससे यही जीवनपर्यन्त करने योग्य है,इसी विषयमें विद्वानोंने सूत्र कहा है,इस कारण गृहस्थके आवश्यकीय कार्योमें पुरोहितको पालनका भार सौंप दे,कारण कि यह शास्त्रसे विदित हुआ है कि राजाका पुरोहित बाह्मण देशकी पालना करता है, अपालन और असामर्थ्यके असावसे राजाको भय होता है।

देशर्थमंत्रातिधमंद्रलधमांन् सर्वान् वेताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान् स्वधमं स्थापमेतेष्वधमंपरेषु दंडं तु देशकालधमांधमंवयोविद्यास्थानिवेशेषोर्देशेत् आगमाह-ष्टाभावात् पुष्पफलोपगान्पदेयानि हिंस्यात् कर्षणकरणार्थं चोपहत्या । गार्हस्थ्यं ग च मानोन्माने रक्षिते स्थाताम् । अधिष्टानान्नो नीहारसार्थानामस्मान्न भूत्यमात्रं नैहारिकं स्थान्महामहस्थः स्थात् । संमानयेदवाहनीयद्विगुणकारिणो स्थात् । भत्येकं प्रथास्यः पुमान् शतं वाराद्ध्यं वा तदेतद्य्यथाः श्लियः स्युः कराष्ट्री मानाधारमध्यमः पादः कार्यापणस्य । निरुक्तोन्तरा मानाकरः श्लेत्रियो राजपुमान्य पत्रात्वालगृह्यत्रस्थान्य वाहुभ्यामुत्तर्भात्याग्रं द्यान्वदिश्ववन्दिश्ववन्दिश्वान्यांगा निष्कराः स्युस्तदुवजीविनो वा दवः । भितमासमुद्दाहकरैस्तवागमयेदाजानि च प्रेते द्यात् । प्रासंगिकं तेन मातृश्वतिक्यी—स्थाता । राजमहिष्याः पितृक्यमानुकांशजावित्यान राजा विभृयात्द्रानिस्वादंश-स्य स्यस्तद्वंश्वान्याश्च राजपत्न्यो ग्रासाच्छादनं लेथरन् अनिच्छंतो वा प्रवजेरन श्लीवोन्मत्तांशजा वापि ॥

देश, जाति, कुल इनके सब धर्मोको राजा जान कर चारों वर्णोको अपने र धर्ममें स्थित करें और जब चारों वर्ण अधर्ममें तत्वर हो जाय तब देश, काल, समय, धर्म, अवस्था विद्या स्थान इनकी विशेषताक अनुसार दंड दे, शास्त्रमें कहा नहीं इसवास्ते फलवाले वृक्षोंको काटना उचित नहीं. यदि खेती करनी हो तो काट ले, गृहस्थकी सामग्री और नियमोंके मान, तथा तालकी रक्षा राजाको करनी उचित है और नगरीमेंसे अपने करके मध्यमें अन्न इत्यादिकों न ले परन्तु धन ले ले और देवस्थान, इमशान तथा मार्ग इनका कर राजाको लेना उचित नहीं, युद्धकी यात्राके समय दश वाहक वाहिनी सना हुनी ले जानी उचित है और सेनार में ध्याउ भी हों, क्यसे कम सी यज योधाओंसे युद्ध करावे और जो योधा मृतक हो गये हैं उनकी खियोंको राजा खोनके लिये भोजन दे और अतसीका कर आठ, असका कर पांच

और जलका कर चौथाई कार्षापण होता है,यदि जल स्ख गया हो तो करका लेना चित नहीं, वेदपाठी, राजाका पुरुष, संन्यासी, बालक, बृद्ध, विद्यार्थी, दाता, विधवा स्त्री और सेवकोंकी स्त्री इनसे राजाको कर लेना उचित नहीं, यदि कोई भुजाओंके बलसे नदीको पार हो तो उससे सी गुना कर लेनेका दंड है; नदीके किनारे, वन दाह पर्वतोंके निवासियोंको निष्कर कहते हैं अथवा जो उन नदी इत्यादिसे जीविका निर्वाह करे वह राजाको कर दे या न दे और जो अपने शारिसे शिल्पविद्याका कार्य करते हैं उनसे पत्येक महीनेमें एक दिन काम करा ले, जिस राजाके संतान न हो और उसकी मृत्यु हो जाय तो राजाके करको राजाके आद्धमें लगा हो, इस कारण राजामें माताके समान वर्ताव कहा है, अर्थात् जिस मांति माताके आद्धमें पुत्र दिवा है उसी मांति राजाके आद्धमें दे ओर जिस राजीको राज्य मिला हो उसके चाचा, मामा तथा बंधुओंका पालन राजा करे, राजाकी स्त्रियोंको भी मोजन, वस्त्र मिलना उचित है, जिस राजाकी राजीकी भोजन वस्त्रकी इच्छा न हो वह जहां इच्छा हो वहां चली जाय, नपुंसक और उन्मत्तोंका पालन राजा करे, कारण कि उनका धन राजाको ही मिलता है।

मानवं श्लोकमुदाहरन्ति-

न रिक्तकार्यापणमस्ति शुल्कं न शिल्पवृत्ती न शिशौ न धर्मे॥ न भैक्षवृत्ती न दुतावशेषे न श्रोत्रिये प्रविजिते न यज्ञे इति॥

गुरुकके विषयमें इस स्थान पर मनुके श्लोक कहते हैं, व्यापारियोंकी दूकानपरसे राजा कर ले और शिल्प, विद्या, बालक, दूत, भिक्षांसे मिला, चोरीसे बचा, संन्यासी, यज्ञ इन स्थानोंमें राजाको कर लेना उचित नहीं।

स्तेनाभिशस्तदुष्टशस्त्रधारिसहोडवणसंपन्नव्यपविष्टेष्वेकेषां दंडोत्सर्गे राजैकरा-त्रमुपवसेत् विरात्रं पुरोहिताः कृच्छ्मदंडचदंडने पुरोहितस्त्रिरात्रं वा ॥

यदि चोर चोरीका धन राजाको दे दे तो दूषित नहीं है, यदि शक्षधारी अपराधी और जिसके शरीरमें घाव हो जाय और वह राजाके पास चला जाय तो वह अपराधी नहीं है, यदि राजा दंड देने योग्यको विना दंड दिये ही छोड दे तो एक रात्रि तक उपवास करे और पुरोहितको तीन रात्रि तक उपवास करना उचित है और दण्डके अयोग्यको दंड देनेमें पुरोहितको कृच्छ करना उचित है।

अथाप्युदाहरंति-

अन्नादे भ्रूणहा माष्टिं पत्यौ भार्यापचारिणी ॥
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजानि किल्बिषम् ॥
राजभिर्धृतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ॥
निर्मलाः स्वर्गमायांति संतः सुकृतिनो यथा ॥
एनो राजानमृच्छत्यप्युत्सृजंतं सिकिल्बिषम् ॥
तं चन्न घातयेदाजा सजधमेंण दुष्याति हति ॥

यहां यह भी वचन है कि श्रूणहत्या करनेवाला अन्नके भोक्ताको, व्यभिचारिणी स्त्री पितको, शिष्य और याज्य गुरुको और चोर राजाको अपना पाप देते हैं. यह पाप करने-वाले राजाके दंड देनेसे शुद्ध होते हैं और वह शुद्ध हो कर स्वर्गमें इस भांति जाते हैं जिस मांति पुण्यातमा, पापियोंके छोडनेसे पाप राजाको लगता है, यदि राजा पापीका वध न करे तो राजधर्म दृषित होता है।

राज्ञामन्येषु कार्येषु सद्यः शोचं विधीयते ॥ तथा तान्यपि नित्यानि काल एवात्र कारणस् इति ॥ यमगीतं च श्लोकमुदाहरन्ति-

> नात्र दोपोऽस्ति राज्ञां वै व्यतिनां नच मंत्रिणाम् ॥ ऐदस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता द्वि ते सदा इति ॥ इति श्रीवाशिष्ठे धर्मशास्त्रे एकोनविंशोऽध्यायः॥ १९॥

राजा हिंसाके कमों में शीन्न ही शुद्ध हो जाता है, उसी नकार सम्पूर्ण कमों में राजाकी शुद्धि है, कारण कि इसमें कारण समय हो है, यहां पर यमऋषिके कहेड़ए श्लोकों को वर्णन करते हैं, राजा, नतवान और मंत्रके ज्ञाता इनको दोष नहीं लगता, कारण कि वह सब इन्द्रके स्थानमें (अर्थात् राजगद्दी और धर्मगद्दी यह इन्द्रका स्थान होता है इस वास्ते ) सर्वदा नहारू पसे विराजमान हैं ॥

इति श्रीवसिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायामेकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

#### विंशोऽध्यायः २०.

अनभिसंधिकृते प्रायश्चित्तमपराधे स्विकृतेऽप्येके । गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम् ॥ इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यम इति ।

तत्र च सूर्याभ्युद्यतः सन्नहस्तिष्ठेत्सावित्रीं च जिपदेवं सूर्याभिनिर्मुक्तो रात्रावासीत्।। अज्ञानले किये हुए पापका पायिश्चत्त है और जान कर किये हुए पापका प्रायिश्चत्त भी कोई २ कहते हैं, गुरु ज्ञानियोंका शासनकर्ता है, राजा दुरात्माओंका शासन करनेवाला है, इस लोकमें जो गुप्तभावसे पाप करते हैं उनका शासन करनेवाला यमराज है; प्रायिश्चत्तके समयमें स्योद्यसे लेकर सारे दिन तक खड़ा हुआ गायत्रीका जप करता रहे और सूर्या-स्त होने पर सारी रात्रि बैठा रहे।

कुनकी स्यावदंतस्तु कृष्ठं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनर्निविशेत् । अथ दिधिष्पतिः कृष्णं द्वादशरात्रं चरित्वा निर्विशेत् तां चैवोपयच्छेदिधिष्पतिः कृष्ण्रातिकृष्णे चरित्वा निर्विशेत् चरणमहरहस्तद्वश्यामः । ब्रह्मद्रः कृष्णं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरूपनीतो वेदमाचार्यात् । गुरुतस्पगः सवृषणं शिश्नमुक्त्यांजस्रावाधाय दक्षिणामुखो गन्छेत् यत्रैव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठदाप्रक्रयान्निष्कालको वा घृताकस्त्रतां सूर्मि परिष्वजेन्मरणान्मुको भवतीति विज्ञायते । आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चैवं योनिषु च गुर्वी सखीं गुरुसखी च पतितां च गत्वा कृच्छाव्दं चरेत् एतदेव चांडालपिततात्रभोजनेषु ततः पुनरुपनयनवपनादीनां तु निवृत्तिः॥

विगडे नखवाला तथा जिसके काले दाँत हों वह बारह रात्रितक क्रच्छू करता रहे भीर पैरिवित्ति बारह रात्रितक कुच्छू करे, इसके पोछे दूसरी स्त्रीके साथ विवाह कर ले और छोटे भाईकी स्त्री जिसका विवाह अपने विवाहसे प्रथम हुआ है उस स्त्रीको ग्रहण न करे और परिवित्ति छोटा भाई कृच्छू और अतिकृच्छू करके उस स्त्रीको वडे भाईकी अनुमतिसे फिर ग्रहण कर ले और अमेदिधिपूका पति बारह रात्रि तक क्रच्छ्र करके अपना दूसरा विवाह कर ले और पहली सीको बहुण न करे और दिधिषूके पतिको उस सीके अर्पण कर फिर उसे अंगीकार करे और शूर वीरके हत्यारेका पायिश्चित अगाडी कहेंगे और वेदका त्याग करनेवाला बारह रात्रि तक क्रच्छू करके फिर आचार्यसे वेद पढे और गुरुकी शब्या पर गमन करनेवाला अण्डकोशों सहित अपनी लिंग इन्द्रियको काट कर दाथकी अंजुलीके ऊपर उसे रख कर दक्षिण दिशाकी ओरको मुख करके चला जाय और जब न चला जाय तो उसी स्थान पर मरण समय तक स्थित रहे और जो जब भी मृत्यु न हो तो तपी हुई छोहेकी शलाकाका स्पर्श करे, वह मृत्युंस ही पवित्र होता है, यह शास्त्रसे विदित है, आचार्य, पुत्र और शिष्य इनकी खियों में और अपनी जातिकी खियों में भी गमन करनेसे यही प्रायश्चित्त है, गर्भवती, मित्रकी स्त्री वा गुरुके मित्रकी स्त्री हीनजातिकी स्त्री और पतितके साथ गमन करनेवाला तीन महीने तक कृच्छू करे और जो मनुष्य चांडाल तथा पित इनके यहांका भोजन करता है उसके लिये भी यही प्रायश्चित्त है और वह मनुष्य अपना पुनर्वार यज्ञोपवीत करे, परन्तु मुण्डन न करावे ।

मानवं चात्र श्लोकमुदाहरान्ति-

वपनं मेखला दंडो भैक्षचर्यवतानि च ॥

निवर्त्तते दिजातीनां पुनः संस्कारकर्माण इति ॥

इस विषयमें मनुका श्लोक कहते हैं कि, मुण्डन, मेखला, दंड, भिक्षा, वत यह द्विजातियों-के दुवारा संस्कारमें नहीं होते अर्थात् इनका निषेध है ।

सर्वमद्यपाने वलीवव्यवहारेषु विष्मूत्ररेतोऽभ्यवहारेषु चैवम् ।

जो जान कर आटेसे बनी या गुड तथा मधुसे बनी हुई सब प्रकारको मिदराको पीता है और जो क्षीबोंके व्यवहार करता है वह कुच्छू और अतिकृच्छू करे और पुनर्वार संस्कार करे; विष्ठा, मूत्र, वीर्य इनके खानेमें भी यही प्रायिश्वत्त करे।

१ परिवेत्ता और परिवित्तिके लक्षण यह हैं कि बड़े भाईके अविवाहित रहते छोटा भाई विवाह करे तो वह परिवेत्ता है और बड़ा भाई परिवित्ति कहाता है।

मद्यभांहे स्थिता अपो थिद कश्चिद्विजोऽधवत् ॥ पद्मोदुंवरावित्वपलाक्षानामु-दकं पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धचिति । अभ्यासे सुराया अग्निवणां तां द्विजः पिवेत् ।

यदि कोई द्विज मिंदराके पात्रमें रक्ते हुए जलको वो ले तो विल्खन, गूलर, बेल और ढाकको औटा कर इनके जलको तीन रात्रि तक पिये तब वह शुद्ध होता है और जो मनुष्य बारंबार मिंदराको पीता है वह अग्निके समान वर्णवाली तप्तमिंदराका पान करे, तब उसकी शुद्धि शरीरपात होनेसे होती है अर्थात् वह मर कर शुद्ध होता है।

मूणहानं च वक्ष्यामः। ब्राह्मणं हत्वा भूणहा अवत्यविज्ञातं च गर्भक् । अविज्ञाताहि गर्भाः पुषांसो भवंति तस्मात पुंस्कृत्य जुहुयात् । लोमानि मृत्योर्जुहोाि लोमािमृत्युं वासय इति प्रथमां त्वचं मृत्योर्जुहोािम त्वचा मृत्युं वासय इति तृतीयां त्वचं मृत्योर्जुहोािम लाचा मृत्युं वासय इति तृतीयां त्वचं मृत्योर्जुहोािम त्वचा मृत्युं वासय इति चतुर्थां प्रांसािन मृत्योर्जुहोािम प्रांसिभृत्युं वासय इति पंचमीं मेदी मृत्योर्जुहोािम मेदसा मृत्युं वासय इति पश्चीमस्थािन मृत्योर्जुहोािम अस्थितिमृत्युं वासय इति सप्तमीं म्बानं मृत्योर्जुहोािम
मजािमर्मृत्युं वासय इति अष्टमीम् । राजार्थे ब्राह्मणार्थे वा प्रामेऽभिमुखमात्मानं वातयेत् । विराजितो वापराधः पतां भवतीित विज्ञायते । द्विरुक्तं कृतः कनीयो भवतीित ।

बाह्मणको और जिस गर्भका ज्ञान न हो उस गर्भके मारनेसे मनुष्यको श्रूणहत्याका पाप होता है; कारण कि, विना जाने गर्भ पुरुष होते हैं इस कारण पुरुष मार कर इन मन्त्रोंसे हवन करे ''लोमोंको मृत्युके निमित्त होमता हूं और त्यचासे मृत्युको तृत करता हूँ' यह पहली, ''त्वचाको मृत्युके निमित्त होमता हूं और लोहितसे मृत्युको तृत करता हूँ' यह तीसरी ''रुघरको मृत्युके निमित्त होमता हूं और मोहोंसे मृत्युको तृत करता हूँ' यह चौथी ''रना-युको मृत्युके लिये होमता हूं और रनायुसे मृत्युको तृत करता हूँ' यह पांचवीं ''मेदाको मृत्युके लिये होमता हूं और रनायुसे मृत्युको तृत करता हूँ' यह पांचवीं ''मेदाको मृत्युके लिये होमता हूं और मेदासे मृत्युको तृत करता हूं'' यह छठी, ''श्रम्थियोंको मृत्युके लिये होमता हूं और अस्थियोंसे मृत्युको तृत करता हूं'' यह सातवीं ''मज्ञाको मृत्युके लिये होमता हूं और अस्थियोंसे मृत्युको तृत करता हूं'' यह सातवीं ''मज्ञाको मृत्युके निमित्त होमता हूं और मज्ञाओंसे मृत्युको तृत करता हूं'' यह सातवीं ''मज्ञाको मृत्युके निमित्त होमता हूं और मज्ञाओंसे मृत्युको तृत करता हूं'' यह आठवीं आहृति इस भांति दे,राजा वा बाह्यणके निमित्त संग्राममें अपनेको मरवा दे, पूर्वोक्त प्रकारसे जव उसकी तीन वार पराजय हो जाय तब वह ग्रद्ध होता है, यह शास्त्रमें विदित है,यदि दूसरेको अपने पापको कह दे तो पापीका पाप किनश्र हो जाता है।

स्मृतिः १८ ]

तदप्युदाहरन्ति ॥ षतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरोति वा पुनः ॥ षचसा तुल्पदेषः स्यान्न मिथ्पादोषतां ब्रजेत् ॥ इति ।

अथवा चौरको चोर कह दे और पतितको यदि पतित कह दे तो उसमें समान ही दोष है इसमें मिथ्या दोष नहीं हो सकता।

एवं राजन्यं हत्वाष्टी वर्षाणि चरेत् । षड्वैश्यं त्रीणि शूदं ब्राह्मणीं चात्रयीं हत्वा सवनगती च राजन्यवेश्यों च । आत्रेथीं वश्यामा रजस्वलामृतुरनातामात्रेयीमाहुः अत्रेत्येषामपत्यं भवतीति चात्रयी । राजन्यहिंसायां वैश्योहंसायां सूदं हत्वा संवत्सरं ब्राह्मणसुवर्णहरणात् प्रकीट्यं केशान् राजानमभिषावेत् स्तेनोऽस्मि भोः शास्तु भवानिति तस्मै राजीदुंबरं शस्त्रं द्यात्तेनात्मानं प्रमापयेन्मरणात् प्रतो भवतीति विज्ञायते । निष्कालको वा ष्ट्रताको गोमयात्रिना पादप्रभृत्यात्मानमधि दाहयेन्मरणात् प्रतो भवतीति विज्ञायते ॥

क्षत्रियको माग्नेवाला आठ वर्ष तक कृच्छू कर, वैद्यको मार्नेवाला छै वर्ष तक और श्रूढको मार्नेवाला तीन वर्ष तक कृच्छू करे, और वैदेय तथा आत्रेयो और यज्ञमें स्थित क्षत्री और वैदेयको मार्नेवाला तीन वर्ष तक कृच्छू करे, आत्रेयीको कहते हैं कि जिस रज-स्वला स्नीने ऋतुस्नान किया हो उसीको आत्रेयी कहते हैं, यह ऋषियोंने कहा है, आत्रेयी पदका यह अर्थ है कि, जिसमें गमन कर्नेमें संतान उत्पन्न हो, आत्रेयीके अतिरिक्त ब्राह्मणीकी हिंसामें क्षत्रोकी हिंसामें और क्षत्रियाकी हिंसामें वैद्यकी हिंसाका और वैद्यकी हिंसामें श्रूढकी हिंसाका प्राथित करके श्रूढको मार्नेवाला एक वर्षतक कृच्छू करे; ब्राह्मणके सुवर्णकी चोरो करनेवाला अपने केशोंको खोल कर राजाके सन्मुख दौड कर चला जाय और शिवतासे जाकर यह कहे कि "हे राजन् ! में चोर हूं तुम मुझे दंड दो।" तब राजाको उसे गूलरका श्रूछ देना उचित है, उससे वह अपने शरीरको मारे तब वह मरनेसे शुद्ध होता है यह शास्त्र से जाना गया है, यदि वह न मरे तो अपने क्षरीर पर घोको मल कर उपलेंको अग्निसे पैरोंसे लेकर अपने शरीरको जला दे, उसकी शुद्धि मरनेसे ही होती है।

अधाप्युदाहरान्ते ॥ पुरा काळात्त्रमीतानामानाकविधिकर्मणाम् ॥ पुनरापत्रदेहानामंगं भवति तच्छृणु ॥ स्तेनः कुनस्ती भवति श्वित्री भवति ब्रह्महा ॥ सुरापः स्यावदंतस्तु दुश्वमी गुरुतस्पगः॥ इति । पतितैः संप्रयोगे च बाह्मणं वा यौनेन वा तेभ्यः सकाशाम्मात्रा उपलब्धास्तासां पीरत्यागस्तैश्च न संवसेदुदीचीं दिशं गत्वाऽनश्नन् संहिताध्ययन वधी ॥नः पूतो. अवनीति विज्ञायते ॥

इस विषयमें किसी र का यह भी बचन है कि, जिन्होंने स्वर्गकी विधिक कर्म नहीं किये हैं और जो समयसे प्रथम ही मरगये हैं, फिर जब उनका जन्म होता है तब उनके शरीरपर यह चिह्न होते हैं उनका वर्णन करते हैं श्रवण करो, चोरी करनेवालेके बुरे नख होते हैं; ब्रह्महत्या करनेवाला धेतकुष्ठी होता है, मिंदरा पीनेवालेके दांत काले होते हैं, गुरुकी शय्यापर गमन करनेवालेका चमडा बुरा होता है, पिततोंके साथ विद्या वा योनिका सम्बन्ध करनेसे जो उनस धन आदि मिले उसे त्याग दे, और उनके साथ फिर निवास न करे, फिर वह उत्तर दिशामें जाय भोजनको त्याग कर संहिताको पढता रहे तब वह शुद्ध होता है, यह शास्त्रसे जाना गया है।

अथाप्युदाहरित ॥ शरीरपातनाच्चैव तपसाध्ययेनन च ॥ सुच्यते पापकृत्पापादानाच्चापि प्रमुच्यते ॥ इति विज्ञायते ॥

इति श्रीवासिष्ठे धर्मशास्त्र विश्वतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥

इसमें यह बचन भी कहा है, कि शरीरके गिराने, तपस्या करने और पढ़नेसे पाप करनेवाला मुक्त हो जाता है और दान देनेसे भी पापसे छूट जाता है यह शास्त्रसे विदित हुआ है।

इति वीशष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां विंक्रोऽध्यायः ॥ २० ॥

## एकविंशोऽध्यायः २१.

शुद्ध श्रेद्धा हाणीमामिग च्छेद्धीरणैवेष्टायित्वा शूद्ध मन्नी प्रास्येद्वाहाण्याः शिरासे वापनं कारियत्वा सर्पिषाभ्यत्य नमां खरमारोष्य महापथमनुवाजयेत् पूता भवतीति विज्ञायते ॥ वैश्यश्रेद्धाद्धाणीमाभग च्छेछोहित द्भैंवेष्टियित्वा वेश्यममी प्रास्येद्धाद्धाण्याः शिरासे वापनं कारियत्वा सर्पिषाभ्यत्य नमां गोरथमारोष्य महापथमनुसंवाजयेत पूता भवतीति विज्ञायते । राजन्यश्रेद्वाह्मणीमिभग च्छेच्छर पत्रवेषेष्ट्यित्वा राजन्यममी श्रास्येद्वाह्मण्याः शिरोवापनं कारियत्वा सर्पिषाभ्यत्य नमां रक्त खरमारोष्य महापथ- मनुष्वाजयेत् ॥ एवं वैश्यो राजन्यायां शूद्धश्र राजन्यावैश्ययोः ।

शुद्ध यदि बाह्मणीके साथ गमन करे तो शुद्धको तृणों में छपेट कर अग्निमें डारू दे और ब्राह्मणीका शिर मुद्धा कर उसके सारे शरीरमें घृत मल कर नंगी कर गधेकी पीठ पर चढा कर सडकके बीचमें धुमाबे ऐसा करनेसे बह ब्राह्मणी पवित्र होती है; यह शास्त्रसे जाना गया है, वैश्य यदि बाह्मणोके साथ गमन करे तो वैश्यको लाल कुशाओं से लपेट कर अग्निमें डाल दे और ब्राह्मणीका मस्तक मुडा कर उसके सारे शरीरमें घो मल कर नंगी कर बैलोंके रथमें बैठा कर महामार्गमें निकाल दे तब वह पित्र होतो है; यह शास्त्रसे विदित हुआ है यदि क्षत्रिय ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो शरोंके पत्तों में लपेट कर क्षत्रीको अग्निमें डाल दे और ब्राह्मणीका शिर मुडा कर उसके समस्त शरीरमें वृत मल नंगी कर गधे पर चढा कर महा मार्गको निकाल दे इसी भांति वैश्य क्षत्रियाके साथ गमन करे, और शृह क्षत्रिया वा वैश्यामें गमन करे तो पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करनेसे उनकी शुद्धि होती है।

मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरं भुंज नाधःशयाना त्रिरात्रमप्सु निम्नः गायाः साविज्यष्टशतेन शिरोभिर्वा जुहुवात्पृता भवतीति विज्ञायते ॥

इति श्रीवासिष्ठे धर्मशास्त्र एकविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१॥

#### समाप्तयं वासिष्ठस्मृतिः ।

जो स्त्री मनसे पितका अवर्रंघन कर दे वह तीन रात्रि तक जौ और दूधको खाकर पृथ्वी पर शयन करे, जलमें तीन रात्रि स्नान करे और आठसौ गायत्री वा शिरोमन्त्रोंसे हवन करे तब वह पवित्र होती है, ऐसा शास्त्रसे जाना गया है।

इति वाशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥



## पुस्तकें मिलने के स्थान

- खेमराज श्रीकृष्णदास, श्रीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४.
- खेमराज श्रीकृष्णदास,
   ६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल इस्टेट पुणे - ४११ ०१३.
- ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, व बुक डिपो, अहिल्याबाई चौक, कल्याण (जि. ठाणे - महाराष्ट्र)
- ४) खेमराज श्रीकृष्णदास, चौक - वाराणसी (उ.प्र.)

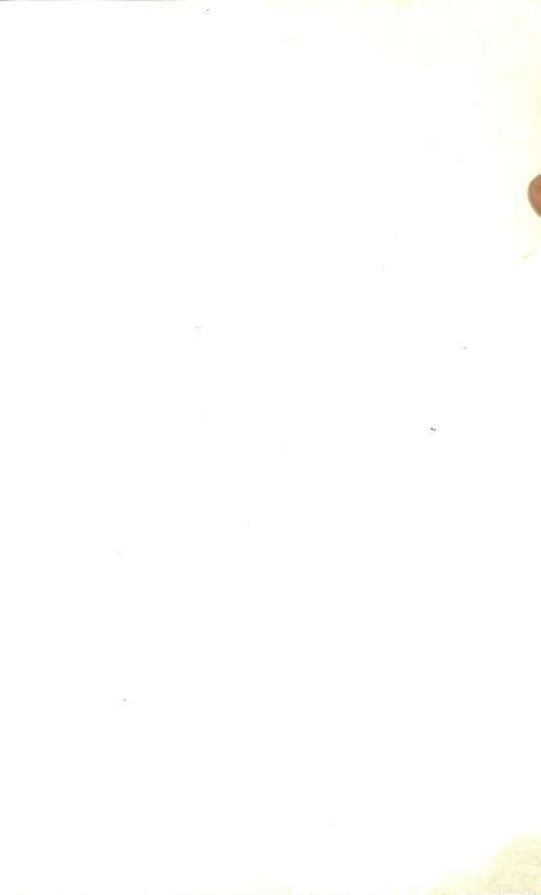

खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन बम्बई-४